

Sapp

Chandigarh

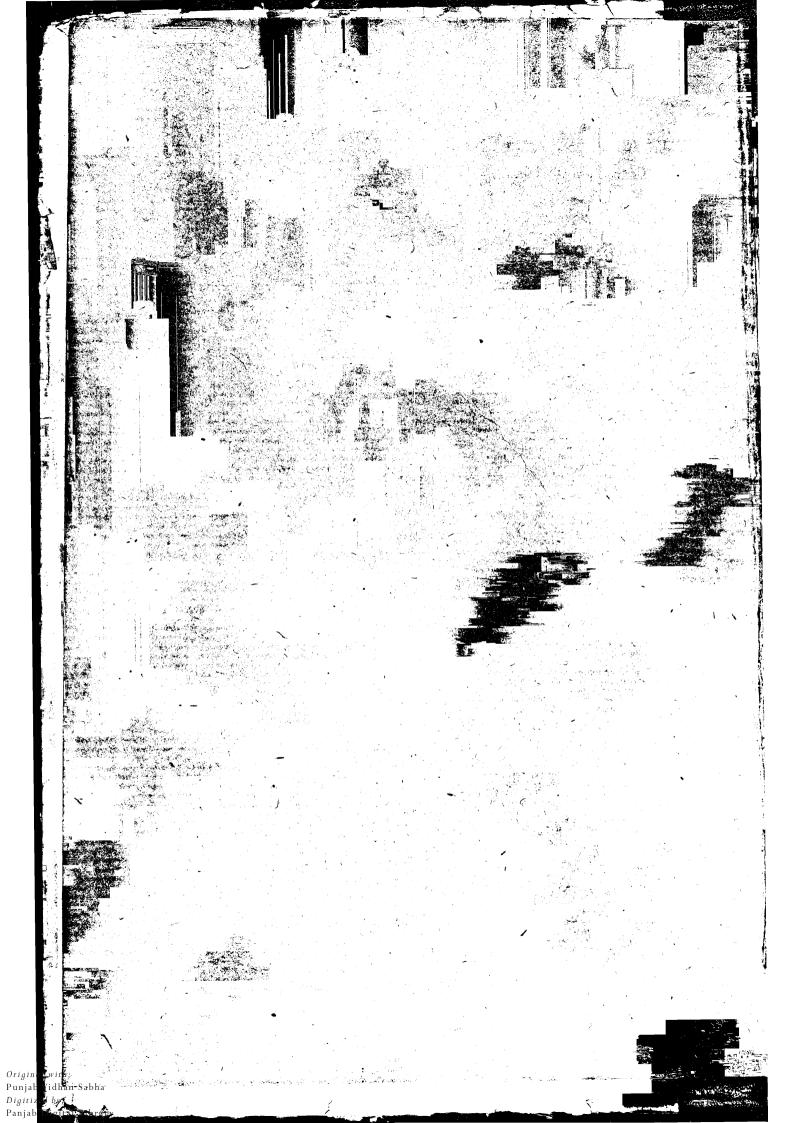

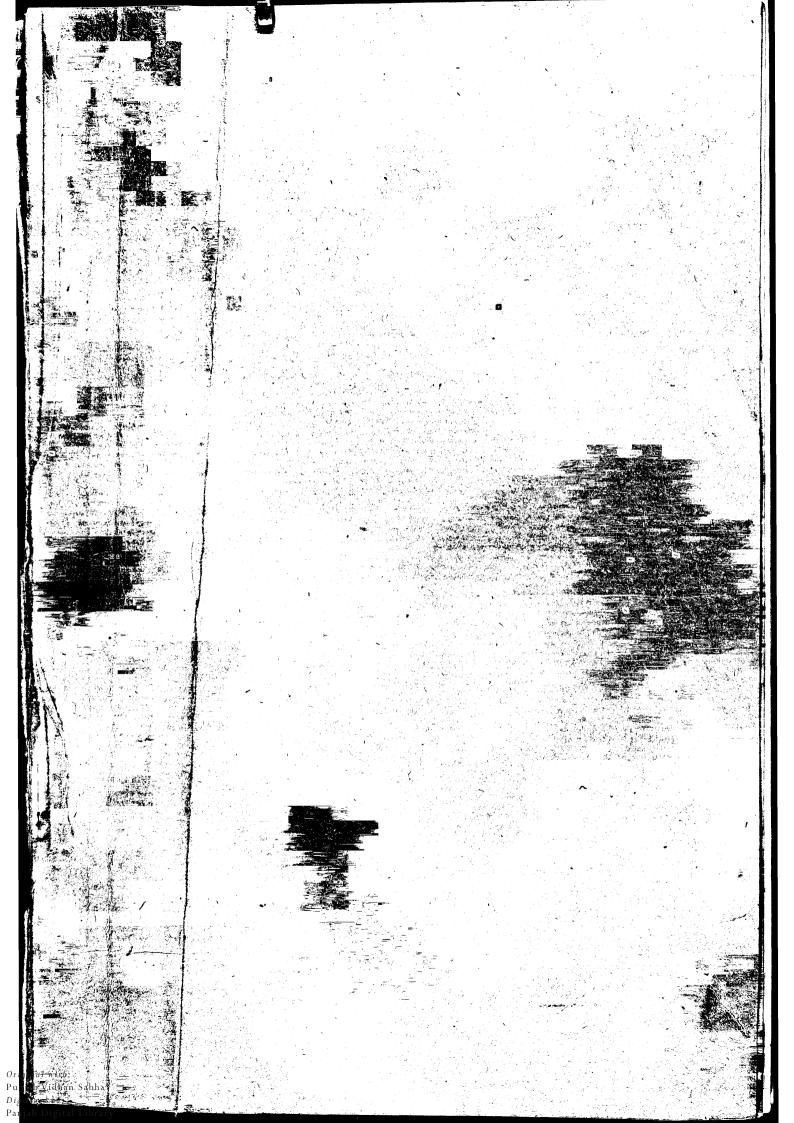

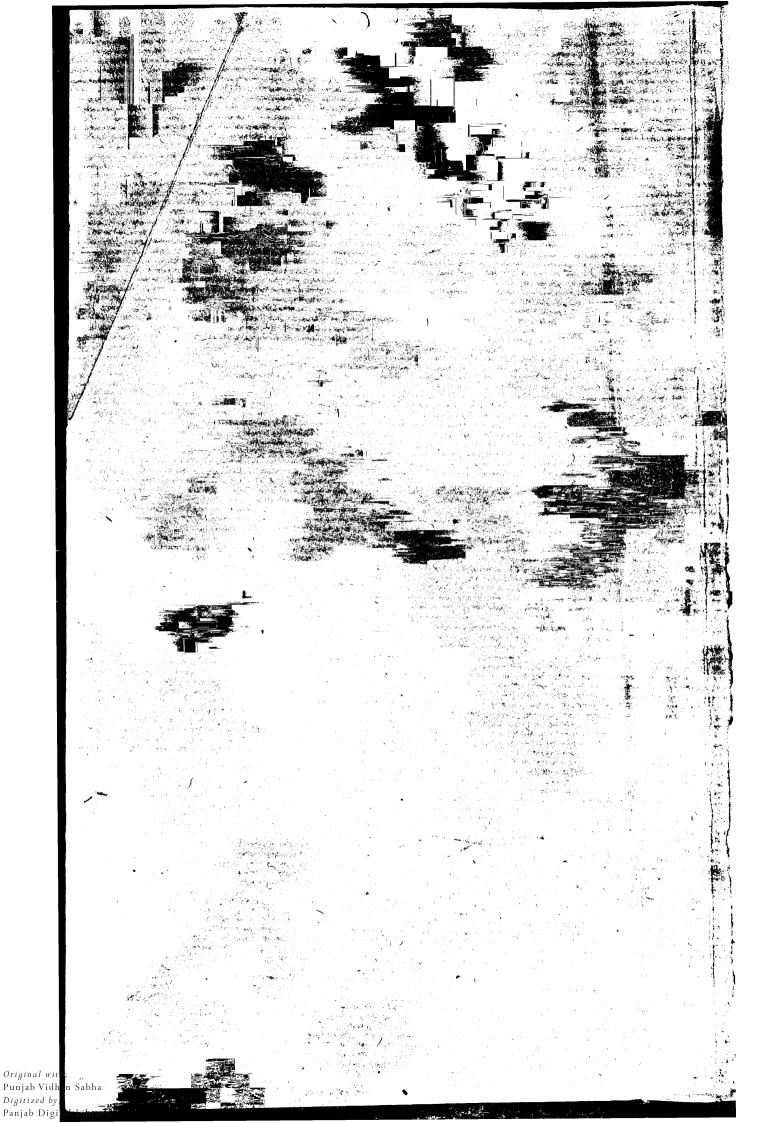

1960

Vol. I Nos. 18-28: 11

Changisard

### **CONTENTS**

### Friday, the 11th March, 1960

| (1) 전투<br>                      |   | k ji # k i jih                         | PAGE    |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---------|
| Starred Questions and Answers   |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | (18)1   |
| Unstarred Questions and Answers |   | ************************************** | (18)32  |
| Demands for Grants—             |   |                                        |         |
| 43—Industries                   | • | (18                                    | )90—146 |

#### CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab 1960

Price: Rs. 3.05 nP.

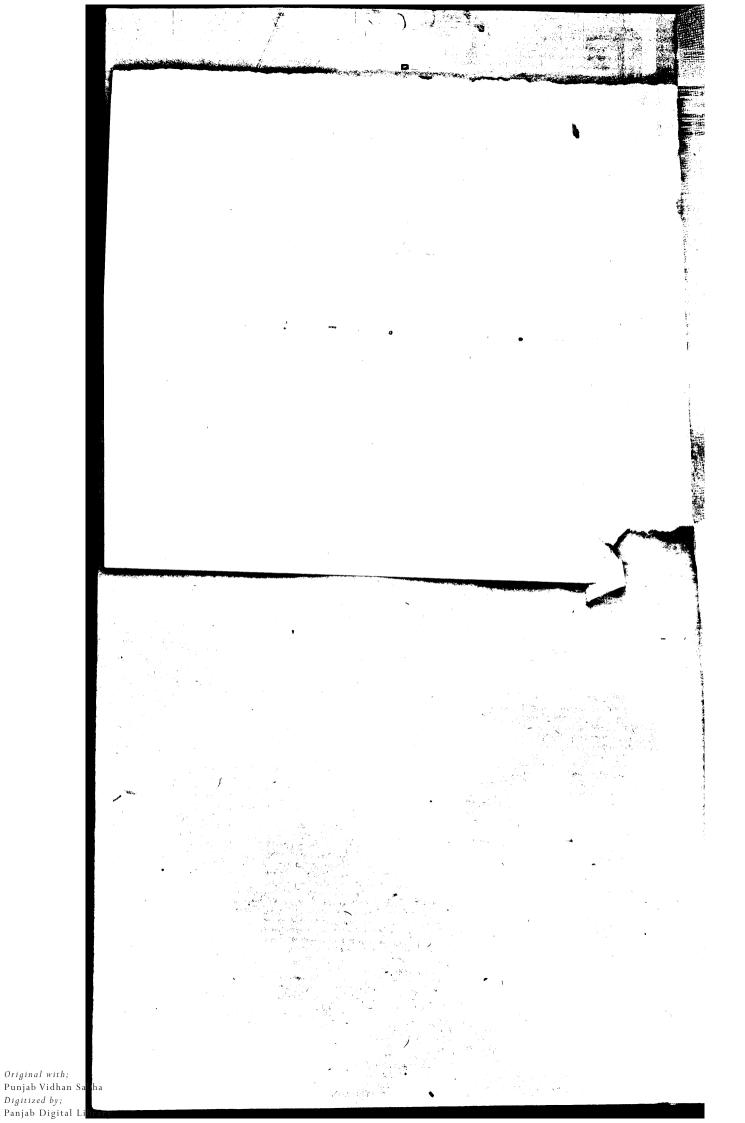

# Punjab Vidhan Sabha Debates

11th March, 1960

Vol. I No. 18

OFFICIAL REPORT



Chief Reporter Sabba

### **CONTENTS**

## Friday, the 11th March, 1960

|                                 |   |       | PAGE     |
|---------------------------------|---|-------|----------|
| Starred Questions and Answers   |   | , • • | (18)1    |
| Unstarred Questions and Answers |   | ٠.    | (18)32   |
| Demands for Grants—             |   |       | (3.7)    |
| 43—Industries                   | ; | (1    | 8)90—146 |

#### CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

Price: Rs. 3.05 nP.

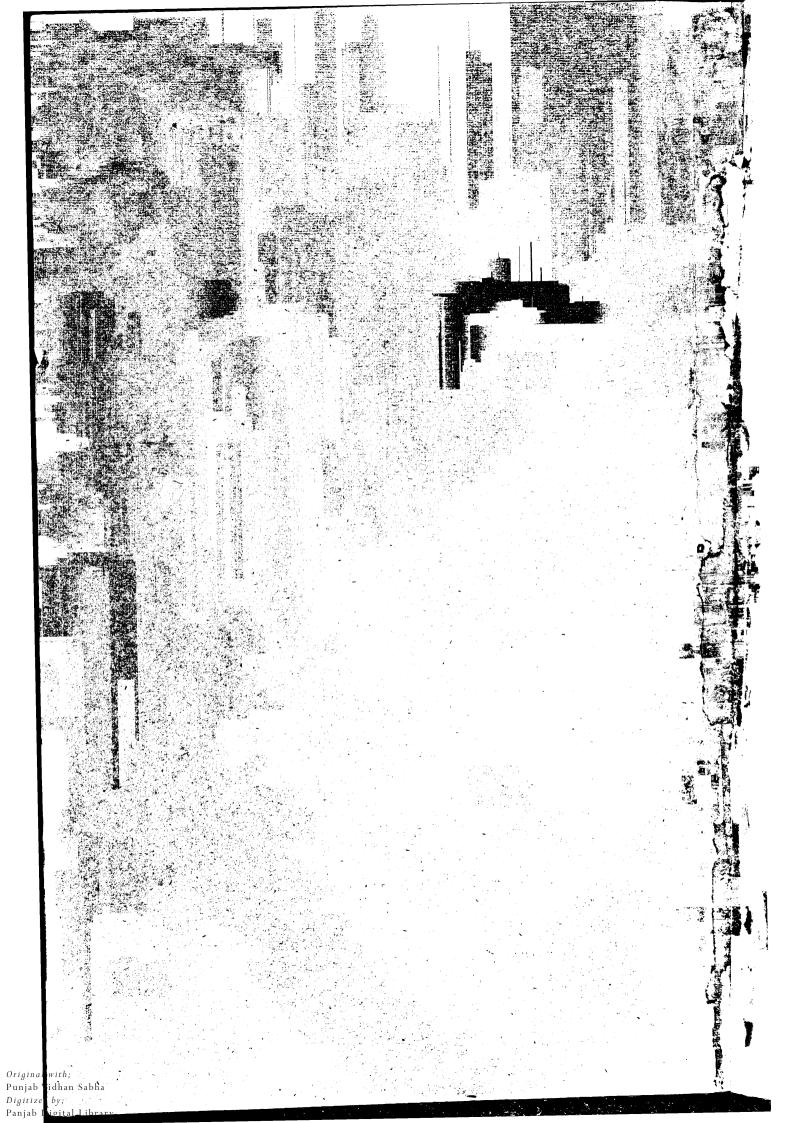

ERRATA
PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. 1 NO. 18,DATED
THE 11TH MARCH, 1960

| Read                       | For                         | On page  | Line               |
|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------------|
| Superior                   | Sperior                     | (18) 8   | 4th from below     |
| harassing                  | har <b>r</b> assi <b>ng</b> | (18) 12  | 19                 |
| Societies                  | socistifs                   | (18) 14  | 15                 |
| 31st                       | 3 st                        | (18) 14  | 20                 |
| दाड़हेड़ा                  | दा <b>ड़</b> हेड़ा          | (18) 14  | 3rd from below     |
| <b>D</b> evelopment        | Develoment                  | (18) 18  | 1                  |
| ri <b>v</b> er <b>in</b> e | riverrine                   | (18) 21  | 10                 |
| primarily                  | primaily                    | (18) 52  | 2 <b>2</b>         |
| recruitment                | recruitnent                 | (18) 68  | 2 and 3 in Heading |
| High                       | Hehigt                      | (18) 71  | 31                 |
| requisite                  | request                     | (18) 82  | 15                 |
| Retired                    | Retihed                     | (18) 88  | Col. (e) lines.    |
| उपाघ्यक्ष                  | उपाग्रहयक्ष                 | (18) 97  | 8th from below     |
| निकाला                     | निकाल                       | (18) 99  | 4                  |
| Shri Dhebar                | Shri Dhieber                | (18) 112 | 14                 |
| ਵਿਚ                        | ਭਿਚ                         | (18) 112 | 5th from below     |
| rule                       | r <b>ule</b> r              | (18) 114 | 6                  |
| favour                     | f <b>o</b> vou <b>r</b>     | (18) 115 | . 6                |
| मौलवो ग्रब्दुल गनी डार     | मौलवी ग्रब्द्व<br>गनी डार   | (18) 116 | 1                  |
| d <b>esirabl</b> e         | desireable                  | (18) 118 | 12                 |
| throwing                   | t <b>hr</b> ow              | (18) 119 | 7th from below     |
| Governor's                 | Governor                    | (18) 119 | 4th from below     |

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Libert

| •                        | 2            |          |        |
|--------------------------|--------------|----------|--------|
| Read                     | For          | On Page  | Line   |
| L <b>l</b> oy <b>d</b> s | loyds        | (18) 120 | 9      |
| Kashmir                  | Keshmir      | (18) 123 | 2      |
| उद्योग मन्त्री           | उघीग मन्त्री | (18) 124 | 13     |
| manufacture              | mannufacture | (18) 125 | last   |
| overselling              | ove selling  | (18) 126 | 15, 21 |
| material                 | meterial     | (18) 134 | 1      |
| electric                 | e ectric     | (18) 134 | 7      |
| Scheduled                | Seheduled    | (18) 138 | 12     |
| speech                   | speach       | (18) 143 | 12     |

#### PUNJAB VIDHAN SABHA

#### Friday, the 11th March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector, 10, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

#### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

INDUSTRIAL LOANS ADVANCED IN PANIPAT TOWN

\*5310. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Industries be pleased to state—

- with reference to the replies to Starred Questions Nos. 2948 and 3518, printed in the lists of questions for 22nd September, 1958 and 10th March, 1959 (postponed questions) respectively whether the recovery from the eleven parties was made in full; if so, when, together with the amount recovered as principal and interest, separately, in each case;
- (b) if the answer to part (a) above be in the negative the arrears standing against each party as at present including the interest, together with reasons for non-recovery of arrears;
- (c) whether the industries for which the loans were advanced are in existence; if so, where in each case; and the names of the officers of the Department who verified about their existence?

Shri Mohan Lal: (a) Loans advanced to the eleven parties in question have not so far been fully recovered.

(b) & (c) A statement giving the required information being lengthy is placed on the Table of the House.

[Minister for Industries

|     | 2                                                                  | 3           |             | 4                  |                     | \$                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S Z | Name of the party                                                  | AMOUNT REC  | RECOVERED   | ARREARS OF         | ARREARS OUTSTANDING | 1 -                                                                                                                        | , —                                                                                                                                                                                     |
| 0   | I                                                                  | Principal I | Interest    | Principal Interest | Interest            | existence and it so where in each case and the names of the officers of the Department who verified about their existence. | arrears.                                                                                                                                                                                |
| -   | Messrs Banarsi Dass-Subhash<br>Chander, Weavers Colony,<br>Panipat | Rs<br>1,000 | Rs<br>5,531 | Rs<br>1,000        | Rs<br>153.75        | No                                                                                                                         | Dissolution of the firm Action to effect recovery under the                                                                                                                             |
| 7   | Shri Devi Ditta, House No.10,<br>Ward No. 7, Panipat               | 400         | 170.61      | 1,600              | 00.69               | No. The factory started by the loanee has since stopped working                                                            | The party has left Panipat after closing the factory. Action for recevery is being taken under Land Revenue Act                                                                         |
| m   | Shri Chaman Lal, House No.<br>1, Ward No. 7, Panipat               | 400         | 134.00      | 1,600              | . 84.25             | Ditto                                                                                                                      | The party has defaulted in making the payment. Recovery proceedings against him are being taken as provided under the Punjab State Aid to Industries Rules                              |
| -   | 4 Shri Nathu Shah, House No. 587, Ward No. 7, Panipat              | ·:          | :           | 2,000              | 230.00              | Ditto                                                                                                                      | Ditto                                                                                                                                                                                   |
|     | 5 Shri Chuni Lal, House No.1132,<br>Ward No. 3, Panipat            | :           | :           | 2,000              | 225.00              | Ditto                                                                                                                      | The party has defaulted in making the payment. Recovery proceedings against him have been taken and the case has been referred to the Collector for recovery as arrears of Land Revenue |

| The party has defaulted in making the payment. Recovery proceedings against him are being taken as provided under the Punjab State Aid to Industries Act | Ditto                                                | Ditto                                                      | The party has defaulted in making the payment. Recovery proceedings against him have been taken and the case has been referred to the Collector for recovery as Arrears of Land Revenue. | The party has defaulted in making the payment. Recovery proceedings against are being taken as provided under the Punjab State Aid to Industries Act. | The party has defaulted in making the payment. Recovery proceedings against him have been taken and the case has been referred to the Collector for recovery as arrears of Land Revenue. |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N                                                                                                                                                        | °Z                                                   | No. The factory started by the loanee has stopped working. | Š                                                                                                                                                                                        | °Z                                                                                                                                                    | Ž                                                                                                                                                                                        |        |
| 27.60                                                                                                                                                    | 27.60                                                | 54.00                                                      | 42.75                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                     | 82.31                                                                                                                                                                                    | 996.26 |
| 920                                                                                                                                                      | 920                                                  | 1,800                                                      | 440                                                                                                                                                                                      | 550                                                                                                                                                   | 096                                                                                                                                                                                      | 13,790 |
| 48.66                                                                                                                                                    | 48.75                                                | 120.00                                                     | :                                                                                                                                                                                        | 62.00                                                                                                                                                 | :                                                                                                                                                                                        | 639.33 |
| 80                                                                                                                                                       | 80                                                   | 200                                                        | %<br>                                                                                                                                                                                    | 50                                                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                                                       | 2,410  |
| 6 Shri Harwant Singh, 193/MT<br>Panipat                                                                                                                  | 7 Shri Om Parkash Chopra,<br>433 Model Town, Panipat | 8 Shri Gurbachan Singh, 8 marla plot, Panipat              | 9 Shri Faqir Chand, 617, M.T.,<br>Panipat                                                                                                                                                | <ul><li>10 Shri Tirath Ram, House No.</li><li>80, Ward No. 12, Panipat</li></ul>                                                                      | Shri Manohar Lal, House No. 58, Ward No. 3, Panipat                                                                                                                                      | Total  |

À

डाक्टर परमानन्द : क्या वजोर साहिब बतायेंगे कि इन पार्टियों में से जिन में नत्थूशाह ग्रौर चूनी लाल वगैरह शामिल हैं ग्रौर जिन के वारण्ट गिरफ्तारी 1958 में जारी किए गए थे ग्राज तक किसी से भी वसूली नहीं हुई। इनके खिलाफ legal proceedings भी चल रही हैं लेकिन कोई वसूली नहीं हुई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह Department की नाग्रहलियत की वजह से वसूली नहीं हुई या चीफ मिनिस्टर या Minister concerned ने वसूली रोक दी ?

Mr. Speaker: This cannot be a supplementary.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਣੀਆਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ invest ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਜੇਕਰ information ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇ। ਅਸੀਂ arrears of land revenue ਦੋ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ information ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ arrears of land revenue ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ warrants issue ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: Date ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ।

श्री राम प्यारा: क्या वजीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमेण्ट ने verify किया है कि जो रुपया industry के लिए दिया गिया था वह Cottage Industry या दूसरे कामों पर खर्च किया गया है ?

मन्त्री : यह सारी इत्तलाह statement में दी हुई है।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वजीर साहिब वतायेंगे कि जब कि नत्थू शाह की गिरक्तारी के warrants सन 1958 में जारी किए गए थे तो क्या at the intervention of the Government no action has been taken so far ?

मन्त्री: मैं ने तो नत्थू शाह का नाम ग्राज ही सुना है पता नहीं कौन है यह। इस में किसी की intervention का सवाल कहा पैदा होता है ? ( interruption)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ: ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੱਥੂ ਸ਼ਾਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ refugee ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ honourable ਆਦਮੀ ਹੈ।

डाक्टर परमानन्द : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो रुपया industry के लिए इन्होंने कर्जों में लिया वह जूए में हार दिया है ?

मन्त्री: जुए में हार देने के बारे में मुझे नहीं पता लेकिन statement में details दी हुई हैं कि 2 हजार रुपया district levelux loan की शक्ल में इन्हें दिया गया और district level पर District Industries Officer इस loan को मन्जूर करते हैं और इस के साथ एक Advisory Committee होती है जिसमें इस सदन के मेंम्बर साहिबान भी शामिल होते हैं।

श्री राम ऱ्यारा : जनाब, यह तोसरी दका सवाल इस हाउस में स्राया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस के वसूल न होने की वजुहात क्या हैं?

मन्त्री: इसका जवाब, मैं पहले ही दे चुका हूं कि arrears of land revenue के तौर पर वसूल किया जा रहा है।

डाक्टर परमा नन्द : जनाब, एक लाख रुपया के करीब रकम की वसूली है और द्वेयह कर्ज़ा बाप बेटों में बटा हुम्रा है। सन् 1958 से warrants जारी हैं लेकिन वसूली म्राज तक नहीं हुई।

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਕਿੜ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਢ ਲੈਣੀ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ।

# PERMISSION TO USE TOWN HALL MUNICIPAL COMMITTEE PHAGWARA

\*4759. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Sub-Divisional Magistrate of Phagwara cancelled on the 19th November, 1959, the permission granted to the Reception Committee of the Punjab and Himachal Pradesh Trade Union Congress to hold their annual delegate session in the Town Hall which was scheduled to be held on 19th November, 1959; if so, the reasons therefor?

Shri Mohan Lal: Ist Part. Yes. The permission was cancelled by the Executive Officer Municipal Committee, Phagwara, under the advice of Sub-Divisional Magistrate, Phagwara.

2nd Part. In the interests of peace and tranquillity of the town, which was threatened owing to the marked public sentiments against the Communists on account of the Chinese aggression.

#### WRIT FILED IN HIGH COURT IN RESPECT OF MUNICIPAL ELECTIONS

- \*4765. Sardar Dhanna Singh Gulshan: Will the Minister for Industries be pleased to state—
  - (a) the number of the Municipal Committees in the State in which elections took place during the year 1959;
  - (b) the number of writs if any filed in the High Court in connection with the elections referred to in part (a) above together with the ground therefor?

Shri Mohan Lal: (a) 100.

(b) 29, on account of alleged defective electoral rolls.

श्रीमती स्रोम प्रभा जैन: क्या वजीर साहिब के इल्म में है कि जो Writ कैथल municipal elections के बारे में हुई थी वह मन्जुर कर ली गई है ?

मन्त्री: मैं ने judgment तो देखी नहीं लेकिन ग्रखबारों में पढ़ा है कि Writ मन्जूर हो गई है।

श्रीमती योम प्रभा जैन: क्या सरकार consider कर रही है कि इस के खिलाफ अपील Supreme Court में की जाए ?

मन्त्रो : मैं ने अभी तक judgment नहीं पढ़ी और department की तरफ से अभी proposal put up नहीं की गई कि अपील की जाए या न ।

### CHAIRMAN, IMPROVEMENT TRUST, AMRITSAR

\*5275. Shri Prabodh Chandra: Will the Minister for Industries be pleased to state—

- (a) the name and qualifications of the Chairman, Improvement Trust, Amritsar.
- (b) whether he is aware of the fact that the said Chairman has more than one wife living; if so, the reason why he was appointed as such;
- (c) whether the post referred to in part (a) above was filled on the recommendation of the Public Service Commission;
- (d) whether the said post before being filled was advertised?

Shri Mohan Lal: (a) Shri Sardara Singh Bhinder, B.A. LL.B.

- (b) Yes, but he was exempted from the rule banning employment of persons with plural marriages.
  - (c) No.
  - (d) No.

श्री प्रबोध चंद्र: क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि यह जो दो शादियों को पाबन्दी रखी गई है इस case में क्यों हटा दो गई ? इस शब्स को किस बिना पर इस से मुस्तसन। किया गया ?

मंत्री: वाक्यात के मुताबिक इसे मुनासिब समझा गया। Representation श्राई थी, इसे देख कर exemption देना मुनासिब समझा गया श्रीर Chief Secretary ने exemption दे दी।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या Chief Secretary की exemption मुनासिब समझी गई या higher level पर किसी को refer करके exemption दी गई?

मंत्री: मेरो information यह है कि Chief Secretary ने ही exemption दी।

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या वजीर साहिब के इल्म में है कि इस इवान में यह बताया गया था कि मुझे यह इल्म नहीं कि किसो की दो शादियां हैं ग्रीर enquiry करूंगा तो क्या यह appointment उन के इल्म में उस वक्त न थी ?

मंत्री: मैं ने appointment नहीं की थी लेकिन जो information ग्रब मांगी गई है उस के बारे में जो present position है वह बता दी गई है।

श्री बल राम दास टंडन : क्या मैं जान सकता हूं कि Chief Secretary ने किस ग्राधार पर उन्हें exemption दो ?

मंत्री: बात यह है कि उन की पहली शादी थी श्रौर उस से श्रौलाद न थी। जैसा कि हमारे ideas श्रौर sentiments हैं उन के श्रनुसार उन्हों ने second marriage की थी। इस लिये इन वजूहात पर यह मुनासिब समझा गया श्रौर उन्हें exemption दी गई।

# SCHEME FOR INCREASING SUPPLY OF DRINKING WATER IN ROHTAK

\*5329. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Industries be pleased to state whether the Municipal Committee, Rohtak is formulating any scheme for an increase in the supply of drinking water in Rohtak; if so, the time by which it is expected to be finalised?

Shri Mohan Lal: Yes. In about one and a half years.

### COMPARATIVE PRICES OF WHEAT, MAIZE ETC.

\*5206. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Industries be pleased to state the comparative prices of wheat, maize, rice and sugar in Punjab during the months of December, 1958, December, 1959, January and February, 1959 and January and February, 1960 respectively?

Shri Mohan Lal: A statement indicating the prices of wheat, maize, rice and sugar prevailing in a few selected markets in the Punjab during the months of December 1958, December, 1959, January and February, 1959 and January and February 1960 is laid on the Table.

### [Minister for Industries]

| Name of the month | WH                     | EAT                  | M                     | AIZE                 |                      |                      |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   | Moga                   | Kaithal              | Jagroan               | Barnala              | Moga                 | Patiala Patiala      |
| December, 1958.   | . 16.37<br>to<br>19.25 | 16.81<br>to<br>18.75 | 13.00<br>to<br>15.16  | 13.50<br>to<br>14.50 | 13.25<br>to<br>15.00 | 12.00<br>to<br>15.21 |
| December, 1959.   | . 14.25<br>to<br>15.12 | 13.25<br>to<br>14.75 | 9.50<br>to<br>11.70   | 9.50<br>to<br>11.00  | 9.75<br>to<br>11.25  | 9.00<br>to<br>11.00  |
| January, 1959 .   | . 18.50<br>to<br>20.00 | 18.87<br>to<br>22.00 | 16.00<br>to<br>17.00  | 14.62<br>to<br>15.50 | 15.25<br>to<br>17.00 | 14.75<br>to<br>16.00 |
| January, 1960 .   | 14.25<br>to<br>16.25   | 13.00<br>to<br>16.51 | 10.25<br>to<br>11.50  | 9.50<br>to<br>11.92  | 10.00<br>to<br>12.01 | 9.40<br>to<br>11.50  |
| February, 1959    | 19.50<br>to<br>22.75   | 18.80<br>to<br>22.60 | 16.47<br>to<br>17.37  | 16.25<br>to<br>17.00 | 15.75<br>to<br>17.12 | 15.00<br>to<br>16.50 |
| February, 1960 .  | to<br>16.50            | 15.25<br>to<br>17.00 | 11.00<br>to<br>12.12  | 11.00<br>to<br>11.44 | 11.12<br>to<br>11.87 | 9.60<br>to<br>11.95  |
| Name of the month |                        | Rice H               | (Co                   | arse Dar             | a) *Sugai            | R                    |
|                   |                        | Amritsar             | Patiala<br>Kapurthala | Gurdaspur<br>Yamuna  | Nagar<br>Jullundur   | Ludhiana<br>Patiala  |
| December, 1958    |                        | 19.75 10             | 5.75 18.75            | 17.50 37.            | 50 38.00 3           | 8.00 40.50           |
| December, 1959    | • •                    | 20.00 16             | 5.75 18.50            | 17.50 N.             | A. 40.00 4           | 0.80 44.34           |
| January, 1959     |                        | 21.00 16             | 5.75 20.75            | 17.50 37.3           | 75 39.37 3           | 9.00 39.00           |
| January, 1960     |                        | 20.00 16             | 5.75 19.00            | 17.50 N.A            | <b>A</b> . 40.00 4   | 0.80 44.34           |
| Feburary, 1959    | •                      | . 21.50 1            | 7.50 22.00            | 17.50 40.            | 00 38.50 3           | 9.00 40.00           |
| February, 1960    |                        | 20.50 17             | 7.50 19.00            | 17.50 N.             | A. N.A.              | N.A. N.A.            |

<sup>\*</sup>Prices of sugar under the scheme of controlled distribution in the State since July, 1959, have been—

for all supplies made by the sugar mills upto the 24th October, 1959, and were raised by Re. 0.05 per seer in each case for supplies thereafter. These prices are uniform for all places in the State, including rural areas.

Re 1.00 per seer for D-29 grade sugar and the sugar, whose ex-mill price does not exceed that of D-29 grade sugar, and

Rs 1.02 per seer for sperior sugar

### DECONTROLLING OF SUGAR IN THE STATE.

\*5207. Shri Ram Chandra Comrade: Will the minister for Industries be pleased to state whether Government intend decontrolling sugar in the State in the near future?

Shri Mohan Lal: No.

श्री राम चन्द्र कामरेड: मैं जनाव यह पूछना चाहता हूं कि जब देहली में श्रीर पंजाब से बाहर खांड बग़ैर Control के बिक रही है तो इस की क्या वजह है कि पंजाब में इस पर rationing की गई है ?

मंत्री: यह controlled distribution है। Rationing नहीं है। वाक्यात के मुताबिक देहली की निस्बत पंजाब में कमी है ग्रौर इस बात को Member साहिबान भी जानते हैं कि वाकई कमी है। इस लिये Central Government के मश्विरे से सारी Controlled Distribution है।

श्री राम चन्द्र कामरेड: यह मैं मानता हूं कि controlled distribution है। मगर मैं यह पूछता हूं कि एक ही किसम की चीज है, एक ही दुकान है श्रौर एक ही देने वाला है मगर कीमत जुदा जुदा है। इस की justification क्या है?

मंत्री: हम ने खांड पर ही Control किया है मगर इस की विकरी पर इस के भाव पर कोई Control नहीं किया। यह जो ज्यादा कीमतें charge की जाती हैं यह इस वजह से हो सकता है कि जो हम free sale का quota देते हैं वह depot holder ज्यादा कीमत पर फरोक्त करता है। या वह बचत कर के बेचता है। वह इसे ग़लत ढंग से फरोक्त कर देता हो यह मुमकिन हो सकता है।

श्री बल राम दास टंडन: क्या मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि जो controlled distribution की गई है जिस को श्राप ने rationing का नाम दिया है क्या यह खांड जो free sale में 1 रु० 2 ग्राना के भाव पर दी जाती है यह Government की तरफ से दी जाती है या नहीं।

मंत्री: हम ने इस में कुछ percentage रखी है जिसे free sale कहा जाता है। इस में Government की तरफ से कीमतें मुकर्रर हैं।

श्री बलराम दास टंडन : जनाब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मिनिस्टर साहिब यह बतायेंगे कि एक तो 1 रु० फी सेर खांड दी जाती है ग्रौर दूसरी 1 रु० 2 ग्राना फी सेर दी जाती है इन दोनों में क्या फर्क है ?

मंत्री: यह मैं कई दफा बता चुका हूं। यह कोई नई बात नहीं है! ग्रब मैं क्या बताऊं।

#### DIVISIONAL FOREST OFFICER IN THE STATE

\*5365. Chaudhri Sunder Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the total number of Divisional Forest Officers in the State and the number of those belonging to Scheduled Castes amongst them?

Bakshi Partap Singh (Deputy Minister): There are 18 Divisional Forest Officers in the State and none of them belongs to Scheduled Castes.



PROMOTIONS FROM P.E.S. CLASS III TO CLASS II AND CLASS II
TO CLASS I IN THE STATE

\*5266. Sardar Ram Dayal Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to State —

- (a) whether it is a fact that a certain percentage of promotions from Class III to Class II and from Class II to Class I in the P.E.S. Cadre in the State are made on the basis of merit and not on the basis of seniority alone;
- (b) if the answer to part (a) be in the affirmative the percentage of promotions made on the basis of merit from Class III to Class II and from Class II to Class I of the P.E.S. during the last three years;
- (c) The names and the qualifications of those who were promoted as referred to above, and the respective posts against which they are working at present?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) No.

- (b) Question does not arise.
- (c) Question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ promotions class III to class II ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੋਰ class II to class I ਦੀਆਂ gazetted posts ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਇਹ Public Service Commission ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ government ਨੂੰ direct ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤੀ : ਕੁਝ direct promotion ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ Public Service Commission ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Class I ਦੀ direct recruitment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ class II ਦੀ recruitment ਵੀ direct ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੁਝ direct recruitment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ department ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ direct recruitment ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ Government ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ Public Service Commission ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਡ਼ੀ: ਉਹ Government ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ fact ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ direct recruitment ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਬਗੈਰ Public Service Commission ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤੀ : भेते ਨੌਇਸ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। श्री प्रबोध चन्द्र : क्या उन्होंने Public Service Commission की report को देखा है जिस में उन्होंने Government की तरफ से direct recruitment का जिक्र किया है ?

Mr. Speaker: That is a different matter.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ promotions Government directly ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ Public Service Commission decide ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ Government ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ post ਨੂੰ Government ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ purview ਵਿੱਚੋਂ ਕਢ ਦੇਵੇ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ promotions ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਈ recruitment ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਰ,ਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ promotions ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਪ ਮੰਤੀ : Promotions Government ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

OPENING OF A GIRLS HIGH SCHOOL IN KALANAUR, DISTRICT ROHTAK

\*5330. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to open a Girls High School in village Kalanaur, district Rohtak; if so, the time by which the said school is proposed to be opened?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): No.

## ARREST AND EXPULSIONS OF STUDENTS OF MOHINDRA COLLEGE, PATIALA

- \*5354. Sardar Jasdev Singh Sandhu: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) the reasons for the arrest of some students of the Mahendra College, Patiala and of the subsequent agitation by the students of that college in January, 1960;
  - (b) whether any students were expelled by the Principal as a result of the said agitation; if so, their names and the classes in which they were studying at the time of their expulsion;
  - (c) whether the students referred to in part (b) above were given an opportunity to explain their conduct or were charge-sheeted before they were expelled; if so, the details of the charges made in the charge-sheets and the nature of replies submitted by the students;

[Sardar Jasdev Singh Sandhu]

- (d) whether it is a fact that the students referred to in part (b) above have had a good academic record and that only a few days before the incidents mentioned in part (a) above, the Principal gave a special recommendatory certificate of good character to one of the expelled students; if so, the reasons why such students were expelled:
- (e) whether it is also a fact that on the 6th January, 1960 a compromise was effected between the Principal and the students on the intervention of some M.L.As. and citizens of Patiala and, further, that this compromise was announced in the College in the presence of professors, students and citizens;
  - (f) whether any incident took place in the said college on the 4th February, 1960;
  - (g) if the answer to part (e) above be in the affirmtive and to part (f) in the negative, the reasons why the said Principal called the police and Deputy Commissioner, Patiala to the said college on the 4th February, 1960:
  - (h) whether Government intend to take any action against the said Principal for creating panic in the college and for harrassing the students; if so, what?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): The required information is laid on the Table of the House.

- The students of Mahendra College, he students of Mahendra College, Patiala were arrested for ricting in the College and defiance of Section 144 [Criminal Procedure Code in the Town.
- (b) Yes, two students were expelled for two years.

(i) Amarjit Singh Dhillon

.. VI years

(ii) Sukhdev Khanna

VI year.

(c) Yes.

Details of charges

Replies by students

(i) That they created hooliganism. just after the meeting convened to condole Students against this charge. the death of S.Ranbir Singh, Chairman, Public Service Commission, held on 2nd January, 1940 at 11.00 a.m.

No comments were made by

- (ii) That they held a meeting in clear defiance of the Principal's orders.
- (ii) The students observed that the Principal had no authority to prevent the meeting to be held after the College had been closed. It was pointed out to them by the Staff Council that it was within their knowledge that the College rules did not permit the holding of meetings in the College premises without the previous sanction of the Principal. They made no
- (iii) That they showed rude behaviour towards members of the staff who advised them to disperse and observe the sanctity of the occasion
- (iv) That they made slanderous remarks against the Principal and some mem- the charge. bers of the staff in the meeting which they held.
- answer to it.
  (iii) Amarjit Singh Dhillon, VI year replied that he was not rude.
  - (iv) Amarjit Singh Dhillon denied

Details of charges

Replies by students

- (v) That they incited students in the morning on 4th January, 1960 to go on strike and prevented them from attending the classes.
- (v) Amarjit Singh Dhillon, replied that he was only preventing the students from entering the class rooms.
- (vi) That Amarjit Singh is further (vi) Shri Amarjit Singh denied the charged to explain certain aspersions which charge on behalf of other students, he cast against certain members of the staff.
- (d) All these students are very average type of students. Good certificates are normally given to all students unless they mis-behave. Record of such certificates is, however, not kept.

Even if a student is once given a good certificate for some good work done by him, it never precludes the possibility of punishment subsequently on charges of gross misconduct.

- (e) Yes.
- (f) Yes.
- (g) The Deputy Commissioner, Patiala and the Police did not come to the College on the 4th February, 1960.
- (h) No, because the Principal had acted according to the rules in order to maintain discipline in the College.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਿਹੜੀ information ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਜੇ information ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ supplementary ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। (The hon. Member will be permitted again to put supplementaries on that part of the information which has not been received by him.)

## ਸਰਦਾਰ ਜਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਨਾਬ ।

DISTRICT INSPECTORS OF SCHOOLS IN THE STATE

\*5364. Chaudhri Sunder Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of District Inspectors of Schools at present in the State and the number and names of those belonging to the Scheduled Castes amongst them?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (i) 22 (16 District Inspectors of Schools and six Additional District Inspectors of Schools).

(ii) One · Shri Baldev Singh, District Inspector of Schools, Gurdaspur.

श्री बोध चंद्र : क्या Government इस बात के मुताल्लिक सोच रही है कि जो हरिजनों की present representation में कम से कम तादाद है यह ज्यादा से ज्यादा हो जाये ?

उप मंत्री: हर मुमिकन कोशिश की जा रही कि हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा representation मिले । DISPUTE BETWEEN THE LABOURERS AND THE AUTHORITIES OF THE HARIANA SUGAR MILLS, ROHTAK

\*5343. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether any dispute is going on between the labourers and the authorities of the Hariana Sugar Mill, Rohtak; if so, the details thereof and the action; if any, taken by Government in the matter?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): Yes. The dispute relates to the grant of lay off compensation to the workmen and was taken up in conciliation but no settlement could be arrived at between the parties to the dispute. The matter for further action is under consideration of Government.

श्री बलराम दास टंडन : क्या Deputy Minister साहिव बतायेंगे कि ग्राया इस बात का कोई final फैसला हो जायेगा ?

उप मंत्री: यह कोशिश की जा रही है कि इस का कोई जल्दी से जल्दी फैसला हो जाये।

HARIJANS CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIFS IN GURGAON DISTRICT

\*4933. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Minister for Community Development be pleased to state—

- (a) the number of Co-operative Farming Societies of Harijans registered up to 3'st December, 1959 in Gurgaon District;
- (b) the amount given to each society by the government by way of grant (subsidy) and the date when the same was given?

Sardar Gurbanta Singh: (a) There is no Harijan Co-operative Farming Society in Gurgaon District.

(b) The question does not arise.

मौलवीं श्रब्दुल गनी डार: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि दाड़्हेड़ा में जो Cooperative Society है वह किस लिये है ?

मंत्री: वहां परं कोई है ही नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ने तो एक खास तारीख की Harijan Co-operative Farming Societies का number पूछा था। उन्होंने जवाब दिया है कि है ही नहीं। (The hon. Member had asked the number of Harijan Co-operative Farming Societies up to a definite date and the hon. Minister has replied in negative.)

मोल शे अब्दुल गनी डार : जनाब, इन से मैं यह पूछना चाहता हूं कि दाड़ हेड़ा Co-oprative Society को कोई कर्ज़ा दिया गया है या कि नहीं ?

मंत्री: इस के लिये पहले नोटिस चाहिये।

# MACHINERY PURCHASED FOR CO-OPERATIVE SUGAR MILLS AT PANIPAT

- \*4934. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) the weight (in tons) of the machinery of the Co-operative Sugar Mills at Panipat which was to be supplied by the firms, with whom orders for the same were placed after obtaining it from abroad and the weight of the machinery which was to be supplied after obtaining it from within India, separately;

(b) whether the machinery referred to in part (a) above was supplied in accordance with the agreement;

- (c) whether it is a fact that the foreign machinery was not supplied in full, if so, the quantity thereof which was short and the amount therefor deducted from the total cost;
- (d) the names of places where the machinery supplied from within India was manufactured together with the names of the manufacturers thereof?

Sardar Gurbanta Singh: (a) According to the agreement entered into with the machinery suppliers, no weight of machinery has been mentioned in respect of the machinery to be imported or to be manufactured in India.

- (b) The machinery referred to in Part (a) above was supplied in accordance with the specification agreed to;
- (c) Only one Milk of Line Mixer tank was not supplied out of the imported machinery. The machinery manufacturers have agreed to import and supply the same free of charge. A custom clearance permit has been obtained and the machinery manufacturers are arranging to supply the necessary tank;
- (d) The machinery supplied from within India was manufactured at the following works, and the names of manufacturers are given below:—
  - 1. Messrs Walchandnagar Industries, Limited; Walchandnagar (District Poona)
  - 2. Messrs Richardson and Crudas Limited, Bembay
  - 3. Messrs Jyoti Works, Baroda
  - 4. Messrs Kirloskar Manufacturing Company, Kirloskar.

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डार: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि जब कि रोहतक ग्रौर भोगपुर के लिये जो मशीनरी मंगवाई थी उस का weight किया गया, तो क्या वजह है कि पानीपत के लिये मंगवाई हुई machinery का weight क्यों नहीं किया गया ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਾਨੀਪਤ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੌਈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ Mahcinery ਦਾ weight ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : वयों नहीं किया गया ?

# ਮੰਤੀ : ਜੇ separate question ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ।

मौलवी अब्दुल गनी डार : जो मशीनरी बाहर से मंगाई गई श्रौर जो यहां बनाई गई उस का वजन क्या था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

श्री प्रबोध चंद्र : जो मशीनरी भोगपुर में supply की गई वह काम ठीक नहीं करती थी, तो गवर्नमेंट ने उस कमी को पूरा करने के लिये क्या किया ?

## ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨੌਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ।

श्री प्रबोध चंद्र : जो माल मंगवाया गया है, वह किस लोकल एजेंट के through मंगवाया गया ?

Mr. Speaker: This question does not arise. जो आप का मवाल है उसका जवाब उन्होंने दे दिया है (This question does not arise. He has already replied to the question asked by the hon. Member.)

श्री प्रबोध चंद्र: मैं, जनाब, वज़ीर साहब से यह दिर्यापत करना चाहता हूं कि मशीनरी मंगवाने का order मीधा दिया गया कि एजेंट के through?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Tenders call ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ lowest tender ਸੀ ਉਸਨੂੰ order ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

SETTING UP OF NEW CO-OPERATIVE SUGAR MILLS IN THE STATE

\*4935. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Minister for Community Development be pleased to state whether Government propose to set up any new Co-operative Sugar Mills in the State; if so, where?

Sardar Gurbanta Singh: A proposal to set up two more Co-operative Sugar Mills in the State is under consideration, during the Third Five Year Plan period. The decision in regard to the location of these mills will be taken on the advice of the Sugar Cane Control Board.

TRANSPORT CO-OPERATIVE SOCIETIES IN KARNAI DISTRICT

- \*4941. Shri Ram Piara: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) the number of Transport Co-operative Societies in Karna! District at present together with the names of the members of each Transport Cooperative Society, except the Karnal Co-operative Transport Society and Kaitha! Karnal Cooperative Transport Society. together with the date of registration of each society:

- (b) the names of the official members of the Societies referred to in part (a) above:
- (c) the amount of loan, if any, advanced to any of the above said societies together with the date when advanced?

Sardar Gurbanta Singh: (a) and (c) A statement is laid on table of the House

#### **STATEMENT**

| SI.<br>No | Name of the Society •                                                             | Date of<br>Registra-<br>tion | Number of members | Amount of loan | Date of<br>Advance |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1         | 2                                                                                 | 3                            | 4                 | 5              | 6                  |
| 1         | Karnal ex-Servicemen Cooperative Transport Society Ltd.                           | 30-11-53                     | 17                | Nil            | Nil                |
| 2         | The Karnal Ajit Co-operative Transport Society Ltd.                               | 30-11-53                     | 11                | ••             |                    |
| 3         | The Karnal Diamond Co-operative Transport Society Ltd.                            | 30-11-53                     | 15                | ••             |                    |
| .4        | The Karnal Workers Co-operative Transport Society Ltd.                            | 5-12-53                      | 15                | ••             |                    |
| 5         | The Karnal Bharat Co-operative Transport Society Ltd.                             | 31-12-53                     | 11                | ••             | ••                 |
| 6         | The Karnal Sadar Bazar Harijan Cooperative Transport Society Ltd.                 | 31-12-53                     | 10                |                |                    |
| 7         | The Karnal Jai Hind Co-operative Transport Society Ltd.                           | 28-1-54                      | 14                |                |                    |
| 8         | The Karnal Secular Co-operative Transport Society Ltd.                            | 28-3-54                      | 21                | ••             | • •                |
| 9         | The Karnal Jai Bharat Co-operative Transport Society Ltd.                         | 11-2-54                      | 13                | ••             | ••                 |
| 10        | The Karnal National Co-operative Goods Transport Society Ltd.                     | 11-10-56                     | 12                | ••             | ••                 |
| 11        | The Karnal Haryana Goods Trans-port Society Ltd.                                  | 29-6-56                      | 12                |                | • •                |
| 12        | The Nilokheri Block Co-operative Transport Society Ltd.                           | 29-6-56                      | 63                |                | ••                 |
| 13        | The Panipat Cooperative Goods<br>General Transport Society Ltd.                   | 7-6-56                       | 12                |                | • •                |
| 14        | The Panipat Dehati Co-operative Transport Society Ltd.                            | 9-10-56                      | 15                |                | ••                 |
| 15        | The Panipat Adarsh Co-operative Transport Society Ltd.                            | 21-8-58                      | 14                | ••             | ••                 |
| 16        | The Panipat ex-Servicemen Cooperative Passengers and Goods Transport Society Ltd. | 26-11-59                     | 20                |                | ••                 |

[Minister for Community Develoment]

| Serial<br>No. | Name of the Society                                               | Date of<br>Registration | Number of<br>members | Amount<br>of loan | Date of<br>Advance              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1             | 2                                                                 | 3                       | 4                    | 5                 | 6                               |
| 17            | The Sewa Co-operative Transport Society Ltd.                      | 25-12-59                | 12                   | Nil               | Nil                             |
| 18            | The Kurukshetra Dehati Janta Cooperative Transport Society Ltd.   | 5-10-56                 | 17                   | ••                | ••                              |
| 19            | The Ladwa Hira Co-operative,<br>Goods Transport Society Ltd.      | 3-2-56                  | 12 Rs.               | 18,187            | 14-5-56                         |
| . 20          | The Bharat Co-operative Transport Society Ltd Shahbad, Markanda.  | 13-1-56                 | 17 Rs                | i.17 <b>,</b> 699 | 2-4-56                          |
| 21            | The Kaithal Naguran Co-operative Transport Society Ltd.           | 5-12-53                 | 24                   | Nil<br>           | Nil<br>··                       |
| 22            | The Kaithal Harijanan Co-operative Transport Society Ltd.         | 2-3-54                  | 14                   | • •               | ••                              |
| 23            | The Bhagal Cooperative Transport Society Ltd.                     | 4-3-54                  | 10                   | ••                | • •                             |
| 24            | The Kaithal Janta Co-operative Transport Society Ltd.             | 20-12-55                | 10                   | ••                | ••                              |
| 25            | The Kaithal Co-operative Goods and General Transport Society Ltd. | 5-9-56                  | 14                   | ••                | ••                              |
| 26            | The Kaithal Haryana Co-operative Transport Society Ltd.           | 5-12-53                 | 25                   | ••                | ••                              |
| 27            | The Pipli Co-operative Goods Transport Society Ltd.               | 30-7-57                 | 15                   | • •               | • •                             |
| 28            | The Dalmia Ganj Co-operative<br>Transport Society Ltd., Samalkha  | 28-12-56                | 18                   | • •               | ••                              |
| 29            | The Panipat Kishan Co-operative Transport Society Ltd.            | 17-9-56                 | 11                   |                   | ••                              |
| 30            | The Assandh Co-operative Transport Society Ltd.                   | 5-12-53                 | 13                   |                   | Fillindars-suffered and billion |

श्री राम प्यारा : जनाब सोसायटियों के मैम्बरों के नाम पूछता हूं। वजीर साहब ने लिस्ट में नहीं बतलाए।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ societies ਵਿਚ official ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

SUGAR PRODUCED AND SOLD BY PANIPAT CO-OPERATIVE SUGAR MILLS

\*5299. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Community Development be pleased to state —

- (a) The total quantity of sugar produced by the Panipat Cc-operative Sugar Mill during the period from October, 1958 to Apr il, 1959, together with the details of its disposal;
- (b) whether the said mill had some sugar stocks with it before October, 1958, as unsold stocks out of the produce of the previous year; if so, the quantity thereof?
- (c) whether the said mill has sold any stocks from the produce of this year, i.e., from October, 1959 to date; if so, how much and to whom?

Sardar Gurbanta Singh: (a) 1,02,719 bags of  $2\frac{1}{2}$  maunds each. It was disposed of either to the tenderers having allotment orders by the Sugar Directorate of Government of India or through the Punjab State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited, Jullundur City.

- (b) Yes. It had 27,051 bags.
- (c) Yes. It has sold 13,482 bags up to 22nd February, 1960 to the parties authorised by Director, Food and Supplies, Punjab.

डाक्टर परमानन्द : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि जिन को Director ने authority दी थी उन लोगों के क्या क्या नाम हैं, ?

## ਮੰਤੂੀ : ਨੌਰਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਆਂਗਾ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो Sugar बेची गई वह किन किन पार्टियों को श्रौर कितनी कितनी बेची गई ?

## ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮਿਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि पानीपत Sugar Mills से कुछ परिमट डायरेक्टरों के नाम भी काटे गए ?

## ਮੌਤੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।

श्री राम प्यारा : मैं पूछना चाहता हूं कि to whom the sugar was

ਮੰਤ੍ਰੀ : Civil Supplies ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ permit ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ sugar release ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ sugar ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ।

श्री राम प्यारा : मैं चाहता हूं कि स्राप यह बताएं कि किन किन को sugar दी गई है।

[11th March, 1960]

उद्योग मंत्री: स्पीकर साहिब, इस के बारे में मैं अर्ज करता हूं। जो sugar mills से release होती है उसे Government of India control करती है। sugar की जितनी production होती है वह controlled है Government of India की तरफ से release orders भी वहां से ही आते हैं।

Mr. Speaker: Next question, please.

#### SHAMLAT LANDS AND PANCHAYATS

- \*4761. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) the total area of Shamlat lands in the State and the area of such lands which has been passed on to the Panchayats, separately;
  - (b) the steps being taken to pass on the possession of the remaining area, if any, to the Panchayats;
  - (c) the total income accruing to the Panchayats from the said lands and the steps Government propose to take to develop this area?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) The total area of Shamlat lands is 18,85,240 acres and 994,778 acres are in possession of the Panchayats.

- (b) Instructions have been issued to the Revenue staff to have the possession of the Shamlat Deh Lands transferred to the Panchayats by following persuasive methods.
  - (c) Rs 37,88,377.

The Panchayats are being given interest-free loans for the installation of wells, tube-wells and for the purchase of tractors and reclamation, etc. A composite scheme has been prepared for the development of Shamlat Lands during the Third Five-Year Plan period.

#### THE CHOE MENACE

- \*4760. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) the total area of land rendered unfit for cultivation by Choes in the different districts of the State;
  - (b) whether any steps have been taken so far to fight the menace of Choes and to reclaim the area referred to in part (a) above; if so, what and the measure of success achieved?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) The total area of land rendered unfit for cultivation by Choes in the different districts of the State is given below:—

| (1) Ambala District (Vharar and Pu             |     | (acres approximately) |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| (1) Ambala District (Kharar and Ru<br>Tehsils) |     | 110,602               |
| (2) Hoshiarpur District                        | • • | 117,000               |
| (3) Patiala District                           | • • | 1,035                 |
| (4) Gurgaon District                           | • • | 30,000                |
| (5) Rohtak District                            |     | 12,000                |
| Total                                          |     | 2,70,637              |

(b) So far as Irrigation Department is concerned, survey of area under Choes in Hoshiarpur District was started during November, 1953. Six hundred square miles of riverrine area of 80 Choes in Hoshiarpur District has since been surveyed.

A scheme for canalising Nasrala, Arniala and Salerian Choes emerging from Salerian, Dada and Arniala Khads of the Shiwaliks near Hoshiarpur has been taken in hand.

Based on ground and aerial surveys, seven schemes have been formulated and are proposed to be taken up in the Third Five-Year Plan.

A special Division for investigation of Choes in Hoshiarpur and Ambala districts has since been created.

So far as Forest Department is concerned, the following Choe training schemes are being executed:—

- (1) Choe training check damming and gully plugging in district Hoshiarpur.
- (2) Choe training check damming and gully plugging in district Ambala.
- (3) Soil Conservation over Shwaliks.
- (4) Soil Conservation works in the Catchment areas of Patiala, Rai and Sukhna Choe near Chandigarh.
- (5) Soil Conservation works in Agriculture and Gullied Lands in Gurgaon District has been started from the year, 1958-59 for the purpose.

Success achieved, i.e., area reclaimed.—An area of 2,500 acres of culturable land of 29 villages which was under Nasrala Choe bed has been reclaimed by checking further flooding and erosion. Further areas comprising 500 acres in Gurgaon District and 34,520 acres in Ambala, Hoshiarpur and Patiala Districts have been reclaimed. These Choe training works have also resulted in protecting another 2,000 acres area approximately which would otherwise have been washed away.



ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਰਗੇ ਕਿ Tehsil Una ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ control ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ scheme ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ?

मंत्री: हां जी; Hoshiarpur District की tehsil Una के लिए schemes है।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि चो से उन का मतलब पहाड़ी नालों से है या कोई ग्रौर भी है ?

मंत्री : हां जी, पहाड़ी नालों को ही कहते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: तो फिर ग्राप बताएं कि रोहतक के जिले पर किन पहाड़ी choes का ग्रसर है जिस से वहां की जमीन खराब हुई है ?

मंत्री: जो भी ऊंची जगह से नाला चलता हो उसे चो कहते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि रोहतक के जिले में कौन सा ऊंचा नाला है ?

श्री ग्रध्यक्ष : छोड़िए ग्राप इस बात को । (The hon. Member may leave this matter now.)

COMMITTEE TO ENQUIRE INTO THE CAUSES OF MISHAP IN HOIST, CHAMBER, BHAKRA DAM

\*5003. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) whether Government have appointed any Enquiry Committee to enquire into the causes of the recent mishap to the Hoist Chamber of the Bhakra Dam; if so, when, the names of its members and the terms of its reference;
- (b) the number of meetings so far held by the said Committee and the details of decisions; if any, taken;
- (c) whether th Committee has so far submitted any report to Government; if so, the details thereof;
- (d) if the report has not yet been submitted by the said Committee, the time within which it is likely to be submitted?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Yes; on 5th January, 1960. The names of its members and the terms of its reference are given in the statement which is laid on the Table of the House.

- (b) One; not known as yet.
- (c) No.
- (d) The Committee is required to submit its report to Government within three months of its constitution.

#### **STATEMENT**

The following are the names of the members of the Committee—

- 1. Dr. A.N.Khosla, Member, Planning Commission, Government of India ...Chairman.
- 2. Shri Kanwar Sain, Administrator, Rajasthan Canal Project.
- 3. Shri M.S.Thirumale Iyengar, Chief Engineer, Hirakud Dam Project.
- 4. Shri A.C.Mitra, Chief Engineer, Rihand Dam Project.
- 5. Shri K.L.Rao, Member (P & D), Central Water and Power Commission

Deputy Secretary to Government, Punjab, Irrigation and Power Departments is non-Member Secretary of the Committee

- 2. The terms of reference of the Committee are as follows:—
  - (i) to inquire into the failure of works in the Hoist Chamber region resulting in the flow of water through the galleries of the Bhakra Dam and flooding of the Left Bank Power House, and to set out as far as possible the sequence of events before and after the mishap, relevant to a full appreciation of the event;
  - (ii) to determine the precise cause or causes of the said failure;
  - (iii) to advise whether all precautionary steps that could be taken, were duly adopted or not, prior to the failure; and
  - (iv) to set out the lessons that may be learnt from the incident and, in particular, to advise whether any works or devices could have been provided, or should even now be provided, which could minimise damage in the event of flooding of the Dam galleries.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ committee ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ committee ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕ meeting ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ Committee 5-4-60 ਤਕ ਆਪਣੀ report ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ?

ਮੌਤੀ : ਹਾਂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ।

Draining out rain water from Dhanaula Town in Sangrur District

\*5196. Sardar Rajinder Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) whether he is aware of the fact that the authorities concerned have not been able to drain out the rain water f. om Dhanaula Town, tehsil Barnala, district Sangrur, for the last six years; if so, the reasons therefor;
- (b) whether there is any proposal under the consideration of Government to dig a small drain to connect Dhanaula with the adjoining drain to solve this problem on a permanent basis?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) and (b) investigations for constructing a drain for this area, were started after heavy rainfall of 1958. Prior to this the flooded area was being pumped out by the local Municipality.

[Deputy Minister]

Now the digging of the Dhanaula drain with its outfall into Lissara Nalah has been done up to a point about 10 miles south-west of Dhanaula Town. A small link drain is also proposed to be dug to connect the low area of the Dhanaula Town with the main drain. This drain will be dug bebefore the next Monsoons.

#### WATERLOGGED LAND

\*5197. Sardar Rajinder Singh,: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the total area of waterlogged land in the State at present, districtwise;
- (b) whether Government had invited any foreign Engineer to investigate the problem of waterlogging in the State; if so, the details of the report, if any, submitted by him;
- (c) the details of the anti-waterlogging measures being taken by the Government, districtwise ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Districtwise figures are not maintained in the Irrigation Branch. The area is variable from year to year and from period to period. However, it can roughly be taken as 25 lac acres.

- (b) Yes, his report is under the consideration of Government. It is not possible to supply details at this stage.
- (c) The recommendations of the Action Committee by the State Government for finding out various causes responsible for waterlogging and for recommending various measures, were considered by the Government and approved. Master plans both for flood control and drainages and other anti-waterlogging measures based on the recommendations of the Action Committee and on the past experience, have been prepared. Master Plan for flood control and drainage works, provides for the construction of all drainages to a capacity of 4 cusecs per square mile of the catchment area, link drains and protection works along various rivers and training of choes, etc. Master plan for anti-waterlogging provides for seepage drains, lining of major irrigation channels, installation of shallow tubewells, seepage-cum-pumping stations and 'thur' reclamation schemes, etc. Government of India allocated a loan assistance of Rs 3.94 crores for executing flood control and drainage works for the 2nd Plan and Rs 41 lacs for executing other anti-waterlogging schemes during the year 1960-61. There are about 150 flood control and drainage schemes, costing more than Rs 9 crores on which works are proposed to be taken up during the Second Plan period. With this allocated amount, it will be possible to execute only the essential items of these emergent schemes.

To make a beginning in the work of other anti-waterlogging schemes, it has been decided to take in hand the work on the pilot schemes in Amritsar, Hansi, Sangrur, Sunam, Fazilka, and Zira areas. Work on Hansi anti-waterlogging pilot scheme is already taken in hand and the other schemes are under examination.

The programme is proposed to be intensified during the third Plan period for which a provision for about Rs 35 crores, i.e., about 21 crores for executing flood control and drainage schemes and about Rs 14 crores for executing other anti-waterlogging schemes, is made. District-wise details are not maintained in the Irrigation Branch.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫਾਰਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੌਰਟ ਵਿਚ ਮੌਟੀਆਂ ਮੌਟੀਆਂ ਕੀ recommendations ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ?

रिवाई तथा विद्युत मन्त्री : उसकी रिपोर्ट पर ग्रामी गौर हो रहा है ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਮੈੰ ਸਾਰੀ ਰਿਧੌਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਮੌਟੀਆਂ ਮੌਟੀਆਂ recommendations ਕੀ ਸਨ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ summary ਹੀ ਪੂਛੀ ਹੈ।

मंत्री: वह इस वक्त बताना ठीक नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈੰਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੌਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ secrecy ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ waterlogging ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ secrecy ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री ग्रध्यक्ष: वह कहते हैं कि गौर हो रहा है इस लिए बताना ठीक नहीं है। (The hon. Minister says that as the report is yet under consideration it is, therefore, not proper to disclose it.)

उप मंत्री: बात यह है कि इस stage पर इस से ज्यादा कुछ नहीं बताया जा मकता। उस ने जो recommendations की है ग्रौर यहां के हमारे experts की जो schemes हैं उन को ग्रापस में मिला कर देख रहे हैं। यह सारी देख भाल करने के बाद देखा जाएगा कि क्या होगा।

मौलवी अब्दुल गनी डार: On a point of order, Sir. मेरा pointo f order यह है कि राम्रो साहिब ने फरमाया है कि उस रिपोर्ट की summary नहीं बताई जा सकती। अगर यह बात कहते कि पूरी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती तब तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन यह कहना कि उसकी summary भी नहीं बता सकते ठीक नहीं। आखिर कुछ न कुछ बताया तो जाए। अगर दोनों में कोई इस्तलाफ है तब भी उस के बताने में कोई हर्ज नहीं।

Mr. Speaker: This is not a point of order.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ waterlogging ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਤਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਛੇਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ expert [ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਸਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੀ recommendations ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈ- ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ expert ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ main idea ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂੰਘੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ suggest ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਕ ਦੇ ਪਾਈਪ ਬਣਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ expensive ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਥੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪਾਈਪ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ expensive ਹਨ । ਲੇਕਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂੰਘੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਟੌ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ।

श्री राम प्यारा : डिप्टी बजीर साहिब, ने फरमाया है कि district-wise data नहीं दिया जा सकता है। पहले भी एक सवाल किया गया था तो उस के जवाब में district-wise data दिया गया है। ग्रगर, स्पीकर साहिब, ग्राप चाहते हैं तो मैं वह जवाब ग्राप को दिखा सकता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रब district-wise data देने की पालीसी बदल गई है?

मंत्री: ग्रर्ज यह है कि irrigation के divisions district-wise नहीं होते हैं इस लिये district-wise data supply नहीं किया जा सकता।

श्री राम प्यारा : पहले जो सवाल पूछा गया था उस के जवाब में तो district-wise data दिया गया था । जिला करनाल का 25 हजार एकड़ area बताया था ग्रीर सारा तीन लाख एकड़ waterlogged area बताया था । मगर ग्रब कहते हैं 25 लाख है ।

मंत्री: District-wise data Irrigation Department के पास नहीं होता यह Revenue Department से मिल सकता है। पहले जो सवाल किया था उस के जवाब में Revenue Department से पूछ कर बताया था।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ revenue department ਤੋਂ districtwise cata ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਕੀ reason ਹੈ ਕਿ ਇਹ Revenue Department ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ Revenue Department ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। The question should have been sent to the Revenue Department.

Mr. Speaker: This question was specifically addressed to the Minister for Irrigation and Power who has supplied the information available in his Department. How could this question be sent to the Revenue Department?

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੌਰਟ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਸੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ secret recommendations ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ?

मंत्री: वह बहुत लम्बी चौड़ी रिपोर्ट है। जो बात थी वह मुख्तसर बता दी है। Assistant Research Officers at Malakpur Hydraulic Research Station

\*5363. Chaudhri Sunder Singh (asked by Sardar Atma Singh): Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of Assistant Research Officers at the Malakpur Hydraulic Research Station and the number of persons belonging to the Scheduled Castes amongst them?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister):

Assistant Research Officers posted at Malakpur .. Nil

Number belonging to Scheduled Castes ... Nil

Expenditure incurred on Bhakra Canals

\*5373. Shri Balram Dass Tandon: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the dates when the construction work on Bhakra Canals was started and completed, separately;
- (b) the total expenditure so far incurred on the canals referred to above;
- (c) the dates when Arrear Divisions were formed, their total number and the names of places where their headquarters are located;
- (d) the volume of work entrusted to each of the said Arrear Division and the time within which each is likely to complete its works?

Rao Birendar Singh: The reply is placed on the Table of the House:—

- (a) The construction work on Bhakra Canals was started in 1948.

  Most of the work has been completed. The Bhakra Canals were opened to Kharif Irrigation in July, 1954.
- (b) Rs 5,985 Lacs.
- (c) There are 4 Arrear Divisions, which were opened on 1st April, 1956 (forenoon), 1st May, 1956 (forenoon), 1st March, 1957 and 9th November, 1957, with their Headquarters at Patiala, Ambala, Rupar and Hissar, respectively.
- (d) Volume of work entrusted to these Arrear Divisions is given in the enclosed statement. The Divisions are expected to function till end of 1962-63.

## [Minister for Irrigation and Power] STATEMENT

| Serial<br>No | ,                                      |    | Nangal<br>Arrear<br>Division | B.M.L     | ivision K<br>Arr<br>Divisi | ear Arrear<br>on Division |
|--------------|----------------------------------------|----|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
|              | Audit Notes                            |    | . 93                         |           | 31                         |                           |
| 2            | Review Notes                           |    | 5                            | 17        | ٠.                         | . 7                       |
| 3            | Inspection reports and test not        | es | 22                           | 12        | 6                          | 3                         |
| 4            | Objection Statements                   |    | 5                            | 3         | 3                          | 7                         |
| 5            | Letters and Half Margins               |    | 279                          |           |                            | 452                       |
| 6            | Unsanctioned Estimates                 |    | 15                           | 1         | 5                          | 1                         |
|              |                                        |    |                              |           |                            | 1,108                     |
| 7            | Excess over estimates                  |    | 79                           | 192       | 219                        | 144                       |
|              |                                        |    |                              |           |                            | 10,71,359                 |
| 8            | Stamped receipts                       |    | 68,585                       | 21 No.    | . 1,002                    | 278                       |
|              |                                        |    |                              |           |                            | 2,30,772                  |
| 9            | Vouchers awaited                       |    | 11                           |           |                            | 165                       |
| 10           | Material at site Accounts Form No. 30  |    | 100                          | 6         | 43                         | 1                         |
|              | Form No. 31                            |    | 100                          | 30        | 43                         |                           |
|              | Form No. 32                            |    | 100                          |           |                            |                           |
| 11           | Manufacture Estimate                   |    | 21                           | 65        | 49                         | 259                       |
| 12           | No. of pending bills and their amounts |    | 165                          | 1,142     | 670                        | 960                       |
|              |                                        |    |                              |           |                            | 1,46,157                  |
| 13           | Stock Returns                          |    | 2                            | 8         | 7                          | 14                        |
| 14           | Tools and Plant returns                |    | 3                            | 14        | 14                         | •••                       |
| 15           | Purchase items                         |    | 709,055                      | 1,394,110 | 3,203,360                  | 1,093,463                 |
| 16           | P.W. Miscellaneous Advances            |    | 4,09,944                     | 2,22,336  | 2,45,057                   | 1,82,028                  |
| 17           | Adjustment Memos                       |    | 123,072                      |           |                            | 56                        |
| 18           | Transfer between P.W. Offices          |    | 2,153,555                    | • •       |                            | 306,939                   |
| 19           | Form P.W.A. 46                         |    | 5                            | 5         | 2                          | 5                         |
| 20           | Form P.W.A. 26                         |    | 20                           | . 26      | 6                          | ••                        |
| 21           | Form P.W.A. 29                         |    | 1                            |           | 20                         | 45                        |
| 22           | Completion Reports                     |    | 939                          | 916       | 750                        | 1,500                     |

| Serial<br><b>N</b> o | Name of item                                   |     | Nangal<br>Arrear<br>Division | Arrear Division B.M.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kaithal<br>Arıear<br>Division | Sirsa<br>Arrear<br>Division |
|----------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 23                   | Contractors Ledgers                            | • • | 289                          | e de la companya de<br>La companya de la companya del companya de la companya del companya de la co |                               |                             |
| 24                   | Agreements and Work Orders d                   | luc | 2                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 230                         |
| 25                   | Register of Building and Rents                 |     | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                             |                             |
| 26                   | Register of Miscellaneous Recoveries           |     | ••                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | • •                         |
| 27                   | Register of Liabilities                        |     |                              | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                             |                             |
| 28                   | Check and Record of M.B. in Divisional Offices |     | 485                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | 20                          |
| 29                   | Log Books to be recorded                       |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                             |                             |
| 30                   | Tallying of Broad sheet responding A. T. Ds    | ٠.  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                             | • •                         |
| 31                   | Tallying of Broad sheet Originating A.T.D.s    |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                             |                             |

श्री बलराम दास टण्डन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि Arrear Divisions खोलने का क्या कारण है ?

मन्त्री: हिसाब-किताब का काम जो बाकी है उसे निपटाने के लिये यह Divisions खोलने पड़े हैं।

श्री बलराम दास टण्डन : Canals को खोदने ग्रीर बनाने में तो छ: साल लगे हैं तो क्या Arrear Divisions को ग्रपना काम खत्म करने में सात साल लग जाएंगे ?

मन्त्री: इतना लम्बा ग्रसी नहीं लगेगा।

श्री बलराम दास टंडन : मैं दिरयाफ्त करना चाहता हूं कि हिसाब-किताब करने में मात साल का श्रर्सा लगने का क्या कारण है ?

मंत्री: Statement देखिए।

PONG DAM AND SUSPENSION OF DEVELOPMENT WORK IN VILLAGES IN KANGRA DISTRICT LIKELY TO BE SUBMERGED

\*5411. Shri Hari Ram: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether in connection with the Pong Dam Project in Kangra District the development work under the Community Project Development Schemes in Dehra and Pragpur Blocks has been suspended in these villages which are expected to be submerged; if not, the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Instructions have been issued to the effect that schemes of a permanent character and other major works under the development programme in such villages of Dehra and Pragpur Blocks which are likely to be affected by Pong Dam should not be undertaken.

#### PLYING OF TRUCKS AS STAGE CARRIAGES

\*5417. Chaudhri Inder Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state with reference to the Provincial Transport Controller's D.O. letter No. 434/TSI, dated 27th August, 1959, in reply to Dr. Bhag Singh, M.L.A.'s D.O. letter No. 226/CPI/P/59, dated 21st August, 1959, whether any enquiries regarding the plying of trucks as stage carriages have been held; if so, with what result; if not, the reasons therefor?

Rao Birendar Singh: An enquiry was held but the allegations regarding plying of trucks as Stage Carriages could not be substantiated.

HUNGER STRIKE BY EXECUTIVE ENGINEER, CAPITAL PROJECT,
CHANDIGARH

\*5372. (1) Shri Balram Das Tandon; (2) Sardar Atma Singh; (3) Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any Executive Engineer in the Capital Project at Chandigarh has recently gone on hunger strike; if so, when, the reasons therefor and the action, if any, taken by Government in the matter?

Chaudhri Suraj Mal: No.

श्री बलराम दास टंडनः क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि सभी ग्रखबारात के ग्रंदर जो खबर निकली है वह कहां तक ठीक है ?

मन्त्री: ग्रखबारों में बहुत कुछ निकलता रहता है।

श्री बलराम वास टंडन: क्या Department की तरफ से कोई contradiction की गई है ?

मंत्री : रोज निकलती रहती हैं।

Mr. Speaker: This is a question which is not in the cognizance of the Minister.

श्री बलराम दास टंडन : Executive Engnieer ने जो भूख हड़ताल की है वह इस बिना पर की थी कि उन की कुछ demands श्रीं जो मंजूर नहीं हुई।

श्री ब्रध्यक्ष: यह सवाल demands के ही basis पर admit किया था। [This question was admitted on the basis of demands.]

## MOTI BAGH PALACE, PATIALA

\*5418. Chaudhri Inder Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state —

- (a) whether complete possession of the Moti Bagh Palace, Patiala, has been taken over by the Government so far, if not, whether any rent is being charged for the portion of the building still in possession of the ex-Ruler of Patiala; if so, what;
- (b) the total amount paid so far to the ex-Ruler of Patiala, as the price of the said palace and the balance still to be paid?

Chaudhri Suraj Mal: (a) No.

(b) Paid Rs 7,00,000.

Recoveries adjustable—Rs 7,11,723.

Balance Payable—Rs 16,08,795.

चौधरी इन्द्र सिंह: पार्ट(a) में जो सवाल किया गया था whether complete possession of the Moti Bagh Palace, Patiala, has been taken over by the Government so far उस का जवाब मिनिस्टर साहिब ने दिया है 'No' लेकिन if not, whether any rent is being charged for the portion of the building still in possession of the ex-Ruler of P: tiala; if so what. ? इस का जवाब मिनिस्टर साहिब ने नहीं दिया। क्या इस portion का किराया उन से वसूल किया जा रहा है ?

मंत्री : किराया वसूल नहीं किया जाता ।

चौधरी इस सिंह: किस वजह से यह किराया उन से वसूल नहीं किया जा रहा?

मन्त्री: यह agreement था।

चौधरी इन्द्र सिंह : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 7 लाख रुपये की payment कर चुके हैं तो क्या उस के बदले में palace के कुछ हिस्से पर गवर्नमैण्ट ने अपना कब्जा कर लिया है ?

मन्त्रो : कुछ हिस्से पर कब्ज़ा किया है। Museum का सामान ग्रा चुका है। चूंकि palace बहुत बड़ा है, उस के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया गया है ग्रौर कुछ वाकी है।

चौधरी इन्द्र सिंह : वज़ीर साहिब ने पहले हिस्से के जवाब में कहा है कि 'No', प्रव वह फरमा रहे हैं कि कुछ हिस्से पर कब्ज़ा किया जा चुका है ।

Mr. Speaker: In the first part of the question the hon. Member had asked whether "complete" possession of the Moti Bagh Palace, Patiala, has been taken over.....and the answer was "No". The answer is complete.

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

OPENING OF NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCKS IN SULTANPUR

2399. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Community Development be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government or opening National Extension Service Block in Sultanpur Sub-Tehsil of Kapurthala District; if so, the time by which it is likely to be implemented?

Sardar Gurbanta Singh: There is no such proposal under consideration of the Government.

## AGRICULTURAL CO-OPERATIVE SOCIETY IN VILLAGE NAG NAU, DISTRICT AMRITSAR

- 2400. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) whether any Agricultural Service Co-operative Society was formed in village Nag Nau, district Amritsar, on 23rd December, 1959;
  - (b) the steps so far taken or proposed to be taken by Government to accord necessary sanction to the Society referred to in part (a) above and the time within which it is likely to be done?

#### Sardar Gurbanta Singh: (a) Yes.

(b) The Society has been registered on 23rd February, 1960.

#### BRICK KILN LICENCES

2401. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Industries be pleased to state the number of brick-kiln licences issued districtwise during the years 1957-58, together with the quota of coal allotted to each?

Shri Mohan Lal: The number of brick-kiln licences issued during the years 1957-58 together with the quota of slack coal allotted to each Brick Kiln owner districtwise is given in the enclosed statement:—

## Statement showing the number of Brick kiln Licences issued during the years 1957 and 1958. together with quota of slack coal allotted to each brick kiln owner

| S.<br>No | District                                          | Name of the Party                                                                        | Numbe<br>Brick K<br>Licence<br>sanctio<br>durin | Ciln<br>es<br>ned | Quota                                                | gons of<br>of slack<br>allotted<br>year |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          | rd wood spins employment policy spins spins which |                                                                                          | 1957                                            | 19:               | 58 1957                                              | 1958                                    |
| ŧ        | Gurdaspur                                         |                                                                                          |                                                 | • •               | • •                                                  | •                                       |
| 2        | Amritsar                                          | !. Shri Sudarshan Kumar, village Mudhal                                                  | 5                                               |                   | 10                                                   | 10                                      |
|          |                                                   | 2. Arjan Dev Kuldip Chand                                                                | 5                                               |                   | 8                                                    | 12                                      |
|          |                                                   | 3. Lakh Raj Gupta, Rayya                                                                 | 5                                               | (                 | (Tempora<br>licence<br>issued f<br>sale<br>bricks or | or<br>of                                |
|          |                                                   | 4. Gajinder Singh Randhir Singh, Dhapai                                                  | 5                                               |                   | .·.                                                  | 10                                      |
|          |                                                   | 5. Laungo Mahal Co-operative Society Ltd., Laungo Mahal                                  | 5                                               | • •               | 9                                                    | 11                                      |
|          |                                                   | 6. Khana Formen Co-operative Society, Ltd., Dibbipura                                    |                                                 | 4                 |                                                      | 10                                      |
|          |                                                   | 7. Sant Baba Kharak Singh,<br>Bir Baba Budha Sahib, Gur-<br>dawara, Bir Baba Budha Sahib | ••                                              | 4                 |                                                      | 15                                      |
|          | •                                                 | 8. Sant Baba Kharak Singh,<br>Gurdawara, Samb Sahib                                      | • •                                             | 4                 | • •                                                  | · •                                     |
|          |                                                   | 9 Shri Girdhari Lal, Gharinda                                                            |                                                 | 4                 |                                                      |                                         |
| 3        | Ferozepur & Fazilka                               | 1 M/s Kaliram Ved Parkash                                                                | 1                                               |                   |                                                      |                                         |
|          | _                                                 | 2. Ajitwal Co-operative Society                                                          | • •                                             | 1                 |                                                      | 5                                       |
| 4        | Ludhiana                                          | Guru Nanak Engineering College, Gill Park, Ludhiana                                      | ι.                                              |                   | 25                                                   | ••                                      |
|          |                                                   | 2. Khawaja Mohd. Akram Khan,<br>Ludhiana                                                 |                                                 | 1                 |                                                      | 5                                       |
| 5        | Jullundur                                         | 1. Mohar Singh Avtar Singh,<br>Jullundur City                                            | 4 .                                             |                   |                                                      | 7                                       |
|          |                                                   | 2. Kanshi Nand Gill, Jullundur Cantt                                                     | 4.                                              | •                 | • •                                                  | 7                                       |

## [Minister for Industries]

| Serial<br>No. | District    | Name of the party                                               | $L_i$    | icences | sanc-<br>tioned | Wagons | s allot-<br>ted |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|--------|-----------------|
|               |             |                                                                 | •        | 1957    | 1958            | 195    | 1958            |
| 5—Jul         | lundur—con  | 3. Bishan Dass Sansar Chand, acld Jullundur City                | • •      | 4       | • •             |        | 7               |
|               | ea ee ee    | 4. The Samari Co-operative M Society, Ltd., Samari              | 1.P.     | 4       | • •             |        | 10              |
| ; ·           |             | <ol><li>Mohan Lal Uma Chand,<br/>Nakodar</li></ol>              |          |         | 5               |        | •               |
|               |             | <ol><li>Harbans Singh Jagjit Singh<br/>Rajpura</li></ol>        | ,        |         | 5               |        | 2               |
|               |             | <ol> <li>Nand Lal Surinder Mohan<br/>Mubarkpur</li> </ol>       | <b>,</b> |         | 5               | • •    | 2               |
|               |             | 8. Shiv Singh Pritam Singh,<br>Nawanshhar                       | ••       |         | 5 .             |        |                 |
| 6             | Kapurthala. | The National Bhatta Co-opera Society, Hadiabad                  | tive     | 1       | • •             |        | 7               |
| 7             | Rohtak      | 1. Parkash Chand                                                |          |         | 6               | • •    | 10              |
|               |             | 2. Maya Singh                                                   |          |         | 6               |        | 10              |
|               |             | 3. Haryana Co-operative Soci                                    | ety      |         | 6               |        | 4               |
|               |             | 4. Harijan Co-operative Socie                                   | ty       |         | 6               | • •    | 4               |
|               |             | 5 Jai Lal Khri Madanpur                                         |          | • •     | 6               |        | 4               |
|               |             | 6. Brick-kiln Co-operative Society, Kosli                       |          |         | 6               | ••     | 4               |
| 8             | Patiala .   | 1. Shri Atma Singh, Mehmad                                      | pur      | 28      |                 | 11     | 17              |
|               |             | <ol><li>M/s Hazari Lal and Sons,<br/>Chuharpur Jattan</li></ol> |          | 28      |                 | 12     | 15              |
|               |             | 3. M/s Mohan Lal Gurnam<br>Singh, Brass                         |          | 28      |                 | 4      | 7               |
|               |             | 4. M/s Siri Ram Jai Kishan,<br>Masingan                         |          | 28      |                 | 4      | 7               |
|               |             | 5. Shri Jagan Nath, Dakala                                      |          | 28      |                 | 5      | 15              |
|               |             | 6. Mohinder Singh, Kahangarl                                    | n        | 28      |                 |        | 15              |
|               |             | 7. Shri Lachman Dass, Dedna                                     |          | 28      |                 | 5      | 16              |
|               |             | 8. Shri Hans Raj, Bahmana                                       |          | 28      |                 | 10     | 16              |
|               |             | 9. M/s Radha Kishan and Co.<br>Samana                           | ,        | 28      |                 | 10     | 15              |
|               |             | <ol> <li>M/s Aunkar Singh Surjit<br/>Singh, Patiala</li> </ol>  |          | 28      |                 | 9      | 19              |
|               |             | 11. M/s Mela Ram and Co.,<br>Nand Pur Kesho                     |          | 28      |                 | 19     | 10              |

|               |                                                    |                                                                  | Licenc's | sanc | tioned | Wagons | allotted |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|----------|
| Serial<br>No. | District                                           | Name of the party                                                |          |      | 958    | 1957   | 1958     |
| 8—Pa          | tiala—contd                                        | 12. M/s Harbhajan Singh G<br>Singh                               |          | 28   |        | 16     | 17       |
|               |                                                    | 13. Shri Banarsi Dass Thab                                       | lan      | 28   |        | 4      | 17       |
|               |                                                    | 14. Shri Karnail Singh, Bar<br>pur                               | mali-    | 28   |        | 5      | 8        |
|               |                                                    | 15. Shri Narain Dass Faqir<br>Tarkhan Majra                      | Chand,   | 28   |        | 15     | 13       |
|               | 16. Shri Om Parkash N<br>Dass, Amloh               | arain<br>                                                        | 28       |      | 15     | 8      |          |
|               | ,                                                  | 17. Dr. Ishwar Singh, Bisha                                      | inpura   | 28   |        | 20     | 15       |
|               | 18. M/s Kehar Singh Pr<br>Singh, Lapran            | em<br>                                                           | 28       |      | 5      | 10     |          |
|               | 19. Shri Sampuran Sing<br>Chanarthal Kalan         | gh,<br>                                                          | 28       |      | 15.    | 14     |          |
|               | 20. Shri Piara Singh, s/o<br>Mansa Singh, Rampur I |                                                                  | 28       |      | 10     | 16     |          |
|               |                                                    | 21. Shri Kundan Lal, U<br>Bhamarsi                               | Jchi     | 28   |        |        | 11       |
|               |                                                    | 22 Shri Sadhu Singh, Ba<br>Pathana                               | ssi<br>  | 28   |        | 10     | 6        |
|               |                                                    | 23. M/s Janta Multipurpose operative Society, Rajj Township      |          | 28   |        | 18     | 8        |
|               |                                                    | 24. M/s Rajkumar Sant Ra<br>Mardanpur                            | m,       | 28   |        | 8      | 9        |
|               |                                                    | 25. M/s Janta Bhatta Co-or tive Society, Dera Bassi              | oera-    | 28   |        | 5      | 18       |
|               |                                                    | 26. M/s Janta Multipurpose operative Society, Kauli              |          | 28   |        | 31     | 11       |
|               |                                                    | 27. M/s Rajpura Co-operat<br>Construction Society, Lt<br>Rajpura |          | 28 . | • •    | 12     | 13       |
|               |                                                    | 28. Shri Kundan Lal, Rajp<br>issued during 1958                  | ura,     | 28   |        | 20     | 13       |
|               |                                                    | 29. M/s Gurdev Singh Nari<br>Singh, Ablowal                      | nder<br> | 28   |        | ••     | 12       |
|               |                                                    | 30. M/s Gurdev Singh Nari<br>Singh, Ablowal                      | nder<br> | 28   |        | • •    | 4        |

## [Minister for Industries]

|                        |                                                                                     | Lic     | ences s | anctioned | Wagons allotted |      |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------|------|--|
| Serial District<br>NO. | Name of the party                                                                   |         | 1957    | 1958      | 1957            | 1958 |  |
| 8_Patiala—concld       | 31. Shri Guresewarprit Sing                                                         | дh,     | . 28    |           | • •             |      |  |
|                        | 32. M/s Shiv Lal and Sons,<br>Rajpura                                               |         | 28      |           |                 | 11   |  |
|                        | 33. M/s Ganga Ram and Co. 736, Township, Rajpura                                    |         | . 28    |           |                 | •    |  |
| 9 Hissar               | 1. Shri Lal Chand, Koui                                                             | ٠.      | . 17    | 7 1       | 5               | 10   |  |
|                        | 2. Shri Tak Chand, Korri Bha                                                        | attu    |         |           | 6               | 12   |  |
|                        | 3. Shri Narsingh, Kalanwali                                                         |         | . 17    | 7         | 5               | 12   |  |
|                        | 4. Shri Arjan Singh, Badchha                                                        | per     | 17      | · ·       | 5               | 10   |  |
|                        | <ol> <li>Shri Punjab Singh Sheo<br/>Narain, Pabra</li> </ol>                        |         | . 17    |           | 5               | 10   |  |
|                        | 6. Shri Aidan, Jamal                                                                |         | . 17    | • •       | 5               | 10   |  |
|                        | <ol> <li>Shri Jiwan Ram Khetu Ra<br/>Odhan</li> </ol>                               | ım,     | . 17    |           | 5               | 12   |  |
|                        | 8. Shri Laxmi Chand, Dhani<br>Chuhar                                                | ٠       | . 17    | ·         | 5               | 11   |  |
|                        | 9. Shri Ram Gopal, Bhuna                                                            |         | . 17    | 7         | 5               | 10   |  |
|                        | 10. Shri Jograj Singh, Barsola                                                      | a .     | . 17    |           | 5               | 10   |  |
|                        | <ol> <li>Shri Shekher Chand Pren<br/>Chand, Fatehabad</li> </ol>                    | n<br>·. | . 17    |           | 5               | 10   |  |
|                        | 12. Shri Budh Ram Pir Chan<br>Hissar                                                | . d,    | . 17    | 7         | 5               | 10   |  |
|                        | 13. Shri Bhagwan Dass Khar<br>Rania                                                 | nna,    | . 17    |           | 5               | 12   |  |
|                        | <ol> <li>Shri Brij Bihari Lal Parka<br/>Chand, Khaja Khesh</li> </ol>               | ash     | . 17    |           | 5               | 12   |  |
|                        | <ol><li>Shri Gulab Singh Triloch<br/>Singh, Kherpur</li></ol>                       | an      | . 1     | 7         | 5               | 12   |  |
|                        | 16. Shri Jai Bharat Ex-Service<br>men Co-operative Brick-k<br>Society, Ltd., Tosham |         | 17      |           | 5               | 11   |  |
|                        | <ol> <li>Bhiwani Khera Brick-kilr<br/>Society. Ltd., Bhiwani Kh</li> </ol>          |         | 17      |           |                 | 11   |  |
|                        | 18. Shri Harphul Singh, Char                                                        | utal    | a 17    | 7         |                 | 11   |  |
|                        |                                                                                     |         |         |           |                 |      |  |

| Serial Distr | <b>D</b>   | District Name of the party                                                                           |               | LICENCES SANCTIONED |               |      | WAGONS ALLOTTED |  |  |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------|-----------------|--|--|
| NO.          | District   | Name of the party                                                                                    | 1957          | 1958                | , <del></del> | 1957 | 1958            |  |  |
| 10           | Sangrur    | Nil                                                                                                  |               |                     | • • •         |      |                 |  |  |
| 11           | Karnal     | Shri Munna Lal Agg<br>Co., village Gharand                                                           |               |                     | 1             |      | 4               |  |  |
| 12           | Bhatinda   | Nil                                                                                                  |               |                     | ٠.            |      |                 |  |  |
| 13           | Hoshiarpur | Nil                                                                                                  |               |                     |               |      |                 |  |  |
| 14           | Dharamsala | Nil                                                                                                  |               | • •                 |               |      |                 |  |  |
| 15           | Narnaul    | 1. Shri Kanshi Ram Sh<br>village Hindal                                                              | arma,         | 1                   | ٠.            | 23   | • •             |  |  |
|              |            | 2. The Himlaya Co- op Society Charki Dad                                                             | erative<br>ri | , <b>.</b> •        | 7             |      | 26              |  |  |
|              |            | 3. Haryana Co-operativ<br>Charki Dadri                                                               | e Society     | ·                   | 7             |      | 26              |  |  |
|              |            | 4. The Tehsil Co-opera<br>Society Rainala                                                            | ative         |                     | 7             |      | 23              |  |  |
|              |            | 5. The Bound Co-opera<br>Society, Bound                                                              | ative         |                     | 7             |      | 14              |  |  |
|              |            | 6. Shri Nand Kishan C<br>Charki Dadri                                                                | Bupta.        |                     | 7             |      | 16              |  |  |
|              |            | <ol> <li>M/s Sultan Singh Sh<br/>village Shirya</li> </ol>                                           | iv Lal,       |                     | 7             |      | ••              |  |  |
|              |            | 8. The Unhani Co-oper Society, Mohinderg                                                             | rative<br>arh | •••                 | 7             |      |                 |  |  |
| 16           | Ambala     | 1. Shiv Lal, Ambala                                                                                  |               | ŧ                   |               | 5    | 9               |  |  |
|              |            | 2. M/s Mela Ram and Chandigarh                                                                       | Co.           |                     | 1             |      | 5               |  |  |
| 17           | Gurgaon ., | <ol> <li>The Bhagola Chinna<br/>turing and Brick Ki<br/>operative Society , v<br/>Godpuri</li> </ol> | In Co-        | 5                   | ••            | 17   | 10              |  |  |
|              |            | 2. Amin Chand Siri Cl<br>Hodal                                                                       | nand,         | 5                   |               | 26   | 17              |  |  |
| ,            |            | 3. The Tehna Dipalpur Kiln Co-operative S Tehna Dipalpur                                             |               | 5                   |               | 40   | 23              |  |  |
|              |            | 4. The Rama Ajronda<br>Kiln Co-operative S<br>Neemaka                                                |               | 5                   |               | 35   | 25              |  |  |

## [Minister for Industries]

| Serial | District           | Name of the party                                                  | LICENCES                                     | SANCTIONED                                                    | WAGON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALLOTTEL |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NO.    |                    |                                                                    | 1957                                         | 1958                                                          | 1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1958     |
| 177 (  | 7                  | and d                                                              | appealed contributions and appealed company. | enggang meningah nagawat na maga bahiji mini basar bari bir i | On 16 c and the second of the |          |
| 1/(    | Gurgaon <i>Con</i> | 5. The Salahari Brick<br>operative Society,<br>Salaheri            | Kiln Co-<br>village                          | 5                                                             | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22       |
|        |                    | 6. The Faridabad Kr<br>Kiln Co-operative<br>Nocholi                |                                              | 19                                                            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13       |
|        |                    | <ol> <li>M/s Popular Brich<br/>village Gouchhi</li> </ol>          | c Supplies,                                  | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
|        |                    | 8. Shri Bhula Singh,                                               | Chandu                                       | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19       |
|        |                    | 9. The Hodal Brick I operative Society,                            |                                              | 19                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20       |
|        |                    | 10. The Hathin Brick operative Society,                            |                                              | 19                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44       |
|        |                    | 11 M/s Chander Sing<br>Bhadus                                      | sh and Co.,                                  | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44       |
|        |                    | 12. M/s Devi Ram-G<br>village Karnera                              | opal Singh,                                  | 19                                                            | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12       |
|        |                    | 13. Shri Gaj Singh, v                                              | illage Mirpu                                 | ır 19                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20       |
|        |                    | 14. Shri Gopal Singh                                               | , Mohana                                     | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15       |
|        |                    | 15. Shri Sadhu Ram<br>Manpur                                       | and Co.                                      | 19                                                            | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7        |
|        |                    | <ol> <li>The Gokalgarh M<br/>Co-operative Soci<br/>garh</li> </ol> |                                              | 19                                                            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10       |
|        |                    | 17. Shri Sis Ram, vi                                               | lage Bhater                                  | a 19                                                          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8        |
|        |                    | 18. M/s Gurdial, Sir<br>Chander, Farruk                            |                                              | 19                                                            | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9        |
|        |                    | 19. Shri Umrao Singl<br>pur Jhirka                                 | h, Feroze-                                   | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       |
|        |                    | 20. Shri Chandan Sin<br>village Silani                             | gh Saini,                                    | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9        |
|        |                    | 21. Shri Bharat Pal S<br>Dhaulagarh                                | ingh, village                                | 19                                                            | ) ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11       |
|        |                    | 22. M/s Rao Bhoop Sons, Dharuhera                                  | Singh and                                    | 19                                                            | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8        |
|        |                    | 23. Shri Ram Lal Far<br>operative, Society<br>Bhadawas             | rming Co-<br>y, village                      | 19                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
|        |                    | 24. The Bhrauli Bric<br>Co-operative Soci-<br>Bhrauli              |                                              |                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13       |

## REMOVAL/SUSPENSION OF DISTRICT WELFARE OFFICERS

- 2402. Sardar Niranjan Singh Seron: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) whether any District Welfare Officers in the State have been suspended or removed from service on charges of embezzlement during the years 1956-57, 1957-58, 1958-59 and 1959-60; if so, their number together with the amount involved in each case;
  - (b) the names of the officers referred to in part (a) above with their home addresses;
  - (c) whether there is any proposal under the consideration of Government to reinstate any of the officers referred to in part (a) above; if so, when?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. Two District Welfare Officers were removed from service during the year 1959-60. The amounts embezzled are Rs. 15,950 and Rs 4,716.97.

- (b) 1. Shri Kirpal Singh, son of Subedar Banta Singh, House No. A-1276, Murgi Khana, Batala, district Gurdaspur,
  - Shri S.L. Nahar, son of Shri Chain Singh, village and post office Jundiala, District Jullundur.
     (c) No.

## CASES REGISTERED IN POLICE STATION SADAR TARN-TARAN, DISTRICT AMRITSAR

- 2403. Sardar Niranjan Singh Seron: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the number of cases registered in police station Tarn-Taran, Sadar, district Amritsar, during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60;
  - (b) the names of persons against whom the said cases were registered and the number of Harijans amongst them;
  - (c) the details of offences committed in each of the said cases;
  - (d) the number and names of persons arrested in connection with the cases referred to in part (a) above and the date of each arrest;
  - (e) the number and names of the persons mentioned above who were convicted & acquitted?

Sardar Partap Singh Kairon: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the member.

-∢

PERSONS ARRESTED UNDER OPIUM ACT AND EXCISE ACT IN POLICE STATION TARN TARAN, ETC., IN AMRITSAR DISTRICT

2404. Sardar Niranjan Singh Seron: Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of persons with their addresses who were arrested under the provisions of the Opium Act, 1878, and Excise Act, 1890, in the areas within the jurisdiction of Police Stations (i) Tarn Taran, Sadar and (ii) Tarn Taran City, separately, during the each of the financial years from 1957-58, to date?

Sardar Partap Singh Kairon: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

STUDENTS IN GOVERNMENT HIGH SCHOOL, TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

- 2405. Sardar Niranjan Singh Seron: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state
  - (a) the number of students in the Government High School, Tarn Taran (formerly M.B. High School), district Amritsar, at present;
  - (b) the number and names of students belonging to scheduled castes and backward classes in the said school with their addresses;
  - (c) the total number of students in the said school who have been exempted by Government from the payment of tuition fees;
  - (d) whether it is a fact that some of the Harijan students referred to above are required to pay their fees; if so, the reasons therefor?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) 898.

- (b) 123. The list is attached.
- (c) Forty nine in 8th, 9th and 10th Classes (Free education for all in 5th, 6th and 7th Classes).
  - (d) No.

Names of Students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in Government High School, Tarn Taran, from 5th class to 7th class.

| Serial<br>No | Name of student | Father's name        | caste     | Home address     |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
|              |                 | CLASS VII            |           |                  |
| 1            | Gokal Chand     | <br>Shri Inder Singh | Mazhbi    | Village Muradpur |
| 2            | Santokh Singh   | <br>Shri Sohan Singh | Do        | Ditto            |
| 3            | Darshan Lal     | <br>Shri Nika Ram    | Harijan . | . Tarn-Taran     |
| 4            | Tarshem Ram     | <br>Shri Rakha Ram   | Ramdasi   | Ditto            |

| Serial<br>No. | Name of Studen  | nt  | Father's name                 | caste    | Home Address                      |
|---------------|-----------------|-----|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 5             | Abnash Chander  | + • | Shri Piara Lal                | Nai      | Village Valrowal<br>Bawaia (T.T.) |
| 6             | Gurbax Singh    |     | Shri Sadhu Singh              | Dhobi    | Village Jaura                     |
| 7             | Chanan Masih    |     | Shri Uttama                   | Nai      | Village Khehra                    |
| 8             | Ram Sarup       |     | Shri Amar Chand               | Mochi    | Tarn Taran                        |
| 9             | Buta Singh      | • • | Shri Wazir Singh              | Kumhar   | Ditto                             |
| 10            | Manjit Singh    | • • | Shri Karam Singh              | Kahar    | Village Kadgill                   |
| 11            | Avtar Singh     |     | Shri Waryam Singh             | Mochi    | Tarn Taran                        |
| ` 12          | Karnail Singh   |     | Shri Harnam Singh             | Dhobi    | Ditto                             |
| 13            | Balbir Singh    |     | Shri Udham Singh              | Khumbar  | Village Mughal Chak               |
| 14            | Dilbagh Rai     |     | Shri Chanan Ram               | Mochi    | Tarn Taran                        |
| 15            | Amrik Singh     |     | Shri Bagat Singh              | Nai      | Village Behala                    |
| 16            | Parmjit Singh   |     | Shri Hari Singh               | Dhobi    | Village Kalar (T.T)               |
| 17            | Prithipal Singh |     | Shri Tara Singh               | Do       | Village Tarn Taran                |
| 18            | Jaswant Singh   |     | Shri Pritam Singh             | Nai      | Ditto                             |
| 19            | Raghbir Singh   |     | Shri Gurdit Singh             | Do       | Ditto                             |
| 20            | Jagdev Singh    |     | Shri Chanan Singh             | Kahar    | Village Rasul Pur                 |
| 21            | Dildar Singh    |     | Shri Mool Singh               | Do       | Village Tarn Taran                |
| 22            | Iqbal Singh     |     | Shri Balwant Singh            | Dhobi    | Ditto                             |
| 23            | Bhag Mal        |     | Shri Niku                     | Harijan  | Ditto                             |
| 24            | Sukhdev Raj     |     | Shri Sant Ram                 | Bahti    | Ditto                             |
| 25            | Karmu           |     | Shri Aru                      | Sansi    | Village Pandori                   |
| 26            | Dharmu          |     | Shri Aru                      | Do       | Ditto                             |
| 27            | Swaran Singh    |     | Shri Tara Singh               | Kahar    | Village Rasulpur                  |
| 28            | Harbans Singh   |     | Shri Jetha Singh              | Kumhar . | . Village Bughe                   |
| 29            | Mukhtar Singh   | • . | Shri Sadhu Singh              | Mazhbi   | Village Pandori                   |
| 30            | Faqir Singh     |     | Shri Nazar Singh              | Do       | Ditto                             |
| 31            | Surjit Singh    |     | Shri Mohan Singh              | Do       | Ditto                             |
| 32            | Swaran Singh    |     | Shri Tara Singh               | Kumhar   | Village Bhughe                    |
| 33            | Swaran Singh    |     | Shri Teja Singh               | Kahar    | Village Bhullar                   |
| 34            | Gurdev Singh    |     | Shri Hazara Singh<br>VI CLASS | Lohar    | Village Behla (T.T.)              |
| 35            | Prem Singh !    |     | Shri Tara Singh               | Kahar    | Tarn Taran                        |
| 36            | Surinder Singh  |     | Shri Atama Singh              | Dhobi 🛚  | Ditto                             |
|               |                 |     |                               |          |                                   |

## [Minister for Educatin and Labour]

| Serial<br>No | Name of Student    | Father's Name           | caste   | Home Address                             |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------|
| 37           | Mohinder Singh     | Shri Sohan Singh        | Kahar   | Tarn Taran                               |
| 38           | Rattan             | Shri Puran Singh        | Nai     | Village Dhundhe,<br>post office Fatehbad |
| 39           | Gurdip Singh       | Shri Ram Lal            | Kumhar  | Tarn Taran                               |
| 40           | Arjan Singh        | Shri Chanan Singh       | Kahar   | Village Daburji (T.T.)                   |
| 41           | Sohan Singh        | Shri Kartar Singh       | Chamar  | Village Tarn Taran                       |
| 42           | Jaswant Singh      | Shri Sohan Singh        | Nai     | Ditto                                    |
| 43           | Sarwan Singh       | Shri Ram Singh          | Kahar   | Ditto                                    |
| 44           | Kishan Dass        | Shri Birbal             | Chamar  | Ditto                                    |
| 45           | Kartar Singh       | Shri Pritam Singh       | Mazhbi  | Ditto                                    |
| 46           | Rachpal Singh      | Shri Radha Singh        | Do      | Village Muradpur                         |
| 47           | Tirath Singh       | Shri Gurdit Singh       | Do      | Village Naurangabad                      |
| 48           | Bakhshish Singh    | Shri Jarnail Singh      | Do      | Tarn Taran                               |
| 49           | Sukhdev Singh      | Shri Bahadur Singh      | Kumhar  | Village Daleka                           |
| 50           | Sulakhan Singh     | Shri Mohinder Singh     | Do      | Village Bhullar                          |
| 51           | Ajaib Singh        | Shri Tara Singh         | Do      | Village Mughal Chak                      |
|              |                    | V CLASS                 |         |                                          |
| 52           | Harinder Pal Singh | Shri Harcharan<br>Singh | Kumar   | Village Tarn Taran                       |
| 53           | Salwinder Singh    | Shri Sohan Singh        | Kahar   | Village Muradpur                         |
| 54           | Partap Singh       | Shri Lachman Singh      | Do      | Village Behal                            |
| 55           | Sarjit Singh       | Shri Pritam Singh       | Dhobi   | Village Tarn Taran                       |
| 56           | Kuldip Singh       | Shri Swaran Singh       | Kahar   | Ditto                                    |
| 5 <b>7</b>   | Tarsem Singh       | Shri Santokh Singh      | Do      | Village Muradpur                         |
| 58           | Baldev Singh       | Shri Dalip Singh        | Nai     | Tarn-Taran                               |
| 59           | Malkiat Singh      | Shri Karam Singh        | Kahar   | Village Kadgill                          |
| 60           | Harijinder Singh   | Shri Gian Singh         | Do      | Tarn Taran                               |
| 61           | Amrik Singh        | Shri Inder Singh        | Mazhbi  | Village Muradpur                         |
| 62           | Kalwant Singh      | Shri Sulakhan Singh     | Do      | Ditto                                    |
| 63           | Kewal Singh        | Shri Suba Singh         | Kahar   | Ditto                                    |
| 64           | Sant Ram           | Shri Gian Chand         | Ramdasi | Tarn Taran                               |
| 65           | Sohan Singh        | Shri Swaran Singh       | Do      | Ditto                                    |

| Serial<br>No. | Name of the Student                         | Father's name                                         | caste          | Home Address                |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 66            | Harbhajan Singh                             | Shri Sewa Singh                                       | Ramdasi        | Ditto                       |
| 67            | Krishan Lal                                 | Shri Durga Dass                                       | Kahar          | Tarn Taran                  |
| 68            | Palwittar Singh                             | Shri Gulzar Singh                                     | Ramdasi        | Ditto                       |
| 69            | Ajit Singh                                  | Shri Bhan Singh                                       | Harijan .      | . Village Muradpur          |
| 70            | Mohinder Singh                              | Shri Harnam Singh                                     | Kumhar         | Tarn-Taran                  |
| 71            | Balwant Singh                               | Shri Kehar Singh                                      | Mazhbi         | Muradpur                    |
| 72            | Tirlok Singh                                | Shri Ujjagar Singh                                    | Do             | Village Bughe               |
| 73            | Balbir Singh                                | Shri Sohan Singh                                      | Harijan .      | . Village Muradpur          |
| 74            | Bhopinder Singh                             | Shri Manohar Singh                                    | Nai            | Tarn-Taran                  |
| N<br>Gəver    | lame of students belo<br>nment High School, | nging to Scheduled<br>Tarn Taran, from 8th<br>CLASS X | Class to 10    | Backward Classes in th.     |
| 1             | Surinder Kumar                              | Shri Faqir Chand                                      | Harijan        | Tarn-Taran                  |
| 2             | Harbhajan Singh                             | Shri Udham Singh                                      | Kumhar         | Village Behla Tarn Tara     |
| 3             | Charanjit Singh                             | Shri Teja Singh                                       | Do             | Ditto                       |
| 4             | Mohinder Singh                              | Shri Jhanda Singh                                     | Do             | Tarn-Taran                  |
| 5             | Tarlok Singh                                | Shri Gurdit Singh                                     | Do             | Village Behla               |
| 6             | Gian Singh                                  | Shri Tara Singh                                       | Do             | Village Gughe               |
| 7             | Balbir Singh                                | Shri Ujjagar Singh                                    | Do             | Village Behla               |
| 8             | Krishan Singh                               | Shri Chanan Ram                                       | Ad-Dharmi      | Village Tarn Taran          |
| 9<br>10       | Mohinder Singh Harjinder Singh              | CLASS IX Shri Kishan Chand Shri Atma Singh            | Kahar<br>Dhobi | Village Tarn Taran<br>Ditto |
| 11            | Hem Chand                                   | Shri Rup Lal                                          | Ramdasi        | Ditto                       |
| 12            | Dyal Singh                                  | Shri Jhanda Singh                                     | Dhobi          | Ditto                       |
| 13            | Jaswant Singh                               | Shri Amar Singh                                       | Do             | Ditto                       |
| 14            | Gurcharan Lal                               | Shri Ram Rattan                                       | Nai            | Ditto                       |
| 15            | Piara Lal                                   | Shri Phalli Ram                                       | Kumhar         | Ditto                       |
| 16            | Jaswant Singh                               | Shri Wassan Singh                                     | Dhobi          | Village Pandori Gola        |
| 17            | Hem Singh                                   | Shri Narain Singh                                     | Nai            | Tarn Taran                  |
|               | Vir Singh                                   | Shri Sohan Singh                                      | Mazhbi         | Village Malhia              |
| 18            | •                                           |                                                       |                | 1111 TO 1.1 (MD MC)         |
| 18<br>19      | Santokh Singh                               | Shri Hazara Singh                                     | Kumhar         | Village Behla (T.T.)        |
|               | _                                           | Shri Hazara Singh<br>Shri Viru Mal                    | Comban         | Tarn Taran                  |

## [Minister for Education and Labour]

| Serial<br>No. |                  | Father's Name       |                  | Home Address            |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 22            | Satnam Singh     | Shri Bhan Singh     | Mazhbi           | Tarn Taran              |
| 23            | Mohinder Singh . | Shri Teja Singh     | Do               | Ditto                   |
| 24            | Surjit Kumar .   | Shri Niku           | Harijan          | Ditto                   |
| 25            | Chaman Lal .     | Shri Tara Chand     | Do               | Ditto                   |
| 26            | Dual Singh       | Shri Dalip Singh    | Kumhar           | Village Shahab pur      |
| 27            | Kishan Singh     | Shri Darshan Singh  | Mazhbi           | Village Dinewal         |
| 28            | Dalbir Singh .   | Shri Jagat Singh    | Kahar            | Village Deo (T.T.)      |
| 29            | Dildar Singh     | Shri Bachan Singh   | Ramdasi          | Tarn Taran              |
| 30            | Dharam Singh     | Shri Labh Singh     | Kahar            | Ditto                   |
| 31            | Jarnail Singh    | Shri Surjan Singh   | Nai              | Ditto                   |
| 32            | Narinder Singh   | Shri Puran Singh    | Dhobi            | Tarn Taran              |
|               |                  | CLASS VIII          |                  |                         |
| 33            | Surjit Singh     | Shri Tara Singh     | Kahar            | Tarn Taran              |
| 34            | Surinder Singh   | Shri Swaran Singh   | Do               | Village Muradpur (T.T.) |
| 35            | Switter Singh    | Shri Gurnam Singh   | Ramdasi          | Tarn Taran              |
| 36            | Santokh Singh    | Shri Mohan Singh    | Dhobi            | Ditto                   |
| 37            | Major Singh      | Shri Tara Singh     | Kumhar           | Village Mughal Chak     |
| 38            | Tarlok Singh     | Shri Bur Singh      | Bahti            | Tarn Taran              |
| 39            | Manjit Singh     | Shri Tara Singh     | Kahar            | Ditto                   |
| 40            | Hari Singh       | Shri Chanan Singh   | Kumhar           | Ditto                   |
| 41            | Balbir Singh     | Shri Sohan Singh    | Mazhbi           | Village Malhia (T.T.)   |
| 42            | Joginder Singh   | Shri Amar Singh     | Kahar            | Village Daburji (T.T.)  |
| 43            | Navinder Singh   | Shri Gurdip Singh , | Nai              | Village Rure Asal       |
| 44            | Ajaib Singh      | Shri Teja Singh     | Kahar            | Village Bhullar         |
| 45            | Attar Chand      | Shri Niku           | H <b>a</b> rijan | Tarn Taran              |
| 46            | Gurmukh Singh    | Shri Sohan Singh    | Do               | Village Sanghe          |
| 47            | Joginder Singh   | Shri Assa Singh     | Do               | Village Naurangabad     |
| 48            | Tahakar Singh    | Shri Bachan Singh   | Ramdasi          | Tarn Taran              |
| 49            | Gurbachan Singh  | Shri Amar Singh     | Kumhar           | Village Mughal chak     |

## CONSTRUCTION OF BRIDGE ON THE 'HOLI' GAP ON THE BARARA-SADHAURA ROAD IN DISTRICT AMBALA

2406. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether sanction for the construction of a bridge on the 'Holi' gap on the Barara-Sadhaura Road in district Ambala between miles Nos. 2 and 3 has since been given; if so, the time by which the work thereon is likely to be taken in hand?

Chaudhri Suraj Mal: Yes, during 1960-61 subject to availability of funds and approval of Scheme by the Government of India.

CONSTRUCTION OF AN APPROVED ROAD FROM VILLAGE KAMALFUR TAPU
TO RAILWAY STATION, KALANAUR

2407. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Public Works be pleased to state —

- (a) whether sanction for the construction of an approach road from village Kamalpur Tapu to Railway Station, Kalanaur (Ambala District) has since been given;
- (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether any condition regarding public contribution has been imposed therein; if so, what and the time by which the said work is likely to be started;
- (c) whether any concession is likely to be given to the flood-affected area?

Chaudhri Suraj Mal: (a) No.

- (b) Does not arise.
- (c) No.

Acquisition of Land for the S.D.M.'s Court and Office of Block Development officer at Jagadhri

2408. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether any land has been acquired for the S.D.M's Court and the office of the Block Development Officer at Jagadhri if so, when;

(b) whether compensation for the land referred to in part (a) above has since been paid to the owner thereof; if not. the reasons therefor and the time by which it is likely be paid.

Chaudhri Suraj Mal: (a) The land for S.D.M.'s Court at Jagadhri was acquired on 16th April, 1958. No land for the office of Block Development Officer at Jagadhri was acquired by the PublicWorks Department.

(b) Major part of the compensation for the acquisition of land for the Sub-Divisional Magistrate's Court has since been paid. The balance amount of Rs. 278.12 is still lying unpaid as the owners have not demanded payment.

CONSTRUCTION OF A PUCCA COLONY FOR HARIJANS IN VILLAGE KAMALPUR TAPU, TEHSIL JAGADHRI

2409. Shri Ram Parkash: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme for constructing a pucca colony for Harijans in village Kamalpur Tapu, tehsil Jagadhri, district Ambala; if so, the details thereof and the time by which construction work is likely to be started?

Sardar Partap Singh Kairon: (i) No. (ii) Does not arise.

#### CENTRAL GOVERNMENT AID FOR GIRLS' EDUCATION IN THE STATE

2410. Shrimati Om Prabha Jain: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have received any money from the Central Government during the last two years for spending on girls education in the State, if so, the total amount received and the expenditure incurred so far, item-wise in each district?

Shri Amar Nath Vidyalankar: Yes. Government of India sponsored a scheme 'expansion of girls education' under which it was decided to construct residential quarters through Panchayats. During the year 1958-59, they sanctioned Rs. 3,00,000, out of which a sum of Rs. 2,98,125 was utilised by making payments to Panchayats. Similarly a sum of Rs. 3,00,000 is being utilised after making payments to Panchayats through Deputy Commissioner's during the current year. The district-wise-break-up of these amounts is as under—

|               |              |     | 19                 | 58-59                     | 195                | 59 <b>-6</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serial<br>No. | District     |     | Amount<br>Utilised | No<br>of<br>quar-<br>ters | Amount sanction-ed | No. of quarters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1             | Amritsar     |     | Rs. Rs<br>18,750   | s.<br>10                  | Rs<br>17,500       | Informa-<br>tion not<br>yet<br>available                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2             | Jullundur    |     | 18,750             | 10                        | 15,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3             | Kangra       |     | 20,625             | 11                        | 25,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4             | Ferozepore   |     | 16,875             | 9                         | 17,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5             | Gurdaspur    |     | 15,000             | 8                         | 15,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6             | Ludhicna     |     | 16,875             | 9                         | 15,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7             | Hoshiarpur   |     | 15,000             | 8                         | 15,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8             | Ambala       |     | 15,000             | 8                         | 15,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9             | Karnal       |     | 15,000             | 8                         | 17,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10            | Hissar       |     | 20,625             | 11                        | 22,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11            | Rohtak       |     | 16,875             | 9                         | 17,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12            | Gurgaon      |     | 20,625             | 11                        | 22,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13            | Bhatinda     |     | 16,875             | 9                         | 17,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14            | Sangrur      |     | 16,875             | 9                         | 17,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15            | Patiala      |     | 15,000             | 8                         | 12,500             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16            | Mohindergarh |     | 28,125             | 15                        | 30,000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17            | Kapurthala   | • • | 11,250             | 5                         | 7,500              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |              |     | 2,98,125           | 159                       | 3,00,000           | en and an analysis of the second of the seco |

Under the scheme' To relieve educated unemployment' residential quarters for men teachers are also being constructed. The district-wise allocation of these quarters, etc., is given as under—

|               |              |                                         | 1                  | 958-59              | 19:                | 59-60          |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Serial<br>No. | District     | *************************************** | Amount<br>utilised | No of quar-<br>ters | Amount sanc-tioned | No of quarters |
| 1             | Amritsar     | • •                                     | Rs<br>5,000        | 2                   | Rs<br>10,000       | 4              |
| 2             | Jullundur    |                                         | 5,000              | 2                   | 12,500             | 5              |
| 3             | Kangra       |                                         | 5,000              | 2                   | 15,000             | 6              |
| 4             | Ferozepore   |                                         | 5,000              | 2                   | 12,500             | 5              |
| 5             | Gurdaspur    |                                         | 5,000              | 2                   | 15,000             | 6              |
| 6             | Ludhiana     |                                         | 5,000              | 2                   | 10,000             | . 4            |
| . 7           | Hoshiarpur   | • •                                     | 7,500              | 3                   | 15,000             | 6              |
| 8             | Ambala       | • •                                     | 7,500              | 3                   | 15,000             | 6              |
| 9             | Karnal       | • •                                     | 5,000              | 2                   | 10,000             | 4              |
| 10            | Hissar       | • •                                     | 5,000              | 2                   | 17,500             | 7              |
| 11            | Rohtak       | ••                                      | 5,000              | 2                   | 10,000             | 4              |
| 12            | Gurgaon      | ••                                      | 7,500              | 3                   | 15,000             | 6              |
| 13            | Bhatinda     | ••                                      | 5,000              | 2                   | 10,000             | 4              |
| 14            | Sangrur      | ••                                      | 5,000              | 2                   | 10,000             | 4              |
| 15            | Patiala      | ••                                      | 5,000              | 2                   | 10,000             | 4              |
| 16            | Mohindergarh | ••                                      | 7,500              | 3                   | 17,500             | 7              |
| 17            | Kapurthala   | ••                                      | 5,000              | 2                   | 10,000             | 4              |
|               | Tota         | 1                                       | 95,000             | 38                  | 2,15,000           | 86             |

In addition, there are a number of other schemes for furtherance of education of girls, both direct and indirect through co-educational Institutions. The details of incidence of benefit accruing to girls in these schemes can be worked out but the time and labour involved may not be commensurate with the result achieved.

SUSPENSION OF PATWARIS OF MAJITHA DIVISION OF UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE, AMRITSAR

2411. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—



- (a) whether any Canal Patwaris of Majitha Division of the Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar, were suspended during the year 1956; if so, their list with full addresses;
- (b) the reasons for the suspension of the Patwaris referred to above along with the total period of suspension in each case;
- (c) the final decision, if any, taken in each case;
- (d) whether any of the above referred to Patwaris were reinstated under the orders of the Government. if so, the date of reinstatement in each case and the condition under which they were reinstated;
- (e) the date when each of them was actually taken in service;
- (f) whether the persons referred to in part (a) above have been paid their dues for the period of suspension; if so, when; if not, reasons therefor?

Rao Birendar Singh: A statement containing the required information is laid on the table of the House.



## STATEMENT

| Whether the dues for the period of suspension have been paid if so, when, if not the reasons therefor    | (I)<br>8 | He has since been paid his dues relating to suspension period on 18th December, 1956                                                                        | Dues could not be paid as his case was referred to Vigilance Department for advice Now final decision has been arrived at and the arrear bill of the official is being prepared and payment will be made                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The date when actually taken in service Date of reinstate- ment                                          | (e)<br>7 | 1-3-51                                                                                                                                                      | 1-11-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Whether reinstated, if so date of reinstatement                                                          | (p)      | He was reinstated with effect from 11th October, 1956 and was allowed the payment of half pay for the period of suspension                                  | He was reinstated on 11th December, 1956 and transferred to Madhopur Division but the patwari did not join duty upto 6th May, 1957. Consequently he was dismissed from service on 12th January, 1957. But S.E. U. B. D. C. reinstated the official and allowed full pay and allowances for the period of suspension |
| Final decision<br>if any, taken<br>in each case                                                          | (c)      | One grade increment was stopped without future effect                                                                                                       | One grade in-<br>crement was<br>stopped                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total period of suspension                                                                               | 4        | From<br>17th August,<br>1956 to 10th<br>October, 1956                                                                                                       | From 8th October, 1956 to 10th December, 1956                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reasons for the the suspension                                                                           | (6)      | Placed under suspension on account of disobedience of orders reg. production of Khasras for Inspection and non compliance with orders of changing the Head- | Placed under suspension on account of disobedience of orders of transfer. He refused to hand over charge and obey orders. He was found absent from his Halqa without permission                                                                                                                                     |
| Name and full address of the Canal Patwaris of Majitha Division U.B. D.C. suspended during the year 1956 | (a)      | Shri Charan<br>Dass, House<br>No. 2926/11,<br>Kucha Dabg-<br>ran Chill<br>Mandi, Amrit-<br>sar                                                              | Shri Suchet<br>Singh, village<br>Goindwal, teh-<br>sil Tarn Taran,<br>district Amrit-<br>sar                                                                                                                                                                                                                        |
| Serial<br>No.                                                                                            | 1        | -                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### PERSONS SENTENCED TO DEATH IN AMRITSAR DISTRICT

- 2412. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the list of the accused with full addresses who were sent up for trial under section 302, I.P.C., by the various police stations within the Municipal limits of Amritsar Municipal Committee between 1st January, 1954 and 31st December, 1958 and were sentenced to death;
  - (b) the date of sentence passed in each case;
  - (c) whether any appeals were filed by the persons referred to in part (a) above; if so, with what result and the date of decision by the court in each case?

Sardar Partap Singh Kairon: (a), (b) and (c) A statement containing the requisite information is enclosed.

| _                             |
|-------------------------------|
| u                             |
| .=                            |
| District                      |
| _                             |
| J                             |
| _                             |
|                               |
|                               |
| =                             |
| _                             |
| _                             |
|                               |
| _                             |
| •                             |
| _                             |
| - 6.7                         |
| - 22                          |
| - 62                          |
| -                             |
| _                             |
|                               |
| _                             |
| -                             |
| _                             |
|                               |
| _                             |
| _                             |
| ٧.                            |
|                               |
| -                             |
| •                             |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
| -                             |
|                               |
| _                             |
| æ                             |
| -                             |
| æ                             |
| =                             |
| _                             |
| _                             |
| _                             |
|                               |
| _                             |
| •                             |
| -                             |
| _                             |
|                               |
| ~                             |
| -                             |
| •                             |
| _                             |
| _                             |
| =                             |
|                               |
| entenced to Death in Amritsar |
| T.                            |
| _                             |
| _                             |
| _                             |
| -                             |
| - CL                          |
| _=                            |
| ır                            |
| •                             |
|                               |
| 10                            |
| -                             |
| -                             |
| - 2                           |
| _                             |
| -                             |
| U                             |
| - 7                           |
|                               |
| Percor                        |
| _                             |
| ^                             |
|                               |
|                               |

|           |                               | (a)                                                                                                            | (q)                                            |                                   |                                  | (c)                                                                                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Year      | Police station                | Name and address of the accused sent up under section 302, I.P.C.                                              | Date of sentence                               | Whether<br>any<br>appeal<br>filed | Date of<br>decision of<br>appeal | Result of appeal                                                                         |
| 1954      | 'C' Division,<br>Amritsar     | Ganesh Dass, son of Ram Chand Arora, resident of inside Gilwali Gate, Amritsar                                 | 22nd June, 1954<br>sentenced to<br>death       | Yes                               | 12-8-54                          | Sentence reduced to life im-<br>prisonment                                               |
| 1955      | Ditto                         | <ol> <li>Mohinder Singh, son of Agya<br/>Singh Arora, resident of Kucha<br/>Tarkhananwala, Amritsar</li> </ol> | 11th August, 1956<br>sentenced to<br>death     | Do                                | 12-8-57                          | Offence changed to one under section 323, I.P.C. and sentence reduced to one years' R.I. |
| 1956      | 'D' Division<br>Amritsar      | 1. Sadhu Singh, son of Musaddi<br>Ram Balmiki, Railway Quarters,<br>Amritsar                                   | 22nd September,<br>1956, sentended<br>to death | Do                                | 19-11-56                         | Sentence reduced to life imprisonment                                                    |
|           | Ditto                         | 2. Hazara Singh, son of Karam<br>Singh Rajput, Gali No. 3, Nawan<br>Kot, Amritsar                              | 16th April, 1957<br>sentenced to<br>death      | Do                                | 24-6-57                          | Sentence reduced to life imprisonment                                                    |
| 1951      | 'B' Division,<br>Amritsar     | 1. Lal Singh, son of Pohlo Ram<br>Arora, Gali Bagh Wali, Amritsar                                              | 12th December,<br>1957, sentenced<br>to death  | Do                                | 31-1-58                          | 31-1-58 Sentence to death confirmed and appeal rejected                                  |
|           | Civil Lines,<br>Amritsar      | 2. Manohar Lal, son of Shankar<br>Das Sehgal, Kothi No. 8, Majitha<br>Road, Amritsar                           | 5th May, 1958,<br>sentenced to<br>death        | Do                                | 28-5-58                          | Appeal accepted, accused acquitered                                                      |
| 1958 upto | 1958 upto 31st December, 1958 | 958                                                                                                            | ΙΪΖ                                            |                                   |                                  |                                                                                          |

. 1

## DISPOSAL OF APPLICATIONS FOR WARABANDI

- 2413. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) whether any rules regulating the disposal of applications sent to the Canal authorities for Warabandi under section 68 of the Canal Act have been framed; if so a copy thereof be laid on the Table;
  - (b) whether any application from the share-holders of the canal outlets of village Kamalpur, tehsil Patti, were received by the Divisional Canal Officer, Jandiala Division of the Upper Bari Doab Canal, Amritsar, in the month of November, 1958, under registered post for warabandi; if so, when and the decision taken by the Canal authorities in the matter?

Rao Birendar Singh: (a) Yes. A copy of the relevant rules is enclosed.

(b) Yes. The application was received on 7th November, 1958, but was filed by the Divisional Canal Officer as it was incomplete. The petitioner was informed in person on 5th April, 1959 accordingly. No application was submitted by the petitioner after that.

### (APPENDIX E. TO IRRIGATION BRANCH REVENUE MANUAL)

Instructions for the guidance of Canal Officers in the preparation and modification of Waharbandis.

Introductory.—These instructions are intended primaily for guidance on the colony canals, but should be followed wherever applicable on the old canals, and where the scope and provisions of the Panchayat Act permit.

Irrigation Officers should generally interfere as little as possible in the internal distribution of water on water-courses. When disputes arise, they should endeavour to pursuade the parties to settle the matter by mutual agreement, or if a Panchayat has been instituted in the village concerned to refer the matter to that body. The following general instructions are intended for the guidance of officers in cases where official interference cannot be avoided—

- 1. Procedure.—Canal Officers have no power to interfere in the internal distribution of water on a watercourse except under section 68 of the Canal Act. This section gives power to Divisional Canal Officers only, and not to officers of higher or lower rank.
- 2. The Divisional Canal Officer may only take up a wahr-bandi case on receipt of a written petition, bearing a court-fee stamp of Re 1, from one or more of the share-holders, stating that a dispute has arisen regarding his rights in respect of the use of the water, and detailing the matter in dispute.

On receipt of such a petition, the Divisional Canal Officer must take up the case. His enquiry must be confined to the matter detailed in the petition, and the preparation of a complete new wahr-bandi can only be undertaken when the petition is so worded as to justify this. In order to avoid useless work, it is advisable that the petition should be carefully studied before the case is taken up. If the petition is not suitable, it should be filed and the petitioner informed accordingly.

The wording of section 68 should not be taken to mean that the whole enquiry should be carried out by the Divisional Canal Officer in person. The preliminary enquiry and preparation of the wahr-bandi or modification thereof will be carried out by the Zilladar under the supervision of the Deputy Collector; but this should not result in

petitions being dealt with tardily. Cases of preparation and modification of warabandis should be dealt with by all concerned as expeditiously as possible; strong disciplinary action will be taken against those found guilty of delaying the disposal of warabandi cases. The "ownership" column in warabandi cases must be verified by the Civil Patwaris, who have orders to do this as promptly as possible, before the Divisional Officer hears the case. Before passing orders on the proposed wahr-bandi or the proposed modifications, the Divisional Canal Officer must hold an enquiry as laid down in Section 68 of the Act. A notice must be issued by the Divisional Canal Officer fixing the date of the enquiry (for which 14 days' clear notice should be given) and stating the subject, time and place of the enquiry in accordance with the procedure laid down in rules 79-A to 79-I of the Act.

3. At the enquiry the Divisional Canal Officer should explain the proposed wahrbandi to the shareholders present, and should then hear and record any objections raised thereto. The enquiry should then be closed.

The Divisional Canal Officer's decision in the case should subsequently issue in the form of an order under Section 68 of the Canal Act. The order should be in the form of a judgment. It should record the alteration desired in the petition and the objections raised, should state which points of the petition and objections have been accepted, and which overruled, giving reasons in each case. A copy of the warhrbandi as modified should accompany the order.

The order should be announced to the shareholders by the Zilladar personally and a copy handed over to the lambardar. Any other copies required by shareholders should be supplied on payment of the usual copying fee.

- 4. An order of the Divisional Canal Officer under Section 68 can only be set aside by the decree of a civil court. It can, however, be altered by himself or his successor in the event of a different dispute arising and a written petition to this effect being received upon which a fresh enquiry will be instituted under Section 68, Canal Act.
- 5. Method of framing a wahr-bandi—Wahr-bandi should be framed in accordance with the following principles. When alterations are proposed, the principle to be followed should be that those desired by the majority of the share-holders should be accepted, subject in equity to the interests of the minority being safeguarded.
  - 6. Period of rotation.—The period of rotation of a wahr-bandi may be fixed—
    - (a) As an integral number of days.

The numbers most usually used are seven and ten.

The former has the advantage that, when operation is continuous a share holder's turn always occurs at the same time on the same day of the week. The length should generally conform with that usual in the district, which will be suitable for use with the periods of the rotational distribution of the canal concerned.

(b) An odd number of half-days.

A disadvantage of the integral number of days is that in the continuous operation it affords no relief from turns occurring at night. This is avoided by this method.

(c) From the size of the chaks.

In this case, the turns are calculated from a fixed time allowance per unit of area, usually 12 hours per square. This system has the disadvantage that, in the case of very large or small chaks, the water received during a turn may be more or less than is suitable for a single watering.

- 7. Operations.—Operations may be either—
  - (a) Continuous, i.e., the turns are considered to be operative whether water is present or not. In this case the turns occur at regular intervals.
  - (b) Non-continuous, i.e., operative only when water is available.

[Minster for Irrigation and Power]

This latter system is preferable if the shareholders are sufficiently united to operate it amicably. Where disputes are likely to occur, responsibility is more easily fixed under the former system.

- 8. Order of turns.—The order of turns should be definitely laid down in accordance with one of the following systems-
  - (a) Down the watercourse, i.e., in order of distance of the off-take from the outlet. In this case, the order proceeds down the main watercourse to the head of the first branch; then down the branch before continuing down the main water-course. Similarly as regards sub-branches.
  - (b) Round the Watercourse, i.e., down one bank and up the other, branches being treated as in (a) above.

The latter system has the advantage that it distributes lead and nikal more evenly, but the former system is generally preferable as holdings usually lie on both sides of a watercourse.

Where two or more holdings are served by offtakes close together, and laad or nikal is of importance, the order of turns should alternate between the holdings.

9. Length of turns.—The length of turns should be strictly proportional to the area of the units.

Variation should not be permitted on account of variations in soil, and should only be allowed on account of the level of the land in exceptional circumstances.

- 10. Plan of chak.—The sanctioned wahr-bandi should be accompanied by a cop y cf the Shajra on which the water-course, the established off-take, the nakkas and, the boundaries of the units are shown.
- 11. Form of wahr-bandi.—The wahr-bandi should be arranged in tabular form showing the following columns—

(1) Order of turn.

(2) Field numbers comprised in unit.

(3) Name of shareholder.

(4) Areas of units.(5) Length of turn in strict proportion to area.

(6) Any additions or deductions.

(7) Length of turn allotted.

(8) Remarks; in this column "any additions or deductions" as per column 6 and any orders for "nikal" will be made, and every such entry will be signed and dated by the Divisional Canal Officer.

The method of operation laid down should be noted on the form. When the period is seven days and operation is continuous, the day and time of commencement of turn may be substituted for 7.

## CANAL PATWARIS OF MAJITHA DIVISION OF UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE, AMRITSAR

- 2414. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) the list of Canal Patwaris of Majitha Division of the Upper Bari Doab Circle, Amritsar, who were in service as on 30th September, 1956; together with the dates of their recruitment in each case;

4

(b) the date when each of them was made permanent;

- (c) the scale of pay of the above referred to Patwaris;
- (d) the pay, per mensem, which each of them was getting as on 1st September, 1947;
- (e) the date when the service book of each of them was got completed after 15th August, 1947;
- (f) whether each of them has been paid his full dues including arrears of annual increments, arrears of pay on account of revision in the scale of pay upto now; if so, the dates of payment in each case and if not, the arrears of dues as on 31st December, 1959?

Rao Birendar Singh: A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

# STATEMENT

| [Minister for Irrig                                                                                                                            | gatio | on a                                                       | and Po                                        | ower]                                                                                             |                                                         |                                                 |                                                         |                                                 |                                                         |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Whether full dues including arrears for annual increment arrears of pay on account of revision in the scale of pay has been paid; if so, when? | 8     |                                                            | No arrear.                                    | Arrear of Difference of pay drawnvide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 | Ditto                                                   | No arrear.                                      | Ditto                                                   | Ditto                                           | Ditto                                                   | Arrear of difference of pay drawn—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 |
| The date when the Service Book was got completed after 15th August, 1947 (e)                                                                   | 7     |                                                            | Completed on 15th September, 1949             | Service Book with A. G.,<br>Punjab                                                                | Service Book is being completed by Civil Department     | 15th September, 1949                            | 16th July, 1951                                         | Service Book with A. G.,<br>Punjab              | Ditto                                                   | 22nd November, 1957                                                                                |
| The pay per month which each Patwari was getting as on 1st September, 1947                                                                     | 9     | Darrier Printed States County County County County, County | 43                                            | 4 \$                                                                                              | 14                                                      | 44                                              | 44                                                      | 44                                              | . 40                                                    | 28                                                                                                 |
| Scale of pay on 30th September, 1956 (c)                                                                                                       | 5     | Rs                                                         | 39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2} | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                   | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | 39½—1—49½/1—59½                                                                                    |
| Date of<br>Permanency                                                                                                                          | 4     |                                                            | 1-8-1949                                      | 1-8-1949                                                                                          | 1-8-1949                                                | 1-8-1949                                        | 1-8-1949                                                | 1-8-1949                                        | 1-8-1949                                                | 1-8-9149                                                                                           |
| Date of Recruitment ment                                                                                                                       | 3     |                                                            | 1-10-1927 1-8-1949                            | <b>14-12-1927</b>                                                                                 | 7-12-1927                                               | 15-1-1929                                       | . 22-1-1929                                             | . 18-7-1929                                     | 17-12-1929                                              | 10-6-1930                                                                                          |
| Name of<br>Patwari                                                                                                                             | 2     | Sarvshri—                                                  | 1 Behari Lal                                  | Lal Chand                                                                                         | Baboo Ram                                               | Behari Lal                                      | Ujagar Singh                                            | Bahal Singh                                     | Kashmira Singh                                          | Amar Nath                                                                                          |
| Serial<br>No.                                                                                                                                  | 1     | Sarv                                                       | -                                             | 7                                                                                                 | m                                                       | 4                                               | 5                                                       | 9                                               | 7                                                       | ∞                                                                                                  |

|                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | •                                                                                                   |                                                           |                                                           |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                |                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| No arrears.                                               | Ditto                                                     | Ditto                                                     | Ditto                                                     | Ditto                                                     | Arrear of difference of pay drawn,vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | No arrears.                                               | Ditto                                                     | Arrear of difference of pay drawn—, vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | No arrears.                                               | Arrear of difference of Pay drawn,—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, | No arrears.                                               | Arrear of difference of pay drawn,—vide Amritsar Treasury Voucher 246 dated 31st January, |
| 16th July, 1951                                           | Completed on 10th May,<br>1950 by Civil Depart-<br>ment   | 18th July, 1951                                           | 9th May, 1950                                             | 10th May, 1950                                            | Service Book completed<br>by Civil Department on<br>18th August, 1953                               | 19th July, 1951                                           | 11th July, 1951                                           | Service Book sent to<br>A.G., Punjab                                                                  | 10th May, 1950                                            | 10th May, 1950                                                                                 | 10th May, 1950                                            | Completed by Civil Department on 26th May, 1953                                           |
| 35                                                        | 36                                                        | 38                                                        | 33                                                        | 38                                                        | 45                                                                                                  | 33                                                        | :                                                         | :                                                                                                     | 37                                                        | 36                                                                                             | 36                                                        | 45                                                                                        |
| $1.8.1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | 1-8-1949 $39\frac{1}{2}$ —1—49 $\frac{1}{2}$ /1—59 $\frac{1}{2}$                                    | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                            | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                     | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-8-1949  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                 |
| 24-5-1932                                                 | 29-12-1933 1-                                             | 26-6-1935 1-                                              | 9-1-1936 1                                                | 14-1-1936                                                 | 3-4-1936 1.                                                                                         | 21-12-1936                                                | April, 1-<br>1937                                         | 20-10-1937 1                                                                                          | 22-6-1937                                                 | 28-6-1937 1                                                                                    | 12-8-1937                                                 | 7-7-1938 1                                                                                |
| 9 Durga Dass                                              | 10 Kartar Singh                                           | Dewan Chand                                               | Sujjan Singh                                              | Sohal Singh                                               | Mela Ram                                                                                            | Babu Ram                                                  | Kasturi Lal                                               | 17 Pritam Singh                                                                                       | 18 TaraChand                                              | Charan Dass                                                                                    | Vidya Parkash                                             | Manohar Lal                                                                               |
| 1 6                                                       | 10                                                        | 11                                                        | 12                                                        | 13                                                        | 4                                                                                                   | 15                                                        | 16                                                        | 17                                                                                                    | 18                                                        | 61                                                                                             | 20                                                        | 21                                                                                        |
|                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                                                     |                                                           |                                                           |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                |                                                           |                                                                                           |

| [Minister for Irri                                                                                                                             | gati | on and                 | Po                                              | wer]                                                                                              |                                                 |                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Whether full dues including arrears for annual increment arrears of pay on account of revision in the scale of pay has been paid; if so, when? | 8    | No arrears.            | Ditto                                           | Arrear of difference of pay drawn,— vide Armitsar Treasury Voucher 246, dated 31st January, 1958. | Ditto                                           | Ditto                                           | No arrears.                                                      | Arrear Bill is under correspondence with A.G., Punjab.                             | Arrear bill in respect of suspension period (8th October, 1956 to 6th May, 1957) is being prepared. |
| The date when the<br>Service Book was got<br>completed after 15th<br>August, 1947<br>(e)                                                       | L    | 10th May, 1950         | 15th September, 1949                            | 10th May, 1951                                                                                    | Service Book with A. G. Punjab                  | 10th May, 1951                                  | Service Book with A. G. Punjab                                   | Service Book under correspondence with A. G., Punjab in connection with his arrear | Service Book completed<br>by Civil Department on<br>23rd December, 1953                             |
| The pay per<br>month which<br>each Patwari<br>was getting<br>as on 1st<br>September,<br>1947                                                   | 9    | 35                     | 38                                              | 34                                                                                                | :                                               | 34                                              | 28                                                               | 33                                                                                 | 25                                                                                                  |
| Scale of pay on 30th September, 1956                                                                                                           | 5    | 39½—1—49½/1—59½        | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                   | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39_{\frac{1}{2}}$ —1— $49_{\frac{1}{2}}$ /1— $59_{\frac{1}{2}}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                    | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}-59\frac{1}{2}$                                                       |
| Date of<br>Perma-<br>nency<br>(b)                                                                                                              | 4    | 1-8-1949               | 1-8-1949                                        | 1-8-1949                                                                                          | 1-8-1949                                        | 1-8-1949                                        | 1-8-1949                                                         | 1-8-1949                                                                           | 1-8-1949                                                                                            |
| Date of Recruit- ment (a)                                                                                                                      | 3    | 25-7-1938              | 25-8-1938                                       | 11-3-1939                                                                                         | 10-5-1939                                       | 1-6-1939                                        | 16-7-1939                                                        | 19-4-1940                                                                          | 8-9-1940                                                                                            |
| Nameof<br>Patwari                                                                                                                              | 2    | Sarvshri—<br>Piara Lal | Bishan Singh                                    | Des Raj                                                                                           | Kanaya Lal                                      | Kundan Lal                                      | Amar Nath                                                        | Kapoor Singh                                                                       | Suchet Singh                                                                                        |
| Serial<br>No.                                                                                                                                  | 1    | 22                     | 23                                              | 24                                                                                                | 25                                              | 26                                              | 27                                                               | 28                                                                                 | 29                                                                                                  |

|                                                                                                      | •                                                                         | JINO                                                                   | IAKKED                                                                  | Quesi                                                                   | TOTA                                                               | AMD                                                                         | T CIAD A CKD                                                                                         |                                                                                                     | (10)0                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Arrear of difference of pay drawn,—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | Ditto                                                                     | Ditto                                                                  | Ditto                                                                   | Ditto                                                                   | Ditto                                                              | No arrears.                                                                 | Arrear of Difference of pay drawn,—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | Arrear of difference of pay drawn—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | Ditto                                                                |
| Service Book is being prepared by Civil Department.                                                  | 19th March, 1956, by<br>Civil Department                                  | 25th August, 1953                                                      | Service Book awaited<br>from Xen. Betterment<br>Fee Division            | Service Book sent to<br>Xen. Sidhwan, Division<br>by Xen., Jandiala     | 10th May, 1950                                                     | Service Book completed<br>by Civil Department on<br>17th June, 1953         | 17th <sup>J</sup> uly, 1950 by Civil<br>Department                                                   | 10th May, 1950                                                                                      | Service Book awaited from Gurdaspur Division.                        |
| :                                                                                                    | 25                                                                        | 30                                                                     | 29                                                                      | :                                                                       | 31                                                                 | 32                                                                          | 27                                                                                                   | 30                                                                                                  | :                                                                    |
| 1-2-1941 1-8-1949 $39\frac{1}{2}$ 149\frac{1}{2}/159\frac{1}{2}                                      | . 17-1-1942 1-8-1949 $39\frac{1}{2}$ 149 $\frac{1}{2}$ /159 $\frac{1}{2}$ | $12-2-1942$ $1-8-1949$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $16-1-1943$ $17-7-1951$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $12-3-1943$ $11-8-1952$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | 1-10-1943 5-2-1952 $39\frac{1}{2}$ 1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2} | December, $1-3-1952$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ $1943$ | April, 15-6-1952 39½—1—49½/1—59½                                                                     | $10-4-1944$ $13-7-1952$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                             | $26-10-1944 5-12-1953 39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ |
| :                                                                                                    | :<br>:                                                                    | )ass                                                                   | :                                                                       | :                                                                       | :                                                                  | :                                                                           | :                                                                                                    | :                                                                                                   |                                                                      |
| Gurdas Singh                                                                                         | Balwant Singh                                                             | Ram Saran Dass                                                         | Dalip Singh                                                             | Kundan Singh                                                            | Harbans Lal                                                        | Lal Chand                                                                   | Kharaiti Lal                                                                                         | Tek Chand                                                                                           | Karnail Singh                                                        |
| 30                                                                                                   | 31                                                                        | 32                                                                     | 33                                                                      | 34                                                                      | 35                                                                 | 36                                                                          | 37                                                                                                   | 38                                                                                                  | 39                                                                   |

| [Minister for I                                                                                                                               | rrigat       | ion      | and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pov                                                     | wer]                                                                                                |                                                        |                                                 |                                                                              |                      |                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Whether full dues including arrears of annual increment arrears of pay on account of revision in the scale of pay has been paid; if so, when? | <b>(</b> £)  | 8        | And the control of th | No arrears.                                             | Arrear of difference of pay drawn—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | · Ditto                                                | Ditto                                           | Ditto                                                                        | Ditto                | Ditto                                           | Ditto               |
| The date when the<br>Service Book was got<br>completed after 15th<br>August, 1947                                                             | (e)          | <u> </u> | Andrew Comment States of S | 17th December, 1951                                     | 8th November, 1953                                                                                  | Service Book with<br>Deputy Commissioner,<br>Gurdaspur | 15th September, 1951                            | Service Book not completed. Case is under correspondence with S.E., U.B.D.C. | 15th September, 1951 | Affidavit is awaited from I.B.C.                | 17th December, 1959 |
| The pay per<br>month which<br>each Patwari<br>was getting<br>as on 1st<br>September,<br>1947                                                  | (p)          | 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.7                                                     | 30                                                                                                  | :                                                      | :                                               | 25                                                                           | 30                   | :                                               | :                   |
| Scale of pay on<br>30th September, 1956                                                                                                       | (c)          | 5        | Rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                     | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$        | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{5}$                              | 393-1-494/1-593      | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | 393-1-494/1-593     |
| Date of<br>Perma-<br>nency                                                                                                                    | ( <b>9</b> ) | 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13-3-1953                                               | 24-3-1945 7-12-1954                                                                                 | 10-4-1945 25-2-1955                                    | 5-6-1945 29-9-1955                              | 18-6-1945 10-3-1956                                                          | 1-3-1956             | 1-3-1956                                        | 1-3-1956            |
| Date of<br>Recruit-<br>ment                                                                                                                   | (a)          | 3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15-12-1944 13-3-1953                                    |                                                                                                     | 10-4-1945                                              | 5-6-1945                                        | 18-6-1945                                                                    | 16-8-1945            | 19-9-1945                                       | 4-12-1945           |
| Name of<br>Patwari                                                                                                                            |              | 2        | Sarvshri—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 Jaswant Rai                                          | Harbhajan Singh                                                                                     | Banta Singh                                            | Ajit Singh                                      | Mohan Lal                                                                    | Bhagat Ram           |                                                 | 47 Guranditta       |
| Serial<br>No.                                                                                                                                 |              | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                      | 4                                                                                                   | 42                                                     | 43                                              | 44                                                                           | 45                   | 46                                              | 47                  |

| Ditto                                                                | Ditto                              | Ditto              | Ditto                                                | Ditto                                           | Ditto                                                    | Ditto                          | No arrears                             | Arrear of Difference of pay drawn -vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 and other arrears are under Preaudit. | No arrears.                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Book sent to<br>Xen, Tubewell, by Xen,<br>Jandiala Division. | Service Book with Civil Department | 20th August, 1953  | Completed by Civil Department on 11th November, 1953 | 7th July, 1955                                  | Service Book is awaited from Circle                      | Service Book with A.G., Punjab | Service Book awaited from A.G., Punjab | Sent to A.G., Punjab<br>along with Arrear Bill                                                                                            | Transferred to Jandiala<br>Division after promotion<br>as A.V.C.                       |
| :                                                                    | 25                                 | 28                 | 25                                                   | 25                                              | •                                                        | :                              | :                                      | :                                                                                                                                         | As the appointment was made on 1st September, 1947 the question of pay does not arise. |
| 1-3-1956 39½—1—49½/1—59½                                             | 1-3-1956 393-1493/1593             | 56 393-1-493/1-593 | 56 39½—1—49½/1—59½                                   | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $6  39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | 1-3-1956 39½149½/159½          | 1-3-1956 39½-149½/159½                 | 1-3-1956 392-1-492/1-592                                                                                                                  | 1-3-1956 392-1-493/1-593                                                               |
| 1-3-195                                                              | 1-3-195                            | 1-3-195            | 1-3-1956                                             | 1-3-1956                                        | 1-3-1956                                                 | 1-3-195                        | 1-3-195                                | 1-3-195                                                                                                                                   | 1-3-1956                                                                               |
| 9-1-1946                                                             | 22-6-1946                          | 15-8-1946          | 31-10-1946                                           | 28-11-1946                                      | 3-12-1946                                                | 12-12-1946                     | 25-12-1946                             | 10-1-1947                                                                                                                                 | . 1-3-1951                                                                             |
| Jagir Singh                                                          | Dawarka Parshad                    | 50 Lal Singh       | Saudagar Singh                                       | Makhan Singh                                    | Chanan Singh                                             | Jagir Chand                    | Mehanga Singh .                        | Sohan Singh                                                                                                                               | Charan Dass                                                                            |
| 8                                                                    | 49                                 | 50                 | 5                                                    | 52                                              | 53                                                       | 54                             | 55                                     | 56                                                                                                                                        | 57                                                                                     |
|                                                                      |                                    |                    |                                                      |                                                 |                                                          |                                |                                        |                                                                                                                                           |                                                                                        |

| [Minister | for | Irrigation | and | Power] |
|-----------|-----|------------|-----|--------|
|-----------|-----|------------|-----|--------|

| [Minister for Irrigation and Power]                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                     |                                                                   |                                  |                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Whether full dues including arrears of annual increment arrears of pay on account of revision in the scale pay has been paid; if so, when? | 8 | i sanos estimo della calciante di mante sanostrato di mante di mante di mante di mante di mante di mante di ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrear of Difference of pay drawn,—vide Amritsar Treasury Vouncher No. 246, dated 31st January, 1958 | Ditto               | No arrears.                                                       | Ditto                            | Arrear of Difference of pay drawn—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1948 | Ditto                                           | Ditto                                           | No arrears                                      |  |
| The date when the Service Book was got completed after 15th August, 1947  (e)                                                              | 7 | reministrative de l'annual de compression de l'annual que l'annual de l'annual | Service Book with Xen<br>Bist Doab Division, sent<br>by Xen, Jandiala Divi-<br>sion                  | 30th November, 1954 | Service Book sent to Xen<br>Gurdaspur by Xen<br>Jandiala Division | Transferred to Kuhls<br>Division | 18th December, 1954                                                                                | 6th May, 1958                                   | 30th November, 1954                             | 30th November, 1954                             |  |
| The pay per month which each Patwari was getting as on 1st September, 1947                                                                 | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | As the appointment was made on 1st September, 1947, the question of paydoes not                      | arise<br>Ditto      | Ditto                                                             | Ditto                            | Ditto                                                                                              | Ditto                                           | Ditto                                           | Ditto                                           |  |
| Scale of pay on 30th September, 1956 (c)                                                                                                   | 5 | Rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39½—1—49½/1—59½ pc pc wa                                         | 39½—1—49½/1—59½     | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                   | 392-1-492/1-592                  | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                    | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ |  |
| Date of permanency (b)                                                                                                                     | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-3-1956                                                                                             | 1-3-1956            | 1-3-1956                                                          | 1-3-1956                         | 1-9-1956                                                                                           | 1-9-1956 39                                     | 1-9-1956 3                                      |                                                 |  |
| Date of<br>Recruit-<br>ment<br>(a)                                                                                                         | 3 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6-8-1951                                                                                             | 1-11-1951           | 1-5-1952                                                          | 21-2-1953                        | 1-9-1953                                                                                           | 19-11-1953                                      | 20-7-1954                                       | 19-9-1954 1-9-1956                              |  |
| Name of<br>Patwari                                                                                                                         | 2 | Sarvshri—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalip Singh                                                                                          | Amrik Singh         | Tarlok Singh                                                      | Bansi Lal                        | Dhanpat Rai                                                                                        | HansRaj .                                       | Balraj Kumar                                    | Tirath Ram                                      |  |
| Serial<br>No.                                                                                                                              | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58                                                                                                   | S9 A                | 09                                                                | 61 B                             | 62 D                                                                                               | 63 H                                            | 64 B                                            | 65 Ti                                           |  |

|          |                                                                                                     | ,                                                          | UNS                                                               | IAR                                                       | RED                                                        | Q                                                        | UESI                                                       | T OI                                                              | NS .                                                              | AND                                                        | A                                                          | NSW                                                            | ERS                                                                 |                                                                         |                          |                                                            | (10)0                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Arrear of difference of pay drawn—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. | Ditto                                                      | Ditto                                                             | Ditto                                                     | Ditto                                                      | D∷<br>0 ∷                                                | Ditto                                                      | Ditto                                                             | Ditto                                                             | Ditto                                                      | Ditto                                                      | Ditto                                                          | Ditto                                                               | Ditto                                                                   | Ditto                    | No arrears                                                 | Arrear of difference of pay drawn vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 |
|          | 30th November, 1954                                                                                 | 25th April, 1956                                           | 28th November, 1954                                               | 28th March, 1956                                          | 24th January, 1959                                         | 24th March, 1956                                         | 5th March, 1956                                            | 25th April, 1956                                                  | 24th March, 1956                                                  | 24th March, 1956                                           | Transferred to Gurdaspur                                   | 13th January, 1957                                             | 15th March, 1958                                                    | 15th July, 1956                                                         | 14th April, 1956         | 19th March, 1956                                           | 1st September, 1956                                                                                |
|          | Ditto                                                                                               | Ditto                                                      | Ditto                                                             | Ditto                                                     | Ditto                                                      | Ditto                                                    | Ditto                                                      | Ditto                                                             | Ditto                                                             | Ditto                                                      | Ditto                                                      | Ditto                                                          | Ditto                                                               | Ditto                                                                   | Ditto                    | Ditto                                                      |                                                                                                    |
| •        | $21-9-1954  1-9-1956  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                | $1-9-1956$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1.9 - 1956  39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $1-9-1956  39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-9-1956$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-9-1956 39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-9-1956$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/-159\frac{1}{2}$ | $1.9 - 1956  39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $1.9 - 1956  39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $1-9-1956$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1-9-1956$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1.9.1956 39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $1.9 - 1956  39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2} / 1 - 59\frac{1}{2}$ | $1.9 \cdot 1956  39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2} / 1 - 59\frac{1}{2}$ | 1-9-1956 392-1-492/1-592 | $1-9-1956$ $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $1.9.1956 \ 39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$                                   |
|          | 21-9-1954                                                                                           | 24-9-1954                                                  | 27-9-1954                                                         | 2-2-1955                                                  | 9-2-1955                                                   | 14-4-1955                                                | 18-5-1955                                                  | 22-6-1955                                                         | 7-7-1955                                                          | 22-7-1955                                                  | 1-8-1956                                                   | 5-8-1955                                                       | 5-8-1955                                                            | 6-8-1955                                                                | 7-8-1955                 | 8-8-1955                                                   | 27-8-1955                                                                                          |
|          | 66 Harcharan Singh                                                                                  | Surjit Singh                                               | Janak Raj                                                         | Mohinder Sain                                             | Ram Kishan                                                 | Kashmir Singh                                            | Surinder Nath                                              | Bawa Singh                                                        | Bachan Singh                                                      | Gurbhaj Singh                                              | Kehar Singh                                                | Manohar Lal                                                    | Satya Pal                                                           | Krishan Kumar                                                           | Gurmukh Singh            | Hardam Singh                                               | Mukhtar Singh                                                                                      |
| <b>.</b> | 66 Hi                                                                                               | 29                                                         | 89                                                                | 69                                                        | 70                                                         | 7.1                                                      | 72                                                         | 73                                                                | 74                                                                | 75                                                         | 9/                                                         | 77                                                             | 7.8                                                                 | 42                                                                      | 80                       | 8.1                                                        | 82                                                                                                 |

| [Minister                                                          | r for Irrig                                          | gatio |                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | د الماسية                                                                                        | •                |                                                 | ي ۾ سدسيا                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Whether full dues including arrears of annual increment arrears of | pay on the scale of pay has been paid; if so, when?  | 8     | Arrear of difference of pay drawn—vide Amritsar Trersury Voucher, No. 246, dated 31s tJanuary, 1958. | Arrear of difference of of pay drawn—vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 and other bill is under Pressure Arrear and other bill is | Arrear of difference of pay drawn in Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 | Ditto            | No arrears                                      | Arrear of difference of pay drawn vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 |
| The date when the Service Book was got completed after 15th        | (a)                                                  |       | 14th April, 1956                                                                                     | Service Book with A.G., alongtwith arrear Bill                                                                                                                  | 17th March, 1958                                                                                 | 14th April, 1956 | 17th January, 1957                              | 6th February, 1958                                                                                 |
| The pay per<br>month which<br>each Patwari                         | as Setting<br>as on 1st<br>September,<br>1947<br>(d) | 9     | As the appointment was made on 1st September, 1947, the question of pay does not                     | Ditto                                                                                                                                                           | Ditto                                                                                            | Ditto            | Ditto                                           | Ditto                                                                                              |
| Scale of pay on<br>30th September, 1956                            | <b>3</b>                                             | 5     | 39½—1—49½/1—59½                                                                                      | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                                                                                 | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                  | 393-1-493/1-593  | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | 39½—1—49½/1—59½                                                                                    |
| Date of<br>perma-<br>nency                                         | ( <b>q</b> )                                         | 4     | 1-9-1956                                                                                             | 1-9-1956                                                                                                                                                        | <b>Temporary</b>                                                                                 | Do               | Do                                              | Do                                                                                                 |
| Date of<br>Recruit-<br>ment                                        | (a)                                                  | 3     | 4-9-1955                                                                                             | 27-9-1955                                                                                                                                                       | 28-9-1955 Temporary                                                                              | 12-10-1955       | 17-10-1955                                      | 5-12-1955                                                                                          |
| Name of<br>Patwari                                                 | •                                                    |       | Sarvshri<br>Som Datt                                                                                 | Joginder Singh                                                                                                                                                  | Shiv Parkash                                                                                     | Mohan Lal        | Naranjan Singh                                  | Ram Parkash                                                                                        |
| Serial<br>No.                                                      |                                                      | 1     | 83                                                                                                   | 8<br>4                                                                                                                                                          | 88                                                                                               | 98               | 87                                              | <b>∞</b><br>∞                                                                                      |

| Ditto           | Ditto                                                | Ditto                                           | Ditto                                          | Ditto                                        | Ditto                                                 | Ditto                                           | Ditto                                                 | Ditto                                           | Ditto                                                 | Ditto                                                 | Ditto                                                   | Ditto                                           | Ditto                                           | Ditto                                                     | Ditto                                           | Ditto           | Ditto                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 21st June, 1957 | 7th September, 1955                                  | 9th October, 1956                               | 15th March, 1958                               | Service Book awaited from Ferozepur Division | Service Book with A.G.,<br>Punjab                     | 9th August, 1956                                | 24th April, 1958                                      | 6th March, 1957                                 | 5th February, 1958                                    | 22nd April, 1958                                      | 5th February, 1957                                      | 7th June, 1957                                  | Service Book with A.G.,<br>Punjab               | Service Book with Xen,<br>Jandiala, 15th January,<br>1957 | 12th February, 1956                             | 30th May, 1957  | Sent to A.G., Punjab, by<br>Xen, Jandiala |
| Ditto           | · Ditto                                              | Ditto                                           | Ditto                                          | Ditto                                        | Ditto                                                 | Ditto                                           | Ditto                                                 | Ditto                                           | Ditto                                                 | Ditto                                                 | Ditto                                                   | Ditto                                           | Ditto                                           | Ditto                                                     | Ditto                                           | Ditto           | Ditto                                     |
| 392-1-492/1-592 | $39\frac{1}{2}-1$ $49\frac{1}{2}/1$ $-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1.49\frac{1}{2}/159\frac{1}{2}$ | 39½—1—49½/1—59½                              | $39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2} - 1 - 49\frac{1}{2}/1 - 59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$           | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | 393-1-493/1-593 | $39_{2}^{1}-1-49_{4}^{1}/1-59_{2}^{1}$    |
| Ďο              | Do                                                   | Do                                              | Do                                             | Do                                           | Do                                                    | Do                                              | Do                                                    | Do                                              | Do                                                    | Do                                                    | Do                                                      | Do                                              | Do                                              | Do                                                        | Do                                              | Do              | Do                                        |
| 7-12-1955       | 3-12-1955                                            | 13-1-1956                                       | 24-3-1956                                      | 24-3-1956                                    | 25-3-1956                                             | 2-5-1956                                        | 16-6-1956                                             | 16-6-1956                                       | 27-7-1956                                             | 1-8-1956                                              | 1-8-1956                                                | 2-8-1956                                        | 2-8-1956                                        | 2-8-1956                                                  | 2-8-1956                                        | 2-8-1956        | 2-8-1956                                  |
| :               | ıgh                                                  | :                                               | •                                              | :                                            | :                                                     | :                                               | :                                                     | :                                               | :                                                     | :                                                     | :                                                       | :                                               | :                                               | :                                                         | ygı                                             | :               | :                                         |
| Sat Parkash     | Gurbachan Singh                                      | Mukhtar Singh                                   | Inderjit                                       | Kuldip Singh                                 | Surjit Singh                                          | Shiv Dayal                                      | Arjan Singh                                           | Prem Sagar                                      | Gurpal Singh                                          | Gulzar Singh                                          | Kewal Krishan                                           | Barkat Ram                                      | Murat Singh                                     | Om Parkash                                                | 104 Dharampal Singh                             | Bhoj Raj        | 106 Roshan Lal                            |
| - 68            | 06                                                   | 91                                              | 92                                             | 93                                           | 94                                                    | 95                                              | 96                                                    | 97                                              | 86                                                    | 66                                                    | 100                                                     | 101                                             | 102                                             | 103                                                       | 104                                             | 105             | 106                                       |

| [Minister for I                                                                                                                               | rrigat | ion a | and I     | Power]                                                                                   |                                                                                                   |                                                 |                                                 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Whether full dues including arrears of annual increment arrears of pay on account of revision in the scale of pay has been paid; if so, when? | (f)    | 8     |           | No arrears.                                                                              | Arrear of pay drawn,—vide<br>Amritsar Treasury Vou-<br>cher No. 246, dated<br>31st January, 1958. | No arrear.                                      | Arrear bill is being prepared                   | Arrear of difference of pay drawn,— vid · Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958. |
| The date when the Service Book was got completed after 15th August, 1947                                                                      | (9)    | 7     |           | 17th January, 1958                                                                       | 21st July, 1957                                                                                   | 17th June, 1957                                 | Dismissed from service                          | 12th February, 1958                                                                                    |
| The pay per month which each Patwari was getting as on 1st September, 1947                                                                    | (p)    | 9     |           | As the appointment was made after 1st September, 1947 the question of pay does not arise | Ditto                                                                                             | Ditto                                           | Ditto                                           | Ditto                                                                                                  |
| Scale of pay on<br>30th September, 1956                                                                                                       | (3)    | 5     | Rs        | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                          | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                   | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39_{2}^{1}$ —1— $49_{2}^{1}$ /1— $59_{2}^{1}$                                                         |
| Date of<br>perma-<br>nency                                                                                                                    | (p)    | 4     | ·         | Tempo-<br>rary                                                                           | Do                                                                                                | Do                                              | $D_0$                                           | Do                                                                                                     |
| Date of<br>Recruit-<br>ment                                                                                                                   | (a)    | 3     |           | 6-8-1956                                                                                 | 6-8-1956                                                                                          | 11-8-1956                                       | 11-8-1956                                       | 14-8-1956                                                                                              |
|                                                                                                                                               |        |       |           | :                                                                                        | :                                                                                                 | :                                               | •                                               | :                                                                                                      |
| Name of<br>Patwari                                                                                                                            |        | 2     | Sarvshri— | 107 Manohar Lal                                                                          | Amar Singh                                                                                        | Jagjit Singh                                    | Ajaib Singh                                     | Kewal Singh                                                                                            |
| Serial<br>No.                                                                                                                                 |        |       | -4        | 107                                                                                      | 108                                                                                               | 109                                             | 110                                             | 111                                                                                                    |

|                  |                                                 |                                                 | UNS                                                                                                  | TARRE                                                   | D Q                                             | UESTIONS AND                                                                                         | AN                                              | SWERS                                                                        |                                                                                                                               | (18)67                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ditto            | Ditto                                           | No arrears                                      | Arrear of difference of pay drawn,— vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 | Ditto                                                   | No arrears                                      | Arrear of difference of pay drawn,— vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 | Ditto                                           | No arrears                                                                   | Transferred to Bist Doab Arrear of difference of pay drawn,— vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 | No arrears                                               |
| 28th April, 1958 | 16th January, 1958                              | 15th January, 1957                              | 25th August, 1956                                                                                    | Transferred to Bist Doab Division                       | Retired from service and again re-employed      | Transferred to Bist Doab<br>Division                                                                 | Ditto                                           | Retired from Government<br>Service and re-employed<br>on 20th December, 1952 | Transferred to Bist Doab<br>Division                                                                                          | Retired from Govern-<br>ment service on 7th<br>May, 1950 |
| Ditto            | Ditto                                           | Ditto                                           | Ditto                                                                                                | Ditto                                                   | 45                                              | As the appointment was made after 1st September, 1947 the question of pay does not arise             | Ditto                                           | 45                                                                           | 26                                                                                                                            | :                                                        |
| 39½-1-49½/1-59½  | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}$ —1—49 $\frac{1}{2}$ /1—59 $\frac{1}{2}$                                              | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | 39½-1-49½/1-59½                                                                                      | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                              | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                                               | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$          |
| Do               | Do                                              | Do                                              | 1-9-1956                                                                                             |                                                         | 1-8-1949                                        | 1-9-1956                                                                                             | 1-9-1956                                        |                                                                              | 1-3-1956                                                                                                                      | 1-8-1959                                                 |
| 18-8-1956        | 1-9-1956                                        | 6-9-1956                                        | 22-3-1955                                                                                            | 17-5-1954 1-9-1956                                      | 5-12-1928                                       | 3-6-1955                                                                                             | 12-12-1953                                      | 27-1-1927 _ 1-8-1949                                                         | 7-8-1947                                                                                                                      | :                                                        |
| Mohinder Sain    | Parshotam Dass                                  | Om Parkash                                      | Harbans Lal                                                                                          | 116 Waryam Singh                                        | Manohar Lal                                     | Dharam Singh                                                                                         | Puran Singh                                     | Ram Chand                                                                    | Sita Ram                                                                                                                      | Sulakhan Singh                                           |
| 112              | 113                                             | 114                                             | 115                                                                                                  | 116                                                     | 117                                             | 118                                                                                                  | 119                                             | 120                                                                          | 121                                                                                                                           | _ 122                                                    |

| [Minister f | for Irr | igation | and | Power] |
|-------------|---------|---------|-----|--------|
|-------------|---------|---------|-----|--------|

| [Minister for                                                                                                                             | Irri | gatio | on and Power]                                                                                        |                                      |                 |                                                         |                                                                                                     |                               |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Whether full dues including arrears of annual increment arrears of pay on account of revision in scale of pay has been paid; if so, when? | (f)  | &     | Arrear of difference of pay drawn,— vide Amritsar Treasury Voucher No. 246, dated 31st January, 1958 | Dirto                                | Ditto           | No arrears                                              | Arrear of difference of pay drawn,— vide Amritsar Treasury Voucher 40, 246, dated 31st January 1958 | No arrears                    | Ditto                                           |
| The date when the<br>Service Book was got<br>completed after 15th<br>August 1947                                                          | (c)  | 7     | 5th July, 1956                                                                                       | Transferred to Bist Doab<br>Division | Ditto           | Passed away on 25th<br>August, 1957                     | Left service                                                                                        | Transferred to S.F.<br>Circle | Retired from service                            |
| The pay per<br>month which<br>each Patwari<br>was getting<br>as on 1st<br>September,<br>1947                                              | (p)  | 9     | As the appointment was made after 1st September, 1947 the question of pay does not arise             | Ditto                                | Ditto           | 45                                                      | 45                                                                                                  | 31                            | 46                                              |
| Scale of pay on<br>30th September, 1956                                                                                                   | (3)  | \$    | 39½—1—49½/1.—59½                                                                                     | 392-1-494/1-592                      | 392-1-492/1-592 | $39\frac{1}{2}$ —1— $49\frac{1}{2}$ /1— $59\frac{1}{2}$ | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$                                                     | 39½-1-49½/1-59½               | $39\frac{1}{2}-1-49\frac{1}{2}/1-59\frac{1}{2}$ |
| Date of perma-<br>nency                                                                                                                   | (b)  | 4     | 1-9-1956                                                                                             | 1-9-1956                             | Tempo-<br>rary  | 1-8-1949                                                | 2-2-1956                                                                                            | 1-8-1949                      | 15-6-1952                                       |
| Date of<br>recruit-<br>nent                                                                                                               | (a)  | 3     | 11-2-1955                                                                                            | 4-4-1954                             | . 26-5-1956     | . 21-3-1932                                             | . 2-6-1945                                                                                          | . April,<br>1941              | . 25-5-1944 15-6-1952                           |
| Name of<br>Patwari                                                                                                                        | -    | 2     | Sarvshri—<br>Sadhu Ram                                                                               | Hari Kishan                          | Waryam Singh    | Mela Ram                                                | Chaman Lal                                                                                          | MoolRaj                       | Khairati Ram                                    |
| Serial<br>No.                                                                                                                             |      | -     | 123                                                                                                  | 124                                  | 125             | 126                                                     | 127                                                                                                 | 128                           | 129                                             |

### APPOINTMENT OF B.A., B.T. TEACHERS

- 2416. Sardar Bhag Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) the total number of B.A., B.T. teachers appointed by Government during 1958-59 and the current year in the State;
  - (b) the total number of B.A., B.T. teachers of the erstwhile Pepsu State amongst those mentioned in part (a) above?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) (i) Three hundred and nine during 1958-59.

- (ii) Six hundred and eight during 1959-60.
- (b) No record is kept on the regional basis of erstwhile Pepsu and erstwhile Punjab.

LOANS FOR GRANTS FOR RESIDENTS OF VILLAGE KAMALPUR TAPU. TEHSIL JAGADHARI

2418. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government to give loans or grants to all the residents of village Kamalpur. Tapu, tehsil Jagadhari, district Ambala, for constructing pucca houses; if so, the time by which the said loan or grant is likely to be given?

Chaudhari Suraj Mal: Part I.—Yes. There is a Scheme known as Village Housing Projects Scheme for the grants of loans (and not grants) to the villagers in the State including village Kamalpur Tapu. Under this scheme, loans are not allowed to all the villagers at a time but these are admissible ordinarily to certain percentage of the villagers.

Part II.—No applications for the grant of loans have so far been received from the villagers of this village through the Block Development Officer. Loans will be granted on merit under the rules as and when the demand is received.

POSTS OF TEACHERS LYING VACANT IN SCHOOLS IN DISTRICT SANGRUR

2419. Sardar Rajinder Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the number of posts of both men and women teachers, separately, lying vacant in the Primary Schools, Middle Schools and High Schools, separately, in district Sangrur at present along with the reasons therefor?

Shri Amar Nath Vidyalankar: The following posts of various categories of teachers of both men and women are lying vacant in different High, Middle and Primary Schools in Sangrur District:—

|               |                     | NUMBER OF POSTS |       |                            |       |            |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Serial<br>No. | Category of Schools | J.              | B.T.  | Classica<br>Vernac<br>teac | cular | B:T./B.Ed. |       |  |  |  |  |  |  |
|               |                     | Men             | Women | Men                        | Women | Men        | Women |  |  |  |  |  |  |
| 1             | High Schools        |                 | 3     | 13                         |       | 9          |       |  |  |  |  |  |  |
| 2             | Middle Schools      |                 |       | 20                         |       | 3          |       |  |  |  |  |  |  |
| 3             | Primary Schools     |                 | 28    |                            |       |            |       |  |  |  |  |  |  |

The lists of candidates for the posts of J.B.T. (Women) and Classical/Vernacular (Men) teachers, previously received from the Subordinate Services Selection Board, Punjab, Chandigarh, have since been exhausted. The requisition for more candidates for these posts has been sent to the Subordinate Services Selection Board, Punjab, Chandigarh. These posts will be filled in as soon as the candidates therefor are recommended by the Board.

The posts of B.T. cadre have been kept reserved for unadjusted trained graduates. That case is under consideration at present. The posts will be filled in as soon as a decision is arrived at, in regard to the promotion of trained graduates working in the lower grade.

COMPLAINTS AGAINST S. H. O., POLICE STATION CHAPPAR, TEHSIL JAGADHRI

- 2421. Shri Ram Parkash: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) whether Government have recently received any complaints against the S. H. O., Police Station Chappar, tehsil Jagadhri, district Ambala;
  - (b) if the answer to para (a) be in the affirmative whether any enquiry was held on the said complaints; if so, the action, if any, so far taken by Government thereon?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. Complaints were received against S.I. Baldev Singh, S. H. O., Chappar.

(b) Enquiries into the allegations are in progress. The S.I. has since been transferred from Police Station, Chappar.

## CASES REGISTERED IN POLICE STATION CHAPPAR, TEHSIL JAGADHRI

- 2422. Shri Ram Parkash: Will the Chief Minister be pleased to state-
  - (a) the total number of cases registered in Police Station Chappar, tehsil Jagadhri, during the period from 1959 to date together with the number of cases which were challaned;
  - (b) the total number of cases referred to in part (a) above pending in the courts: the number of cases in which the accused were punished and the number of cases in which the accused were acquitted?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Fifty-three cases were registered of which 34 were challaned.

- (b) Ten cases are pending in court, in 16 cases the accused were punished and in 8 cases the accused were acquitted.
  - N.B.—The figures are up to 2nd March, 1960.

### CONSTRUCTION OF AMBALA-JAGADHRI ROAD

2423. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Public Works be pleased to state the mileage up to which Ambala-Jagadhri Road has been completed and metalled together with the time by which the completed portion is likely to be opened to traffic?

Chaudhari Suraj Mal: Thirteen and a half miles of the Ambala-Jagadhri Road have been completed/metalled so far. The road is likely to be completed and opened to traffic by March, 1961.

### SCHOOLS UPGRADED IN TEHSIL JAGADHRI AND AMBALA

2424. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total number of Primary and Middle Schools in tehsils Jagadhari and Ambala which have been upgraded and converted into Middle and High Schools, respectively during the period from 1st January. 1959 to date?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (1) Primary to Middle—3

(2) Middle to Hehigt—3.

UCHA PIND JOINT CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIES LTD., UCHA

PIND, DISTRICT KAPURTHALA

2425. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the names of members of the Ucha Pind Joint Co-operative Farming societies Ltd., Ucha Pind, district Kapurthala with their full addresses:

(b) the total amount of grants and subsidies, if any, granted by the Government to the said Societies during the last 2 years and the reasons for each such grant and subsidy?

# Sardar Gurbanta Singh: (a) and (b) A statement is enclosed.

|               |                                                                                         |                                            | TOTAL AMOUNT OF                                                            |                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Serial<br>No. | Name of the members of<br>the Ucha Pind Joint<br>Farming Society,<br>Ltd., Ucha<br>Pind | Address                                    | Grants Subsidies if any, granted by the Government during the last 2 years | Reasons for each such grant and Subsidy |
|               |                                                                                         |                                            | Grants Subsidies                                                           |                                         |
|               |                                                                                         |                                            | Rs                                                                         |                                         |
| 1             | Shri Gian Chand, son of<br>Shri Hira Singh                                              | Village Ucha<br>Pind, post<br>office Sarai | 1,000                                                                      | For construction of Godown              |
|               |                                                                                         | Jattan, tehsil<br>Phagwara,                | 800                                                                        | For Fertilizers                         |
|               |                                                                                         | district<br>Kapurthala                     | 920                                                                        | For Managerial Expenses                 |
| 2             | Shri Sujan Singh, son of<br>Shri Hira Singh                                             | Ditto                                      |                                                                            | ••                                      |
| 3             | Shri Bhagwan Singh son of<br>Shri Hira Singh                                            | Ditto                                      |                                                                            | ••                                      |
| 4             | Shri Gurnam Singh, son of<br>Shri Hira Singh                                            | Ditto                                      |                                                                            | ••                                      |
| 5             | Shri Surinder Singh, son of<br>Shri Hira Singh                                          | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 6             | Shri Hira Singh, son of<br>Shri Jagat Singh                                             | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 7             | Shri Narinder Singh, son of Shri Dhera Singh                                            | Ditto                                      |                                                                            | ••                                      |
| 8             | Shri Ranjit Singh, son of<br>Shri Dehra Singh                                           | Ditto                                      |                                                                            | ••                                      |
| 9             | Shri Kahan Singh, son of Shri Hira Singh                                                | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 10            | Shri Sarjit Singh, son of<br>Shri Dhera Singh                                           | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 11            | Shri Hari Singh, son of<br>Shri Jagat Singh                                             | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 12            | Shri Dhera Singh, son of Shri Jagat Singh                                               | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 13            | Shri Hazara Singh, son of Shri Wasawa Singh                                             | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 14            | Shri Ajit Singh, son of Shri Vir Singh                                                  | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 15            | Shri Vir Singh, son of Shri Mangal Singh                                                | Ditto                                      |                                                                            |                                         |
| 16            | Shri Balram Singh, son of<br>Shri Hira Singh                                            | Ditto                                      |                                                                            | ••                                      |

PUBLIC SERVANTS CONVICTED UNDER SECTION 406, I.P.C.

- 2426. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the names of public servants with their full addresses, if any, and of others than public servants with their full addresses separately convicted under section 406, I.P.C. districtwise during the year 1957, 1958 and 1959, respectively and the sentence awarded in each case;
  - (b) the total value of the property misappropriated in each case mentioned in part (a) above;
  - (c) whether in any cases referred to in part (a) above any petitions for enhancement of the sentence were filed by Government, if so, the dates and the result thereof, separately?

Sardar Partap Singh Kairon: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

Public Servants acquitted by Law Courts under Section 409 I.P.C. and 5 Anti-Corruption Act

- 2427. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the names of public servants and of others than public servants, if any, who were acquitted by the Courts of offences under sections 409, I.P.C. and 5 of the Anti-Corruption Act districtwise, in the State, during each of the years 1957-1958 and 1959;
  - (b) the total value of the property embezzled in each case;
  - (c) whether any appeals against the said acquittals were filed by Government in any of the cases referred to above; if so, the date of filing the appeals and the result thereof in each case?

Sardar Partap Singh Kairon: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

CASES AGAINST PUBLIC SERVANTS WITHDRAWN BY GOVERNMENT

- 2428. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) whether any cases registered under section 409, I.P.C. and 5 of the Anti-Corruption Act, against Public Servants were ordered to be withdrawn by Government during the years 1957, 1958 and 1959; if so, their number, separately, yearwise and districtwise along with the full addresses of such persons;
  - (b) the date when each of the said cases was registered and the date when it was withdrawn;
    - (c) the reasons for the withdrawal of the said case?

Sardar Partap Singh Kairon: (a),(b) and (c) A statement containing the requisite information is enclosed.

## [Chief Minister]

## Cases Against Public Servants withdrawn by Government

| se   | ction<br>publ<br>were<br>wi | registered under 409, I.P.C., against ic servants which ordered to be thdrawn by overnment | Cases regist<br>section 5 of<br>corruption a<br>public servar<br>were orde<br>with dra | Anti-<br>Act aga<br>its whice<br>ered to | ins<br>h |      | Full address of                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1957 | 1958                        | 1959                                                                                       | 1957                                                                                   | 030                                      | 1958     | 1959 | 1957                                                                                                                                                                                            |
| ••   |                             |                                                                                            | F.I.R. No.<br>dated 3rd<br>1957, police<br>tion Abohar<br>trict Feroze<br>(1)          | sta-<br>, dis-                           | • •      | • •  | Dalip Singh, Constable, C.I.D. Hindumalkot, son of Kartar Singh, Jat, village Mukandpur police station Delhlon, district Ludhiana Sub. Amin Chand alias Amir Lal, Platoon Commander Hindumalkot |
|      |                             |                                                                                            |                                                                                        |                                          |          |      | Suresh Chander, son of L.<br>Amar Chand of Naya Bans,<br>Alwar, police station City<br>Alwar                                                                                                    |
|      |                             |                                                                                            |                                                                                        |                                          |          |      | Ram Kishan, Customs Inspector, Abohar, son of Jowind Lal Brahmin of Ferozepur Cantt.                                                                                                            |
|      |                             |                                                                                            |                                                                                        |                                          |          |      | Dalip Singh, Peon, Customs<br>Abohar, son of Kahan Singh,<br>Jat of village Manawala<br>police station Ghall Khurd                                                                              |

F.I.R. No. 182, dated 1st September, 1959, under section 409, I.P.C., police station Chandigarh, district Ambala (1)

F.I.R. No. 34, dated 20th June, 1959, under section 409 I.P.C, police station Kangra, district Kangra (1) (b)

| such persons |      |        | n each<br>was<br>gistered | Date when the cases were withdrawn |                           |      |      |  |
|--------------|------|--------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|------|--|
| 1958         | 1959 | 1957   | 1958                      | 1959                               | . 1957                    | 1958 | 1959 |  |
|              | • •  | 3-7-57 | • •                       | • •                                | 21-8-59<br>and<br>22-8-59 |      | ·    |  |

| • 1• | Mulkh Rai Bhatia,<br>son of Chaman Lal,<br>resident of qaurter<br>No. 115/12-D, Sector<br>23-B, Chandigarh. | •• | <br>1-9-59  | <br>•• | 22-12-59 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|----------|
| ••   | Hira Lal, Sarpanch of<br>Panchayat of village<br>Zamana Abad, police<br>station Kangra                      |    | <br>20-6-59 | <br>   | 22-12-59 |

[Chief Minister]

(c)

Reasons for the withdrawal of these cases

1959

The case against the accused was withdrawn because the material witnesses in the case against the accused had been won over and they had already resiled in the four connected cases. It was, therefore, thought proper in the interest of public money and public time to withdraw it.

The case was withdrawn because the accused had returned the money within 2/3 days of the registration of the case. Further because of the fact that he had committed the offence in a fit of mental depression which had temporarily unbalanced his mind, the case was withdrawn and he was ordered to be dealt with departmentally.

He had failed to deposit Panchayat money in Savings Fund Account of a Bank as required by rules. He deposited the same after registration of the case. The case was withdrawn while still under investigation. CASES REGISTERED UNDER SECTION 304, I.P.C.

- 2429. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the number of cases registered under section 304, I.P.C. at each Police Station districtwise in the State during the years 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 and 1959 respectively;
  - (b) whether the charge in any of the cases mentioned in Part (a) above was changed to section 302, I.P.C. before such cases, were put up for trial in courts; if so, the number of such cases, districtwise during each of the years mentioned in Part (a) above?

Sardar Partap Singh Kairon: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

### CASES OF SMUGGLING

- 2430. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the number of cases of smuggling registered in the State, Police Stationwise and districtwise during the years 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 and 1959, respectively;
  - (b) the number of persons taken into custody by the police in connection with the said cases in each district during each of the years referred to in part (a) above;
  - (c) the number of persons referred to in part (b) above sent up for trial, districtwise during each of the said years;
  - (d) the number of persons out of those referred to in part (c) above who were convicted and acquitted, separately?

Sardar Partap Singh Kairon: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Member.

ARREARS OF RETIRED TEACHERS OF D. B. MIDDLE SCHOOL, GHARYALA, DISTRICT AMRITSAR

- 2431. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) whether any teachers of the D. B. Middle School, Gharyala, retired from the service of the District Board, Amritsar, during the years 1952, 1953, 1954, 1955 and 1956, respectively; if so, their list together with the date of their retirement in each case;

[Shri Jagat Narain Chorra]

- (b) whether there were any arrears of salary, annual increments due to the said teachers up to the date of their retirements, if so, the amount thereof in each case;
- (c) whether any representations from the said teachers were received by the District Board Authorities, Amritsar, for the payment of their arrears; if so, the date of receipt of these representations in the office of the District Board together with the action taken by the authorities in each case;
- (d) whether the arrears have been paid so far; if so, the date of payment in each case; if not, the reasons for the non-payment in each case;
- (e) whether there was delay of more than 12 months in the disposal of these cases?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) The teachers retired during the years 1953and 1955.

- (1) Shri Tulsi Ram, S. V. (Pay Rs 62), retired on 30th November, 1953.
- (2) Shri Ram Lal, J.V.(Pay Rs 77), retired on 11th February, 1955.
- (b) No arrears of salary, annual increments etc. were claimed by any of these teachers, as reported by the Headmaster, Government Middle School, Gharyala.
- (c) No representation to this effect was received by the District Board, Amritsar.
  - (d) Question does not arise.
  - (e) Question does not arise.

PREMATURE RELEASE OF LIFE CONVICTS ON FURNISHING CASH SECURITY

- 2432. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the names of the life convicts with their full home addresses in different jails of the State who were asked to furnish securities in cash for their premature release under section 401 CriP.C. up to 31st December, 1959, the amount of the cash security demanded from each of the said convicts;
  - (b) whether any of the convicts mentioned in part (a) above were released on furnishing the security; if so, the dates when they were released;
  - (c) whether in any of the cases referred to in part (a) above, orders were revised and well-to-do convicts were released on furnishing personal sureties; if so, the date when these orders were revised in each case and the reasons therefor?

Shri Mohan Lal: The required information is given in the enclosed statement.

# STATEMENT

| erial<br>No. | Name of Jail               | (a)                                                                                                                                                   | (b)                                | (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | District Jail,<br>Hissar   | Hardyal Singh, son of<br>Nand Singh, Mazhbi<br>Sikh, resident of<br>Sandli, police sta-<br>tion Bore, district<br>Bhatinda, Cash<br>security Rs 5,000 | Yes. Released on 22nd August, 1958 | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2            | Central Jail,<br>Patiala   | Jang Singh, son of<br>Deva Singh, village<br>Jhura, district<br>Sangrur, Cash secu-<br>rity of Rs 10,000                                              | No.                                | On the representation of the prisoner Government revised orders on 4th June, 1958, to impose the condition of personal bond for Rs 5,000 and surety for the like amount on the prisoner who was released on 21st June, 1958                                                                                   |
| 3            | Ditto                      | 2. Simru, son of Mangtu, village Mongawali, district Sangrur, Cash security of Rs 10,000                                                              | No                                 | On the inability of the prisoner to furnish cash security Government revised their orders on 14th July, 1958 to release the prisoner on furnishing personal bond of Rs 5,000 with two sureties in the like amount. The prisoner was released on 1st August, 1958                                              |
| 4            | Ditto                      | 3. Ram Singh son of Mukand Singh, village Sheron, district Patiala, Cash security of Rs 10,000                                                        | No                                 | On representation of the prisoner regarding his inability to furnish cash security, Government ordered his premature release on the 10th March, 1958 on furnishing personal bond of Rs 10,000 and two sureties of like amount. The prisoner was released on 29th March, 1958                                  |
| 5            | Ditto                      | 4. Jangir Singh, son of Deva Singh, village Bishanandi, police station Jaitu, Bhatinda, Cash Security of Rs 10,000                                    | No                                 | On representation of the prisoner regarding his inability to cash security, Punjab Government revised their orders on 10th March, 1958 to release the prisoner prematurely on furnishing personal bond of Rs 5,000 with one surety of like amount. The prisoner was consequently released on 16th April, 1958 |
| 6            | District Jail,<br>Amritsar | Gurmukh Singh, son<br>of Khiwan Singh,<br>village Cheecha,<br>police station<br>Gharainda, district<br>Amritsar, (on cash<br>security of Rs 5,000     | No                                 | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# [Minister for Industries]

| Serial<br>No. | Name of Jail                | (a)                                                                                                                                | (b)                                             | (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7             | District Jail,<br>Jullundur | Mehar Singh, son of Gurdit Singh, village Piali, police station Batala, district Gurdaspur, Cash security demanded of Rs 10,000    | No                                              | The orders for furnishing cash security were revised for furnishing two bonds one for Rs 5,000 to be executed by the prisoner and other by the surety of the like amount,—vide Punjab Government orders, dated 8th May, 1958, and the prisoner was released on 21st May, 1958, on furnishing the required bond and the sureties |
| 8             | Central Jail,<br>Delhi      | 1. Chuni Lal, son of Jot Ram, village Gochhi, police station Besi, district Rohtak, Cash security of Rs 5,000                      | leased on 24th No-                              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9             | Ditto                       | 2. Harpal, son of Pirthi Singh, Jat, Motor Driver, village Gochhi, tehsil Jhajjar, district Rohtak, Cash security of Rs 5,000      | Yes.<br>Released<br>on 12th<br>October,<br>1956 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10            | District Jail,<br>Ludhiana  | 1. Bakhtawar Singh, son of Chhaju Singh, village Dandpur, police station Khanna, district Ludhiana, Cash security of Rs 2,000      | Released                                        | No<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11            | Ditto                       | 2. Dalip Singh, son of Surain Singh, village Khara, police station Sirhali, district Amritsar, Cash security of Rs 5,000           |                                                 | On the inability of prisoner to furnish cash security Government allowed the premature release of the prisoner. On his furnishing one personal bond of Rs 10,000 and two sureties of the like amount and the prisoner was released on 11th June, 1958                                                                           |
| 12            | Ditto                       | 3. Puran Singh, son of Daulat Singh, village Killi Chaihlan, police station Mehna, district Ferozepore, Cash security of Rs 10,000 | No                                              | On verification of the financial position of the prisoner by the District Magistrate, concerned as not sound Punja Government orders of cash security were revised to personal security of Rs 5,000 and surety in the like amount on 21st February, 1958, and the prisoner was released on 2nd March, 1958                      |

| Serial<br>No. | Name of the<br>Jail        | (a)                                                                                                                                           | (b)                 | (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13            | District Jail,<br>Ludhiana | 4. Teja Singh, son of Sham Singh, village Husmar, police station Kot Bhai, district Ferozepore, Cash security of Rs 10,000                    | No                  | On verification of the financial position through the District Magistrate ocncerned of the prisoner, Government issued orders on 17th February, 1958, for the premature release of the prisoner on his furnishing one personal bond of Rs 5,000 and surety in the like amount. The presoner was released on |
| 14            | Central Jail,<br>Ambala    | 1. Lakha Singh,<br>son of Anokh, vil-<br>lage Gharyala,<br>police station Val-<br>toha, district Amrit-<br>sar, Cash security<br>of Rs 20,000 | Not yet<br>released | 25th February, 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15            | Ditto                      | 2. Sadhu, son of Rulda, village Ladian, Phillaur, Jullundur, Cash security of Rs 5,000                                                        | No                  | On the inability of the prisoner who was a T.B. patient to furnish cash security, Government issued revised orders on 6th May, 1958, to release the prisoner on furnishing personal bond of Rs 2,000 with one surety in the like amount. The prisoner was released on 6th June, 1958                        |
| 16            | Ditto                      | 3. Mangta, son of Pode, Dharam Kote Randhawa, Dera Baba Nanak, Gurdaspur, Cash security of Rs 10,000                                          |                     | The peisoner being unable to furnish cash security, the Government on the advice of District Magistrate, concerned revised orders on 7th June, 1958, releasing the prisoner on furnishing personal bond of Rs 5,000 with one surety in the like amount. The prisoner was released on 25th November, 1958    |
| 17            | Ditto                      | 4. Ujagar Singh, son of Sudagar Singh, Ghanor, Rajpura, district Patiala, Cash security of Rs 10,000                                          | No                  | On the prsioners being unable to furnish cash security, Punjab Government revised on 20th February, 1958, to release the prisoner on furnishing personal bond of Rs 5,000 and two sureties in the like amount. The prisoner was released on 21st March, 1958                                                |
| 18            | Ditto                      | 5. Kartar Singh, son of Sham Singh, Maniwala, Jand Sahib, Faridkot, Cash security of Rs 10,000                                                | No                  | On the prisoners being unable to furnish cash security, Punjab Government revised their orders on 3rd/6th June, 1958, to release the prisoner on furnishing personal bond of Rs 5,000 and two sureties in the like amount. The prisoner was released on 16th July, 1958                                     |

### PRIMARY SCHOOLS FOR BOYS AND TEACHERS EMPLOYED THEREIN

- 2433. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) the number of primary schools for boys in the State as on 31st December, 1959, together with the number of trained and untrained teachers employed therein;
  - (b) the number of untrained teachers referred to above who had the following qualifications separately:
    - (i) Matriculation,
    - (ii) Giani,
    - (iii) Middle, and
    - (iv) Primary.
  - (c) the number of untrained teachers mentioned above who possessed neither of the qualifications mentioned in part (b) above?

Shri Amar Nath Vidyalankar: A statement giving the request information is enclosed.

- (a) 1. Number of Primary Schools for Boys ... 10,533

  2. Number of trained teachers employed in Primary Schools for Boys

  3. Number of untrained teachers employed in Primary Schools for Boys

  (b) 1. Number of untrained Matriculates employed in Primary Schools for Boys
  - 2. Number of untrained Non-Matriculates employed in Primary
    Schools for Boys
    527
  - (c) None.
    - Note —(i) Separate figures for untrained Giani, Middle and Primary pass teachers are not collected.
    - (ii) The information is as it stood on 31st March, 1959.

AYURVEDIC CIVIL DISPENSARIES IN THE STATE

- 2434. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) the number of Ayurvedic Civil Dispensaries in each District of the State at present which are under the direct control of the Government;

- (b) the number of qualified Doctors and Compounders employed in each of the said dispensaries as on 31st December, 1959.
- (c) the total amount paid as salaries dearness allowance, houserent, travelling allowance to the staff referred to in part (b) above during the period from 1st April, 1959 to 31st December, 1959;
- (d) the total price of medicines supplied by the Government to the said dispensaries from 1st April, 1959 to 31st December, 1959.
- (e) the number of patients who attended the said dispensaries during the period referred to in part (d) above?

## Sardar Partap Singh Kairon: (a) 332 (List appended).

- (b) (i) Qualified Vaids ... 277
  - (ii) Compounders 282
- (c) Rs 5,55,837.
- (e) Rs 1,20,112.
- (c) About 24 lacs patients.

### List of Government Ayurvedic Unani Dispensaries

| Patiala District      | ••  | 24 |
|-----------------------|-----|----|
| Sangrur District      | • • | 22 |
| Bhatinda District     | • • | 16 |
| Kapurthala District   | • • | 13 |
| Mohindergarh District | ••  | 16 |
| Ambala District       | ••  | 28 |
| Simla District        | ·   | 5  |
| Hissar District       | ••  | 20 |
| Rohtak District       | • • | 19 |

| (18)84               | Punjab V               | IDHAN | Sabha | [11TH | March, | 1960 |
|----------------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|------|
| [Chief Min<br>Gurgao | nister]<br>on District |       |       |       | ••     | 21   |
| Karnal               | District               |       |       |       | ••     | 16   |
| Kangra               | District               |       |       |       | :      | 39   |
| Hoshia               | pur District           |       |       |       | ••     | 17   |
| Jullund              | ur District            |       |       |       | ••     | 14   |
| Ludhia               | na District            |       |       |       | ••     | 15   |
| Ferozep              | ore District           |       |       |       | ••     | 16   |
| Amritsa              | r District             |       |       |       | ••     | 15   |
| Gurdası              | our District           |       |       |       | ••     | 16   |
|                      |                        | Tota  | .1    |       | 3      | 32   |

GAUGE READERS IN JANDIALA AND MAJITHA DIVISIONS OF UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE, AMRITSAR

2435. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the names of Gauge Readers in the Jandiala and the Majitha Divisions of the Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar, as on 31st March, 1955, and 31st December, 1959, respectively, together with the dates of their recruitment in each case;
- (b) the salary and the allowance which each of them was getting on the dates referred to above,
- (c) the dates of the last annual increments sanctioned to each of them;
- (d) whether any of the said officials has been made permanent; if so, from what date in each case;
- (e) whether the scale of pay and allowances of the said posts have been raised; if so, when and the total amount of arrears, if any, on account of the said revision due to each of the said, officials, separately, up to 31st January, 1960;
- (f) whether the arrears mentioned in part (e) above have been paid, if so, the date when this was done in each case and the dates since which these arrears have been due;
- (g) whether the service books of the persons referred to in part
  (a) above have been completed; if so, since when; if not,
  the reasons therefor?

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by;

i-

Rao Birendar Singh: (a) to (d). A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

- (e) Yes. With effect from 1st October, 1958. Pay of the Gauge Readers has not yet been fixed in the new scale due to non settlement of their previous claims.
  - (f) No.
  - (g) Since completed from time to time.

| [M                                                                  | linister for Irrigation                                                                                                                       | an | d Power                                     | r] , |                   |                                                  |                                            |                                             |                                                  |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| rcle, Amritsar                                                      | REMARKS                                                                                                                                       | 6  |                                             |      |                   |                                                  |                                            |                                             |                                                  |                                                |
| Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar                              | Whether any of these said officials has been made permanent if so, from what date                                                             | p  | ss on 1959                                  |      | Z                 | Permanent with effect from<br>1st February, 1949 | Permanent with effect from 1st March, 1937 | Permanent with effect from 16th April, 1938 | Permanent with effect from<br>1st February, 1949 | Permanent with effect from 1st September, 1937 |
| itha Divisions of Date of last increment sanctioned to each of them | Date of last increment sanctioned to each of them                                                                                             | ၁  | Salary and allowances on 31-3-55 31-12-1959 |      | Jandiala Division | 1st March, 1955                                  | 1st April, 1954                            | 1st April, 1954                             | 1st April, 1954                                  | 1st October, 1959                              |
| diala and Ma                                                        | Salaries and allowances which each of these was getting on the dates referred to in (a)                                                       | q  |                                             |      |                   | Rs Rs<br>66 67                                   | <i>L</i> 9 <i>L</i> 9                      | 19 19                                       | <i>L</i> 9 <i>L</i> 9                            | 69                                             |
| Gauge Readers in Jandiala and Majitha Divisions of Upper            | Name of Gauge Readers on 31st March, 1955, and 31st December, 1959,together with dates of their recruitment. (Jandiala and Majitha Divisions) | 3  | Date of recruitment                         |      |                   | 19th April, 1946                                 | 6th May, 1931                              | 16th April, 1938                            | 1st April, 1943                                  | 22nd November, 1935                            |
|                                                                     | Name of Gauge<br>1955, and 31st D<br>dates of their r<br>and                                                                                  |    | Name                                        |      |                   | Shri Ram Lal                                     | Shri Hari Chand                            | Shri Durga Dass                             | Shri Amar Nath                                   | Shri Badri Dass                                |

|                                            |                                                |                                            | 011011                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          | •             |                                                                                                      |                                                                |                                                   |                  |                          |                                                                                |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                |                                            |                                                  |                                                  | from Govern   | 15th August, 1958. His service book has been sent to Accountant General Puniab, along with the Remi- | ssion papers. Retired from Government service with effect from | 16th April, 1958. His ser vice book has been sent | njab,<br>ısion r | d fro<br>e wit<br>Iarch, | vice book has been sent<br>to Accountant General<br>Punjab, along with the pen | His services were terminated on 2nd March, 1955 and again appointed on 25th April, 1957, after his acquittal by the criminal court on the initial pay. |
| Permanent with effect from 1st March, 1937 | Permanent with effect from 19th November, 1950 | Permanent with effect from 1st March, 1937 | Permanent with effect from<br>1st February, 1949 | Permanent with effect from<br>1st February, 1949 | :             |                                                                                                      | :                                                              |                                                   |                  | :                        |                                                                                | Temporary                                                                                                                                              |
| 1st April, 1954                            | 1st March, 1956                                | 1st April, 1954                            | 1st April, 1954                                  | 1st October, 1959                                | :             |                                                                                                      | :<br>·                                                         |                                                   |                  | :                        |                                                                                | 1st October, 1959                                                                                                                                      |
| <i>L</i> 9                                 | 29                                             | 29                                         | <i>L</i> 9                                       | 69                                               | :             |                                                                                                      | :                                                              |                                                   |                  | :                        |                                                                                | 99                                                                                                                                                     |
| 29                                         | 99                                             | <i>L</i> 9                                 | <i>L</i> 9                                       | 99                                               | :             |                                                                                                      | ;                                                              |                                                   |                  | :                        |                                                                                | .:                                                                                                                                                     |
| 7th October, 1932                          | 19th November,<br>1950                         | 22nd December, 1936                        | 22nd November,<br>1944                           | 1st June, 1946                                   | :             |                                                                                                      | :                                                              |                                                   |                  | :                        |                                                                                | 1st August, 1942<br>A                                                                                                                                  |
| :                                          | ·:                                             | :                                          | :                                                | :                                                | :             |                                                                                                      | :                                                              |                                                   |                  | :                        |                                                                                | :                                                                                                                                                      |
| Shri Suram Singh                           | Shri Rattan Kumar                              | Shri Diwan Chand                           | Shri Nanak Singh                                 | Shri Bhag Singh                                  | Shri Mela Ram |                                                                                                      | Shri Munshi Ram                                                |                                                   |                  | Shri Jagat Ram           |                                                                                | Shri Rattan Singh                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                |                         |                   |                   |                        |                    | ı                |                                            | #A#33#/                                      | C 11,             | 1,, 0,0                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| [Minister for                                                                                                                               | or l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [rri <sub>.</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gatio <b>n</b>                                   | and I                          | Powe                    | r]                |                   |                        |                    |                  |                                            |                                              |                   |                                                        |
| Remarks                                                                                                                                     | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Left the service on July, 1958 |                         |                   |                   |                        |                    |                  |                                            | Retined from service with effect from 1-7-58 |                   |                                                        |
| Whether any of these said officials has been made permanent if so, from what date                                                           | p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Appendix of the control of the contr | Permanent with effect from<br>3rd November, 1954 | :                              | Temporary               | Do                | Do                | Do                     | Do                 |                  | Permanent with effect from 1st March, 1945 | :                                            | Temporary         | Do<br>Permanent with effect from<br>1st February, 1949 |
| Date of last increment sanctioned to each of them                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ces on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-12-58<br>4th November,<br>1959                | :                              | 22nd September,<br>1959 | 1st October, 1959 | 1st October, 1959 | 20th November,<br>1959 | :                  | Majitha Division | 1st October, 1959                          | :                                            | 1st October, 1959 | 1st January, 1959<br>1st October, 1959                 |
| and<br>es<br>ich of<br>s<br>n the<br>erred                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | llowan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                               | :                              | 99                      | 99                | 99                | 99                     | 65                 |                  | 69                                         | :                                            | 29                | 99<br>67                                               |
| Salaries and allowances which each of these was getting on the dates referred to in (a)                                                     | q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salary and allowances on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31-3-55                                          | 62                             | :                       | :                 | :                 | :                      | :                  |                  | 19                                         | 29                                           | 62                | 99                                                     |
| me of Gauge Readers on 31st March, 1955, and 31st December, 1959 together with dates of their recruitment (Jandiala and Majitha Divisions)  | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | date of recruitment S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6th November,<br>1954                            | 26th November,<br>1954         | 22nd September, 1955    | 15th April, 1958  | 17th March, 1956  | 20th November,<br>1958 | 21st March, 1959   |                  | 9th November,<br>1925                      | 14th March, 1933                             | 1st Janaury, 1954 | 16th August, 1942<br>1st January, 1944                 |
| iders<br>st D<br>es of<br>ijitha                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                                                | :                              | :                       | :                 | :                 | :                      | :                  |                  | • :                                        | :                                            | :                 | <b>:</b> , :                                           |
| Name of Gauge Readers on 31st March, 1955, and 31st December, 1959 together with dates of their recruitmen (Jandiala and Majitha Divisions) | and the same of th | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shri Bodh Raj                                    | Shri Amrik Chand               | Shri Darshan Singh      | Shri Gurbux Singh | Shri Malwa Ram    | Shri Om Parkash        | Shri Darshan Singh |                  | Shri Kishori Lal                           | Shri Jai Singh                               | Shri Braham Datt  | Shri Shangara Singh<br>Shri Gopal Dass                 |

| Services terminated   |                                             |                                                | Dismissed from service in the year 1957 | Left service    | Ditto              | Ditto                  | Services terminated |                     |                   |                  | Since resigned   |                   |                 |                     |                   |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| :                     | Permanent with effect from 26th March, 1936 | Permanent with effect from 1st September, 1931 | :                                       | :               | :                  | * :                    | :                   | Temporary           | Do                | Do               | :                | Temporary         | Do              | Do                  | Do                |
| :                     | 1st October, 1959                           | 1st October, 1959                              | :                                       | :               | :                  | :                      | :                   | 1st April, 1959     | 1st October, 1959 | 1st October 1959 | :                | 1st October, 1959 | :               | 1st October 1959    | 30th March, 1959  |
| :                     | 69                                          | 69                                             | :                                       | :               | :                  | :                      | :                   | 99                  | 65                | 99               | :                | 69                | 99              | 65                  | 99                |
| 99                    | 29                                          | 29                                             | 67                                      | :               | :                  | 62                     | :                   | :                   | :                 | :                | :                | :                 | :               | :                   |                   |
| 19th September, 1947. | 26th March, 1936                            | 1st May, 1931                                  | 6th April, 1938                         | :               | :                  | 24th November,<br>1954 | :                   | 1st April, 1955     | 24th April, 1958  | 2nd May, 1956    | 24th May, 1956   | 1st June, 1931    | 1st July, 1958  | 1st April, 1955     | 1st April, 1955   |
| :                     | :                                           | . :                                            | :                                       | :               | •                  | :                      | :                   | :                   | :                 | :                | :                | :                 | :               | • :                 | :                 |
| Shri Hans Raj         | Shri Rup Lal                                | Shri Kanhaya Singh                             | Shri Sucha Singh                        | Shri Bakshi Ram | Shri Gurbachan Ram | Shri Anırik Chand      | Shri Tara Singh     | Shri Mohinder Singh | Shri Tirath Ram   | Shri Amar Nath   | Shri Sardari Lal | Shri Man Singh    | Shri Gian Chand | Shri Mohinder Singh | Shri Harnam Singh |

### DEMANDS FOR GRANTS

10 a.m.

#### 43—INDUSTRIES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 1,43,98,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 43—Industries'.

## Mr. Speaker: Motion moved—

That a sum not exceeding Rs 1,43,98,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 43—Industries.

I have received notices of the following cut motions on this Demand. If the House agrees, the same will be deemed to have been read and moved. These can be discussed along with the Demand:—

(Voices: Agreed)

- 1. Pandjt Ram Kishan Bharolian:
- 2. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 3. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 4. Dr. Bhag Singh:
- 5. Chaudhri Inder Singh:
- 6. Sari Phul Singh Kataria:
- 7. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs 100.

8. Chaudhry Sumer Singh:

That the demand be reduced by Rs 10.

9. Shrimati Sarla Devi Sharma:

That the demand be reduced by Re. 1.

10. Shri Parma Nand:

That the demand be reduced by Rs 100.

11. Shri Ram Piara:

That the demand be reduced by Rs 100.

12. Rao Gajraj Singh:

That the demand be reduced by Re. 1.

13. Chaudhri Hari Ram:

That the demand be reduced by Re. 1.

## 14. Chaudhri Karam Chand Sidhu:

That the demand be reduced by Re. 1.

## 15. Sardar Ram Dayal Singh:

That the demand be reduced by Rs 10.

श्री बलराम दास टंडन (श्रमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, Industries की मद के लिये हमारी सरकार ने स्नाने वाले साल के लिये डेढ़ करोड़ रुपया रखा है। यह बात तो सभी जगह पर इस प्रकार से चालू हुई है कि किसी भी देश या सूबे की तरक्की का इनिहसार दो ही बातों पर होता है — Agriculture पर श्रौर दूसरे industry पर। इस में कोई शक की बात नहीं है कि जहां तक agriculture का ताल्लुक है पंजाब के सूबे ने इस में ग्रपना स्थान बनाया। यह ठीक है कि दरमियान में कुछ कठिनाइयां श्राई। स्पीकर साहिब, श्राज हमारे सामने agriculture के बारे में हमारे सामने Waterlogging की मुश्किल है । पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब की जनता का सहयोग ले कर उस के विरुद्ध डट कर मुकाबिला कर के उस के ऊपर भी काबू पा लिया जाएगा। लेकिन, स्पीकर साहिब, जो दूसरी तरक्की किसी भी मुल्क में की जाती है यह देखा जाता है कि उस की industry की क्या हालत है। पिछले सालों में पंजाब में पंजाब के लोगों ने industry में कुछ कदम बढ़ा कर काम किया है। लेकिन यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सारे काम में जहां तक पंजाब सरकार का ताल्लुक है उस को जितने जोर के साथ, जितनी ताकत के साथ industry में लोगों की सहायता करने की त्रावश्यकता थी वैसा नहीं हो सका ग्रौर उसी के कारण कुछ काम रहे हैं। ग्रावश्यकता इस बात की थी कि जो पंजाब के enterprising लोग हैं, जो लोग बाहिम्मत हैं, जिन की बद्धि हमेशा ही इस काम के लिये लड़ती है और इस बात का credit पंजाब की जनता को दिया जा सकता कि है वे अपनी बुद्धि के कारण अपना स्थान हर काम में बनाते हैं। मैं यह समझता हूं कि पंजाब सरकार जिस तरीके से agriculture की तरफ ध्यान देती है उतने ही जोर स्रौर ताकत के साथ industry की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करेतो पंजाब की industry श्रौर भी श्रागे जा सकती है। श्राज पंजाब में दो तीन industries ग्रपना एक विशेष स्थान रखती हैं, जिसमें hosiery ग्रौर shoddy yarn से बनने वाला कपड़ा--यह दो खास industries हैं जो पंजाब में चलती हैं। स्पीकर साहिब, जहां तक shoddy के कपड़े का ताल्लुक है पहले तकरीबन सारे का सारा yarn बाहर से आता था । लेकिन दो तीन साल से हिंदुस्तान में भी shoddy yarn बनाने की मिलें लगी हैं। ग्राज इस बात का फरूर पंजाब के उन शहरों को है जिन में म्रम्तसर, लुध्याना ग्रौर पानीपत हैं जहां से rough कंबल ग्रौर shoddy yarn से बनने वाला rough coat का कपड़ा तकरीबन सारे हिंदुस्तान के हर कोने को supply किया जाता है। स्रावश्यकता इस बात की थी कि जहां लोग enterprising होने के कारण इस industry को इतना श्रागे ले कर गए हैं कि पंजाब में लगभग monopoly कायम करने की कोशिश की, yarn mills यहां लगतीं लेकिन ग्रगर पंजाब सरकार पंजाब के ऐसे लोगों की जो कि self-help करके इतने

[श्री बलराम दास टण्डन]

आगे आए हैं उन की इमदाद करने के लिये तैयार होती है तो आज जो उन की हालत है कि बार बार हिंदुस्तान सरकार के पास deputations ले कर पहुंचते हैं, वह न हो । पहले shoddy yarn विदेशों से आता था और एक रुपये 10 आने या एक रुपये 12 आने के भाव मिलता था। ग्रब बम्बई में इस की दो तीन मिलें लग गई हैं। वह कपड़ा यहां बनता है, उस की monopoly पंजाब ने ली है, तो पंजाब सरकार यत्न करती कि किसी भी तरीके से yarn बनाने का काम भी पंजाब में हुआ करता। उस की factory यहां लगाते । लेकिन अफसोस से कहना पडता है कि यह काम सही तरीके से नहीं होता । उन लोगों को मारे मारे भारत सरकार के पास जाना पड़ता है । पहले बाहर से स्राता था तो 1 रुपये 10 ग्राने मिलता था। लेकिन ग्राज हिंदुस्तान में मिलने के बावजूद, बाहर से लाने के लिये import licence न देने के बावज़द उस की monopoly बनाई हुई है। वे लोग बड़ा मुनाफा कमाते हैं। स्रब yarn 3 रुपये 4 स्राने, 3 रुपये 8 स्राने या 3 रुपये 10 ग्राने मिलता है। जितना कपड़ा बनाने वाले कमाते थे वह उन की जेब में नहीं जाता। वे monopolists जो बम्बई में बैठे हैं वे फायदा उठाते हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि पंजाब सरकार भारत सरकार के पास पहुंचती और उन्हें इस बारे में दरखास्त करती कि वह इस बात को देखे कि इस बारे में पंजाब में yarn बनाने के लिये जो कुछ भी कारखाने लग सकते हैं उस में लोगों की सहायता करे। श्रौर हिंदुस्तान की सरकार से यहां पर कारखाने लगाने की इजाजत लेती। मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस तरह के कदम जल्द ही उठाए। ग्रगर सरकार ने ऐसा न किया तो पंजाब की एक बड़ी भारी industry, जिस में हम ने हिंदुस्तान में monopoly प्राप्त की है, वह जल्द ही तबाह हो जाएगी।

स्पीकर साहिब, प्रगर पंजाब की सरकार मच्चे दिल से यह चाहती है कि पंजाब के प्रन्दर industry बढ़े, industry की तरक्की हो तो निश्चित तौर पर उसे economics के demand and supply वाले मोटे ग्रमूल को खास तौर से ध्यान में रखना होगा । Market में हमारे जो व्यापारी हैं वह demand and supply के इसी ग्राधार को सामने रख कर कीमतें निर्धारित करते हैं। लेकिन बड़े ग्रफसोस की बात है कि बावजूद इस बात के कि पंजाब के ग्रन्दर बहुत भारी तादाद में बिजली की उपज होती है; यहां के industrialists को बिजली नहीं मिलती। जहां तक बिजली की further increase का सम्बन्ध है भाखड़ा का left power plant मुकम्मल हो जाने से लगभग 4½ लाख k.W. बिजली ग्रौर पैदा होगी। इस लिये ग्रगर हकूमत यह चाहती है कि पंजाब में industry तरक्की करे तो इस मकसद के लिये उसे यह बिजली सस्ती देनी चाहिए ताकि लोगों को incentive मिले ग्रौर कदम बढ़ाते हुए वह तरक्की के रास्ते पर ग्रागे बढ़ें। जिस तरह से पंजाब हिन्दुस्तान भर में agriculture के लिहाज से ग्रागे बढ़ा है; इसी तरह industries के लिहाज से भी पंजाब topmost नम्बर पर ग्रा सकता क्योंकि यहां के लोगों में enterprising spirit है। लेकिन ग्रावश्यकता सिर्फ इस बात की है कि जहां पंजाब की हक्मत

ज्यादा बिजली पैदा करना चाहती है उस के मृताबिक उस की कीमत में भी कमी करे ताकि लोगों को incentive मिले। लेकिन आज position इसके बिल्कुल विपरीत है। लोगों ने बड़े बड़े कारखाने लगा कर काम के लिये साधन बनाए हुए हैं, machinery मंगवाई हुई है, वह fit हो चुकी है लेकिन बिजली के connections नहीं मिलते। पहले वह लोग Industries Departmen के पास इजाजत लेने के लिये पहुंचते हैं। फिर वह बिजली के महकमे में जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका कोई इन्तजाम नहीं होता। नतीजा यह हुआ है कि पंजाब के अन्दर industry इसी कारण वड़ा suffer कर रही है। इस लिये मैं पंजाब सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां बिजली ज्यादा पैदा होती है वहां इस के rates भी कम किए जाएं और विजली की supply industries के लिए expedite की जाये। खुशी की बात है कि जो लोग thermal plants लगा कर अपने लिये बिजली generate करते हैं; पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार बजट के अन्दर उन को concession दिया है लेकिन साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि बिजली पर जो special duty लगी हुई है, उसे भी खत्म किया जाये तभी पंजाब के अन्दर उद्योग के विकास को तरक्की मिल सकती है। अगर ऐसा न किया गया तो लोगों को industries की स्थापना में incentive नहीं मिल सकता।

इस के साथ सम्बन्धित एक ग्रौर बात है जिसका जिक मैं करना जरूरी समझता हुं। इस साल विजली का एक अजीव सा Crisis हमारे प्रदेश में आया। स्पीकर साहिव, इसी साल ही नहीं बल्कि इन दिनों प्रायः हर साल पंद्रह-पंद्रह, बीस-बीस दिन ग्रौर कभी २ महीना भर पंजाब की industries को बिजली नहीं मिलती। इस दिशा में विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा विचार ही नहीं बल्कि सरकार से अनुरोध है कि जो लोग ग्रपनी तरफ से thermal plants लगाते हैं, ग्रगर सरकार उन को इस मकसद के लिये liberal loans दे तो इस प्रकार के recurring crisis पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। मेरी श्रपनी इत्तलाह यह है कि पिछले सूबे में जितनी industrial output हुई, बिजली के न मिलने से इस साल वह 60~% से ज़्यादा नहीं होगी। इस लिये पंजाब सरकार को चा<mark>हि</mark>ए कि जो बचत बजट के स्रन्दर दिखाई गई है, उस में से रुपया निकाल कर established industries को liberal तौर पर loans दे ताकि thermal plants लगा सकें । इस तरह सूबा की industrial तरककी को लगे, पंजाब के लोगों को यकीन हो कि वाकई पंजाब सरकार industry को तरक्की देना चाहती है श्रौर वह नहीं चाहती कि इसे किसी तरह से भी धक्का लगे। जरूरत इस वक्त इस बात की है कि पंजाब के लोगों को इस बात का यकीन दिलाया जाये कि इस crisis के मौका पर सरकार हाथ पर हाथ घर कर नहीं बैठी हुई है। (At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.) बल्कि मैं तो यह मश्विरा दूंगा कि ग्रमृतसर, लुध्याना, जगावरी ग्रौर दूसरे बड़े २ industrial शहरों में सरकार श्रपनी तरफ से thermal plants नगाने की कोशिश करे ताकि जब कभी बिजली का break-down होतो फौरन उस तरफ switch over किया जाए और इस कारण industries को Suffer न करना पडे।

[श्री बलराम दास टण्डन]

डिप्टी स्पीकर साहिब, एक ग्रौर बात जिस की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है Purchase Tax । यह tax पंजाब सरकार ने लगाया है । मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में industrialists की practical difficulties की स्रोर सरकार ध्यान नहीं देती रही जिस कारण कई प्रकार से पंजाब में industries को धक्का लगा है। ठीक है कि इस tax से सरकारी खजाने में थोड़ा सा पैसा तो जरूर ग्रा जाता है। इस से पंजाब का revenue बढ़ता है। लेकिन हमें अपने मूल लक्ष्य को किसी भी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। खुद सरकार का यह निर्धारित objective है कि जनता की तरक्की हो, industries की तरक्की हो, पैदावार की तरक्की हो। इस लिये इस लक्ष्य को सामने रखते हुए जब भी हम कोई कर लगाएं तो उस के लिये जरूरी तौर पर यह देखा जाना चाहिए कि उस से होने वाला मुनाफा कितना है और उस के फलस्वरूप होने वाला जनता को नुक़सान भी कितना है। सैद्धांतिक तौर पर इन दोनों पक्षों की comparative value देख कर ही कोई टैक्स लगाया जाना चाहिए। हैरानगी की बात है कि जहां यू० पी० स्नौर देहली में भी तेल निकालने के कारखाने लगे हए हैं ग्रौर जहां पर कि बाहर से oilseed ग्राता है; वहां तो उस पर किसी तरह का Purchase Tax नहीं लेकिन उन के पड़ौसी प्रदेश पंजाब के अन्दर यह Purchase टैक्स लगा हुन्ना है। स्राखिर यु० पी० स्रौर पंजाब कोई दो स्रलग २ मुल्क तो नहीं हैं। वहां पर ग्राने-जाने का कोई खर्चा नहीं, वहां oil सस्ते भाव मिलता है लेकिन पंजाब के कारखाने वालों के साथ यह बेइन्साफी क्यों ? ग्राखिर बात वह करनी चाहिए जिस का कोई basis हो।

इतना ही नहीं इस में एक और बड़ा भेद-भाव किया जा रहा है। आदर्श के तौर पर तो एलान किए जाते हैं कि हम यहां socialistic pattern of society कायम करना चाहते हैं। लोगों को बार बार यह विश्वास दिलाया जाता है कि जो छोटे २ काम करने वाले हैं उन को ऊपर उठा कर बड़े २ कारखानों के in line लाना चाहते हैं। लेकिन क्या कार्य रूप में भी यह ग्रादर्श पूरा उतर रहा है; यह देखने की जरूरत है। बड़े २ industrialists तो wagons की wagons और trucks के trucks oilseed बाहर से मंगवा लेते हैं । बाहर से direct माल उन के कारखानों में पहुंच जाता है। दूसरे सूबों से direct माल ग्राने के कारण उन पर कोई Purchase Tax नहीं लगता। लेकिन छोटे २ कारखाने दार इतना माल सीधा नहीं मंगवा सकते। उन के financial resources इतने नहीं जो वह truck loads direct बाहर से मंगवा लें। तो वह क्या करते हैं? यहां की market से ही उन को oilseed लेने पड़ते हैं। लेकिन उसी oil seed के लिये, जिसे कि बड़े कारखानेदार ने बग़ैर Purchase Tax दिए direct मंगवाया था, इस छोटे कारलानेदारों को Purchase  $\mathbf{Tax}$  देना पड़ता है। यानी सूबे के बाहर से मंगवाएं तो  $\mathbf{Tax}$  नहीं देना पड़ता, सूबे के अन्दर से वही माल खरीदो तो उस पर Purchase Tax देना पड़ता है। इस तरह से बड़ी industries के मुकाबिले में छोटी industries को बड़ा नुकसान हो रहा है और वह प्रायः खत्म ही होती जा रही हैं। मैं समझता हूं कि this Purchase Tax is the worst enemy of the development of small industries in the State. अगर इस को खत्म न किया गया तो पंजाब की industry को एक नाकाबले तलाफी नुक़सान होगा। पंजाब के हर छोटे और बड़े industrialist ने इस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है लेकिन पता नहीं कि पंजाब की हकूमत इस पर क्यों persist किए जा रही है।

एक ग्रौर बात है Sales Tax की बाबत। पंजाब के ग्रन्दर कारखाने चलते हैं; industries चलती हैं। उन के counterparts दूसरे सूबों के ग्रन्दर भी हैं। बड़े ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इस बात के कि यह बात कई दफा पहले भी मिनिस्टर साहिब के गोशगुजार हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। इस मामले में मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं।

एक कारखाना एक ग्रादमी का ग्रमृतसर में है ग्रौर जिस नाम पर उस का वह कारखाना है उसी नाम पर वह कोई 20 हजार रुपये की investment कर के दिल्ली में या कहीं ग्रौर पंजाब से बाहर एक दुकान खोल लेता है ग्रौर ग्रमृतसर के ग्रपने कारखाने में produce किया हुआ माल वहां अपनी दुकान पर भेज देता है। इस तरह से उस की दुकान पर साल भर में फर्ज़ किया कि कोई तीन या चार लाख रुपये की transactions होती हैं, तो यह कितनी अजीब बात होगी अगर उस आदमी को गवर्न-मेंट के Excise Department की तरफ से यह notice चला जाये पिछले दो सालों के अन्दर दिल्ली के अन्दर या उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारी दूसरी दूकान है उस में जो तीन या 4 लाख की transactions हुई हैं चाहें उस की निजी पूंजी कुल 20 हजार रुपये की हो, तीन या 4 लाख रुपये पर चार रुपये फी सैकड़े के हिसाब से Sales Tax दे दो जिन तीन items के लिये exemption दी जा सकती है उन के purview में वह नहीं स्राता। दूसरी हालत स्राप देखिये। एक कारखानेदार या दुकानदार अगर दिल्ली में या किसी दूसरे शहर में पंजाब से बाहर किसी दूसरे नाम की दुकान पर ग्रपना माल भेजता है ग्रौर उस नाम पर नहीं बेचता जिस पर कि उस की दुकान या कारखाना पंजाब में चल रहा है तो उसे यही Sales Tax एक रुपया फी सैंकड़ा के हिसाब से देना पड़ता है लेकिन उस के मुकाबिला में जो ग्रादमी पिछले दो सालों में अपने नाम की दूकान पर दिल्ली में तीन या चार लाख की transaction कर चुका है उस से यह चार रुपये फी सैंकड़ा के हिसाब से मांगते हैं। इस तरह से यह tax 40 हजार के करीब बन जायेगा। श्राप जरा सोचें कि जिस बेचारे की investment ही 20 हजार की हो वह 40 हजार किस तरह दे सकेगा। इस के दूसरे मायने यह हुए कि उस को कहा जायेगा कि वह दुकान उठा कर ग्रपना बिस्तर गोल कर जाये ग्रौर यदि उस का कोई मकान है तो वह भी बेच दे श्रीर गवर्नमेंट को Sales Tax ग्रदा कर दे। मैं समझता हुं कि इस से पंजाब के ग्रन्दर industry ग्रीर business को सस्त धक्का लगने वाला है। स्राखिर उन का कसूर ही कहां है। 28-2-1958 को ही तो सरकार ने इस की वजाहत की जब यह इस हाउस के अन्दर पिछले बजट सैशन

[श्री बलराम दास टंडन]
में इस कानुन में एक amendment लाई। ग्रगर यह बात ठीक थी तो उस amendment के लाने की क्या जरूरत थी। जनता को तो ग्रब पता चल रहा है। उस को तो इस से पहले पता ही नहीं था। मैं समझता हूं कि इस तरह से उन से Sales Tax लेना उन के साथ बेइनसाफी होगी। ग्रगर जनता से पिछले दो सालों के Sales Tax के यह रुपये मांगे जायेंगे तो पंजाब के ग्रन्दर business ग्रीर industry को बहुत धक्का लगेगा।

इस के पश्चात, स्पीकर साहिब, मैं ने labour के बारे में कुछ कहना है। मैं निवेदन करता हूं कि industry के दो wings होते हैं, एक capital और दुसरा labour । अगर हम ने पंजाब की industry को तरक्की के रास्ते पर ग्रागे ले जाना है तो हम capital को ग्रौर labour दोनों को एक ही दिल्ट से देखें। इन्हीं से industry को स्रागे ले जाने का रास्ता बनता है। स्रगर हम केवल एक को ही देखने की कोशिश करें और दूसरे की श्रोर ध्यान न दें तो यह मुनासिब नहीं लगता। मिनिस्टर साहिब को मालूम है कि पंजाब के अन्दर पिछले दिनों में labour की क्या हालत हुई है और उसी कारण से सरकार ने 10 लाख रुपये का loan उन लोगों को देने के लिये कहा है। यह उन लोगों को देने के लिये कहा है जिन के घरों में लगभग तीन महीनों से रोटी खाने को नहीं मिल रही और उन की यह हालत विजली की Crisis की वजह से हो रही है। एक हफ्ता के अन्दर उन्हें 3 या 4 दिन बिजली मिल रही है और वह भी 24 hours के लिये नहीं बल्कि 6 या 7 इंटे के लिये मिल रही है श्रीर इस की वजह से बेकार हुए मजदूरों के लिये हमारी सरकार ने दस लाख रुपये का loan announce किया है और इस बारे में मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि हम एक सौ रुपया फी labourer के हिसाब से यह loan देना चाहते हैं। लेकिन अगर इस हिसाब से यह loan work out किया जाये तो यह कुल 10 हजार स्रोदिमयों को मिलता है। मगर, डिप्टी स्पीकर साहिब, अकेले अमृतसर के अन्दर कोई 16 या 17 हजार के लगभग labourers हैं श्रौर इस तरह अगर आप सारे सुबे के अन्दर देखें तो कुल labour जो बेकार हई है कोई एक लाख के करीब बनती है। फिर, डिप्टी स्पीकर साहिब कहा गया है कि वड़े बड़े कारखानेदारों ने इस मतलब के लिये ग्रलग रुपया रखा है। मै जानता हं कि पंजाब में कई दूसरे कई शहरों में श्रौर श्रमतसर में खास तौर पर कई बड़े २ कारखाने भी हैं। हम ने देखना यह है कि उन कारखानों में यह loan labourers को मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा। सरकार को चाहिये कि वह अपने Labour Officers हारा जो वहां पर बैठे हुए हैं इस बात की तसल्ली करवाए कि ग्राया उन्हें यह सहायता मिल रही है या कि नहीं। अमृतसर में जो Labour Officer लगा हुआ है मैं ने उस का ध्यान इस बात की स्रोर दिलाया था कि वह दे खें कि वाकई यह बात हो रही है या नहीं हो रही । ग्राप जरा ग्रनुमान लगायें कि उन लोगों के घरों के ग्रन्दर जिन के सर पर सारी industries चलती हैं, उन के बाल बच्चों को आज तीन महीनों से उन के वेकार हो जाने की वजह से रोटी नहीं मिल पा रही है तो क्या इस एक एक

सौ रुपये के कर्ज से उन की तसल्ली हो जायेगी। ग्रगर नहीं होती तो सरकार को चाहिये कि यह limit जो इस ने एक सौ रुपये की इस loan के लिये मुकररं की है इस को यह बढ़ाये ग्रौर इस ने यह कुल loan की जो दस लाख रुपये की रक्म रखी है जो कि सौ सौ रुपये फी labourer के हिसाब से कुल 10 हजार labourers के लिये बनती है इस कुल रक्म को भी बढ़ा कर कम ग्रज कम एक करोड़ रुपये कर दी जाये तब जा कर इस की distribution तरीका से हो सकेगी। ग्रौर इस रुपया की distribution यह जितनी जल्दी करवा सकती है उतनी जल्दी करवाये क्योंकि उन लोगों की हालत के बिगड़ जाने से ग्राज प्रान्त में crime situation बिगड़ती जा रही है। भुख मरी के कारण वे लोग ग्राज चोरी करने लग पड़े हैं कयोंकि यह बात प्रसिद्ध है कि—'पेट न पइयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां'। इस तरह की हालत उन की ग्रब बनी हुई है इस लिये उन्हें यह सहायता फौरन मिलनी बड़ी जरूरी है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, labour के लिये दूसरी चीज जिस की आज उसे बड़ी जरूरत है वह है मकान। Housing for the labour आज एक बड़ी problem बनी हुई है। Industrial towns में labourers को आज मकान नहीं मिलते। अमृतसर में जो दो colonies labour के लिये बनी हुई हैं जो कि आटा मिल के सामने हैं वहां पर उन को मकान नहीं मिलता क्योंकि उन colonies का control P.W.D., B. & R. के हाथ में है, इस लिये इस का नतीजा यह हो रहा है कि जिस को मकान मिलना चाहिये जो असल मायनों में labourer होता है उस को यह नहीं मिलता। अमृतसर में पुतलीघर और छिहर्टा दो labour के बहुत बड़े केन्द्र हैं लेकिन इस के बावजूद भी वहां labour के लिये कोई घर नहीं।

Budget Speech में Minister साहिब ने यह भी announce किया था कि labour की recreation के लिये सरकार कुछ इन्तजाम करना चाहती है। तो इस दृष्टि से भी इसे इस तरफ, ध्यान देना चाहिये क्योंकि यदि labour की हालत ठीक होगी तब ही industry तरक्की कर सकेगी। अगर इस की तरफ पूरा पूरा ध्यान न दिया गया तो नतीजा यह होगा कि पंजाब industry में बहुत पीछे रह जायेगा।

ग्राखरी बात जो मैं कहना . . . (घंटी की ग्रावाज)

श्री उपाग्रध्यक्ष : अब आप बैठ जायें। आप को पहले ही दो मैम्बरों जितना time मैं ने दे दिया है। (The hon. Member may now resume his seat. I have already given him double the time.)

श्री बलराम दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी constituency श्रमृतसर है जोकि एक बहुत बड़ा industrial town है श्रौर उस के मुताल्लिक मैं ने दो तीन बहुत जरूरी बातें श्रभी कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वालों की तादाद ज्यादा है ग्रौर time बहुत थोड़ा है। जितना time ग्राप को दिया है ग्रगर इसी तरह से दूसरे मैम्बर साहिबान को भी दिया जाये

[श्री उपाध्यक्ष] तो मुश्किल से दो या तीन मैम्बर हो बोल सकेंगे। Therefore, the time limit fixed for each Member would be strictly observed. (The number of Members desirous of speaking is large and the time at my disposal is very short. If the other Members are also give the same amount of time as the hon. Member speaking has been given, then hardly two or three Members would be able to get chance to speak. Therefore the time limit fixed for each Member would be strictly observed.)

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੇ suggestions ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ suggestion ਦੇ ਲੌਣ ਦਿਓ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੌਲਣ ਦਾ time ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ time ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ suggestions ਦੇਣੇ ਹੋਣ ।

Minister for Industries (Shri Mohan Lal): Sir, he (Shri Tandon) is making useful suggestions. I would also request that he should be given more time.

श्री बलराम दास टंडन: डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं एक बात श्रीर कह कर फिर ग्रपना स्थान ले लूंगा। वह बात loans, permits श्रीर quotas के बारे में है जो कि industry वालों को मिल रहे हैं। मिनिस्टर साहिब को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह जो quotas श्रीर permits लोगों को दिये जाते हैं श्राया यह ठीक श्रादमियों को मिल रहे हैं या कि इन के श्रन्दर गड़बड़ चलती है। लोगों का इस बारे में हमेशा यह स्थाल चलता है श्रीर यह general शिकायत रहती है कि मुस्तिलफ लोगों को जो यह quotas श्रीर permits मिलते हैं वह ठीक प्रकार से नहीं मिलते। जो लोग actually कारखाने चला रहे हैं उन को तो यह मिलते नहीं श्रीर उन्हें बाजार से black-market में माल लेना पड़ता है श्रीर जिन्हें यह मिलते हैं वे कारखाने को चलाते नहीं श्रीर ग्रपने quotas को बेच कर दो या तीन हजार रुपया महीना कमा लेते हैं।

यह बात हाउस में कई बार लाई गई श्रौर discuss की गई। वजीर साहिब को जाती तौर पर शिकायत की गई श्रौर लिख कर भी भेजा गया कि इस तरह की शिकायत को दूर किया जाए। इस तरह की बीमारी की श्रोर गौर से ध्यान किया जाए। इस का हल केवल एक ही है श्रौर वह यह कि सरकार public की तरफ से objections मांग ले। Objections invite करे जैसे कि श्रौर cases में सरकार करती है। जिन श्राद मेगों को quota दिया जाना हो उन के नामों की लिस्ट Deputy Commissioner के दफ्तर के बाहर लगा दी जाए। जैसा कि श्रौर बातों में सरकार का नियम है कि Deputy Commissioner के दफ्तर के बाहर लगा दी जाए। जैसा कि श्रौर बातों में सरकार का नियम है कि विकास कि काई application श्राए तो उस का नाम दर्ज कर दिया जाए कि फलां श्रादमी की दरखास्त फलां काम के लिये quota के बारे में श्राई है श्रौर साथ ही यह कह

दिया जाए कि objections दी जाएं । अगर कोई objection आए तो उस की enquiry हो स्रौर जिसने दरखास्त दी हो उसे सुन लिया जाए। इस के बाद या तो उसे quota दे दिया जाए या उस की दरखास्त को reject कर दिया जाए। मैं इस बात पर मिनिस्टर साहिब से ज़रूर कहूंगा कि इस तरीके से रास्ता निकाल जाए और इस ढंग से इसे बनाने की कोशिश की जाए कि जो quota के मुस्तिहक हों उन्हें ही 'यह मिल सके। क्योंकि हमारे पास कई ग्रादमी ऐसे ग्राते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे काफी देर से industry चला रहे हैं स्रौर शिकायत कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रफसरान के पास जाएं क्योंकि बिना किसी approach के ग्रपना काम नहीं बन सकता स्रौर वह मुशिकल में हैं स्रौर black में खरीद करते हैं। इस तरह की शिकायात तभी दूर हो सकती हैं कि ग्रगर एक खास तरीका बना दिया जाए । ग्रौर objections invite किए जाएं। इसी तरीके से ही हम पंजाब की industry को तरक्की दे सकते हैं। यह इस का एक पहलू है और दूसरा पहलू है loans का। Waterlogging पर रुपया खर्च किया जा रहा है ग्रीर agriculture को बढ़ाने पर रुपया खर्च किया जा रहा है, हमें खुशी है इन कामों पर ज्यादा से ज्यादा रूपया खर्च किया जाए। यह basic चीज़ें हैं, इन पर खर्च होना चाहिए लेकिन industry की तरक्की के लिये जरूरी है कि quotas दिए जाएं ग्रौर loans दिए जाएं। Quota के बिना industry नहीं चल सकती। Loans ले कर industry को तरक्की दी जाती है। इस बात को सोचने की स्नावश्यकता है कि किस तरह ठीक ढंग से loans मिल सकें। क्या जिन्हें industrial loans की श्रावश्यकता है वह उन्हें ठीक ढंग से मिल रहे हैं या नहीं ? यह एक ग्रहम सवाल है। ग्रमृतसर में छोटे छोटे कारखाने हैं जिन्हें कर्जे नहीं मिले हुए, उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पडता है। कुछ लोगों ने handlooms लगा रखी हैं लेकिन काम ग्रागे नहीं बढ रहा। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह उन officers के कान खींचें और इन में से जो गेलरी में बैठे हुए अफसरान हैं इन के बारे में हिदायात जारी करें कि वह ठीक ढंग से काम करें श्रौर देखें कि श्रगर उन के पास कोई आए और वह काम चलाना चाहे तो उस की मदद करे। जो उन्हें approach करता है वह उन का साथी है उसे मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि loans लेने वालों के साथ ग्रच्छा सलूक नहीं होता ग्रौर जब तक ग्रफसरान की जेब न भरी जाए कागजात रुके रहते हैं स्रागे नहीं चल पाते। इस तरीके की रुकावटें जब तक दूर न की जाएंगी प्रान्त में industry की तरक्की नहीं होगी। पंजाब के अन्दर छोटे छोटे कारखानेदार हैं जिन के पास कारखानों के ढांचे खड़े हैं, machinery है लेकिन running material नहीं है। श्रगर उन्हें ठीक ढंग से loans न दिए गए तो यह कारखाने बंद हो जायेंगे। इन की तरफ से जो applications आएं उन्हें देख कर loans दिए जाने चाहिएं ताकि यह कारखाने इस तरह के running capital के साथ तरकिकी कर सकें। इस के साथ ही मुझे सब से बड़ा दुःख इस बात का है कि हर बात को इस नजरिये से देखा जाता है कि कौन किस पार्टी का है। Quota देने में या loans देने में यह देखना जरूरी नहीं होना चाहिए कि वह कांग्रेस पार्टी के किसी खास group को belong करता है या नहीं। इस लिये मैं दरखास्त करूंगा कि

[श्री बलराम दास टंडन]

वह इस बात को न देखें बल्कि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा ग्रादमी तरक्की कर रहा है। मैं यह समझता हूं कि पंजाब के लोग जफाकश हैं, मेहनती हैं स्रौर यह लोग industry को तरक्की देने के लिये हर तरह का परिश्रम करना जानते हैं ग्रौर करते हैं। ग्रौर यह इतनी तरक्की कर सकते हैं कि पंजाब में ही नहीं सारे भारत में पहला रुतबा हासिल कर सकते हैं। इस के साथ ही मुझे दु:ख इस बात का है कि वहुत से genuine cases में loans नहीं दिए जाते । जो काम करना चाहते हैं उन्हें सरकार की स्रोर से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । मिसाल के तौर पर रीटा मकीन वालों का case है । पिछले साल भी इन्होंने अर्जी दी थी लेकिन इनकी loan की application reject कर दी गई। बावजद इस बात के उन का काम बन्द नहीं हुआ। जहां वह पहले तीन हजार sewing machines बनाते थे वहां ग्राज 8—10 हजार sewing machines एक साल में निकाल रहे हैं। वह सरकार से नहीं दूसरों से loan लेते हैं। यह निहायत श्रफसोस की बात है। मैं मिनिस्टर साहिव से जानना चाहूंगा कि जब वह काम कर रहे हैं और industry को तरक्की देना चाहते हैं तो उन की application के reject होने के क्या कारण हैं। मैं ने इस के बारे में मिनिस्टर साहिब से भी बात की थी। तो कहा गया कि पता करूंगा। फिर बता दिया गया कि उन्होंने Bank से loan ले लिया है। इस बात को दो साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें loan नहीं दिया गया। इस लिए श्राप के जरिए मैं वजीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि ग्रगर इस तरह की रुकावटें industrialists के रास्ते से निकल जाएं तो मैं यह निश्चित समझता हूं कि पंजाब industry में बहुत तरक्की कर सकता है। यह basic needs हैं जो industry की तरक्की के लिये जरूरी हैं कि quota श्रीर loans दिए जाएं।

इस के साथ ही मैं यह म्रजं करूगा कि एक privileged class हरेक जिला में बनी हुई है। पांच सात म्रादिमयों का group हर जिले में बना हुम्रा है। जो industries के District Officers हैं वह तो बराएनाम हैं। जो कुछ यह groups चाहें हो जाता है। यह Class इस तरह Industries के दपतर में जा कर बैठती है जिस तरह कि District Industries Officer को dictate कर रहे हों जिस की दरखास्त मन्जूर करवानी हो म्रफसर से उस पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं। इस तरह गैर मुस्तिहक लोगों को quotas मिल जाते हैं। इस के बारे में कोई ढंग मौर तरीका होना जरूरी है और इस तरिक से इसे करने की कोशिश करनी चाहिए कि यह तरीका ठीक नहीं। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मौर मिनिस्टर साहिब से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की धांधली नीचे जिलों में मची हुई है। म्रमृतसर में तो यह बात मानी जाती है कि कैरों साहिब के लड़के हैं जहां पर उन्हें ले जाया जाए काम बन सकता है; उन के लिये कोई कानून नहीं, कोई rule नहीं, Industry Department के म्रन्दर उन की हकूमत है ऐसा कहा जाता है। इस तरह की बातों को जब तक दूर न किया जाए और कोई खास ढंग न म्रपनाया जाएगा मैं समझता हूं कि सारे का

सारा पैसा जो industries Department के लिए रखा गया है ठीक तरीके से खर्च नहीं होगा। फिर एक और बात यह है कि Industry की मद के अन्दर जितना रुपया रखा जाता है वह जरूर खर्च करना चाहिए लेकिन 1958-59 में इस मद पर 53 % रुपया खर्च नहीं हुआ है। यह कोई फछा की बात नहीं ? अन्छी बात नहीं। इस लिये जितना रुपया रखा जाए वह खर्च किया जाना चाहिए। इस के साथ ही weights और measures के मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि पहले जो तकड़ी लगाई जाती थी उस पर दो आने इंच के हिसाब से किमशन थी, अब metric system के मुताबक चार आने लिये जाते हैं। फिर इस के लिये जो licence दिये गये हैं वह एक ही आदमी को सारे के सारा काम सौंप देना और monopoly दे देनी ठीक नहीं। फिर वह खुद तैयार नहीं करता वाहर से मंगवा कर आगे supply करता है। यह मुनासिब नहीं।

ये थोड़ी सी बातें, डिन्टी स्पीकर साहिब, मैं स्राप की मार्फत सरकार के गोश गुजार करना चाहता था। स्रगर इस पर ध्यान दिया जाए तो पंजाब की industry को तरक्की मिल सकती है। स्रौर मुझे स्राशा है कि स्रगर सरकार इन बातों की स्रोर ध्यान दे तो यह पंजाब की industry एक नौजवान स्रादमी की तरह राड़ी हो सकती है स्रौर हम छाती तान कर कह सकते हैं कि पंजाब की तरक्की हो गई है स्रौर पंजाब industry के क्षेत्र में एक नाम पैदा कर रहा है ।

चौधरी लहरी सिंह (गनौर): स्पीकर साहिब, शहर की बातें करने वाले तो बहुत होशियार और काबिल M.L.As. हैं मगर मैं देहात में industry की हालत की बाबत कुछ ग्रर्ज करना चाहता हूं। इस में जो भी नुक्ताचीनी होगी वह personal नहीं होगी इस लिये मैं Minister साहिब से कहूंगा कि वह इस तरफ जरूर ध्यान दें।

देहातों में population बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो हालात वहां पहले के थे, 1920—30 के, वह ग्रब सब तबदील हो गये हैं। Population के बढ़ जाने से लोगों के जो means of income हैं वह कम हो गये हैं। इस के इलावा जमींदारों की तादाद देहातों में बहुत ज्यादा हो गई है श्रौर उन के पास जमीनों के टुकड़े भी दो-दो, एक एक एकड़ तक रह गये हैं। वहां या तो landless persons हैं या बड़ी तादाद उन की है जो छोटे छोटे जमींदार हैं। इस के इलावा इन लोगों के standard of living में भी पहले के निस्बत तबदीली वाक्या हुई है, यह जरा ऊंचा हो गया है मगर चीजों की महंगाई बढ़ गई है। इस लिये यह जरूरी बात है कि देहात की जरूरियात को पूरा करने के लिये कोई industry develop की जाये।

देहात में जो industry develop करने का Government ने तरीका प्रास्तियार किया है इस के उन्होंने चार हिस्से किये हुए हैं। एक तो है Cottage Industry और दूसरा है Community Development Blocks, तीसरे National Extension Service Blocks और चौथे हैं Co-operation । इन में सब से बड़ी नुकस की बात तो यह है कि देहातों की development का जो काम है यह एक ही Minister के स्पुर्द होना चाहिये था मगर यह दो हिस्सों में बटा हुआ

चौधरी लहरी सिही है। अगर आप कोई भी कहीं पर programme रायज करना चाहते हैं तो Cottage Industry का काम एक वज़ीर के पास है और Co-operation दूसरे के पास है। क्योंकि एक दूसरे के बगैर कोई programme organize लिये Industries Department नहीं हो सकता इस में बटा हुम्रा है। कुछ Finance Minister के म्रौर कुछ उद्योग मंत्री श्री मोहन लाल के पास है। पहले तो एक programme की co-ordination वक्त बहस चलती है फिर उस को पाया तकमील तक पहुंचाने तक भी एक दूसरे की help seek करनी होती है। अन्वल तो यह है कि Cottage Industry उस Minister के पास हो जिस के पास Community Development का काम है। अगर श्रौर नहीं तो कम श्रज कम Co-operation का महकमा जरूर Finance Minister साहिब दे दें, अगर वह Cottage Industry की तरफ ज्यादा interest रखते हैं। Community Development का जो काम है वह Co-operation के बगैर किसी तरह भी मुकम्मल नहीं कहा जा सकता।

एक बात यह भी है कि Community Development और National Extension Service Blocks का जो काम है इस के लिये Central Government ने ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया हुम्रा है, लेकिन इस की जो Division है industry के लिये यह बहुत ही थोड़ी है। इस के मुताल्लिक मैं अर्ज कर दूं के total amount जो Central Government ने National Service Blocks ग्रीर Community Blocks को दी है वह है 2,24,53,0401 मगर इस में से जो देहाती industry के हिस्से में ब्राई है वह है 4,76,190 म्रब म्राप ही मंदाजा लगा लें कि rural areas में industry की किस तरह की development होगी। मैं इस बात को श्राप पर छोड़ता हुं। इस पर श्रौर ज्यादा नुक्ता-चीनी नकरता हुग्रा ग्रागे चलता हूं। मगर यह बात जरूर ध्यान में रहे कि यह 4,76,190 153 Blocks में divide किये जाने हैं। लेकिन इस खर्च के साथ ही 14,50,000 की रक्म है जो Ministers की discretion पर है। वैसे सारा खर्च जो करना है क्या Minister की discretion का ग्रीर क्या वग़ैर का वह तो इन Ministers ने या इस Government ने ही करना है मगर देखने की बात यह है कि 4 लाख की रक्म तो खुले तौर पर दे दी गई श्रौर 14,50,000 की रक्म Minister की discretion पर छोड़ दी। यह मजाक की बात नहीं तो स्रौर क्या है। हम इस खर्चे पर कोई दखल नहीं दे सकते ग्रौर नहीं हम इस पर कोई नुक्ताचीनी कर सकते हैं। उधर 4 लाख की रक्म है जो Development Blocks में तकसीम की जानी है। जिन की तादाद 153 है। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हं वह यह है कि जो Community Development के programme हैं उस में जो भी items हैं वह देहातियों के मसलों को सुलझाते नहीं बल्कि श्रौर उलझा देते हैं। एक बात यह भी मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि Government का Community Development

Blocks के महकमे पर पूरा control नहीं है, पूरा confidenc नहीं है। इस के मुताल्लिक सब facts and figures आगे चल कर बयान करूंगा। Arts and Crafts का जो बजट है वह भी मैं इस सिलसिले में दिखाऊंगा। और इस के मुताल्लिक सब facts and figures भी आप के सामने रखूंगा कि Budget में आप क्या कर रहे हैं। कपूरथला में एक भुलय Community Development Block है इस में उन्होंने जो खर्चे की detail दी है वह इस तरह से है— Rs.

| Agriculture पर        |   | 17,495 |
|-----------------------|---|--------|
| Health and Sanitation |   | 83,833 |
| Social Education पर   |   | 41,848 |
| Education             |   | 75,583 |
| Communication         |   | 55,000 |
| Industry and Arts     |   | 132    |
| and Crafts पर         |   | 2,869  |
|                       | _ |        |

ग्रौर यह रक्म  $2\frac{1}{2}$  साल से provide किये चले ग्रा रहे हैं, ग्राप इसे ग्रभी तक खत्म ही नहीं कर पाये हैं। यह जो Arts and Crafts की 2,869 की provision की गई है यह Industry के साथ एक तरह का मज़ाक है।

इस तरह से डेरा गोपीपुर में जो आज तक खर्च हुआ है वह भी आप देख लें। यह 17,000 की रक्म रखी गई है Arts and Crafts के लिये। मगर 6 महीने हो गये हैं यह बतायें कि अभी तक इन्होंने क्या किया है। यह रुपया भी Central Government से स्राता है, उन की नज़र इन पर लगी हुई होगी कि वह Arts and के लिये खर्च किस तरह से कर रहे हैं। इस के खर्च न होने की एक वजह यहां पर यह भी हो सकती है कि जो Basic चीज़ है उस में ही गलती है। Cottage Industry है वह Finance Minister के पास है और Community Development का काम है यह Industries Minister के पास है। वह इतने फर्क पर चल रहे हैं कि एक दूसरे के प्रोग्राम का पता किसी को नहीं। मैं चाहता हूं कि इस पर कोई न कोई control हो। एक दूसरे में co-operation हो। यह ठीक है कि यह खुद अच्छा काम अपनी अपनी capacity के मुताबिक कर सकते होंगे मगर दोनों की co-operation के वगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं इन के programmes theoretically पर criticism नहीं करता, qualified यह B.A., M.A. तक पढ़े हुए हैं, मगर इन की organizing capacity नहीं है। इन्होंने एक मामूली कंज्यूमर स्टोर बनाया उस के लिए स्टाफ ले कर नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राप का जो स्टाफ है वह ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री चला सके। ग्रीर उन को ग्रच्छी तरह से डिवल्प कर सके।

ग्रव एक बात ग्रीर कहना चाहता हूं कि पहले से जो देहात के ग्रंदर सैंटर चले ग्रा रहे थे वह सन् 1956 के बाद खत्म कर दिए गए। वह ऐसा सिस्टम था कि एक पार्टी होती थी जो जगह जगह जाकर ट्रेनिंग देती थी जैसे कि डाइंग पार्टी (रंगाई का काम

## [चौधरी लहरी सिंह]

सिखाने के लिए), रूरल वीविंग डिमांस्ट्रेशन पार्टी (गांवों में बुनाई का काम सिखाने के लिए), ट्रैनिंग डिमांस्ट्रेशन पार्टी (चमड़ाटैन करने के काम को सिखाने वाली पार्टी) श्रीर सन् 1957-58 में मुबाइल डाइ हाउसिज के नाम से पार्टी बनाई गई लेकिन श्रब किसी का कहीं कोई पता नहीं है। इनकी बातों का कुछ पता नहीं लगता। एक तरफ तो यह कहते हैं कि वह बड़ी श्रहम पार्टियां थीं लेकिन दूसरी तरफ उन को खत्म भी कर दिया जाता है। मैं मिसाल के तौर पर वीविंग वाली पार्टी लेता हूं श्रीर राय क्या है उस की कि—

"The Government Wool Weaving Travelling Demonstration Party for Eastern Districts is functioning in this State since the year 1940 temporarily on year-to-year basis....

The Demonstration Party has all along been doing very hard work at the places where it has been located and the staff has rendered a good account of their existence"

ग्रौर 1941 से New Expenditure in 1956 में तारीफ की है लेकिन मुझे समझ नहीं ग्राता कि यह पार्टीज एक दम क्यों छोड़ दी गईं। मैं यह ग्रच्छी तरह से कह सकता हूं कि वह जो सैंटर्ज थे वह ब्लाक डिवल्पमैंट की जान थीं। मेरा गवर्नमैंट से एक suggestion है कि यह डिमांस्ट्रेशन पार्टियां जरूर कायम रखें। यह तो हम नहीं बतला सकते कि तोड़ क्यों दी गईं, हो सकता है कि उन्हीं पार्टियों के ग्रादमियों ने कहा हो कि कहां दो दो तीन तीन महीने जगह जगह मारे फिरते हैं, हमारी इस चीज से जान छुड़ाग्रो। ग्रौर उन की दरखास्त मान कर ही इन को हटा दिया गया हो। जो भी हो वह पार्टियां मुफीद बहुत थीं। इस लिये उन को बहाल किया जाए।

याब मैं हरिजनों की बात करता हूं। हरिजनों का जब भी नाम लेता हूं तो वह याग-वग्ला होने लगते हैं थ्रौर बड़ा गुस्सा मानते हैं। थ्रौर वे समझते हैं कि उन का नाम सिर्फ दिखावें के लिए लिया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि वह बहुत तरक्की कर सकते हैं ग्रगर ग्रगने काम की ग्रोर उन का ध्यान हो। मैं ने ग्रपने इलाके में एक ग्रनपढ़ हरिजन को लैदर डिजाइनिंग के लिए काम बताया ग्रौर उसने किया तो जनाब, डिप्टी स्पीकर माहिव उसका shoe न सिर्फ हिन्दुस्तान में बिल्क रूस तक में ऐप्रिशिएट किया गया। ग्रौर इसी तरह से ग्रगर हरिजन भाई ग्रपना काम करें तो काफी फायदा हो सकता है लेकिन उस के लिये हम ने सोचा था कि कम से कम डेढ़ हजार की मशीनें ग्रौर टूल्ज प्रोवाइड किए जाएं जैसी कि हमारी कोग्रापरेटिव सोसाइटी की स्कीम थी। पर बाद में पता नहीं कि वह जो इस मतलब के लिये स्टाफ रखा या वह तो ज्यों का त्यों है लेकिन 1957 से वह टूल्ज नहीं खरीदे गए। वह पता नहीं क्यों? यह 1957 के न्यू ऐक्सपैंडीचर के पेज 293 पर लिखा है—

"During the year 1957-58 it is proposed to organise 1,271 new Co-operatives of Shoe Makers. It is envisaged that each Leather Goods Society will have on an average. 15 workers. In order to enable the Societies to function on modern lines, using modern tools and equipment, it is contemplated to afford them financial assistance as indicated......"

तो यह जो काम था यह इन्होंने 1957 तक तो चलाया लेकिन बाद में छोड़ दिया। मैं कहता हूं जब कि सैंटर से एड मिल सकती है तो फिर ऐसी सोसाइटियां जिन के पहले

ही चार पांच सैंटर थे वे कायम रखनी चाहिएं। यह मैं नहीं कहता कि वही सैंटर रखें ग्रीर सैंटर खोलें लेकिन वह जो सिस्टम है वह बहुत अच्छा है ग्रीर चूंकि उस से लोगों को फायदा हो सकता है तो वह चलने देना चाहिए। मैं इस वक्त यह भी नहीं कहना चाहता कि ईस्टर्न डिस्ट्रक्ट में सैंटरों की तादाद बहुत कम है लेकिन अगर वहां के हरिजनों को ग्राबाद करना है तो वहां पर सैंटर बढ़ाए जाने चाहिएं।

श्रव मैं लैंदर की बात करना चाहता हूं कि इस की इंडस्ट्री हमारे सूबे में श्र<del>व्</del>छे तरीके से चल सकती है क्योंकि इस के लिये raw material हमारे सूबे में बहुत ज्यादा है । हमारे यहां वहत तकडे तकड़े मबैशी हैं लेकिन खराबी क्या है वह यह कि यह जो हरिजन लोग हैं यह ग्रयना काम छोड़ कर पंडित हो गए उन के दिमाग में ग्रा गया कि हम हाय नहीं लगायेंगे चमडे को क्योंकि इस से वह हरिजन हरिजन ही कहलात रहेंगे इस लिये पंडित बन गए। ग्रीर इस का नतीजा यह है कि करोड़ों रुपये का चमड़ा जमीन के अन्दर दबाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर खुद नहीं कर सकते तो य ब्पी व से हरिजनों को बुला कर जो काम करने के लिये तैयार हैं, यहां पर बसाया जाए ग्रीर यहां के raw material को इस्तेमाल में लाया जाए । श्रीर श्रगर यही बेवकुफ काम करने लगें तो फिर पूछना ही क्या। (हंसी) मेरी समझ में नहीं श्राता कि क्यों इन को नफरत है इस से । यह अपना फायदा ही नहीं देखते और इस की वजह से economy बिगड़ती जा रही है। मैं एक वात और कहना चाहता हूं जो बड़ी ग्रहम है। पहले हर कस्बे में बूचड़ होतेथे। वह सब तकरीबन मुसलमान ही होते थे। लेकिन जब से पाकिस्तान बना तब से वह खत्म हो गए। इस मिलसिले में मेरे भाई गौ कुशी की बात उठा सकते हैं लेकिन उस के लिये तो कानून बन चुका है मैं उस से इत्तफाक करता हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाब से बेहद कट्टे, भैंसे, वग़ैरह बहुत से जानवर बाहर के सूबे में भेजे जा रहे हैं। यहां से व्यापारी एक कट्टा दो रुपये में खरीदता है वह आगे 20 रुपये में बेच देता है और वही मशीन के नीचे पहुंचते पहुंचते 40-50 रुपए तक का हो जाता है। हमारे यहां से सोनीपत, पानीपत, रोहतक, करनाल गर्जे कि सभी जगह से जानवर लागादाद बाहर भेजे जा रहे हैं और यहां कोई ब्चड़ खाना नहीं जो यहां की अपने सूबे के raw material को इस्तेमाल में ला सके।

डिप्टी स्पोकर साहिब, मैंने तजबीज किया था कि यहा पर तीन slaughter-houses बोले जाने चाहिए। एक पानीपत में होना चाहिए, एक रोहतक में होना चाहिए ग्रौर एक जालन्धर में खोला जाए। जो कट्टा 2 रुपये में सहारनपुर बाले जा कर 50-60 रुपये का बेचते हैं उस को यहां पर काट कर ही क्यों न फायदा उठाया जाए। रोहतक के slaughter-house की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। Slaughter-house ग्रगर खोल दिये जाएं तो उस के साथ ही चमड़े की industry भी establish की जा सकती है। चमड़े की चीजें बनाने के कारखाने लगाए जा सकते हैं ग्रौर काफी ग्रामदनी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि Minister साहिब इन बातों की तरफ ध्यान देंगे।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਖਣ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਹੈ। Industry is the road to prosperity. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੌਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ industry ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਥਹਿਸ ਦੇ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Industrial centres develop ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ small-scale industry ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ industrial estates ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ welfare centres ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ effort ਦਾ ਜਿਥੇ<sup>-</sup> ਤਕ ਤਅਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈੰ- ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋ<sup>-</sup> ਪਹਿਲੋ<sup>-</sup> ਇਕ ਗੱਲ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਣੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਖਾਂਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੌਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ individual ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੌਂ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉਥੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ਉਥੇ<sup>-</sup> ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਣ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੋ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ pig iron ਦੀ shortage ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Industry ਦੋ ਜਿਹੜੇ peak months ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ shortage ਹੋਈ

ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ scarcity ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ pig iron ਦੀ position ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਵੀ pig iron ਦੀ scarcity ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਗ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ moulding ਦੀ industry ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਢਲਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਲਾਈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ pig iron ਮਿਲਦਾ Indian Iron and Steel Co. ই pig iron ই কার্ট ঘত্র ਹੈ । ਜੌ ਮੌਜੂਦਾ pig iron ਏਬੌਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੌਂ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Indian Iron and Steel Co. ਵਾਲੇ iron supply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ supply ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ manage ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੌਲ ਰੇਟ ਹੈ 90 8/9 ਰੁਪਏ ਲੇਕਿਨ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ unauthorised dealers 14/16 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ shortage ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਟਨ ਦੇਗ ਰੀਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਚ ਰਖਵਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ progress ਨਾ ਰੁਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ Industrial Estates ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ 52 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ 108 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ Industrial Estates ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ allot ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਜ਼ ਇਹ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ industrial slums ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (clear) ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Industrial Estates ਦੇ ਵਿਚ allotment ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ workshops ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ allotment ਦਾ basis ਇਹ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ allotment ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਰ ਨਵੀਂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ । ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ 52 workshops

ਸਿਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ] allot ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ allotment committee ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਮੈ<sup>-</sup> ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ details ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ allotment ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਾਣੀ ਓਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ<sup>-</sup> ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈ<sup>-</sup> ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ allotment ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਡੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਢਾਕੀਸ਼ਾਹ ਇਕ ਵਡਾ millowner ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ A type ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਕ ਦੁਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਡੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਉਠਾ ਲੈ<sup>\*</sup>ਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਛੋਟੇ <mark>ਹਨ</mark> ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ small-scale industries ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਵਜਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ encouragement ਵੀ ਹੌ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੌਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ motor vehicle industry ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹਤ ਤੱਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ industrialist small-scale industry ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਰਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ heavy industry ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Motor vehicle industry ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਰਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੌਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਬਇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਲੌਂ ਇਥੇ ਮੌਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਥੇ ਸਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਐਸੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਇਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੌਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੌਹਾ ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਕਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੇ ਮੌ<sup>±</sup> ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ establish ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਵਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂ

ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ (At this stage Mr. Speaker occupied the Chair) ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ Industrial products ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ trade ਦੀ association ਉਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ law ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ change ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ producer ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਜਾਂ ਘਣ ਭਾਉ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇਂ (ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਅੱਧ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੌ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹੌ (ਹਾਸਾ) (The Deputy Speaker has told me everything. The hon. Member need not think that I do not know as to how much time he has taken.) (Laughter)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈੰਨੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈੰਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ trade association ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੌਕਿਨ ਸਾਡੇ producer ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਨਾਫਾ ਖਟ ਲਵੇਂ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ producer competition ਵਿਚ ਆਕੇ field ਵਿਚੌਂ drive out ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਹਨ ਉਹ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰੌਜ਼ਾਨਾ ਵਡੇ ਵਡੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹਨ they have gone to the walls. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ trade ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ consult ਪੱਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੈੰ- ਇਕ ਗੱਲ labour quarters ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਘੰਟੀ) । ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਵੀ labour ਲਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3, 4 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ black ਚਲਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮਹਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਮੈੰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੌ iron scrap ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ iron scrap ਤੇ ਜੌ ਮਹਸੂਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ raw material ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਚੂੰਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]
ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਨੂਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਹਾਨੂਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਮਹਾਨੂਲ ਦਾ ਫੇਟ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਲੌਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਫੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਮਹਾਨੂਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫੇਟ ਹੋਵੇਂ (ਘੰਟੀ) ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਰ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ....

Mr. Speaker: Do nto go into such lengthy arguments. Please wind up now and resume your seat.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਵਕੁਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਰਫਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂਨੂੰ ਫੇਰ ਮੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ pilot project area ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ Project Executive Officer of Industries ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੌਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ 2 workshops 1958 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਲਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ small scale industries ਦਾ ਕੌਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ routine ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੌਕ ਚੰਡੀਗੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ industrialists ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਹੇ ਦੀ wrong distribution ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗਰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਟਾ ਸਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ black ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ black ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ morale ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਮੂਣੇ ਇਕ item ਹੈ loan for the development of smallscale industries। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ 42 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ

ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੌਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ੰ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੂਢਾ ਆਦਮੀ ਬੈਂਠ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਸੌਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ M.L.A. ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਨੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੌ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਖ ਲਉ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਢਾ ਆਦ**ਮੀ ਹਾਂ**, ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ \*ਹੈ ਮੈਂ<sup>-</sup> ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ *ਤ*ਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫ਼ੌਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋਂ ਉਤਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਖੈਰ ਉਹ ਬਾਗਾਂਵਾਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਤੌਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰੌਸੀਜਰ adopt ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ industrialists ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਚ Industrial Estates ਥਣਾਉਣ ਬਾਸਤੇ ਇਕ ਇਕ ਵਾਸਤੇ 7,176 ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਮੌਰੇ ਮਾਨਯੋਗ਼ ਮਿਤ੍ਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ Industrial Estates ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੌਚਨਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਾਅੱਲੁਕ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇ baptise ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ relevant ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ point out ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ challenge ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ challenge accept ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਂ enquiry ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੈਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ public life ਤੋਂ retire ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ challenge accept ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Minister for Finance: Sir, I rise on a point of Order. Sir. According to the agenda, the demand at pages 389—431 of the Budget Estimates for the year 1960-61 is under discussion, but what the hon. Member is referring to does not occur there. Therefore, Sir, the hon. Member is irrelevant.

Mr. Speaker: No such references please.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ Industry ਦੀ Demand ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੋਂ ਲਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ challenge ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ public life ਤੋਂ retire ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ public life ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ public life ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker: Please confine yourself to the Demand under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, rebate ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ hand loom industry ਵਾਸਤੇ rebate ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। Rebate ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੌਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ handloom week ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੂਪਿਆ ਨਾਮੂਨਾਸਿਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਕ complaint ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ concerned authority ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਫੋਰ 1957 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ complaint High Command ਨੂੰ, Pandit Pant ਨੂੰ ਤੇ Shri Dhiebar ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ complaint ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੇਰ 1958 ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗਲ ਕੀਤੀ । ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ action ਲਿਆ ਗਿਆ । 1958 ਵਿਚ ਧੇਬਰ ਭਾਈ ਕੌਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ vote of confidence ਮਿਲਿਆ । ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ High Cormmand ਨੇ State Government ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਕਿ rebate ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ prima facie case ਸਾਬਤ ਹੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ D.S.P. ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ enquiry ਤੇ ਲਾਇਆ । ਜਦੋਂ enquiry complete ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੌਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ Minister for Industries ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈੰ-ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦੀ consideration ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫੋਰ ਮਨਾਸਿਬ action ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਫਿਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜੌ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਆ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਇਆ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਮੈੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ action ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਭਿਚ ਬਦਜ਼ਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ । Corruption ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੇ ਮਇਨੇ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਫਸ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨਵੀਆਂ concerns ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਪਾਣੇ ਜਾਣਗੇ । ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁਣਗੀਆਂ ਮੈੰ ਇਸ ਦੀਆਂ details ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੰਦਾਂ ਹਾਂ। ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, import licenses ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ partner ਹੈ। ਜੇ ਉਹ partner-ship ਕਰਕੇ ਕੋਈ industry ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Industries Minister ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ conduct ਇਕ specific motion ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ challenge ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ rules follow ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (The Minister's conduct can only be challenged by a specific motion. The hon. Member should follow the rules.)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਵੈੱਸੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੈੰਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ administrative policy ਨੂੰ discuss ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ integrity ਜਾਂ conduct ਨੂੰ question ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ specific rules ਹਨ। [The hon. Members can discuss the administrative policy of a Minister but if they want to question his integrity and conduct, then there are specific rules for this purpose.]

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ cases ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਓਸੇ ਢੰਗ ਰਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ? (Has the hon. Member come with his mind already made up regarding this matter ?)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ personal ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ rules allow ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ rules apply ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੌਰ ਕੋਈ ਉਠੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ character, integrity ਯਾਂ conduct ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ rule ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਲੇ ਕਰੋ। (This is not my personal opinion. The rules of procedure do not allow this. If I allow,

[Mr. Speaker]

the hon. Minister would rise and say that the Rules do not permit this. Any other hon. Member is likely to get up and object. If something is to be said about the character, integrity or conduct of a Minister then there is a separate rule for that. He should follow that ruler.)

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਏਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਓਸ ਹਦ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। Japanese firm ਦੀ collaboration ਨਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਫੌਕਟਰੀ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਇਟੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ department ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ collaboration ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਖਰਾਇਤੀ ਰਾਮ ਓਥੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੌਂ ਕੁਝ ਅਰੁਸਾ ਬਾਅਦ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਕਾਂ ਵੀ ਉਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਤੌਰ partner ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਖਰਾਇਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਏਸੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ import licences ਮਿਲੇ। Import licences ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਤਅਨ consume ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ । ਅਤੇ ਏਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਕਤੇ ਤੋਂ ਰੂਪਿਆ ਵਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਏਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ grinding ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ boring ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ demurrage ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਿਨ ਉਹ demurrage ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਕਲਕਤੇ ਦੀ ਫਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਲ ਗਿਆ। ਕਲਕਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਫੇਰ ਬਟਾਲੇ ਜਾ ਕੇ demurrage include ਕਰਕੇ heavy machinery grinding ਅਤੇ boring ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਓਥੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਸ ਦੀ relevancy ਕੀ ਹੈ ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇਗੇ। [ What is its relevancy ? How will the hon. Member connect it with what I have said ?]

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ: Grinding ਤੇ boring ਮਸ਼ੀਨਾਂ hire purchase basis ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ relevant ਕਰਾਰ ਦਿਓਗੇ? [Let the hon. Member tell me how will he make it relevant?] ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : Loan ਦੀ item ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ industrialists ਨੂੰ hire purchase basis ਤੇ machinery ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 25 ਫੀ ਸਦੀ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੌਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ credit worthiness certificate ਜੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ parties ਨੂੰ fovour ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੌਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ industry ਏਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਹਲਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ industry ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫਰੋਂਗ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

मौलवी ग्रब्दुलगानी डार (न्ह) : स्पीकर साहब, पंजाब बजा तौर पर फक्ष्र कर सकता है कि तकसोम मुल्क के बाद industry ने मारका की तरक्की की है। ग्रगर हम कपड़े की तरफ जाएं, hosiery की तरफ जाएं तो हमें तरक्की ही तरक्की दिखाई देती है। Cycle parts, motor parts श्रौर इसी तरह से nuts श्रौर bolts वगैरह को देखिए लुज्याना में भ्राप को घर २ में industry दिखाई देगी । लगा कर सरकार ने बहुत बड़े मारके का काम किया है । अभी Sugar mills सरदार वरियाम सिंह जी ने quota की बात कही। हो सकता है कि में वेईमानी हो। लेकिन quota केसाथ industry का वड़ा भारी सम्बन्ध है। - स्पीकर साहब, industry के लिये चार चीजें जरूरी हैं -- जिस के लिये यह demand उन्होंने रखो है खाम माल, मशीनरी, loan मिले, बिजली मिले, labour मिले श्रौर सरकार को अनायत हो। अनायत से मुराद है लोहा। लोहा पंजाब में नहीं, बाहर से याता है। जो machinery पंजाव में नहीं मिलती, बाहर से याती है। सरकार की यनायत है कि पंजाब में raw material काफी मिलता है। कपास की कोई कमी नहीं, seeds की कोई कमी नहीं, गन्ने की कोई कमी नहीं। थोड़ा सा U.P. से भी त्राता है, जगाधरी में ग्राता है जो U.P. के पास पड़ता है। बाकी तो सब जगह गन्ना मिल ही जाता है। हम ग्रौर ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं। स्पीकर साहिब, हक्मत का एक ग्रौर फर्ज है। श्रीर वह यह कि वह रुपये की मदद देतों है। यह भो सरकार की अनायत है। श्रौर वह मिलता है जहां जरूरत होती है। पंजाब में किसानों ने थोड़ा २ पैसा जमा करके बड़े कामों में लगाया। हमारी सरकार ने करोड़ों रुपये दे कर मदद की। मैं समझता हुं कि सरकार का यह कदम भी काबले तारीफ है। Opposition हो या कोई मेरी तरह का हो जैसा कि आपने फरमाया है कि जो अच्छा काम हो उस की तारीफ हुआ करे। स्पीकर साहिब, अञ्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। बड़ी कीम और बड़े मुल्क का budget demand श्राती है, वह कमजोरियों को भी श्रपने सामने रखें । हम सरकार के सामने लाते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि सरकार उन की देख भाल कर सके।

[मीलवी अब्दुव ग़नी डार]

अभी २ मास्टर विरयाम सिंह जी ने, फिर House से कई मेम्बरों ने और अभी २ सरदार विरयाम सिंह भागोवालिया ने कहा कि hand loom की rebate में बहुत बेईमानी हुई है। स्पीकर साहब, यह सच है कि तमाम का तमाम नहीं तो 90 फीसदी bogus काम होता है। अगर अब्दुल गनी ऐसा आता है तो सरकार उस को सजा नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? यह मुझे पता नहीं। मैं आप के द्वारा अपने Minister साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां नब्ज दुखती है वे वहां हाथ रखें। सिर्फ यह कह देना कि हम नाम नहीं वताते उस की साख पकड़ी जाएी, यह ठीक नहीं। स्पीकर साहब, मैं इन्हें एक बात कहना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहर लाल जी बंगलीर तश्रीफ ले गए और वहां मांग हुई कि जो higher level पर corruption होती है उस के लिये एक tribunal मुकर्रर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता, इस में difficulty है।

उन्होंने कहा कि मैं इस वात के लिये तैयार हूं कि income-tax की बाबत पता किया जाय ताकि दुनिया देख सके कि वाकई अब्दुल गनी पर कोई income-tax लगता है या नहीं-वह कुछ छुपाता तो नहीं। इस लिए मैं दरखास्त करता हूं कि जब वोटों का मामला सामने म्राया है तो चाहे कोई यह कहे कि म्रापने म्रपने अजीज को दिया है, किसी वजीर के अजीज को दिया है, मौलवी अब्दुलग़नी डार को दिया है; इन बातों की बातों बातों में तरदीद करने की वजाय कोई ऐसा रास्ता ग्रस्तियार करें जिस से यह सारा भूग्रां साफ हो—लोगों को पता लगे कि ग्रसलियत क्या है। भेरा ग्रपना दावा है कि पच्चास फीसदी से ऊपर कोटे गलत तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जसा कि अभी अभी कहा गया— जहां सूत की जरूरत होती है वहां धागा दिया जाता है. जहां सरिया चाहिए वहां गार्डर दिये जाते हैं और जहां गार्डर की जरूरत हो वहां सरिया दिया जाता हैं। जनाव स्वीकर साहिब में 90 फीसदी तो नहीं कहता मगर पूरे यकीत के साथ कह सकता हूं कि 50 फी सदी से ज्यादा cases में हेराफेरी होती है । जनाब मुझे ठडानी साहब ने एक चिट्ठी में कहा कि मौलवी साहब, ग्राप इस चीज को साबत करो। स्पीकर साहब, यह तो मेरे बस का रोग नहीं कि मैं एक २ ब्रादमी के पीछे फिरता रहूं। मेरे पास तो कई बार इतने पैसे भी नहीं होते कि यहां से बस पर नहीं चढ़ सका तो रिकशा पर ही जा सकूं। मैं एक एक ग्रादमी की तलाश कहां करता फिरूं? लेकिन बात बड़े जोरों से हवा के ग्रन्दर गूंज रही है कि लुध्याना के ग्रन्दर काम करने वाले सैंकड़ों ऐसे छोटे २ कारखानेदार हैं जो nuts ग्रीर bolts का काम करते हैं जिन को सीधे तौर पर तो कोई कोटा नहीं मिलता मगर वह black market यानी चोर दरवाजे से लोहे की खरीद करके ग्रपना काम चलाते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कैसे ग्रौर किस से यह लोहा लेते हैं, यह पता करना तो वजीर साहब का काम है, इस लिये जैसा कि पंडित जी ने Income-tax की बाबत कहा ग्रांर यहां तक कहा कि ग्रगर ग्राप किसी बड़े से बड़े ग्रादमी के मुतग्रल्लक कोई शिकायत भेजें तो उस हालत में जब उस पर prima facie case साबत

होता हो, उसे खुले बन्दों किसी जज, Tribunal, High Court या Supreme Court के सामने भेजने को तैयार हूं। मैं बड़ी नम्रता से श्राप के द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर संजीदगी के साथ गौर करें। श्राखिर इस तरह के अलजाम मेरी तरकार पर क्यों लगाए जाते हैं? चाहे कोटे का मामला हो चाहे परिमट का या और कोई हो, यह क्यों अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। श्राखिर सभी जगहों पर तो इन के रिक्तेदार नहीं बैठे हुए जो सब कुछ खा जाते हों या गोल माल कर जाते हों। श्राखिर दो चार ही तो चीजें हैं जिन की बाबत वावेला होता है और वह हैं कोटे, परिमट, लाइसेंस और कर्जी का रूपया।

श्री अध्यक्ष : वाकई में श्राप की काबलियत की दाद देता हूं कि किस होशियारी के साथ श्राप इन बातों को जोड़ते जा रहे हैं। (The hon. Member really deserves my appreciation for his ability and tact with which he is making all these things relevant to the Demand.)

मौलवी प्रबद्ध ग्रनी डार 🔧 जनाब मैं इन को किसी तरह से भी इन मामलात के साथ नहीं जोड़ता। में तो यह अर्ज करता हुं कि लाखों रुपया अब भी तो कर्जों में दिया जाता है; इस को किस तरीके से दिया जाता है, किस तरह सारा सिलसिला चलता है, यह पोशोदा क्यों रहे (interruptions) स्पीकर साहब, श्राप को याद होगा कि स्रभी परसों ही हमारे चीफ मनिस्टर साहब यानी के मेरे पतिदेव (loud laughter ) ने बड़ी गड़गड़ाहट के साथ कहा कि पत्नी तो यह मेरी है मगर दूसरों के साथ फिरती है और बड़ी बेवफ़ा है। उन्होंने फरमाया कि इस मिनिस्ट्री में H.K. Dass की बाबत मौलवी को दर्द क्यों हुम्रा ? ( interruptions ) जनाव मैं ही नहीं, दुनिया जानती है कि सच्चर साहब तो उस वक्त बराए नाम चीफ़ मनिस्टर थे। दर हकीकत तो चीफ मनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों ही थे क्योंकि वही हमारे लीडर थे, पार्टी में उन का ही जोर था, उन का ही दबदबा था। मैं ग्राप को बताऊं कि H.K. Dass का बिसमिल्ला ही ऐसे हुआ कि वह Tax के evasion में पकड़ा गया और सोलन में एक फट्टा लगा हुआ था और इसी technical ground पर वह बच गया नहीं तो आप जानते हैं क्या होने वाला था। बहरहाल, मेरे पतिदेव फरमाने लगे कि जिस वक्त मेरे खिलाफ no-confidence motion लाए तो उस वक्त जिन लोगों की मरसीडज बिन्ज की एजन्सी थी उन्हों ने 80 हजार से 1,50,000 तक रुपया दिया अगर कैरों साहिब में हिम्मत है तो वह असैम्बली से बाहर इल्जाम लगाएं। प्रबोध जी उन पर दावा दायर करेंगे। (interruptions) जनाब मेरी क्या बात करते हैं; मैं जो बात कहता हूं बड़ी दलेरी के साथ कहता हूं (घंटी) जनाब, अगर मेरी बात आप को न जचे तो मैं उसे वापस ले लंगा लेकिन सवाल तो यह है कि कर्जे और साख दोनों चीजों की परख होनी चाहिए। कि श्राखिर किस तरह से यह काम चलता है। मैं तो इन की तारीफ भी करता रहता हूं चाहे मुझ से कोई नाराज ही हो जाए। इन की पहले भी तारीफ करता आया हूं और अब भी करने को तैयार हूं मैं जानता हूं कि इन की कई industries ने बड़ी तरक्की की हैं, काफ़ी अच्छी तरह से चल रही हैं। लेकिन जो कुछ मैं कहता हूं उस में सच्चाई है। एक रोज पंडित जी

[मौलवी अब्दूल गनी डार]

ने बड़ी तेजी में ग्राकर कह दिया कि रब की कसम मुझे कुछ इल्म नहीं। जनाब, मैं भी रब की कसम खाकर कहता हूं कि जो डेढ़ लाख रुपया मरसीडज वालों ने दिया वह हमने पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के हवाले कर दिया, उन्होंने A.I.C.C. को दिया, A.I.C. C. ने इन को दिया ग्रीर इन्होंने सरदार साहिब को ग्रीर सरदार साहिब ने ग्रपने मंज्रे नजरों को देदिया। मैं यह बात रब की कसम खाकर कहता हं कि ग्रगर सरदार प्रताप सिंह कैरों भी बाहर जाकर कहें.........

श्री ग्रध्यक्ष : एक तरफ तो ग्राप उन की पत्नी बनते हैं और साथ ही इस तरह की बेवफाई वाली बातें कहते हैं। यह कहां तक जायज है। (On the one hand the hon. Member tries to pose himself as better half of the Chief Minister and on the other he talks, of things be traying perfidiousness. How far is it desireable ?)

मौलवी म्रब्दल गनी डार : जनाव, मैं तो उन को सही राय दे रहा हूँ। सही वक्त पर उनकी सही खिदमत कर रहा हूँ। ब्राखिर एक वफादार पत्नी का काम भी तो यही है कि वह वक्त २ पर अपने पतिदेव को सही नकशा दिखाती रहे (Laughter) कहने को कह दें कि प्रबोध चन्द्र ने लिया। प्रवोध चन्द्र ने लिया या नहीं लिया, बाहर जाकर वह इस मामले पर हत्तक इज्ज़त का दावा कर सकता है (घंटो) स्पीकर साहिब, ग्रच्छा मैं इस बात में नहीं जाता। स्राप की घण्टी का मतलब मैं समझ गया हूँ। मैं कोटे की बाबत यह स्रर्ज करता हुँ कि पंडित जी इस मामले को open करें, इसकी पूरी छानबोन करें। उसके लिये एक कमेटो बनाएं जिसमें दो नुमायन्दे मजदूरों के लें, दो नुमायन्दे industrialists के लें और पाँचवां अपने department का कोई अफसर। यह कमेटी इस बात की जांच करे कि किस किस जगह किस को किस चीज का कितना कोटा मिलता है और किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। ग्राप जानते हैं, स्पीकर साहिब, पँचशील Co-operative Society बनी। पंडित जी ने क्या मदद की इसकी details में इस वक्त जाने की बरूरत नहीं। उनके हां कोटे का सिलसिला चला। कोटा मिलता है लेकिन बेचारे मजदूर चिल्लाते हैं कि वह माल स्राता नहीं। रजिस्टर में बाकायदा तौर पर दर्ज होता है कि फलां टुक में इतना माल ग्राया, म्यूनिसिपल कमेटी के चुंगीखाने में भी उसका इन्दराज मौजूद होता है लेकिन बाहर ही बाहर वह नदारद हो जाता है, गुम हो जाता है कहीं चला जाता है। मजदूर चिल्लाते हैं कि हमें काम नहीं मिलता। आखिर यह क्या होता है, कैसे होता है ? कहते हैं कि साबत करो। स्पीकर साहिब, इन बातों को साबत करना नामुमिकन है। ग्राप भी कहेंगे कि ग्रब्दुल ग़नी कहां से कहां चला गया लेकिन . . . .

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि ग्राप क्यों कहां से कहां चले गए जेकिन ग्रब ग्राप wind up करें। दूसरों ने भी कुछ बोलना है। (I am not worried about the reason why the hon. Member has gone wide of the mark but what I am worried is that he should now wind up as others have also to speak.)

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : बस जी एक दो मिनट में ग्रब खत्म करता हूँ। ग्रभी 2 मुझे बताया गया है कि एक industrialist कहीं किसी बारात के साथ गए हुए थे। वह श्री ग्रभयसिंह जी के साथी हैं। वहां उनको ख्याल ग्राया कि चलो कुछ industry का भी काम करें। इतने में उनके पीछे उनके घर में डाका पड़ गया। कोई कहने लगा कि ग्रब्दुल ग़नी ने डाका डाला है। जनाब, ग्रब्दुल ग़नी ने कहां डाका डालना था। डाका डालने वाले तो ग्रीर ही थे। वहां प्रीतम सिंह ने कहा कि मैं तो सरदार प्रताप सिंह का रिश्तेदार हूँ ग्रीर जिन के डाका पड़ा था उन्हीं को भौर चश्म दीद गवाहों को पीट डाला ग्रीर बेइज्जती की।

श्री ग्रध्यक्ष : No please. श्रव ग्राप बैठ जाएं। (No please. Now he may resume his seat.)

(At this stage Minister for Finance rose to speak)

श्री ग्रध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि ग्राप बाद में time लें। जब सारे बोल लेंगे तो उस वक्त ग्राप के लिये सभी points का जवाब देना मुनासब होगा। (I think the hon. Minister should speak after a short while. It will be desirable if he replies to all the points when all others have spoken.)

उद्योग मंत्री: एक बात ग्रीर स्पीकर साहिब देख लीजिए। मुझे उन तमाम बातों का जो कि ग्राज नई introduce की गई हैं, जवाब देने के लिए ग्रगर कम से कम सवा घण्टा time देंगे तभी मैं full justice कर सक्गा। ग्रपना ग्राप से ग्रीर उनके points से।

श्री ग्रध्यक्ष : तीन घण्टे का तो time है। उसमें से सवा घण्टा श्रापने लिया, एक घण्टा डाक्टर साहिब ने ले लिया तो बाकी के क्या करें ? (The time at my disposal is barely three hours. Out of that the hon. Minister takes one and a quarter hour, and Dr. Sahib also takes one hour then what would others do with the remaining time?)

उद्योग मंत्री : तो फिर जैसा ग्राप मुनासिब समझें कर लें। मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालन्धर शहर 'दक्षिण पश्चिम') : स्पीकर साहिव, किसी देश की खुशहाली उस देश की पैदावार श्रीर industry पर इनहिसार रखती है।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्राप challenge वाजी में न पड़ें यह मैं इजाजत नहीं दूंगा (The hon. Member should avoid throw challenges. I will not permit that.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : मैं challenge नहीं करूँगा।

मैं ने Finance Minister साहिब की speech को पढ़ा है और Governor Address को भी पढ़ा है। उन में यह लिखा गया है कि पंजाब में indusry बड़ी तरक्की कर रही है और यह गवर्न मैंट इस की बड़ी मदद कर रही है। स्पीकर साहिब, मैं आप की खिदमत में यह ग्रर्ज करना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्न मैंट की तरफ से industries

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

की एक फीसदी भी मदद नहीं की गई ग्राँर ग्राज जो पंजाब के अन्दर industry नजर ग्रा रही है यह उन लोगों की बदौलत है जो पंजाब के उस हिस्से से ग्राए हैं जो कि पाकिस्तान का ग्रब हिस्सा है। उन लोगों ने मेहनत कर के जो कुछ उन के पास था उन्हों ने वह लगा कर, ग्रपने जेवर बेच कर ग्रीर उन्हें जो कुछ केन्द्रीय सरकार की ग्रोर से मिल पाया है वह तमाम लगा कर यहां पंजाब में industries को खड़ा किया है। मैं ग्रजं करूँ कि जो हमारे यहां हिन्दुस्तान के बैंक हैं उन्हें पंजाब गवनं मेंट ने approach किया लेकिन उन्हों ने भी मदद नहीं की। ग्रगर किसी bank ने मदद की है तो यह या Loyds Bank ने की है या National Bank ने की है। इस पर शायद वजीर साहिब कहें कि यह मेरी राय है। मैं उन्हें पंजाब के एक सुलझे हुए expert industrialist की राय पढ़ कर सुनाता हूँ जो उन्हों ने 'Tribune' ग्रखबार में निकाली—

"Even today the much-talked of help practically amounts to nothing. Official red tapism and ignorance are so intricate that anybody seeking financial aid from the Government generally has to taste frustration. Every clerk is anxious to find an excuse for refusal. No officer is anxious to help. In Bombay, it is much easier to get help and loans, on easier terms than in Punjab. The same is true of the banks. Indian banks are shy of investing in Punjab. The same party can get better facilities from the same Bank in Bombay than in Amritsar. Only the Exchange banks have helped the growing industry of Punjab. If Amritsar has progressed in industry, let it be recorded that much of the credit is due to such institutions as the Lloyds Bank, the Chartered Bank and the National Bank.

These Exchange banks have viewed the problem of industry in a sympathetic manner and rendered aid at the proper time. On the other hand, the apathy of the Government is clear from the fact that the Finance Corporation has not so far been able to invest. Government funds in industry even at 3 per cent rate of interest and the Government has not been able to utilise in full the allocations for industrial labour housing schemes."

स्पीकर साहिब, यह मेरी अपनी राय नहीं है यह एक अच्छे सुलझे हुए industrialist की राय है जिस न यह एक special article 'Tribune' अखबार में निकाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार जो कहती है कि इस ने पंजाब की industries की मदद की है, इस बारे में public की यह राय है और इन के काम का यह review है।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज आप जालन्थर आयें और वहां का नकशा देखें। आज जालन्थर industries में पंजाब में दूसरे दर्जे पर है और सब में ज्यादा quota वहां पर industrialists को यह देते हैं लेकिन वहां हफते के सात दिनों में बिजली सिर्फ दो या तीन दिनों में दी जाती है और वह भी दो तीन घण्टे के लिये दी जाती है। इस के नतीजे के तौर पर इतनी labour बेकार हो रही है कि रोज जलूस निकलते हैं और वहां picketing शुरू हो गई है और हमारे Finance Minister साहिब ने बड़ी मेहरबानी कर के उन के लिये 10 लाख हपया रखा है। यह उन मजदूरों के लिये रखा गया है जो हफ्ता में तीन दिन खाली रह रहे हैं और जो 2 या 23 हपए रोज कमाने वाले हैं। उन के लिये कहा गया है कि उन के लिये एक सौ हपया फी आदमी के हिसाब से कारखानादारों को यह रक्म loan के तौर दी जायेगी। इस बारे में टण्डन साहिब ने गिनती कर के बता दिया है कि इस दस लाख रूपए से 10 या 15 हजार

मजदूरों को यह मदद मिल सकेगी। मुश्किल से इस से 10 हजार मजदूरों का ही पेट भर सकेगा। आप America में देखते हैं कि वहां doles system होता है। जिन मजदूरों को काम नहीं मिलता उन को सरकार की तरफ से doles दी जाती हैं। यह मैं नहीं कहता कि यह यहां भी दी जायें क्योंकि हमारा देश एक ग़रीब देश है। लेकिन उन्हें loan तो खुला दिया जाये।

फिर कहा गया है कि बिजली की जो shortage हुई है यह natural calamity की वजह से हुई है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब Mr. Slocum की advice को रदन करते कि गोबिन्द सागर में बांघ के complete हो जाने तक पानी store न किया जाये तो न यह mis-hap ही होना था और न यह बिजली की shortage ही होती। आज जनता यह पूछती है कि हमारा कसूर क्या है, हमें बिजली क्यों नहीं मिलती। कहा यह जाता है कि industrialists के पास बहुत पैसा है लेकिन मैं कहता हूँ कि उन में 80 फीसदी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल hand to mouth हैं। वह जो काम करते हें जो माल बनाते वही बेचेंगे और labour को पैसे देंगे और अपना खर्चा चलायेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन को उम्मीद है जहां पिछले बजट में 20 लाख का घाटा होना था वहां इस साल के बजट में पांच करोड़ रुपए की बचत होगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर यह वाकई ग़रीब मजदूरों को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो यह तमाम रुपया उन्हें क्यों नहीं दे देते।

स्पीकर साहिब, ग्राप ने भी हिन्द्स्तान में काफी चक्र लगाया है ग्रीर मैं भी काफी घमा हँ मैं ने देखा है कि वाकी बहुत से सूबों में हमारे पंजाब के बहुत से लोगों ने वहां वड़ी कामयाबी के साथ industries चलाई हैं स्रौर वहां पंजाब का नाम रोशन किया है। ग्राप ने देखा होगा कि कलकते में, बम्बई में ग्रौर लखनऊ वगैरह में उन्हों ने बड़ी तरक्की की है श्रीर अपने सूबे को हालत यह है कि यहां सिर्फ एक करोड़ रुपया Industries Department के लिये रखा गया है जो कि ज्यादा तर तो तनखाहों की नज़र हो जायेगा। ग्राज सिर्फ चन्द ग्रादमी ऐसे हैं, हर शहर में. हर industrial area में जो खुशहाल है ग्रौर उन की खुशहाली इस लिये है क्योंकि उन के quotas लगे हुए हैं ग्रौर यह उन को लगे हुए हैं जो मिनिस्टर साहिबान के लाड़ले बने हुए हैं और यह लाड़ले अपने कोटों और पिमटों का सारा माल वहीं पर बेच देते हैं जहां से यह उन्हें मिलता हैं। न्राज कोई Enquiry Commission विठाया जाये तो, स्पीकर साहिब, मैं यकीन दिलाना चाहता हुँ कि ग्रगर वह Commission independent enquiry करे तो पता लग जायेगा कि 60 per cent quotas बाहर के बाहर बिक जाते हैं ग्रीर इसी तरह जिन को essentiality certificates मिलते हैं उन के quotas भी 70 फी सदी वहीं दिल्ली में और कलकत्ते में बिक जाते हैं। मेरे भाई ने कहा है कि स्नाप मेरे notice में लायें मैं enquiry करा कर action लूंगा। सो मैं उन के notice में लाना चाहता हुँ कि permit No. AG 26554/55/CC/D, dated 2nd May. 1956 जो कि पांच लाख का था और पिंगट No AJ 27649/56/AV/C.C.I/D जो कि 17500 का था इन के बारे में मेरी इत्तिलाह है कि यह दिल्ली में ही बिके और

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

ही नहीं बन्कि फर्जी vouchers बना दिये गये। अगर इस बारे में enquiry हो तो यह सब कुछ साबत हो जायेगा। यह permit उन के हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिब के 'मुंह टुटवीं गराईयें' हैं यानी जिन के साथ उन का खाना पीना अकट्ठा है। अगर इस की independent enquiry हो तो सब पता लग जायेगा। तो मैं अज कर रहा था कि इस ढंग से यह सबकुछचल रहा है।

फिर स्वीकर साहिब, श्राव को पता है कि undivided Punjab में sports industries में पंजाब का कितना नाम था। सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बिल्क सारी दुनिया में यह मश्हूर था श्रीर तमाम जगह यहां से यह माल जाता था श्रीर जब बटवारा हुआ तो जो श्रादमी sports में deal करते थे वहां से श्राये श्रीर यहां फिर से यह industry चलाने के लिये उन्हों ने struggle किया, श्रवने जेवर वेच दिये श्रीर यह काम शुरू किया। गवर्नमैंट की तरफ से उन को कोई मदद नहीं दी गई। उन्हों ने सिर्फ यही दरखास्त गवर्नमैंट से की कि हमें शहतूत की लकड़ी चाहिये क्योंकि sports के काम के लिये यह जरूरी है क्योंकि इस की जरूरत हाकी श्रीर बैट वगैरह बनाने के लिये होती है। यह भी कहा कि यह काशमीर से मिल सकती है। मुझे पता है कि उन्हों ने मिनिस्टर साहिब से एक ही request की गई कि वह लकड़ काशमीर में से मंगवा दें लेकिन काशमीर वालों ने श्रवनी industry शुरू कर दी। Sports industry के बारे में सरकार उन्हें mulberry wood supply न कर सकी। Sports industry जिस ने पंजाब का नाम सारी

supply न कर सकी। Sports industry जिस ने पंजाब का नाम सारी दिनया में ऊँचा किया था वहां ग्राज हमारी लापरवाही से ग्रीर हमारी सरकार की तरफ में कुछ न किए जाने पर पाकिस्तान उसे compete कर रहा है। दूसरे मुल्कों ने इस तरफ ध्यान दिया ग्रौर .हमारी industry को धक्का लगा है। जो कारखानेदार ग्रौर industrialists sports की industry में लगे हुए हैं वह ग्रब यह सोच रहें हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से तो इन्हें कुछ सहायता नहीं मिल रही इस लिये क्यों न Jammu Kashmir में जा कर industry शुरू कर दें। यहां पर इन्हें कहा गया कि mulbery की पैदायश कीजिए, दरस्त लगवाइए, लेकिन कोई इस तरह ख्याल नहीं किया गया। जो कुछ इस industry के लिये सरकार ने किया है मुझे वह पता है ग्रौर उसका इल्म है। इस लिये मैं ग्राप की खिदमत में ग्रज़ करना चाहता हूँ कि इस ढंग से यह सारा सिलसिला चलता है। स्पीकर साहिब, ग्रापको पता है इस बात का कि खाने की अशिया के बाद इनसान को दूसरी किस चीज की जरूरत पड़ती है, वह है कपड़ा। कपड़ों की जरूरत दूसरे नम्बर पर है और कपड़े की industry का हमारे प्रांत में क्या हाल है। हमारे सामने नकक्षे रखे जाते हैं लेकिन मैं स्रापको इसके बारे में ग्रर्ज करूँ कि इस industry के लिये इन्हों ने कुछ भी नहीं किया। ग्रापके Industry Department को इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि कैसे कपड़े की industry पंजाब में तरक्की कर रही है। ऋगर यह इस industry की तरक्की चाहते तो यहां पर Textile Mills लगाते। लेकिन इस तरफ कोई व्यान नहीं दिया गया मैं इस के

वारे में कुछ facts and figures ग्रापके सामने रख्गा। Punjab, Himachal श्रीर Jammu and Keshmir की कोई दो अढ़ाई करोड़ की आबादी है श्रीर एक श्रादमी के लिये 30 गज कपड़ा साल के लिये ज़रूर मिलना चाहिये इस तरह से 60 करोड गज कपड़े की जरूरत है लेकिन हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब ने बताया था कि यहां पर केवल 6 करोड़ गज कपड़ा पैदा होता है। स्रौर फिर यह वह industry है जो पंजाब में चल सकती है। ग्राज industry की क्या हालत है। Centre से Industry का गला घंटा जा रहा है, ग्राज दस दिन से लुध्याना में हड़ताल है ग्रीर वजीर साहिब को इस बात की फूर्सत नहीं कि वह जा कर इनकी हालत को देखें और centre से कहें कि staple पर टैक्स क्यों लगाते हो अगर यह टैक्स न लगाया जाए तो पंजाब में industry तरक्की कर सकती है। पंजाब में सारे हिन्दुस्तान की कपास की पैदावार में से 17%कपास पैदा होती है और इस वक्त जहां सारे हिन्दुस्तान में 516 Textile Mills हैं वहां पंजाब में सिर्फ 6 मिलें कपड़ा तैयार करती है । 17% कपास पैदा करके 516 मिलों के मुकाबले में हमारे हां केवल 6 मिलें हैं, तीन बड़ी श्रौर तीन छोटी। लेकिन Industries Department कोई मिल जारी नहीं कर सका । कपास यहां से वम्बई जाती है स्रौर वहां से yarn तैयार हो कर फिर यहां पर स्राता है खिहुयों पर कपडा बनने के लिये। कहा जाता है पंजाब खुशहाल है। यह खुशहाली की निशानी है। Sugar की मिलें खोल दी गई हैं। लेकिन ration जारी कर दिया गया है। कपड़े की ग्राज सख्त ज़रूरत है 60 करोड़ गज कपड़े की ज़रूरत है तो वहां 6 करोड़ गज मिलता है। यहां पर मिलें लगाने की बजाए कपास बाहर भेजी जाती है फिर उसे वम्बई में भेजने पर खर्च, फिर वहां से staple तैयार होकर ग्राए तो यहां पर ग्राने पर लर्च, फिर duty ग्रौर local octroi लगाई जाती है। इसी तरह कपड़ा भी बाहर से मंगवा कर इस भारी मांग को पूरा किया जाता है। मैं डाक्टर साहिब की खिदमत में ग्रर्ज़ करूँगा कि वह यहां पर मिलें लगवायें पंजाब के लोग बड़े मेहनती हैं ग्रीर वह वह चीजें तैयार करते हैं, जो Ceylon में जाकर बिकती हैं, Middle East के मुल्कों में बिकती हैं। हमारी जो industry है उसका नाम बाहर के इलाकों में है, लेकिन इस की मदद सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। ग्राठ दस ग्रादिमयों को कोटा दिया जाता है। Shri Abdul Ghani ग्रीर Shri Balram Dass Tandon ने इसके बारे में कहा भी है वाकई ऐसी चीजें चल रही हैं कि जहां खास श्रादमी quota वग़ैरह ले जाते हैं और दूसरों को open market में जाना पड़ता है फिर उन्हें एक सौ की चीज पर 150 या 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ग्रौर तरीका यह है कि किसी मिनिस्टर या डिप्टी स्पीकर के घर पर कोई तकरीब हो तो लोहे की चादरों का quota दे दिया जाता है, वह उसे इस्तेमाल नहीं करता बल्कि black market में बेच देता है। श्रीर फिर चाहे तकरीब में Governor Sahib को बुलाया जाए या Chief Minister साहिब को बुलाया जाए वह सारा खर्च उस तकरीब का उठाता है ग्रौर उसे कुछ पैसे बच भी जाते हैं। जिस rate पर सरकार उसे चद्दर supply करती है उस से दुगने rate पर वाजार में विक जाता है। इस ढंग से यह industry का महकमा चलता है। अगर यह जालन्यर

) ...

**,**≭

श्री जगत नारायण चोपड़ा]

में तशरीफ ले जाएं तो मैं वह ग्रादमी पेश कर सकता हूँ कि जिन्हें इस तरह के licences दिए गए हैं। मैं उनके नाम जान बूझ कर नहीं दे रहा वरनः मुझे पता है कि किस किस को इस तरह के quotas मिले हुए हैं। (घंटी) मैं निहायत ग्रदब से एक दो मिनट में ही गुजारिश करके खत्म कहँगा। यहां पर industry की तरक्की के लिये field है लोग मेहनती हैं, engineers हैं। देश में इन्हों ने नाम पैदा किए हैं copy करने में ग्रीर नई चीज़ें तैयार करने में। इनकी इमदाद करना जरूरी है। यह जो डेढ़ करोड़ की रक्म इस मद्द के अन्दर रखी गई है इसमें से एक करोड़ तो तनखाहों पर खर्च होगा ग्रीर 50 लाख से क्या तरक्की हम industry की कर सकते हैं। पैदावार के बाद industry की तरक्की हमारे सामने ग्राती है। Industry की तरक्की के लिये एक करोड़ से क्या बनेगा इस पर तीन करोड़ खर्च कीजिए चार करोड़ खर्च कीजिए। इसी industry की तरक्की से ही लोग खुशहाल हो सकते हैं ग्रीर सूबे से बेकारी दूर हो सकती है। इन ग्रलकाज के साथ मैं ग्राप का, स्पीकर साहिब, शिक्ष्या ग्रदा करता हूँ।

उद्योग मंत्री : मैं ने भी, स्पीकर साहिब, जवाब देना है इस लिये ग्राप से मेरी दरखास्त है कि speeches के लिये कुछ वक्त मुकरर्र कर दें ताकि वक्त मिल सके,।

श्री ग्रध्यक्ष : जो मैम्बरइस demand पर बोलना चाहें पाँच पाँच मिण्ट बोल लें। (These hon. Members who want to speak on this demand may speak for five minutes each.)

डाक्टर परमा नन्द : जनाब मुझे न तो Governor's Address पर बोलने के लिये वक्त मिला है न Budget की General Discussion पर, इस लिये मैं पाँच minute में अपने विचार नहीं रख सकता इस लिये बग़ैर बोले के ही बैठता हूँ।

चौधरी हिर राम (धर्मशाला): यह ठीक है कि हमारी Government ने industries में तरक्की की है और कावले दाद काम किया है लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जिला में इस तरफ कम ध्यान दिया गया है। यहां पर अराज यात की हैसियत poor है पैदावार कम होती है और एक साल में 4 महीने के लिये एक किसान का गुजारा चल सकता है और आठ नौ महीने इन्हें plains में आकर मजदूरी करनी पड़ती है और जीवन के अन्य वसीले ढूंढने पड़ते हैं। हमारे जिला के लिये कड़े जोर शोर से मांग की गई थी कि वहां पर 10sin की industry चालू की जाए। चार पांच साल तक मांग चलती रही लेकिन वह किसी और इलाके को दे दी गई।

इसके इलावा cement की industry की मांग थी इसके बारे में geological survey सरकारी तौर पर की गई और survey की report भी इसके बारे में आ चुकी है। चार पांच साल से यह मांग चली आ रही है और मैं ने कई बार इस के बारे में दिखाफत भी किया है। पिछले session में मेरे एक सवाल के है जवाब में Government की तरफ में कहा गया था कि इस 3rd Five-Year Plan में गवर्न मैंट cement factory जारी कर देगी। Government से बारहा दरखास्तें की जा चुकी हैं और अब भी दरखास्त है कि कम से कम वहां पर cement की industry तो शुरू कर दी जाए

और एक factory जल्दी बना दी जाए ता कि वहां के लोगों को relief हो सके। श्रौर जो commitment Government ने मेरे सवाल के जवाव में की हो उस को honour किया और Cement Factory 3rd Five-Year Plan में चलाई जाये। मैं इस बात के लिये वजीर साहिब का शुक्रिया ग्रदा करता हूँ। कुछ दिन हुए इस इलाका में ग्रौर survey की गई है जिस से जाहिर है कि इस धर्मशाला के पहाड़ों में चायना clay in abundance पाई जाती है Dr.A.C. Bhattacharya जो कि सरकार की तरफ से एक specialist होने के नाते Geological Survey की गरज से वहां भेजे गए थे उन्हों ने इस के बारे में Report दी है कि शाहमर श्रौर धर्मशाला की पहाड़ियों में Porcelain श्रौर Kaslin deposit मिलते हैं। यह in abundance पाए जाते हैं श्रीर fairly high degree of purity में पाए जाते । उम्मीद है कि Government इस मुग्रामले पर भी बहत जल्दी कोई action लेगी। क्योंकि यह एक ऐसी industry है जो म्राला पैमाने पर चलाई जा सकती है। इस लिये, मैं Government से दरखास्त कहुँगी कि इस China Clay की industry को ज़रूर develop करे और Cottage industry की शक्ल में इस काम को चलाया जाए ताकि इस इलाके की ग़रीब जन्ता को आराम मिल सके और कोई गुरबत से नजात पाके ग्रौर ग्रुपना ग्रौर ग्राने वाले बच्चों का पेट भर सके।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, industry ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੌ ਸਕਦੀ । ਹੁਣ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਗ ਛਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ mechanical ਹਥਿਆਰ ਦੇਈਏ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ mechanical workshop, tractors ਅਤੇ tubewells ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੌਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ industrial ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਖੇ<mark>ਤੀ ਲਈ ਅਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਤਾਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੌਦਾਵਾਰ ਵ</mark>ਧੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਏਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਣ । ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ industries ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ heavy industry ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜ ਕੇ capital ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਸਰੀ ਹੈ small-scale industry ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ employment ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ planning ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। Industry ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ raw-material heavy industry ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ਼ ਬੰਬਈ, ਕਲਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ mannufacture

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ Heavy Industry ਵਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ । ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਟਫਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ Heavy Industry ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ heavy industry ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ concessional rates ਤੇ ਯਾ co-operative basis ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ profit industry ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ Heavy Industry ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ small tractor manufacturing, vehicle manufacturing ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੌਂ ਵਡਾ tractor ਜਿਹੜਾ count ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਾ competition । ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਇਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ underselling industry ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਹੀ oveselling ਵੀ industry ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਟ profit ਤੇ ਵੇਵੇਗਾਉਹ ਵੀ industry ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ overprofit ਵਾਲਾ ਵੀ industry ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Heavy Industry ਅਤੇ Small Scale Industry ਦੌਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ Government ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ stable ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪਤਾ ਹੈ underselling ਅਤੇ ovrselling ਦੌਨੋਂ ਹੀ crime ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੌਕ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਬਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ prices association fix ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ manufacture ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੇਚੇ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ House ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ quota distribute ਕਰਦਿਆਂ favouritism ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ injustice ਛੇਤੀ ਤੌਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्री हुकम सिंह कामरेड (राय): स्पीकर साहिब, ग्राज industry पर बहस हो रही है ग्रीर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि industry किसी सूबे के लिये या किसी देश के लिये एक बुनियादी चीज है। ग्राज हम देखते हैं कि देश ने economical रास्ता ग्रब्तियार किया है इस का बहुत ज्यादा pressure पड़ रहा है। जितना ग्राज pressure पड़ रहा है इस का 80 फीसदी Land Holders पर पड़ रहा है जो

uneconomical है। दूसरे Agricultural Class इतनी ज़्यादा तादाद में पैदा हो गई है कि अगर सब को distribute किया जाये तो इतनी land हर एक के हिस्से में श्रायेगी जिस पर काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। इस लिये हमारे सामने यह चीज़ है कि जल्द से जल्द unemployment के मसले को हल किया जाये। मगर ये schemes जो बनती हैं ग्राज इस तरह की शक्ल ग्रस्तियार कर गई हैं कि जब हम employment exchange का Register देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि हजारों की तादाद में unemployment बढ़ती जा रही है। इस के इलावा unemployed workers भी हैं जो दिहातों में रहते हैं कभी नाम दर्ज करवाने शहरों में नहीं श्राते। यह एक ऐसा मसला है जो कभी बड़ी भयानक शक्ल में हमारे सामने रूनमा होगा। यह जो प्राब्लम है वह ऐसी है जिससे सूबे की बुनियादों को धक्का लगता है। ग्रगर इस सूबे को sound economy के basis पर रखना है तो यहां पर इंडस्ट्री को स्रहमियत देनी चाहिये। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सैकिंड प्लैन में तो इंडस्ट्री के लिये 934.16 लाख रुपया रखा गया लेकिन 199.32 लाख की रक्म इस प्लैन में काट दी गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि टोटल प्लैन के बजट में से इंडस्ट्री के हैड में से सब से ज्यादा कट लगाई गई। इससे साबित होता है कि हमारी सरकार इंडस्ट्री को बड़ी लाइटली lightly take up कर रही है। इसलिये मैं ग्रपनी सरकार से दरखास्त करूँगा कि अगर उन्हों ने इस सूबे को खुशहाल देखना है तो इस सूबे की इंडस्ट्री को तरक्की दें। श्रीर ज्यादा से ज्यादा इस डिपार्टमैंट के लिये रुपया प्रोवाइड किया जाए।

इंडस्ट्री को कामयाब बनाने के लिये जहां रा मैटीरियल, पावर श्रौर दूसरी चीजों की जरूरत होती है वहां यह भी लाजमी होता है कि लेबर श्रौर एम्पलायर के relations भी श्रच्छे रहें। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री श्रभी infancy में है इसलिये इसकी बुनियाद ऐसी मजबूत रखनी चाहिये कि श्रागे चलकर मजदूर श्रौर मालिकों के झगड़े न हो सकें श्रौर एक ऐसी प्राबलम हमारे सामने न श्रा जाए कि जिसके कारण हमारे यहां ऐजीटेशंज हों श्रौर बड़े बड़े हंगामें हों। (घंटी)

लोन ग्रौर कोटा का सवाल यहां हमारे कई साथियों ने दुहराया ग्रौर सोनीपत के case के बारे में यहां तक कहा गया कि ग्रखबार पर मुकह्मा चलाग्रो जिसने यह खबर निकाली। मैं सारी चीज in detail बताऊँ इतना तो टाइम नहीं क्योंकि ग्रापकी घंटी बज रही है लेकिन में दरखास्त करना चाहता हूँ कि ग्राज पंजाब के भ्रन्दर इतने करण्यान के केसिज हैं कि ग्रगर कहीं ग्रयूब जैसी कोई यहां गवर्नमेंट होती तो कितने ही ग्रफसरों को फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। इतनी embezzlement वहां पर हुई है कि जिसकी हद नहीं। ग्रगर वजीर साहिब मिसालें चाहते हैं तो मेरे साथ सोनीपत चलें—में डिसीडैंट भाइयों की तरह गलती तो करूँगा नहीं कि यहां शिकायत की ग्रौर जब तक वहां पहुँचे तब तक नकशा ही कुछ का कुछ हो गया। —तो मैं तो वहीं का वहीं ग्रापको बतला दूंगा कि कहां पर क्या होता है। जनाब ऐसे केसिज भी हैं जहां पर सौ-सौ रुपए रोज एक एक मशीन के लिये किराया दिया गया ग्रौर इस तरह से जब कोटा ग्रौर लोन मिल गया तो वह सारा ढांचा ही हटा दिया गया। एक कम्पनी में मेरा भी

[श्री हुकम सिंह कामरेड]

शेयर है लेकिन वह कम्पनी श्रापसे लोन नहीं लेगी जब तक मेरा नाम वहां पर है। तो कहना मैं यह चाहता हूँ कि कोई भी फैक्टरी ठीक तरीके से नहीं चल रही। इसलिये मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करता हूँ कि कोटा देने से पहले श्रपना डिस्ट्रक्ट इंडस्ट्री श्रफसर को भेज कर चैकिंग करा लिया करें श्रौर उसकी मार्फत सारी information ले लिया करें तब जा कर लोन दिया करें। (घंटी)

लोन के बारे में ग्रभी हमारे डिस्ट्रक्ट में 26 नवम्बर को एक मीटिंग की गई थी ग्रौर कहा गया था कि 2,000 रुपया तक सोसाइटी को दिया जाएगा पर उसके बाद न मीटिंग हुई ग्रौर न लोन का सिलसिला चला ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाव स्पीकर साहिव, चूंकि कुछ टैक्स के लिये ग्रीर कुछ इंडस्ट्रीज व कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में ग्रलग ग्रलग ख्यालात का इजहार किया है इसलिये मैं उनका जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हैं। पहली बात टंडन साहिब ने कही थी कि oil seeds पर purchase tax है इस लिये आयल इंडस्ट्री नीचे जा रही है। मैं इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके लिये एक बिल ले श्राना चाहता हुँ इसलिये जो कुछ बात होगी उस वक्त कही जाएगी कि परचेज टैक्स क्या है स्रौर क्या नहीं है। उन्होंने फरमाया था कि स्राढ़ितयों की तरफ से एक झगड़ा चलता है श्रौर उस झगड़े की वजह से उन्होंने हडताल भी की थी। वह मेरे पास ग्राए थे ग्रौर उन्हों ने एक डैपूटेशन के फार्म में मझे से बातचीत की। मैंने जवाब दिया कि स्राप हमें मेमोरैंडम दें तो हम विचार करेंगे कि बात क्या है लेकिन बजाए मेमोरैंडम के उन्होंने जाकर हड़ताल कर दी श्रीर बिजनिस ससपैंड कर दिया श्रीर उसके बाद सिफारिशें भिजवाई कि हमारा फैसला जल्दी करें। तो मैंने फिर जवाब दिया कि ग्रापका मैमोरैंडम तो स्राया नहीं मैं करता भी क्या स्रौर फैसला कैसे होता। उसके बाद त्यापार मंडल के चेयरमैन डा॰ गोपालदास ग्राए ग्रौर उन्होंने बताया कि लोग फैसला चाहते हैं। मैंने उनको सारी लीगल पोजीशन समझाई तो उनको यकीन हो गया कि उन्हें ला की इगनोरेंस है ग्रौर टैक्स उनको देना पड़ेगा। उन्हों ने फिर हड़ताल बन्द कर दी ग्रौर बिजनिस चाल कर दिया।

एक मेरे पुराने साथी चौधरी लहरी सिंह जी ने कुछ ऐतराज किए। बजाए इसके कि इंडस्ट्रीज का आइटम लेते उन्होंने कम्युनिटी डिवल्पमैंट के आइटम को ले लिया और उसमें जो उनका हिस्सा था उसके बारे में ही नुक्ताचीनी की। उनको मालूम होना चाहिये कि कम्युनिटी डिवल्पमैंट का जो काम होता है वह सिर्फ काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये ही होता है और वह भी पुरानी फार्मेशन के मुताबिक। इसमें जितना रूपया रिजर्व चाहिये था वह यहां नहीं दिया जाता। क्योंकि ब्लाक एरियाज में जो काम होता है उसके लिये आल-इंडिया बेसिज पर स्कीम बनती है और सैंटर से क्पया आता है इस लिये यहां वह रक्म नहीं मिल सकती। खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिये बोर्ड बना हुआ है, हैंडलूम कमेटी बनी हुई है जो स्कीम बनाती है और आल-इंडिया लैवल पर यहां पर वर्क होता है। मैं काटेज इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर इनचार्ज हूँ और खादी ऐंड विलेज इंडस्ट्रीज के लिये कह देना चाहता हूँ कि जितना रुपया हम सैंटर से मांगते हैं उसमें से कम से कम 40 फीमदी

ब्लाक एरिया में खर्च किया जाता है स्रौर 60 फीसदी दूसरे एरिया में खर्च किया जाता है। सन् 1963 तक यह सब blocks के नीचे श्रा जायेंगे :। श्राज भी जहां जहां यह काम चलता है। उस में से कुछ blocks area में स्राया हुस्रा है स्रौर कुछ स्रभी नहीं स्राया। काम को हम Co-operative Societies बना कर कर सकते हैं। खादी industry का काम Registered Co-operative Societies कर सकती हैं। village industry का काम है उसे या Registered Societies करती हैं या co-operative societies के जरिए करवाया जाता है । इस तरह से co-operative societies पर हम ने बहुत जोर दिया हुम्रा है । Development Department ने तमाम cottage industry का काम Joint Director of Industries and Joint Registrar Co-operative Societies, जो कि एक ही स्रादमी है, उस के सुपूर्व किया हुस्रा है। फिर तमाम blocks में Industrial Extension Officers लगाए हए हैं जिन्हों ने Training ली हुई होती है खादी industry की। खादी Commission ने पंजाब में नीलोखेड़ी में खादी की Training देने के लिये Institute खोला हुम्रा है। Government जिन म्रादिमयों को Industrial Extension Officer की post के लिये select करती है उन्हों ने नीलो-खेड़ी में या नासिक में Training ली होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हर Block के ग्रन्दर Industrial Extension Officer मौजूद हैं। जो Joint Director of Industries and Joint Registrar, Co-operative Societies है वह उन Industrial Extension Officers को साथ ले कर Co-operetive Societies बनाते हैं। Commission यहां पर village की तरफ से industries के लिये organisers मुकरर्र किए हुए हैं वह भी villages में जा कर Co-operative Societies के काम को तरीके से organise करते हैं। यह बात ठीक है कि काम उतना नहीं हुन्ना जितना होना चाहिये था लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि काम काफी हुआ है। Village Oil Industry में जो आदमी employed हैं उन की गिनती 2,326 है। यह उन की figure है जो कोल्यों का काम करते हैं। इसी तरह जो लोग bee keeping का काम करते हैं उन की गिनती 3,339 है। यह लोग ज्यादातर कांगड़ा ग्रौर कुल्लू में है। चौधरी हरि राम जी ने कहा था कि कांगड़ा में cement factory खोल दी जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। मैं पूछना चाहता है कि cement factory खोलने से क्या सब श्रादिमयों को रोजगार मिल जाएगा । सब लोगों को अगर रोजगार देना हो तो वह cottage industry के जरिए ही दिया जा सकता है। Non-edible oil soap industry में 300 स्रादमी काम करते हैं। Leather का काम 5,130 श्रादमी करते हैं। Hand made paper का काम 456 ग्रादमी करते हैं। Pounding of rice में 587 ग्रादमी काम करते हैं। Fibre Industry जो कि स्रभी चली है उस में 50 स्रादमी काम करते हैं। Palm का गुड़ बनाने में 53 ग्रादमी काम करते हैं। इसी तरह खंड सारी में 425 ग्रादमी काम करते हैं। यह तमाम काम villages में होता है। शरीब ग्रादमी जो मेहनत करके रोटी कमाना

[वित्त मन्त्री]

चाहता है उस को यह काम मिलता है। एक बात यह कही गई थी कि चमड़ा हम बाहिर से मंगाते है। यह टीक है leather यहां बाहिर से ही ग्राता है लेकिन जो यहां का leather है वह बाहिर भी जाता है। इस सम्बन्ध में स्राप statistical data के page 356 पर म्रांकड़े देख सकते हैं। वहां पर बताया हुम्रा है कितनी चीजें export होतीं हैं स्रौर स्रगते page पर यह लिखा हुस्रा है कि कितना चमड़ा import होता है । चमड़ा जो बाहिर जाता है उस को इकट्ठा करने में हमारे रास्ते में एक difficulty ग्राती है। वह यह है कि पहले जो लोग चमड़ा उतारते थे ग्रब उन्हों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया हुम्रा है। हम बहुत कोशिश करते हैं चमड़ा इकट्टा करने के लिये, ग्रौर हम ने कुछ flaying centres भी खोले हुए हैं। वहां पर हम लोगों को दावत देते हैं कि वह भाई ग्राएं स्रौर खुद स्राकर खाल उतार कर ले जाएं। लेकिन उन में भी लोग नहीं स्राते। जिन की leather co-operative societies हैं उन को हम flaying centres देते हैं लेकिन वह उन्हें लेने के लिये तैयार नहीं हैं। वह बाहिर से हीं चमड़ा खरीद कर काम करते हैं भौर जो half-tanned चमड़ा तैयार करते हैं उसे बाहिर भेजते हैं। ग्राज कल एक रवाज हो गया है कि सब लोग करोम के जते पहनना पसन्द करते हैं। लेकिन करोम यहां पर नहीं बनता। इस लिये वह लोग करोम बाहिर से मंगा कर जूते बनाते हैं। बाकी जो बातें कही गई हैं उन का जवाब देना मेरे scope में नहीं है इस लिये मैं उन का जवाब नहीं देना चाहता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हुँ कि हम सारा काम एक Plan के मुताबिक करते हैं श्रौर Government of India के साथ फैसला करके करते हैं जितनी भी बड़ी industries होती हैं उन को लगाने के लिये हमें Centre permission लेनी पड़ती है। Village industries के लिये भी Government of India ने एक Commission बनाया हुन्रा है। हम उन से रूपया ले कर सारा काम करते हैं। उस के लिये Government of India हमें finance करती है।

फिर स्पीकर साहिब, यहां पर कहा गया है कि जिला कांगड़ा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं जिस साहिब ने यह एतराज किया है उसे बताना चाहता हूँ कि अगर handlerafts को काम किसी जगह है तो वह कांगड़े में है। वहां पर beekeeping का और woollen cloth का काम होता है। राजा साहिब ने कहा था कि मेरे इलाके में जो लोग कम्बल बनाते हैं वह सारे Government को खरीद लेने चाहिएं। यह बात मुश्किल होती है क्योंकि जिन इलाकों में cotton मिल जाए वहां पर woollen cloth बेचने में तकलीफ होती है। कुल्लू में cotton नहीं है। वहां पर हम जितना काम करते हैं वह सब का सब वहां पर ही बिक जाता है। वह ऊनी कपड़ा हम नीचे नहीं लाते। इस के इलावा जो खादी वहां पर तैयार होती है वह भी वहीं बिक जाती है। इस के इलावा परामीने का भी काम जारी है। लेकिन परामीना हमें मिलता नहीं क्योंकि वहां के local आदमी परामीने को America भेजना चाहते हैं और indigenous use के लिये नहीं देना चाहते। उन्हें बाहिर भेजने से ज्यादा पैसे मिलते हैं। मैं इस सिलसिले में Industries Minister साहिब से भी

कई बार मिला हूँ ग्रौर उन्हों ने Government of India को approach भी किया है कि पशमीना बाहिर न भेजा जाए लेकिन ग्रभी तक कोई तरीका नहीं निकला जिस से पशमीना हमें मिल सके। Wool का काम जो है वह कांगड़े के जिले में चलता है ग्रौर हम loss पर spinning करवाते हैं। एक जगह पर थोड़ा सा yarn मिलता है लेकिन उस के लिये हमें ग्रादमी रखना पड़ता है जो उन से जा कर लाता है। वहां से yarn क्योंकि बहुत थोड़ा मिलता है इस लिये वह un-economical होता है। लेकिन loss के बावजूद भी हम काम चला रहे हैं।

इस के इलावा कहा गया है कि Newsprint factory वहां पर लगाई जाए क्योंकि वहां पर फर के trees बहुत हैं। लेकिन वह फर के दरक्त तो खहुों में लगे हुए हैं वहां से उन को बाहिर लाना बड़ा मुक्किल है। अगर हम newsprint तैयार करवाएं तो वह economical नहीं पड़ता।

फिर मेरे भाई कहते हैं कि ग्राप धर्मशाला में क्यों सीमिट फैक्ट्री नहीं लगाते हैं। ग्रिरे बाबा, वहां लगाएं कैसे? धर्मशाला में फैक्ट्री लगाएं कहां, कौनसी जगह है वहां फैक्ट्री लगाने के लिये। पहाड़ी जगह है कहीं ऊँचाई है कहीं निचाई है वहां लगाएंगे कैसे? ग्रगर लगाएं भी ग्रौर सीमिट बनाएं भी तो लाना मुश्किल है। उस पर खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि उसे लेगा कोई नहीं। तो मैं ग्रजं करता हूँ कि यह cement factories ग्रौर cloth mills Government of India की sanction के बगैर नहीं लग सकती हैं। हम उनको approach करते हैं, उन से मांग करते रहते हैं लेकिन जब तक उनकी मंजूरी न हो नहीं लगा सकते हैं। यह कहना कि हम कांगड़ा में यह नहीं करना चाहते वह नहीं करना चाहते वह सारकार का कांगड़ा की तरफ काफी ध्यान है ग्रौर उसकी तरक्की के लिये पूरी कोशिश की जाती है ग्रौर की जा रही है।

श्री ग्रध्यक्षः पंडित जी जितना वक्त ग्राप का कम हो गया है उतना ही extend कर दूंगा ताकि ग्राप को पूरा वक्त मिल सके। (I will extend the sitting to enable the hon. Minister to get full time for his speech.) उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल): Thank you, Sir.

स्पीकर साहिब, इसमें मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती और बहुत कुछ कहना मेरे लिये गैर जरूरी होगा कि industries की क्या अहिमयत है और इस हाऊ स में जो इस बारे में discussion हुई है उसकी क्या अहिमयत हो सकती है। इस debate की इबतदा तो बहुत अच्छी हुई थी और पहले जो तीन भाई बोले थे उन्हों ने काफी अच्छी बातें कहीं और बावजूद इसके कि उन में से एक मैम्बर साहिब अपोजीशन से ताल्लुक रखते हैं उन्हों ने इस debate की इबतदा की और बहुत अच्छी बातें कहीं थीं। मुझे आशा थी कि मैम्बर साहिबान industries की अहिमयत को अच्छी तरह से समझते हैं और इस लिये industries पर debate उसी level का होगा जिस level का कि यह मुस्तिहक है। लेकिन मुझे अफसोस है कि फिर भी दो तीन मैम्बर साहिबान ऐसे निकल ही पड़े जो यह बात भूल गए कि आज जो इस हाउस में debate हो रहा है वह industries के महकमे पर हो रहा है और industries की कुछ



[उद्योग मंत्री]

ग्रपनी खास ग्रहमियत होती है ग्रौर इस पर general level का debate होता। इस पर ठोस बातें करने की ज़रूरत होती है। वह इस बात को भी भूल गए कि • ग़लत ढंग की, बेबुनियाद ग्रौर कई किसम की ग़ैर जिम्मेदाराना बातें करना या ग़लत नुक्ताचीनी करना किसम की industries के महकमे की या industries department के कर्मचारियों की भी या ग्रौर किसी की भी नुक्ताचीनी करना कि जिस से ऐसा वायुमंडल पैदा किया जाए स्रौर ऐसी हवा कायम की जाए कि industries department में अन्धेरगर्दी मची हुई है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है और कोटा वगैरह जो raw materials का मिलता है उसमें अन्धेर मचा हुआ है इस का सूबा की industrial development पर बहुत बुरा ग्रसर पड़ता है। वह इस बात को नहीं समझ सके कि इस किसम की बातें करने से जो हकीकत पर मबनी न हों ग्रौर जो प्रांत में भौर जो प्रांत के industrial तबका में ग़लत impression पैदा करें industrialists पर श्रौर prospective industrialists पर बहुत बुरा स्रसर पड़ता है स्रौर इस किसम का ग़लत माहौल पैदा करना प्रांत की industrial development के लिए ठीक नहीं। तो मैं इस बात से इबतदा करूँगा कि जो जाती बातें कही गई हैं भ्रौर किसी २ जगह जहां कहीं कोई जाती दरद है भ्रौर जाती खलश है उसकी बिना पर जो बातें कही गई हैं उनको मैं नज़र श्रंदाज ही करूँगा। मैं श्रपने जवाब में सिर्फ उन बातों का ही जिक्र करूँगा जो मेरे लिये वाकियाती तौर पर उन के जवाब में कहने के लिये मेरे लिये जरूरी होगी। मैं ने श्राज श्रौर बहुत सी जरूरी बातें करनी हैं। कुछ State Governments के फैसले हुए हैं उनकी announcements भी करनी हैं। इस लिये मैं पहले अपना वक्त उन बातों का जवाब देने में नहीं लगाऊँगा जो इस नीयत से कही गई हैं जिसका कि मैं ने अभी २ हवाला दिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा सरसरी तौर पर, क्योंकि ग्राप भी नहीं चाहेंगे कि मैं इन बातों में ज्यादा पड़ू, इतना कह देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ जो कहा गया है वह बेबुनियाद, ग्रौर गलत है और उनके कहने में कुछ जाती खलश ग्रौर त्रग्राज हैं। ग्रगर मुझे ग्राखिर में कुछ थोड़ा वक्त मिलातो मैं वाकियाती तौर पर जवाब दंगाभी।

मैं आप से पहली बात यह अर्ज करूँगा कि यह साल industry के लिये बहुत अच्छा नहीं गुजरा। आप जानते हैं कि industry के सामने काफी दिक्कतें आई और काफी मुशकलात पेश हुई जिनकी वजह से industrial production पर और दूसरे कई पहलूओं पर काफी बुरा असर पड़ा। उनमें से एक खास दिक्कत जो आजकल भी चल रही है आप जानते ही हैं कि बिजली की कमी है। कई बार यह बात यहां पर कही जा चुकी है कि यह बिजली की कमी क्यों हुई और इस का जवाब भी दिया जा चुका है। अब मैं इस बात में नहीं जाता और लम्बी चौड़ी बहस नहीं करता। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि इस की वजह से industry को काफी धक्का लगा है। मैं यह बात भी आपको बताने की जरूरत महसूस नहीं करता कि industry के लिये बिजली life line है और industry की जान है और जैसे जैसे यह मिलती है उसके

म्ताबिक ही production बढ़ती है ग्रौर कम होती है। कम बिजली मिले तो कम production होगी और अगर ज्यादा मिले तो ज्यादा होगी और ज्यादा production ही industry की तरक्की की श्रीर कामयात्री की निशानी है। श्रगर कम बिजली मिले तो कम production हो जाती है श्रौर इसके साथ overhead charges बढ़ने से cost of production बढ़ जाती है। इस लिये कुछ ग्रसी से बिजली की कमी की वजह से कम production हुई ग्रौर industry पर उस का ग्रच्छा ग्रसर नहीं रहा। लेकिन इसके लिए कुछ कारण ऐसे पैदा हुए जिनके लिए कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। ग्रायंदा के लिये मैं ग्रर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक बिजली का ताल्लुक है गवर्नमैंट की तरफ से पूरी कोशिश होगी और मैं विश्वास रखता हूँ कि ऐसा कोई आयंदा के लिये मौका नहीं त्राने दिया जाएगा जब कि ऐसी मुश्किल जो कि ग्रब इस वक्त हो रही है वह हो। ग्राप जानते हैं कि इसी ग्राने वाले financial year में भाखड़ा को जो left house है उसके कुछ units चालू हो जाएंगे। इसी तरह bank power कोटला और गंगूवाल के power houses में एक २ जो extra unit लगना है वह लग जाएगा। इस लिये ग्रब ऐसी दिक्कत पैदा होने का इमकान नहीं है ग्रायंदा के लिये जहां तक existing industries का ताल्लक है । इसके इलावा भी गवर्नमैंट कुछ ग्रौर तजावीज सोच रही है कि thermal plants लगाए जाएं। Electricity Board के चेयरमैन साहिब को भी बुलाया गया श्रीर उनके साथ कई तजावीज discuss हुई हैं जिनकी तफसील में जाकर मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता लेकिन इतना श्रर्ज करना चाहता हुँ कि गवर्नमैंट ने इस बात पर काफी किया है ग्रौर कोशिश हो रही है कि ग्रायंदा के लिए बिजली की कमी की वजह से industry को कोई नुकसान न पहुँचे।

सब स्रगली बात खाम माल यानी raw material की है। इस की भी industry के लिये काफी दिक्कत रही खास तौर पर जिसे हम non-ferrous metals कहते हैं स्रौर उसमें भी खास तौर पर ताम्बा की। स्राप जानते हैं कि पंजाब में खास तौर पर जगाधरी स्रौर रीवाड़ी में ताम्बे की पुरानी industry है। यह metal controlled हो गया स्रौर इस की वजह से इस की खपत की जो capacity पहले पंजाब में थी उतना नहीं मिला स्रौर इस से इस industry को नुकसान हुन्ना। इसी तरह के स्रौर भी जो raw materials import होते हैं, engineering goods वगैरह के उन में भी कमी हुई स्रौर उस से नुकसान हुन्ना। यहां पर हौजरी industry का जिक स्राया था। यह ठीक है कि उस को धक्का लगा लेकिन इसकी भी वजह यही थी कि जो ऊनी धागा स्राता है स्रोर इस में इस्तेमाल होता है उसकी कीमतें भी ज्यादा रहीं स्रौर मिला भी कम ही। इसी तरह textile industry में भी raw materials की कुछ ऐसी ही दिक्कतें पेश स्राई। धागे की import में वहां भी दिक्कत रही। लेकिन यह सारी बातें स्राप जानते हैं Government of India से सम्बन्ध रखती हैं। यह सारा raw material जिस का कि मैं ने जिक्क किया है Government of India की import policy के मातहत import होता है। हमारी स्टेट गवर्नमैंट हमेशा

[उद्योग मंत्री]

यत्न करती रही है और आयंदा भी करती रहेगी कि law meterial की import में कोई दिक्कत न आए। हम आशा करते हैं कि ऐसी दिक्कतें आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। हमारी industries को ऐसी दिक्कतें होने के बावजूद भी हमारी production तसल्लीबस्श रही है। इस production में cement की production, काग़ज़ की production, धागा बनाना वग़ैरह शामिल हैं। इसी तरह light engineering की items है मसलन cycles, sewing machines, machine tools, काश्तकारी के ग्रीजार, hosiery की machines, e ectric motors वगैरह वगैरह की production तसल्लीबस्श रही है श्रीर श्रायंदा के लिये भी हमारी industries का future काफी अच्छा है। मैं इस सिलसिले में, इस्तसार के साथ, जो कदम उठाये गये हैं उन का जिक्र करूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि 31 licences ऐसे हैं जो Government of India की तरफ से नये industrial कारखाने लगाने के लिये issue हो चुके हैं। ग्रौर 22 ऐसे licences हैं जो Government of India की तरफ से factories की expansion के लिये जारी किए गए हैं। मैं हाउस को यह भी बताना चाहता हूँ कि बलभगढ़ के करीब Good Year Rubber Tyres की फैक्टरी लग रही है और इसी तरह से चण्डीगढ़ में antibiotics श्रीर electricity meters बनाने के कारखाने लग रहे हैं । फरीदाबाद में Tractors, को एक electric meters का और एक hand tools का कारखाना लग रहा है। लुध्याना और गुड़गांव में oxygen gas manufacture करने के कारखाने लग रहे हैं। इसी तरह से चण्डीगढ़ श्रौर लुध्याना में hosiery needles के कारखाने लग रहे हैं। गवर्नमैंट ने दो textile mills लगाने का फैसला किया है जिस में से एक फरीदाबाद श्रौर दूसरी की location का फैसला बाद में किया जाएगा। इसी तरह से दो electric furnaces श्राशा है कि जल्दी लग जाएंगे। पेश्तर इस के कि मैं स्रौर बातों का जिक्र करूँ मैं यह स्रर्ज कर देना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट गवर्नमैंट industry को बढ़ावा देना चाहती है--खास तौर पर large-scale industry को। जहां तक small-scale industry का ताल्लुक है इस में तसल्ली बख्श तरक्की हुई है लेकिन large-scale industry की development में हम काफी पीछे हैं । जब कभी भी मुझे industrialists से large-scale industry के मुतग्रलिक बात करने का मौका मिला है तो उन्हों ने कहा कि पंजाब गवर्नमैंट हमें क्या सहूलियतें देने के लिये तैयार है। हम ने उन्हें incentive देने के लिए cabinet level पर विचार किया। हम महसूस करते हैं कि ग्रगर कोई ग्रादमी बाहर से ग्रा कर large-scale industrial unit लगाना चाहे तो उसे जगह की बहुत दिक्कत होती है। इसलिये हम ने फैसला किया है कि कोई भी large-scale unit पंजाब में ग्रा कर किसी जगह लगाना चाहे सिवाए industrial areas के तो हम negotiated basis पर जमीन खरीदने की सहलियात देंगे। स्पीकर साहिब, श्राप जानते हैं कि पंजाब में छ: industrial areas है लुधियाना, जालन्धर, जमनानगर, सोनीपत, पानीपत और बहादूरगढ़।

पर हम loans, raw material, electricity की सहू लियात देते हैं। इन के अलावा हमारी कोई स्कीम नहीं थी कि किसी को facilities दी जाएं। अब हम ने फैसला किया है कि negotiated basis पर जमीन ले कर देंगे। नई industries set up करने के लिये industrialists को जगह की बहुत दिक्कत दरपेश आती थी। वहां पर बिजली और transport का भी बन्दोबस्त करने का यत्न करेंगे।

दूसरी बात है बिजली के मृतग्रहिलक। हाउस को पता है कि Finance Minister साहिब ने announce किया था कि जहां तक industry के लिये self-generated electricity का ताल्लुक है उस पर electricity duty नहीं लगाई जाएगी। इस के साथ साथ यह भी फैसला किया गया है कि जितनी भी self-generated electricity होगी उस पर ग्रायंदा दस साल के लिये electricity duty नहीं लगाई जाएगी। (cheers)

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, स्टेट गवर्नमैंट ने यह फैसला किया है कि आयंदा दस साल के लिये कोई भी नया टैक्स उस खाम माल पर नहीं लगाया जाएगा जो कि manu-facturing process के तौर पर इस्तेमाल होता हो।

फिर, स्पोकर साहिव, purchase tax के मताल्लिक कहा गया। इस बारे मैं मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी गवर्न मैंट ने बहुत आहम फैसला किया है कि iron, steel, coal श्रौर lubricants पर purchase tax उड़ा दिया जाएगा। (cheers) Finance Minister साहिब इस के मुताल्लिक बाकायदा एक बिल ला रहे हैं श्रौर श्राप के सामने रखेंगे। इस पर मैम्बर साहिबान उस वक्त discussion कर सकते हैं। गवर्नमैंट की तरफ से फैसला हो चुका है। यह भी फैसला किया गया है कि साल 1958-59 यानी अप्रैल, 1958 से जुलाई, 1959 तक कोई purchase tax sports industries से नहीं लिया जाएगा। (cheers) Purchase tax के बाकी aspects बिल पर discussion के वक्त ग़ौर किये जाएंगे। इस के साथ साथ एक श्रौर बहुत श्राहम फैसला हम ने किया है कि जो श्रादमी बाहर से श्राकर पंजाब में large scale industries लगाएंगे उन्हें हम माली इमदाद भी देंगे । उस शक्ल में नहीं जैसा कि ग्रब होता है। ग्राप जानते हैं कि इस वक्त हम loans दे कर माली मदद करते हैं, खाह वे Government loans हों या financial corporation की तरफ से हों या ग्रौर कोई हों। लेकिन ग्रब गवर्नमैंट ने फैसला किया है कि जो भी large-scale industrial units यहां पर लगाएं उनमें एक भरोसा पैदा करने के लिये एक भरोसा जमाने के लिए कि गवर्नमैंट यहां पर large scale industry को invite कर के एक अच्छो तादाद में चालू किया चाहती है, जहां भी किसी case में मुनासब होगा बात-चीत करके State की तरफ से financial collaboration भी होगी। यानी उसमें state हिस्सेदार भी बन सकेगी । ग्राप जानते हैं कि State की policy नहीं थी कि financial collaboration करे। आप सुन कर हैरान होंगे कि दूसरी पांच-साला plan में State की collaboration का छोटे मोटे कामों के लिए सिर्फ 5 लाख रुपया रखा गया था। अब State ने फैसला कर दिया है कि जो भी large scale units यहां पर लगाए, हमारे साथ

[उद्योग मंत्री]

बात चीत करे, जहां भी State Government मुनासब समझेगी, इसमें हमारी State participation होगी । इस सिलसिले में हमने एक ग्रौर फैसला भी किया है। इस वक्त National Council of Applied Economic Research की तरफ से industrial survey जारी है। हमने उसको एक basis बनाने फैसला किया है। उसको आधार बना कर हमारी industrial survey जारी रहेगी। जो उनकी recommendations होंगी उनको ले कर श्रीर State के दूसरे हालात को सामने रख कर State में किस तरह से हमारे resources हैं, वे State की industrial progress के लिये इस्तेमाल हो सकते हैं। उनकी बाकायदा planned project बना कर मुसलसल तौर पर उनको जारी रखने का फैसला किया है। इसके साथ हो सम्बन्ध रखने वाला फैसला यह हुआ, गवर्नमैंट की तरफ से Finance Minister साहिब ने कहा कि जो हमारा village industries board है उसके लिए जो Centre की तरफ से approved schemes हैं उनकी खरीदो-फरोखत के लिए कोई purchase tax न लिया जाए । (Cheers from Treasury Benches) तो State Government ने ये 7 फैसले किए हैं industry को स्रौर incentive देने के लिए स्रौर industry को प्रोत्साहन देने के लिए। पहला यह कि गवर्नमैंट ने negotiated basis पर जमीन खरीद कर के देने का फैसला किया। बिजली देने के मुताल्लिक फैसला किया, इसी तरह financial collaboration के मताल्लिक फैसला किया, कोई नया tax, raw material पे न लगने का फैसला किया, कुछ raw material पे जो purchase tax लगा है उसके छोड़ने के मुताल्लिक फैसला किया। मैं यह अर्ज करता हूँ कि ये बहुत अहम फैसले हैं जो State Government ने इस वक्त किए हैं और वे इसी गर्ज से किए हैं कि पंजाब में नई industry को invite करने के लिए incentive दे कर एक अच्छा वायुमण्डल पैदा किया जाए। त्रर्ज़ किया था कि हम large-scale industry में काफी पीछे हैं । उसके लिए हमें कोई न कोई incentive देना है। कुछ ऐसा impression है जो हमारे देखने ग्रौर भुनने में ग्राया कि State Government की तरफ से कोई ऐसे ग्रहम steps नहीं उठाए जाते जिन से कि large-scale industry को invite कर सके। उस impression को दूर करने के लिए और large-scale industry को बढ़ावा देने के लिए हम ने ये सारे फैसले किए हैं।

ग्रव मैं industrial areas के मुताल्लिक ग्रपनी brief सी report पेश करता हूँ। मैं ने पहले industrial areas का जिक्र किया था। हमारे पंजाब में जो 6 industrial areas हैं उन्हों ने काफी ग्रच्छी तसल्लीवस्था तरक्की की है। इस साल में इन 6 industrial areas में 316 नई factories लग चुकी हैं। उनमें से बहुत ज्यादा तादाद लुध्याना में लगी। लेकिन कुछ जालन्धर, सोनीपत, बहादुरगढ़ ग्रौर जगाधरी में भी थोड़ी लगी हैं। इस तरह से हमारे industrial areas में इस तक्त 1,142 factories पहले ही काम कर रही हैं। हमारे 700

plots ग्रमी बाकी हैं जो develop नहीं हुए हैं। उनके लिए मैं ग्राप से प्रार्थना करूँगा कि हम इसके लिए बहुत keen है कि बाकी 700 plots भी बहुत जल्दी develop हो जाएं। उनमें industrial units लगें। उसमें ग्रब कुछ दिवकत है। जिन्हों ने plots allot करवाए हैं वे किसी वजह से बना नहीं सके—
Profiteering motives हैं या कुछ ग्रौर motives हैं। जो ऐसे plots न बनने वाले हों उनको हम resume करके भी यत्न करेंगे ताकि वे जल्दी से जल्दी develop हो जाएं। ग्रौर हमें ग्राशा है कि वे बाकी भी जल्दी develop हो सकेंगे ताकि ये तमाम industrial areas में जितने plots हैं पूरी हद तक develop हो कर काम करें। उनको खाम माल ग्रौर बिजली वग़ैरह की जो facilities दी हैं मैं उनकी details में नहीं जाना चाहता क्योंकि time इतना नहीं है।

चंडीगढ़ Capital के मुताल्लिक भी कुछ मुख्तिसर तौर पर report पेश किया चाहता हूँ। ग्रापको पता होगा कि ग्रभी ग्रभी 25 plots negotiations की विना पर 25 industrialists को दिए हैं। हम ने यह incentive दिया है कि ग्रगर वे ग्रपने लिए हुए plot को एक साल के ग्रन्दर २ factory लगा कर develop कर लेंगे तो हम उनको 25 फीसदी rebate भी देंगे। यह खुशी की बात है कि हम ने जितने plots दिए हैं उन में बहुत सी तादाद ऐसी है जहां factories बन रही हैं, लग रही हैं। हम ग्राशा रखते हैं कि वे तमाम के तमाम 25 ग्रादिमयों को जो rebate का वायदा दिया था वे ले सकेंगे। मैं ने यह Capital के मुताल्लिक ग्रर्ज किया। जल्द ही यहां antibiotics की एक बहुत वड़ी factory लग रही है। उसके साथ २ कुछ machine tools, बिजली का सामान, rolling mill, cycle hubs ग्रौर freewheel की industrial units चण्डीगढ़ में लगेंगी।

Industrial Estates के मुताल्लिक भी कुछ कहना जरूरी है। मैं मुखतिसर तौर पर कहूँगा। लुध्याना में काम शुरू हो चुका है। 52 plots में factories बन चुकी हैं। उनमें से 44 factories allot हो चुकी हैं। उन में काम शुरू हो गया है। बाकी 8 department के supervisory staff के पास हैं। इस लिये सारे के सारे जितने plots हैं allot हो जाएंगे और उनमें काम शुरू हो जाएगा। 108 plots, और जैसा कि पहले अर्ज किया, मुकम्मल होने वाले हैं। जैसे वे मुकम्मल हो जाएंगे उनकी allotment वगैरह कर दी जाएगी। इसी तरह जहां २ industrial estates हैं—मालेरकोटला, बटाला, सोनीपत व नीलोखेड़ी में काम शुरू हो गया है। जमीन ले ली है। project scheme मुकम्मल हो चुकी है। Estimates बन चुके हैं; tenders वगैरह invite हो चुके हैं। जो industrial estates बनने वाली हैं उन जगहों पर वे भी अगले financial year के अन्दर २ वन जाएंगी।

श्राप इस बात को जान कर खुश होंगे कि बावजूद इस बात के इस साल बिजली की shortage रही हम ने तसल्लीबख्श तरक्की की; 400 नई units को नए connections दिए गए। उनको 8,500 horse power बिजली दी गई।

[उद्योग मंत्री]

इसो तरह से क्रांप जानते हैं कि mineral resources के मुताल्लिक State Government की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया था। उनकी investigation के लिये जो काम होताथा, Central Government के Geological Department की तरफ से geological survays होतो थीं। अब State Government की तरफ से geological experts रखने का फैसला हुआ है। लेकिन अब State Government ने Geological Experts को employ करने का फैसला किया है ताकि जो हमारे mineral resources हैं उनका बाकायदा तौर पर survey हो सके और यह सोचा जा सके कि उनकी utilization किस तरह से की जा सकती है। मैंने पहले भी यह बात अर्ज की कि हमने तीन Highly qualified experts को रखने का फैसला किया हुआ है। जिसके लिये advertisement वगैरह हो चुकी है, जो कि हमारी industrial development के लिए guidance वगैरह होंग्।

पेश्तर इसके कि मैं ग्रौर बातों का हवाला दूं, Seheduled castes ग्रौर Scheduled Tribes की बाबत कुछ मुख्तसर तौर पर अर्ज कर देना जरूरी समझता हैं। इस वक्त हमारे सुबा में 10 Industrial Training Centres work कर रहे हैं जिनमें १७२ हरिजन ग्रौर Scheduled Caste लड़कों को training दी जा रही है। इस पर एक लाख 20 हजार रुपया खर्च त्राता है। वह त्राप जानते हैं कि पटियाला, कपुरथला, जींद, लोहारू, महेन्द्रगढ, धनौला वग़ैरह में हैं। इसी तरह Scheduled Castes के 239 Members मुब्तिलिक mills श्रीर श्रदारों में training हासिल कर रहे हैं। विमुक्त जातियों के 26 मैम्बरों के लिए 4,100 रुपए के खर्च पर training का प्रबन्ध किया है। जो लड़के ग्रौर लड़कियां हमारे Industrial Training Centres में training हासिल कर रहे हैं उन में Scheduled Castes ग्रौर Scheduled Tribes के लिए admission की तादाद में 21% की reservation को हुई है। इस तरह यह सारी schemes कोई 18 लाख की बनती हैं जिनमें हरिजनों पर जो खर्च किया जाता है वह तकरीबन 3.7 लाख रूपया का बनता है। इसी तरह लाहौल ग्रौर स्पीती के मुताल्लिक है। वहां पर हमने wool spinning and weaving के लिए, पशमीना की कताई, नम्दा की बुनाई श्रौर कशीदाकारी वगैरह पर जो खर्च करने का प्रबन्ध किया वह कोई पौने दो लाख के करीब है। यह मैंने मुख्तसर तौर पर उन activities की report श्रापके सामने रखी जो कि इस department की हैं।

श्रव मैं उन points को लेता हूँ जो कि यह। पर बहस के दौरान में कुछ मैम्बर साहिबान की तरफ से उठाए गए। टण्डन साहिब ने यह गिला किया कि जो मदद जरायत की development के लिए गवर्न मैंट ने की, उतनी industries के sphere में नहीं की। श्रगर तो वह सिद्धान्त यानी policy की बात करते हैं तो वह जानते होंगे कि पहले पलान के दौरान हमारा ध्येय जरायत को priority देने का रहा ताकि मुल्क की जरायती पैदावार को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद दूसरी पांच साला योजना

के अन्दर हमारा emphasis जरायत के साथ industries पर भी रहा। आइन्दा जो चोज होने वाली है, तोसरी पलान आप के सामने आएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था है——Economy है उसकी ठीक करने के लिए, अच्छो सतह पर लाने के लिए, मुल्क की आमदन बढ़ाने के लिए industries को बढ़ावा देना होगा। इसमें सन्देह की बात नहीं है।

शाड़ी इण्डस्ट्री के मुताल्लिक भी उन्होंने कहा। यह ठीक है कि पंजाब में इस इण्डस्ट्री को काफी अपनाया गया है। इस सिलसिले में जब भी कभी मौका मिलता रहा है, हम अपना point of view centre को देते रहे हैं और जो दिक्कतें हैं उनके सामने रखते हैं।

इतके अलावा Electricity duty के मुताल्लिक उन्हों ने फरमाया। कुछ फैसले जो हुए वह तो बता दिए गए हैं। उसके अलावा जो बातें हैं वह Finance Minister साहिब के ज़ेरे गौर होंगी, मुनासिब वक्त पर उन पर discussion भी होगी और उसके बाद House को आगाह कर दिया जाएगा। इसके साथ उन्हों ने यह भी कहा कि जो thermal plants लगाएं उनके लिए liberal loans गवर्नमैंट की तरफ से दिए जाएं। यह बात पहले ही गवर्नमैंट के ध्यान में है और गवर्नमैंट ने पहले ही यह फैसला किया हुआ है कि जो लोग ऐसे plants लगाएं गवर्नमैंट उनको financial तौर पर liberally मदद देगी।

Industries और Labour के मुताल्लिक भी उन्होंने कुछ बाते कहीं। और खास तौर पर यह बात भी कही कि जो 10 लाख रुपया it dustrial मजदूरों की, जो बिजली की वजह से बेकार हो गए, मदद के लिए गवर्नमैंट ने रखा है, वह बहुत कम है। हो सकता है कि यह कम हो। मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे अभी २ Finance Minister साहिब ने बताया है कि अभी तक गवर्नमैंट के पास इस सम्बन्ध में कोई demand नहीं आई। यह आखिरी फैसला तो है नहीं। अगर जरूरत ज्यादा महसूस हुई और माँग ज्यादा आई तो गवर्नमैंट इस पर दुबारा सोच सकतो है कि इस मद में और ज्यादा रुपया दिया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह loan है, कर्जा है और वह सिर्फ उन्हीं को दिया जाना है जो कि इस वक्त लेना चाहते होंगे। यह किसी पर ठौंसा तो नहीं जा सकता। इसलिये अगर इसकी ज्यादा मांग आई तो Finance Minister साहिब इस बात पर विचार करेंगे।

एक बात श्रीर टण्डन साहिब ने कही जो कि बहुत मुनासब थी। इसपर पहले ही गवर्नमैंट ने विचार किया है। उन्होंने बताया कि जो Essentiality Certificates श्रीर कोट वर्गेरह issue होते हैं उनकी बाबत काफी एतराज हुए हैं। इस House में भी होते हैं श्रीर बाहर भी होते हैं। ठीक है कि जो Essentiality Certificates issue होते हैं या जो कोटे sanction होते हैं कुछ percentage जरूर ऐसी निकलती होगी जो नामुनासिब होती हो, जायज न होती हो—नाजायज होती हो। इसके लिए उन्होंने यह कात कही कि कोई ऐसा ढंग निकाला जाना चाहिए जिससे ऐसे श्रादमी जो इस तरह से Essentiality Certificates या quotas हासिल करते हों श्रीर

[उद्योग मंत्री]

नाजायज तौर पर उनका इस्तेमाल करते हों उन्हें public के सामने लाया जाए। मैं ग्राप के द्वारा उनको बता देना चाहता हूँ कि हमने पहले ही इस बात का फैसला कर रखा है कि इस सारी बात को, ग्रपनी जो industries के सम्बन्ध में Advisory Committee है, उसके सामने रखेंगे। यह विचार इस वक्त हमारे सामने है। मैं नहीं कह सकता कि कल को वह हमें क्या मशिवरा दें। लेकिन ग्राप उन्होंने approve किया ग्रीर इसमें industries के लिए कोई खास नुक्सानदेह बात न हुई तो हमारा इरादा है कि जो भी Essentiality Certificates वग्नैरह हम issue करते हैं उनकी बाकायदा तौर पर list गाया करें—उसके लिए जैसा भी मुनासिब ढंग इशायत करने का ठीक समझें वह इस्तेमाल कर लें तािक लोगों को पता लग सके कि फलां २ को फलां काम के लिए Essentiality Certificates वग्नैरह issue हुए हैं ग्रौर ग्राप किसी ने उस मौका पर कोई मुनासब एतराज करना हो तो कर सके। इसलिए यह proposal पहले ही हमारे ध्यान में है ग्रौर जेरे ग्रौर है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ग्राज किया, इसका फैसला Advisory Committee के मामने रखकर ही करेंग क्योंकि industries को view point समझने के बाद ही कोई फैसला करना मुनासिब बात होगी।

इस के अलावा उन्होंने एक और बात कही कि industry को develop करने के लिए political consideration नहीं लाई जानी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल सिदकदिलों से मानता हूँ और इस पर कोई दो राए पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने Rita Sewing Machine की मिसाल लेकर बात कही। इस वक्त वह सारे वाकियात तो मेरे सामने नहीं हैं लेकिन जो कुछ मुझे जबानी तौर पर याद है; वह यह कि उन्होंने loan के लिए दो applications दे रखी थीं। एक State Government को और दूसरी किसी और जगह—गालबन Industrial Finance Corporation को। Rules के मुताबक दो जगह applications नहीं चल सकती थीं। दूसरे, जहां तक जबानी तौर पर मुझे याद है, वह यह कि हम जो loans देते हैं वह small scale industries को देते हैं और जो Rita Sewing Machine Factory है वह Small Scale Industries की definition में नहीं आती।

अब अगर टण्डन साहिब यहां पर होते तो मैं उन्हें समझाता कि हमारा जो loan देने का system है वह कुछ regulate किया हुआ है। अगर थोड़े amount का loan हो तो वह गवर्नमैंट देती है और जो उस से ज्यादा हद का loan हो तो उसे Punjab Finance Corporation देती है और अगर उस से भी ज्यादा हो तो उस के लिए Central Government की तरफ से जो Industrial Finance Corporation बना हुआ है उस की तरफ से loan मिलता है। जहां तक मुझे याद है जितने loan के लिए उन्हों ने apply किया था उतना loan यह गवर्नमैंट एक

ही industry के लिए sanction नहीं कर सकती थी। बहरहाल वह दूसरी जगह मे ले सकते थे। तो इस में कोई politics की बात नहीं रह जाती।

चौधरी लहरीसिंह जी भी हाउस में नहीं बैठे हुए। उन्हों ने एक बहुत मुनासिब बात कही है कि rural areas का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ग्रौर वहां पर भी industries जारी करनी चाहिएं। मेरे पास वक्त इतना नहीं कि मैं सारी बातें कह सकूं। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि उन की यह बात बड़ी मुनासिब है ग्रौर गवर्नमैंट पहले ही इस बात से वाकिफ है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो 3rd Five-Year Plan बनने वाला है उस में rural industries के लिए मुनासिब जगह होगो ग्रौर उस period में हम ने कुछ rural industrial estates भी बनाने हैं जो कि इस बात को सामने रख कर किया जाएगा कि rural areas में cottage industries को बढ़ावा मिल सके। इस की तफसील में जाने के लिए ग्रव मैं उयाद वक्त नहीं ले सकता।

एक बात यहां पर और कहीं गई थी जो कि मिनिस्टरों को जो discretionary amount इस्तेमाल करने के लिए मिलता है उस के बारे में कहीं गई थी। अगर्चे इस चीज का industries की demand से कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी क्योंकि इस के मुताल्लिक कुछ ग़लतफहमी पैदा हो सकती है इस लिए मैं थोड़ी सो position वाजे ह कर देना चाहता हूँ। यह जो discretionary amount हरेक मिनिस्टर को मिलता होता है उस को यह सिर्फ development के कामों पर खर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पुली की जरूरत होती है और P.W.D. के महकमा की तरफ से उसे मंजूर कराने में देर लगती हो कोई मिनिस्टर देखता है कि यह जरूर बननी चाहिए तो वह इस fund में से बनवा सकता है। इसी तरह किसी स्कूल में कोई छोटा मोटा कमरा बनवा सकते हैं या किसी स्कूल की मुरम्मत पर खर्च कर सकते हैं जो कि department के जिरए कराने में ज्यादा देर से हो और यह भी हो सकता है कि उस department के जिराण कराने में ज्यादा देर से हो और यह भी हो सकता है कि उस department के funds यह चीज न allow कर सकते हों और वह हो भी न सकता हो। यह बाकायदा मुनासिब तरीकों से खर्च किया जाता है और मुझे उम्मीद है कि मैम्बर साहिबान यह महसूस करेंगे कि यह provision बड़ी मुनासिब है।

फिर सरदार राम दयाल सिंह ने pig iron की कमी के मुताल्लिक कहा था। उस के जवाब में अर्ज करता हूँ कि पिछले साल कुछ कमी हुई थी। मैम्बर साहिब ने पूछा था कि State गवर्नमैंट ने इस के मुताल्लिक क्या किया है? यह बात ठीं कहै। इस के मुताल्लिक हम ने कोई एलान तो नहीं किया हुआ लेकिन जो इस industry वाले हैं वे जानते हैं कि जो shortage pig iron की हुई थी उस को हम ने solve कर लिया है। मैं ने इस बारे में भिलाई steel plant वालों से personal तौर पर वातचीत की थी और pig iron के dispatches बढ़वा लिए थे। और इस के नतीजे के तौर पर यह इतना आने लग गया कि अब यह कहने लग गए हैं कि अब यह ज्यादा आ गया है अब यह बन्द करवा दें वरना हमारे पास इतना रूपया ही नहीं कि हम इस की delivery भी ले सकें। कोई time आ जाता है जब कि railway के

[उद्योग मंत्री] जिरिया despatches पूरे न हो सकें और उस की वजह से यहां कुछ कमी महसूस होने लग जाये। इसी लिए यहां कुछ कमी आई थी लेकिन अब यह इतनी नहीं है। कभी र यह चीजें हो जाती हैं पर उन का इन्तजाम फौरन कर लिया जाता है।

फिर उन्हों ने भिलाई के pig iron की quality के बारे में कहा कि 75 per cent तक वह खराब होती है और इस तरह से बहुत waste हो जाता है। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि भिलाई के pig iron में कोई इतनी high percentage खराब हो जैसा कि उन्हों ने बताया है।

फिर इस के बाद उन्हों ने अपने हल्के की industrial estate की allotment की बात की है कि वह ठीक नहीं हुई। आज मैं ने अभी २ आप को बतलाया है कि ऐसी 44 units वहां पर थीं। आप की वाक फियत के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन की allotment के लिए बाकायदा तौर पर हम ने एक allotment committee बनाई है और उस में non-official element भी शामिल किया गया है। सब non-official मैम्बरों के नाम मुझे याद नहीं लेकिन इतना जरूर याद है कि उस constituency को represent करने वाले M.L.As जरूर उस कमेटी में थे और उस कमेटी ने बाकायदा तौर पर यह allotment की और उन्हों ने ही यह तमाम फैसला किया। मुझे तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि वहां पर allotment में कोई favouritism हुई है या nepotism की गई है। अगर कोई ऐसी बात कहते तो उस की enquiry करा लेते। जहां तक मुझे याद है उस कमेटी में दो local M.L.A's. थे। अब इस के बाद भी अगर यह कहा जाए कि उस में favouritism हुई है या nepotism हुई है तो ठोक न होगा। हमारे notice में तो कोई ऐसा instance नहीं आया। इस से आप समझ सकते हैं कि इस में कोई खास वजन दिखाई नहीं देता।

एक बात उन्हों ने महसूल चुगी के बारे में कही है कि बटाले में महसूल का rate कम है और लुधियाना में बहुत ज्यादा है। इस बारे में मैं अर्ज करता हूँ कि Municipal Committees autonomous bodies होती हैं और सरकार उन के कामों में दखल नहीं दे सकती और सिर्फ advise कर सकती है। यह Municipal Committees का अपना काम होता है।

एक मैं मबर साहिब ने hand-loom rebate के बारे में बहुत जोर दार बात कह कर पता नहीं कितना strong point बनाने का यत्न किया है। अब मैं सारे वाक्यात दुहरा तो नहीं सकता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि February, 1956, की पहली fortnight में hand loom rebate का week मनाया गया था। उस के बाद जहां तक मुझे जजानो याद है 8 या दस दिन बाद गवर्न मैंट के notice में कुछ irregularities आई और उस मामले को हमारा Vigilance Department enquiry कर रहा है। एक मैम्बर साहिब ने फरमाया है कि जो D.S.P. उस case की enquiry कर रहा है उसे दो या तीन बार यहां चण्डोगढ़ में बुलाया गया है और उसे कहा गया है कि वह enquiry को change कर दे जो किसी की मर्जी के मुताबिक हो। मैं इस बात को मानता नहीं। अगर उन का इशारा मेरी जात पर हो तो मैं वाजेह

तौर पर कह देना चाहता हूँ कि जो enquiry Vigilance staff कर रहा है मेरा उस department के साथ कत्तई कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ने उस D.S.P. का नाम भी श्राज सुना है श्रौर श्रगर उन का इशारा किसी श्रौर वज़ीर की तरफ हो तो मैं तो यही समझता हूँ कि इस में कत्तई कोई सचाई नहीं। यह तो किसी के दिमाग़ की इस्तराज हो सकती है। यह मामला Chief Minister साहिब तक जो Vigilance Department के incharge हैं, पहुँच चुका है। इस enquiry के बाद जाबता के मुताबिक जो मुनासिब होगा वही किया जाएगा। यह तो केवल insinuation है श्रौर यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ग्रौर कितना वक्त लेना चाहते हैं । (How much more time would the Hon'ble Minister like to have to finish his speach?)

उद्योग मंत्री : दस मिनट के लिए Assembly को बढ़ा दें। पांच मिनटों में मैं खत्म कर दूंगा और पांच मिनटों में ग्राप demand put कर लें।

श्री ग्रध्यक्ष : दस मिनटों के लिए House extend कर दिया गया है। (This sitting of the Assembly is extended by ten minutes.)

उद्योगमन्त्री: तो ग्रब एक मैम्बर ने एक firm के मुताल्लिक बात कही थी कि उस को Essentiality Certificate या import licence दिया गया है।

मैं किसी individual का reference यहां पर नहीं करना चाहता। अगर किसी भाई को किसी individual firm से कोई खिलश है या जाती रंजश है तो वह इस हाउस की शरण लेकर कहना बहुत मुनासिब नहीं मालूम होता। फिर ऐसे ज्यक्तियों की अदम मौजूदगी में जो यहां पर contradict न कर सकें और अपने आप को defend न कर सकते हों इस तरह की बातें हाउस के अन्दर लाना मुनासिब नहीं। मैं तो इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इस तरह की बातें करने वालों में हिम्मत है तो हाउस से बाहर जा कर खुले आम कहें और अगर उस firm ने इसका notice लेना मुनासिब समझा तो लेगी। बाहर आप अपनी जाती रंजश निकालें या और कोई खिलश हो वह निकालें हमें इससे सरोकार नहीं लेकिन यहां पर इस तरह की बातें कहना अच्छा मालूम नहीं देता।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम किसी individual firm के बारे में नहीं सोचते। न हम किसी firm के ग्रंदरूनी हालात को देखते हैं। मैं तो department का incharge होने के नाते जानता हूँ कि क्या हो रहा है। यह individually नहीं देखता कि किसो ने machinery लगाई या नहीं ग्रौर उसके घर के हालात क्या हैं। यह कहना कि किसी मिनिस्टर का इस individual firm से कोई सम्बन्ध है यह बेबुनियाद बात है। इस firm के बारे में मैं ने Director साहिब से report मांगी श्रीर उन्हों ने मुझे written report दी है। स्थाल तो था कि उसके कुछ

[उद्योग मंत्री]

relevant portions पढ़ कर सुना दूं लेकिन अब जरूरी समझता हूँ कि उस सारी report को पढ़ दूं जो Director of Industries ने मुझे लिख कर भेजी है। वह

"I have investigated into the case and I should like to report that M/s Royal Foundry, Batala, have, during the last two years equipped themselves fully for the manufacture of lathes of various sizes, up to graded specifications, under the guidance of the Small Industries Service Institute of the Government of India. This unit was inspected not only by the District Industries Officer but also by the Deputy Director (Industrial Supplies) before an essentiality certificate was granted to it. Essentiality Certificates have been granted during the period October, 1959 to March, 1960, to a total value of Rs 1,38,000 approximately, for various types of steel and wire in accordance with the requirements of the firm. It is correct that the firm has applied for special alloy steel with 0.25 per cent carbon and nickle chromium valued at Rs 27,000. This alloy steel is required by the firm for making lathes of precision standard. Similar facilities would be made available to any other firm producing similar products."

तो यह है written report जो मुझे Director साहिव की तरफ से भेजी गई। प्रगर वह मैम्बर साहिब जिन्हों ने इस firm के बारे में शिकायत की अगर वह इस report को challenge करते हैं तो मैं इस case की खुले तौर तर enquiry करवाने को तैयार हूँ। (प्रशंसा) लेकिन अगर जो कुछ उन्हों ने कहा वह जाती तौर पर firm के किसी member से खिलश की वजह से और जातियात की वजह से नहीं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस तरह का action नामुनासिब होगा मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर वह कुछ कहना चाहें तो बाहर जाकर कहें और firm वाले आपस में इनसे सुलझ लेंगे। लेकिन हाउस के अन्दर इस तरह की वातें नहीं करनी चाहिएं थीं।

लाला जगत नारायण जी ने कुछ बातें कहीं। वह बैठे नहीं हैं क्योंकि उन्हों ने जो कुछ कहना हो कह दिया और sensational बातें कहीं और बग़ैर जवाब सुने खिसक गए। अब उनकी बातों के बारे में क्या कहूँ कि जब वह मैम्बर मौजूद न हो जिन्हों ने कुछ बातें कही हों। इनके बारे में मैं सिर्फ इतनी ग्रर्ज करना चाहूँगा कि जो दो instances उन्हों ने quote की हैं मैं उन्हें assure करवाता हूँ कि उनकी enquiry करवाऊँगा। मेरे notice में यह बातें स्राज पहली दफा लाई गई हैं। क्योंकि स्राम देखा गया है कि हर ग्रादमी को दूसरों में ग्रपनी बुराइयों का ग्रक्स नजर ग्राता है। वह ग्रपने ग्रक्स में दूसरों को देखते हैं। लेकिन वाक्यात पर ऐसी चीजें दरुस्त नजर नहीं श्रातीं । ऐसी बातों में वही दिलचस्पी ले सकते हैं जो sensation create करना चाहें श्रीर ग़लत वातों में विश्वास रखें। हम ऐसी बातों में दिलचस्पी लेने वाले नहीं ग्रौर न लेते हैं। बटाला की firm का मामला है लेकिन मुझे पता नहीं कि Essentiality Certificate जारी हुआ या नहीं हुआ। इतना जानता हूँ कि वहां पर complaint हुई Director साहिब ने इसको पड़ताल की ग्रौर Deputy Director को वहां पर भेजा कि वह मौके पर जाकर enquiry करें कि Essentiality Certificates की क्या बात है। Investigation हुई। मैं उस investigation के basis पर यह कह सकता है कि यह बात गलत है। हमारी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं और न ही हम किसी individual के cases में जाकर देखते हैं कि क्या काम करता है ग्रौर किस तरह करता है लेकिन ग्रगर लाला जी अपने अक्स में हरेक को देखें तो नामुनासिब बात है और यह उनकी अपनी बात है।

मैं स्वीकर साहिब ग्रापके जिरए इतना ही ग्रर्ज कर दूं कि जहां कहीं genuine cases हैं वहां पर हर difficulty को दूर करने को हम तैयार हैं। जहां तक industry की तरक्की का सवाल है हमने ग्राम तौर पर industry को तरक्की देने की कोशिश की है Large scale industry को तरक्की देने के लिए खास तौर पर हम anxious हैं। जैसी जैसी हम में हिम्मत होगी हम industry को incentive देने ग्रौर तरक्की देने के लिए करते रहेंगे। Industries Department के बारे में कुछ कहना ग्रौर गिर जिम्मेदाराना वातें कहने से industry तरक्की नहीं कर सकती बित्क इससे तो incentive कम हो जाता है। जितना भी हम इस तरफ ज्यादा खर्च कर सकें हम कोशिश करेंगे। हम खुद ही industry की तरक्की के लिए anxious हैं। इन इलफाज के साथ मैं ग्राशा करता हूँ कि industry के लिए रखी demand को पास कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs 10.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the Jemand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

[11TH MARCH, 1960

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs 10.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 1,43,98,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 43—Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2 p. m. on Tuesday the 15th March, 1960.

1.38 p.m.

(The Sabha then adjourned till 2 p. m. on Tuesday, the 15th March, 1960)

## Punjab Vidhan Sabha Debates

15th March, 1960.

Vol I-No. 19

## OFFICIAL REPORT



# CONTENTS Tuesday, the 15th March, 1960.

|                                                         | PAGES        |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Starred Questions and Answers                           | (19)1        |
| Supplementaries to Starred Question No. 5354            | (19)35       |
| Unstarred Questions and Answers                         | (19)37       |
| Short Notice Question and Answer                        | (19)38       |
| Adjournment Motions                                     | (19)39       |
| Question of Privilege                                   | (19)41       |
| Presentation of the Report of the Ad hoc Committee on F | Rules (19)42 |
| Hours of Sitting on 15th March, 1960.                   | (19)43       |
| Per sonal Explanation by Shri Jagat Narain Chopra, M.   | L.A (19)43   |
| Demands for Grants—                                     | ••           |
| 40—Agriculture )<br>10—Forests                          | (19)44—92    |

Price Rs. 4.00 nP.



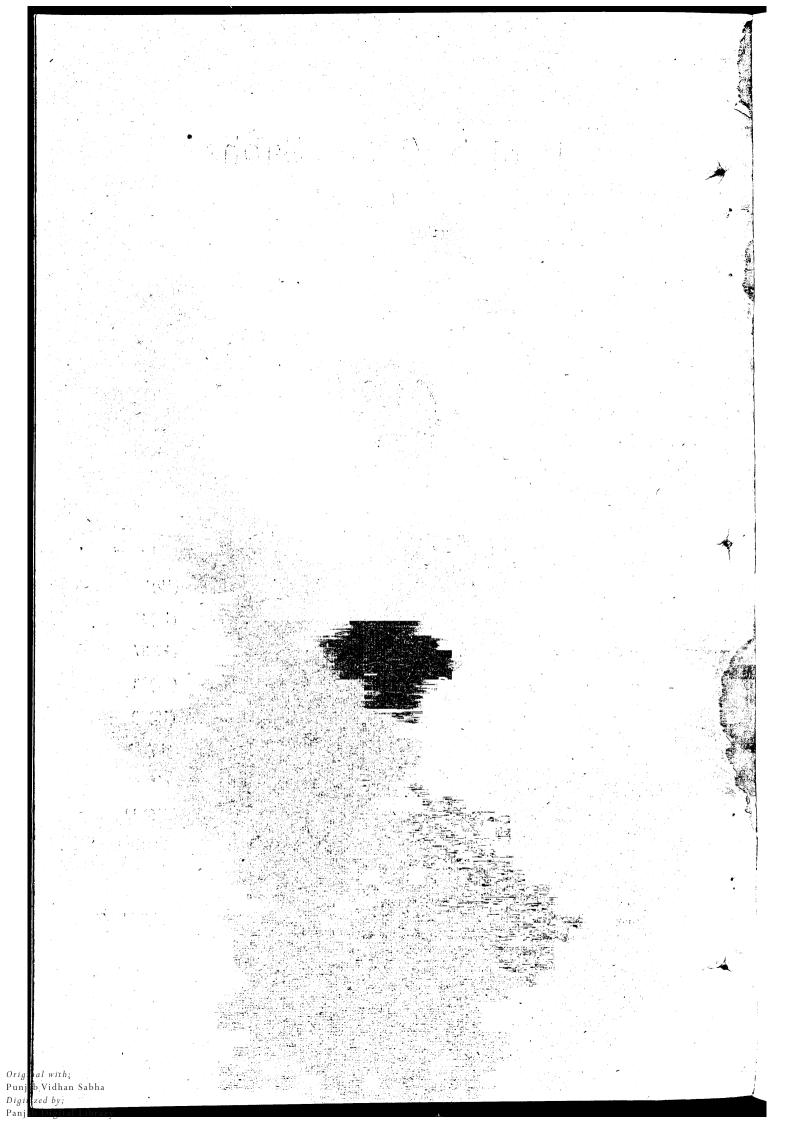

ERRATA

# Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 19, Dated the 15th March, 1960.

| Read            | for              | on page | line            |
|-----------------|------------------|---------|-----------------|
| Steel           | Stee             | (19)2   | Item No. 41     |
| Minister        | Mintster         | (19)16  | Top margin      |
| Adjournment     | Adjournmeni      | (19)39  | 17              |
| accrue          | accure           | (19)41  | 12              |
| financial       | fiancial         | (19)41  | 27              |
| ਦਸਿਆ            | ਦਾਸਿਆ            | (19)47  | 9               |
| ਚਾਹੁੰ <i>ਦੇ</i> | ਚਾਹੁੰਏ           | (19)51  | 10              |
| ਵਲੋ <b>ਂ</b>    | ਦਲੌ              | (19)51  | 10              |
| ਜਾਣੇ            | ਦਾਣੇ             | (19)52  | 10th from below |
| ਅਫ਼ਸਰ           | ਆਫਸਰ             | (19)53  | 4th from below  |
| Registered      | Registred        | (19)66  | 8               |
| This would go   | This would be go | (19)71  | 11              |
| Delete the word | ''सौ''           | (19)86  | 3               |
| साहिब           | हाहि <b>ब</b>    | (19)90  | 6th from below  |

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitizal by; Panjab Digital Librar

Original with; Punjab Vi han Sabha Digitized y; Panjab Dilital Library

#### PUNJAB VIDHAN SABHA

Fuesday, the 15th March, 1960.

The Vidnan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigath, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

### STARRED QUESTIONS AND ANSWIFS

UNCULTIVATED AREA OF LAND AT VILLAGE DARO HERA, DISTRICT GURGAON

\*4930. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

- (a) the number of years for which the culturable land purchased by Government for settling Harijans at village Daro Hera, tehsil Rewari, district Gurgaon, has been lying uncultivated;
- (b) the yield of the land referred to in part (a) above during the last as well as the current years?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) The land was not lying uncultivated when it was purchased.

(b) Rabi 1958-59 —

| Gram<br>Wheat<br>Barley<br>Kharif, 1959 — |     | Mds.<br>100<br>10<br>30      |     |  |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|--|
| Bajra<br>Mung<br>Gawara<br>Rice           | • • | 50<br>20<br>40<br>60         | •   |  |
| Rabi, 1959-60 — Wheat Kharif, 1959 —      |     | 40                           | •   |  |
| Bajra Mung Gawara Rice Ground nut         | ••  | 120<br>25<br>40<br>100<br>25 | · . |  |

श्री प्रबोध चन्द्र: यह सारो जमीन की पैदावार है. या 25 एकड़ की yield बता रहे हैं ?

उप-मन्त्री: यह in all है।

श्री प्रबोध चन्द्र: इन्होंने यह भी बताया कि इन्होंने उस वक्त land खरीद की जब कि जमीन cultivated थी, वंजर नहीं थी। मैं इन से यह पूछना चाहता हूं कि यह एक साल पहले की cultivated थी या पांच साल पहले की cultivated थी?

उप-मन्त्री: इस के मुताबिक जितनी भी मुझे knowledge है मैं ने इस का जवाब दे दिया है।

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : जनाब स्पीकर साहिब, मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि तीन दिन हुये कि दारू हेड़ा के मुताल्लिक मैं ने एक सवाल ज्ञानी जी से भी किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि दारू हेड़ा में जो जमीन हरिजनों के लिये खरीद की गई है ग्राया उस में फस्ल रबी पैदा हुई या फस्ल ख्रीक भी पैदा हुई, ग्रगर हुई है तो यह कौन से साल के लिये फरमा रहे हैं?

उप-मन्त्री: मैं ने जवाब पहले दे दिया है, जनाव, श्रौर यह जवाव उस जमीन के मुताल्लिक है जो कि वहां हरिजनों के लिये खरीदी गई है।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, इस के मुताल्लिक, जनाब, मैं ग्राप की protection चाहता हूं। जनाब, यह एक सीधी सी बात है जिस का ठीक तरह से जबाब नहीं दिया गया। मैं, जनाब, यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो खसरा इन्होंने हिरिजनों के लिये दारू हेड़ा में खरीद किया उस में कौन सी फस्ल पैदा हुई ग्रौर इस के मुताल्लिक जो जवाव जानी जी ने दिया है वह कहां तक दरूस्त है?

उप-मन्त्री: मैंने जो सवाल हरिजनों के मुताब्लिक पूछा था उस का जबाब दिया है, ज्ञानी जी के जवाब का मुझे पता न हीं।

श्री प्रबोध चन्द्र: जनाब, मैं यह ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि जो 250 एकड़ जमीन खरीद की गई है वह इतनी नाकस है कि बिल्कुल ही बंजर है। इस की ग्रामदनी 15 रुपए एकड़ से ज्यादा नहीं है।

उप-मन्त्री: यह तो matter of opinion है।

श्री प्रबोध चन्द्र: Sir, the hon. Deputy Minister has said that it is a matter of opinion. It is not a matter of opinion. यह जो 250 एकड़ जमीन ली गई है इस की मौजूदा price के मुताबिक 3,000 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप सोवा question करें। ( The hon. Member may please put a straight question.)

श्री प्रबोध चन्द्र : वह खास बजूहात क्या है जिन की वजह से इतनी नाकस जमीन खरीदी गई है ?

Mr Speaker: This is no supplementary.

श्री राम प्यारा: वज़ीर साहिब ने बताया है कि वहां पर 40 मन की पैदावार हुई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह 250 एकड़ में से हुई या कितनी जमीन में से।

उप-मन्त्री: इस के मुताल्लिक मैं पहले जवाव दे चुका हूं।

श्री राम प्यारा: मैं, जनाव, सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से 40 मन की पैदाबार उन्होंने बताई है क्या वह 15 सेर फी एकड़ के हिसाब से पैदा हुई है? बीज पर ज्यादा खर्च श्राया या कि श्रनाज ज्यादा पैदा हुश्रा ?

Mr Speaker: This is no supplementary please.

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि इन्होंने जो फसल बताई है वह किन खसरों में हुई है ?

उप-मन्त्री: ग्राप ने खसरों के मुताल्लिक नहीं पूछा। जो सवाल ग्राप ने किया है मैं उसका जवाब देरहा हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : यहां पर खसरा कहां पैदा हो गया ? (हंसी) ( How has the question of Khasra arisen ?) (laughter)

एक माननीय मेम्बर: जनाव, खसरा नहीं इन को खतरा पैदा हो गया है। (हंसी) पंडित श्री राम शर्मा: ग्राप ने जवाब में यह बताया है कि यह एक cultivated land थी मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कितने साल पहले cultivated land थी?

उप-मन्त्री: मैं ने कहा है कि इस का कुछ पता नहीं कि यह कितने साल पहले under cultivation थी मगर जब हम ने खरीदी यह under cultivation थीं।

श्री ग्रध्यक्ष: यह दारूहेड़ा case रोज ग्रा जाता, है ग्रांबिर ग्राप में से कोई मौका पर जा कर तसल्ली कर ले। (The case relating to the village Diro Hera comes frequently before the House. Some one from the hon. Members should inspect the land on the spot and satisfy himself.)

सामूहिक विकास मंत्री: मैं, जनाव, इस के मुताल्लिक hon. Member को कुछ वाक्फियत देना चाहता हं।

पंडित श्री राम शर्मा: तो क्या ग्राप statement देना चाहते हैं।

Mr. Speaker: Let him clear the point.

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ Minister-Incharge ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of order, Sir, ਇਸ ਤੌਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ statement ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ clear ਕਰਦੇ ਹਨ। (It is a pity that the hon. Member does not listen to him. The Minister is going to clarify their point)

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: ਅਸੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਢੂੰਡੀ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੇ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ request ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ, ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਅਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਮਣ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਢੀ। ਅਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ issue ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਓਦੋਂ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਭੌਲਾ ਰਾਮ ਏਥੋਂ ਦੇ local M. L. A. ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਓਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪ ਦਿਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੁਲ ਹਨ।

पंडित श्री राम शर्मा: On a point of order, Sir. सवाल करते वक्त तो श्राप कहते हैं कि पूरी तरह से सवाल करें कोई तकरीर ना करे। मगर Minister चाहे जितना मर्जी वक्त लें। यह चाहें तो statement lay कर सकते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष: मैं तो खुद चाहता हूं कि ऐसी practice बंद हो। इस मामले में उन्होंने मजबूरन पोजीशन clear करने के लिये time मांगा तो मुझे यह चीज करनी पड़ी (I myself want that the practice of making speeches during question hour should be stopped. In this case the non. Minister perforce wanted time to clarify the position and I had to accede to his request.)

पंडित श्री राम शर्मा: पहली बात तो यह है कि जो जमीन हरिजनों के लिये खरीद की क्या वह waste land पड़ी हुई थी ग्रीर uncultivated land थी? इस का कोई जवाब नहीं ग्राया।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ waste land ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਹ ਮਜ਼ਰੂਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ।

Pandit Shri Ram Sharma: Sir, part(a) of the question reads —

"the number of years for which the culturable land purchased by Government for settling Harijans at village Daro Hera, tehsil Rewari, district Gurgaon, has been lying uncultivated;"

सवाल तो यह है कि वह जमीन कुछ अर्से तक unculturable रही तो गवर्नमैंट ने ऐसी जमीन क्यों खरीदी ?

उप-मन्त्री: जब गवर्नमेंट ने यह देखा कि culturable है तो खरीद ली। पंडित श्री राम शर्मा: वह कब तक unculturable land रही?

सिचाइ तथा विद्युत मंत्री: स्पीकर साहिब, पंडित जी कुछ समझे नहीं, यह सवाल अंग्रेजी में है श्रीर इस में साफ साफ लिखा है:--

"the number of years for which the culturable land purchased by Government for settling Harijans at village Daro Hera, tehsil Rewari, district Gurgaon, has been lying uncultivated;"

It has been stated in the Question "has been" and not "had been".

इसका मतलब यही निकलताथा। पंडित जीको गलतफहमी हुई।

पंडित श्री राम शर्मा: लेकिन सवाल पूछने वाला तो यही चाहता था कि वह कितने दिन waste land पड़ी रही।

सिंचा इतथा विद्युत मंत्री : वह दिल में चाहता होगा।

REMOVAL OF 'VICTORY PILLAR' IN VILLAGE FEROZESHAH . DISTRICT FEROZEPUR

\*5078. Chaudhri Inder Singh: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether there is any proposal under the consideration of Government to remove the 'Victory Pillar' erected to commemorate the triumph of the East India Company over the Sikh Army at village Ferozeshah, district Ferozepore;
- (b) whether there is any proposal under the consideration of Government to raise a suitable memorial to the brave men who fought the forces of the East India Company to save the honour of Punjab in the middle of the 19th century?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) No.

(b) Yes.

SUPPLY OF STATIONERY TO MAGISTRATES AT JULIUNDUR

\*5176. Shri Lal Chand: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether he is aware of the fact that the Magistrates in the Jullundur Courts, are not supplied with sufficient stationery for their use;
- (b) whether he is also aware of the fact that the said Magistrates ask the parties appearing before them in cases to supply writing paper for recording proceedings and for supplying copies to the parties;
- (c) if the answers to parts(a) and (b) above be in the affirmative, the action which the Government propose to take in the matter?

\*

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

श्री लाल चन्द: क्या डिण्टी वजीर साहित्र बताएंगे कि कागज खरीदने की जो ग्रांट थी वह खत्म हो गई?

उप-मन्त्री: इस का इस सवाल से कोई ताल्लूक नहीं।

Mr Speaker: This question does not arise?

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ demand ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

COUNSEL ENGAGED BY GOVERNMENT IN CRIMINAL CASIS

\*5092. Dr. Baldev Parkash: Will the Chief Minister be pleased to state the number of criminal cases in which Counsels other than the Advocate-General or his Assistants were engaged by the State Government during the year 1959-60; along with their names and the amount of fee paid to each one of them, together with the reasons for engaging them?

Dr. Gopi Chand Bhargava: The statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

#### **STATEMENT**

| S erial<br>No.        | Name of Counsel                                                                                          | No. of cases                                                                                               | Amount of fees                                                                                       | REMARKS                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Shri Nand Lal Salooja <sup>1</sup> Shri Har Parshad Shri K. L. Jagga Shri Narinder Singh Shri D. D. Jain | <br>89<br>16<br>128<br>101<br>85                                                                           | Rs 3,997 650 4,274 4,265 2,336 about Rs 1,5 to be paid in Bhakra Nar cases conducted durin December, | n<br>ngal                                                                                                     |
| 11<br>12<br>13        | Shri Rajinder Sachar<br>Shri Hans Raj Aggarwal<br>Mrs. P. K. Wasu<br>Shri Amar Chand Hoshiarpuri         | <br>112<br>102<br>131<br>85<br>115<br>46<br>79<br>44<br>30<br>89<br>30<br>38<br>33<br>29<br>36<br>45<br>19 | 1959) 2,834 2,894 3,304 2,472 2,742 1,264 1,840 1,088 752 1,930 932 968 972 844 1,036 1,076 702      | Have since been removed from the list  Brought on list from October, 1959 Brought on list from November, 1959 |

वित्त मंत्री: स्थीकर साहिब, इसकी मैं जरा वजाहत कर दूं। इसमें तो reasons दिये नहीं गए हैं लेकिन reasons यह हैं —

These people are on the State list and that is why they were engaged.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: क्या मंत्री महोदय बताएंगे जो State list पर Advocates के नाम दिये गए हैं वह बाहर के लोगों के दिये गये या जो Advocates सरकारी हैं जैसे Advocate-General वगैरह उनके?

मंत्री: चूंकि जो सरकार की ग्रोर से appointed ग्रादमी हैं उनके पास काम ज्यादा है इसके लिए State list बनाई जाती है ग्रीर जिनके नाम उस पर ग्रा जाते हैं उनको काम दिया जाता है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश: गवर्नमैंट किस criteria के ग्राधार पर लिस्ट बनातों है ?

मंत्रो : Advocate-General नाम recommend करता है ग्रौर फिर गवर्नमेंट approve करती है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश: इस लिस्ट में जो नाम हरभगवान का दिया हुआ है क्या यह वह हरभगवान मौदिगल हैं जो इस हाउस के मैम्बर हैं?

मंत्री: इसमें मौदगिल तो कहीं नहीं लिखा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या State list पर जिनके नाम हैं उनको उसी सूरत में काम दिया जाता है जब कि Advocate General, Additional Advocate-General के पास ज्यादा काम हो?

मंत्रो : हां, जब Advocate General के पास काम ज्यादा हो तो इनको काम दिया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Advocate-General वगैरह से यह बाकायदा पूछा जाता है कि उनके पास काम ज्यादा है या कम ?

मंत्री: यह काम देने वाला हो Advocate General होता है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : State list पर जिनके नाम हैं उनमें से किसी को 33 केसिज, किसी को 133 केसिज दिये गए इतना difference होने का कारण क्या है ?

मंत्री: जिसका काम ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है उसको श्रीर cases दिये जाते हैं। श्रीर लियाकत के मुताबिक भी यह cases दिए जाते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या इसका फैसला गवर्नमैंट करती है कि किस को कितनी फीस दी जाए?

मंत्री: Advocate General इसका फैसला करता है।

Mr. Speaker: Shri Jai Gopal Sethi's name is not [mentioned in the list.

1 4

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जयगोपाल सेठी जो Karnal Murder Case में engage किए गये उनका नाम क्यों नहीं श्राया जब कि वह इसी ग्रसों में engage किए गए?

मंत्री: जो list दी है वह High Court Cases की दी है।

श्री प्रबोध चन्द्र: तो क्या वज़ीर साहिब यह बताएंगे कि यह केस High Court में है या Supreme Court में ? और इस में वकीलों को फीस क्या दी गई ?

मंत्री: इसका जवाब इसी हाउस में दिया जा चुका है।

IRON QUOTA FOR NAIL MANUFACTURING RECOMMENDED FOR AMRITSAR

\*5125. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) the names of the concerns and of their proprietors to whom quota of iron for nail manufacturing has been recommended by the District Industries Officer, Amritsar, during the last three years in the district;
- (b) the full addresses and location of the industrial concerns referred to above and the quantity of quota given in each case?

Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) Recommendations for allotment of quota are not made for the specific products of nail manufacturing only. Enlistment of quota-holders is done on the basis of their capacity to manufacture goods of iron and steel genuinely.

(b) The list is placed on the Table of the House.

Statement showing the factories brought on the State allotment list in Amritsar from 1st January, 1957 onwards.

|               | Se-<br>rial<br>No. | Names and full addresses of registered and unregistered steprocessing factories | Whether enlisted el exclusively for the manufacture of nails |   | Names of the proprietors/partners | Assess-<br>ment<br>in<br>tons | REMARKS |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1                  | 2                                                                               | 3                                                            | 4 | 5                                 | 6                             | 7       |

1957-58

<sup>1</sup> M/s. Prabhat Cycle No Yes Shri Bakhshish Singh 2 Un-re-Rikshaw Co., near Central Workshop, Amritsar

| Serial<br>No. |                                                                                   | nlisted   | of  | Names of the proprietors/partners | Assess-<br>ment<br>in<br>tons | REMARKS            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1             | 2                                                                                 | 3         | 4   | 5                                 | 6                             | 7                  |
|               | 1957-58—concld                                                                    |           |     |                                   |                               |                    |
| 2             | M/s Punjab Engineer-<br>ing Corporation,<br>Ramsar Road, Amrit-<br>sar            | No        | Yes | Shri Gian Singh                   | 2                             | ••                 |
| 3             | M/s Bharat Printing<br>Machines Mfg., Co., K<br>Jallianwala, Amritsar             | No<br>Lot | Yes | Shri Gurdeep Singh                | 2                             | ••                 |
| 4             | M/s Bishamber Nath<br>Trunk Manufacturer,<br>Ajnala                               | No        | Yes | Shri Bishambar Nath               | 2                             | ••                 |
| 5             | M/s Vijay Cycle Industries, O/s Rambagh Gate, Amritsar                            | No        | Yes | Shri Mohinder<br>Partap           | 4                             | ••                 |
| 6             | M/s Guru Nanak<br>Karoshia Salai Works,<br>Amritsar                               | No        | Yes | Shri Bhagat Singh                 | 2                             | ••                 |
| 7             | M/s Harindra Huller<br>Screens Mfg., Co.,<br>Outside Hall Bazar,<br>Amritsar      | No        | Yes | Shri Sohan Singh                  | 2                             |                    |
| 8             | M/s Virdhi Engineer-<br>ing Works, Sultanwind<br>Gate, Amritsar                   | No        | Yes | Shri Santokh Singh<br>Virdhi      | 2                             | ••                 |
| 9             | M/s Saggu Engineer-<br>ing Works, Amritsar                                        | No        | Yes | Shri Gurmukh Singh                | 2                             | ••                 |
| 10            | M/s Vig Works, Bazar<br>Kasera, Amritsar                                          | No        | Yes | Shri Kewal Krishan<br>Vig.        | 4                             | • •                |
| 11            | M/s United Mechanical<br>Works, Bazar Bakar-<br>wana, Amritsar                    | l No      | Yes | Shri Thakar Singh                 | 2                             | ••                 |
| 12            | M/s Vijay Khanna &<br>Bros., outside Ram-<br>bagh Gate, Amritsar                  | No        | Yes | Shri Vijay Khanna                 | 2                             | ••                 |
|               | 1958-59                                                                           |           |     |                                   |                               |                    |
| 13            | M/s Bansal Industries,<br>Kot Manah Singh,<br>outside Chatiwind<br>Gate, Amritsar | No        | Yes | Shri Nand Kishore                 | 2                             |                    |
| 14            | M/s Karam Chand-Ra<br>Parkash, Loha Mand<br>Amritsar                              |           | Yes | Shri Ram Parkash                  | 2                             | Un-re-<br>gistered |

## [Minister for Finance]

| Seri<br>No |                                                                             | en<br>el ex<br>siv<br>fo<br>m<br>fa | ther Whete alisted enlisted enlisted enlisted enlisted for the faction of the of item nails | sted proprietors/ the partners u- ture f | Assessment<br>in<br>tons | Remarks  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1          | 2                                                                           | 3                                   | 4                                                                                           | 5                                        | 6                        | 7        |
| 15         | M/s Gobind Mechanica<br>Works, Sultanwind<br>Gate, Amritsar                 | l No                                | Yes                                                                                         | Shri Karam Singh                         | 2                        | Un-Regd. |
| 16         | M/s Golden Machines<br>Manufacturing Co.,<br>Chatiwind Gate,<br>Amritsar    | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Naranjan Sing                       | h 2                      | ••       |
| 17         | M/s Gupta Trunk<br>House, Katra Banghia<br>Amritsar                         | No<br>n,                            | Yes                                                                                         | Shri Harbans Lal                         | 2                        | ••       |
| 18         | M/s Bharat Mechanical<br>Works, Katra Garbha<br>Singh, Amritsar             | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Harnam Singh                        | 2                        | ••       |
| 19         | M/s New Light Indus-<br>tries, opposite Gol<br>Bagh, Amritsar               | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Amar Singh<br>Sokhi                 | 2                        | • • •    |
| 20         | M/s Indian Weighing<br>Machines, Hide Mar-<br>ket, Amritsar                 | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Om Parkash                          | 2                        | ••       |
| 21         | M/s Virdi Mechanical<br>Works, Chatiwind,<br>Gate, Amritsar                 | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Sarjit Singh                        | 2                        | ••       |
| 22         | M/s Chaudhri Dhillu<br>Singh Wadhwa, Vijay<br>Nagar, Amritsar               | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Dhillu Singh                        | 2                        |          |
| 23         | M/s New Khalsa Me-<br>chanical Works, Sarai<br>Guru Ram Das,<br>Amritsar    | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Sadhu Singh                         | 2                        |          |
| 24         | M/s Guru Cycle Parts<br>Mfg. Industries, Purani<br>Lakar Mandi,<br>Amritsar | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Gurbachan<br>Singh                  | 2                        |          |
| 25         | M/s Bharat Social Industries, Hall Bazar,<br>Amritsar                       | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Gardhari Lal                        | 2                        | ••       |
| 26         | M/s Prem Brothers,<br>Bazar Lachhmansar,<br>Amritsar                        | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Jagdish Rai                         | 2                        | •••      |
| 27         | M/s Sandhu Engineer-<br>ing Works, Chitra Tal-<br>kies Road, Amritsar       | No                                  | Yes                                                                                         | Shri Sewa Singh                          | 2                        | ••       |

| Serial<br>No  |                                                                                  | enlisted     | enlisted<br>for the<br>manu-<br>facture<br>of | Names of the proprietors/ partners | Assessment<br>in<br>tons | R | EMARKS   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|----------|
| <del>-1</del> | 2                                                                                | 3            | 4                                             | 5                                  |                          | G | 7        |
| 28            | M/s Guru Nanak<br>Modern Engineering<br>Works, outside Ram<br>Bagh Gate, Amritsa | No           | Yes                                           | Shri Gurbux S                      | ingh                     | 9 | Regd.    |
| 29            | M/s Shri Joginder Sing<br>village Leharka, dist-<br>rict Amritsar                | gh, No       | Yes                                           | Shri Joginder                      | Singh                    | 2 | Un-regd. |
| 30            | M/s Hira Mal<br>Lachhmandas, Baza<br>Lachhmansar, Amrit                          |              | Yes                                           | Shri Balkishar                     | 1                        | 2 |          |
|               | 1959-60                                                                          |              |                                               |                                    |                          |   |          |
| 31            | M/s Hardial Aggarwa<br>and Sons, Chowl<br>Lachhmansar, Amrit                     | k            | Yes                                           | Shri Hardial A                     | Aggarwal                 | 2 | ••       |
| 32            | M/s Parkash Sheet<br>Metal Works, Loha<br>Mandi, Amritsar                        | No           | Yes                                           | Shri Kewal K                       | rishan                   | 2 |          |
| 33            | M/s The Executive Or<br>cer, Amritsar (Muni-<br>cipal Committee)                 |              | Yes                                           |                                    | ٠.                       | 2 | ••       |
| 34            | M/s Guru Baba Hand<br>Works, Jandiala, dis<br>rict Amritsar                      |              | Yes                                           | Shri Piara Sir                     | igh                      | 2 | • •      |
| 35            | M/s Shakti Radio Co<br>Lachhmansar, Amri<br>sar                                  | o., No<br>t- | Yes                                           | Shri Gawardh<br>Sharma             | andas                    | 2 | ••       |
| 36            | M/s Sound Industrial<br>Corporation, Sultan<br>wind Gate, Amritsa                | -            | Yes                                           | Shri Dharam                        | Singh                    | 2 | ••       |
| 37            | M/s Crown Cycle Industries, outside Sultanwind Gate, Amritsar                    | No           | Yes                                           | Shri Swaran S                      | Singh                    | 2 | ••       |
| 38            | M/s Standard Machi<br>Corporation, Chow<br>Maha Singh, Amrit                     | k            | Yes                                           | Shri Avtar Si                      | ngh                      | 2 | ••       |
| 35            | 9 M/s Bhisham Kuma<br>Bros., Bazar Thara<br>Sahib, Amritsar                      | r & No       | Yes                                           | Shri Bhisham                       | Kumar                    | 2 | ••       |
| 4             | 0 M/s Shakti Engineer<br>Works, Tarn Taran<br>district Amritsar                  | ing No       | Yes                                           | Shri Vidya Pa                      | arkash                   | 2 | ••       |

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitiza**h** Panjab Digram

## [Minister for Finance]

| Serial<br>No. | steel processing factories sive for ma fact                                 | isted<br>clu-<br>ely<br>the<br>nu- | Whether<br>enlisted<br>for the<br>manu-<br>facture<br>of<br>other<br>items | Names of the proprietors/partners | Assess-<br>ment<br>in<br>tons | Remarks    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1             | 2 3                                                                         |                                    | 4                                                                          | 5                                 | 6                             | 7          |
| 41            | M/s Amritsar Stee<br>Industries, Kot Mit<br>Singh, Amritsar                 | No                                 | Yes                                                                        | Shri Ram Gop                      | oal .                         | Un-Regd    |
| 42            | M/s Dharam Pal<br>Charanjit Lal, Tooda<br>Talab, Amritsar                   | No                                 | Yes                                                                        | Shri Dharam Pa                    | 1                             | 2          |
| 43            | M/s Charandas<br>Charanjit Lal, village<br>Chogawan, district<br>Amritsar   | No                                 | Yes                                                                        | Shri Charan Da                    | SS                            | 2          |
| 44            | M/s Universal Machine<br>Industries, Sultanwind<br>Road, Amritsar           | No                                 | Yes                                                                        | Shri Pritam Sin                   | gh                            | 2          |
| 45            | M/s Harnam Singh,<br>village Chogawan,<br>district Amritsar                 | No                                 | Yes                                                                        | Shri Harnam Si                    | ngh                           | 2          |
| 46            | M/s Mohan Singh, son<br>of Surain Singh, vil-<br>lage Chogawan,<br>Amritsar | No                                 | Yes                                                                        | Shri Mohan Si                     | ngh                           | 2          |
| 47            | M/s Surjan Singh, son<br>of Surain Singh, village<br>Chogawan, Amritsar     |                                    | Yes                                                                        | Shri Surjan Sing                  | th                            | 2          |
| 48            | M/s Piara Singh, son of Surain Singh, village Chogawan, Amritsar            | No                                 | Yes                                                                        | Shri Piara Singl                  | h                             | 2          |
| 49            | M/s Aya Singh-Balwan<br>Singh, Khoti Bazar,<br>Amritsar                     | t No                               | Yes                                                                        | Shri Balwant Si                   | ngh                           | 2 Un-Regd. |
| 50            | M/s Kharaiti Ram-<br>Gopal Das bazar<br>Kathian, Amritsar                   | No                                 | Yes                                                                        | Shri Gopal Da                     | s                             | 2          |
| 51            | M/s Kay Kay Dee<br>Industries, Chowk<br>Chahutra, Amritsar                  | No                                 | Yes                                                                        | Shri Harish Cha                   | ander                         | 2          |
| 52            | M/s L. K. Steel Works,<br>Sangrana Sahib,<br>Amritsar                       | No                                 | Yes                                                                        | Shri Jagdish Ra                   | i                             | 2          |
| 53            | M/s Khalsa Kirpan<br>Factory, Ghanta Ghar<br>Amritsar                       |                                    | Yes                                                                        | Shri Sawaran Sing                 | h 2                           | ·          |

श्री बलराम दास टंडन: स्पीकर साहिब, यह लिस्ट मुझे श्रभी मिली है, मैं इसको देख नहीं पाया इस लिये श्रगर श्राप इस पर supplementaries कल allow कर दें तो श्रापकी मेहरबानी होगी। मैं जरा late श्राया हूं।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्राप late ग्राए हैं इसलिए ग्राप supplementaries put करने की इजाजत चाहते हैं। (The hon. Member has come late so he wants permission to put supplementaries.)

श्री बलराम दास टंडन: वात यह है कि मैं पहली बस से श्राया हूं लेकिन वह यहां लेट पहुंची। मेरे 3,4 सवाल इसी तरह से हुए हैं श्रीर श्रव इतना टाइम नहीं है कि मैं statement पढ़ सकू।

श्री अध्यक्ष: यह कैसे? आप late आए हैं और फिर supplementaries की इजाजत मांगते हैं। (How could it be possible? In the first place the hon, member has come late and then he seeks permission for putting supplementaries.)

श्री बलराम दास टंडन: यह लिस्ट तो ग्रभी मिली है।

Mr. Speaker: The replies are laid on the Table of the House half an hour before the commencement of the sitting of the Assembly.

पंडित श्री राम शर्मा: On a point of order, Sir. जब हाउस में कोई मेम्बर श्राए श्रीर एक दो मिनट में ही उसे सवाल के जवाब की statement मिले जब कि यह possible नहीं है कि वह सारी statement पढ़ सके श्रीर श्रपने supplementaries कर सके तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी श्रूरत में श्राप उसे supplementaries के लिए time नहीं दे सकते ?

श्री ग्रध्यक्ष: दपतर ने वैसे meeting शुरू होने से ग्राध घंटा पहले replies मेज पर रख दिये थे लेकिन ग्रगर ग्राप supplementaries के बारे में बहुत keen थे तो हाउस में ग्राने से पहिले दफ्तर से replies पुछ लेते । भ्राप जो list Table of the House पर रखी गई है उस को ग्रब पढ़ लें। मैं इस सवाल को फिर call कर लूंगा। लेकिन हम इस को practice नहीं बनाएंगे। (My secretariat had as usual placed the list of replies on the table of the House half an hour before the commencement of the meeting. If the hon. Member was keen to put supplementaries, he should have made enquiries about the replies to his questions from the office before coming to the House. However, he now go through the list of replies which has placed on the table of the House. I shall call this question again. But this would not form any precedent.)

. ...

पंडित श्री राम शर्मा: स्वीकर साहिब, अगर House ने दो बजे meet करना हो तो Members को कितनी देर पहले आना चाहिए ? इस के साथ ही Members को यह कैसे पता चल सकता है कि कोई statement या list House के Table पर रखी जा रही है।

श्री ग्रध्यक्ष: Hon. Members ग्राधा घण्टा पहले ग्रा कर list of replies को देख सकते हैं क्योंकि यह मेज पर रखी होती है। इस में arguments की जरूरत नहीं। ग्राप साहिबान को allowance इसी बात के लिए मिलता है। (The hon. members can come half an hour earlier and consult the list of replies laid on the Table of the House. This needs no arguments. They are given allowance for this purpose.)

### REALIZATION OF TACCAVI LOANS IN DISTRICT SANGRUR

- \*4691. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Revenue be pleased to state
  - (a) the names of persons in each tehsil of Sangrur District from whom the taccavi loans are still due, and the amount due in each case;
  - (b) whether realisations of the said outstandings have been started; if so, whether any concession in the matter of realization has been given to those whose lands are waterlogged and the names of villages in which concession on this account has been extended?

Giani Kartar Singh: (a) and (b) The time and labour involved in collecting the information will not commensurate with the benefits sought to be derived by the honourable Member.

The realisation of outstanding arrears has, however, been started and no recovery is being effected from the villages in the Sangrur District which were affected by waterlogging or heavy rains during the past years and their conditions have not improved in this year also.

#### LOANS GRANTED FOR DIGGING TUBE-WELLS IN AMRITSAR DISTRICT

- \*5053. Shri Balram Dass Tandon: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) the names and full addresses of the persons to whom loan has been advanced for digging tube-wells in Amritsar District since the start of the scheme for the grant of such loans, together with the dates when it was advanced;
  - (b) the due date for the return of the said loan in each case and the action taken against the defaulters;

(c) whether any complaint has been received by the Government that the loan has not been properly used in any of the above-mentioned cases; if so, the action taken in the matter?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) A list of loanees is placed on the Table of the House.

- (b) The loan is recoverable in 20 half-yearly equated instalments grace of one year from the date of after the period of against the deadvancement of loan. Necessary action being taken by issuing coercive processes for faulters is the recovery of loans.
- (c) A few complaints received, are being enquired into with a view to effecting lump sum recovery in cases where the loan has been misused.

List of loan ees who were given loans for the sinking of Tube-wells in the district of Amritsar

| Serial<br>No.        | Name of Loanee                                                                                                                                                                                                 | Date when advanced                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 2                  | Shri Jiwan Singh, son of Thakar Singh, Ogar Olakh Shri Rajinder Singh and others, son of Shri Mehar Singh Kakar                                                                                                | 16th March, 1955<br>17th March, 1955        |
| 3<br>4<br>5<br>6     | Shri Joginder Singh and others, Kakar Shri Santa Singh, son of Shri Gopal Singh, Kandowali Shri Buta Singh, son of Shri Lachhman Singh of Chamyari Shri Gurdial Singh, son of Shri Lachhman Singh of Cham-     | Ditto<br>Ditto<br>Ditto<br>Ditto            |
| 7                    | yari<br>Shri Parthipal Singh, son of Shri Shibdev Singh of Cham-<br>yari                                                                                                                                       | Ditto                                       |
| 8<br>9               | Shri Davinder Singh, son of Shri Buta Singh, Sufian Shri Gurcharan Singh, son of Shri Mehtab Singh, President, Bakha Hari Singh                                                                                | Ditto<br>Ditto                              |
| 10                   | Shrimati Mahinder Kaur, w/o Shri Harbans Singh of Isapur                                                                                                                                                       | Ditto                                       |
| 11<br>12             | Shri Bhagat Singh, son of Shri Masuer Singh, Nawanpind<br>Shri Kashmira Singh and others, son of Shri Ganga Singh<br>of Isapur                                                                                 | 18th March, 1955<br>Ditto                   |
| 13                   | Shri Fauja Singh, son of Shri Harnam Singh, Chak Sikan-                                                                                                                                                        | Ditto                                       |
| 14<br>15             | dar Shri Surat Singh, son of Shri Gopal Singh, Boharwala Shri Udham Singh, son of Shri Lachhman Singh, Nawan- pind                                                                                             | Ditto<br>Ditto                              |
| 16<br>17<br>18<br>19 | Shri Harnam Singh, son of Shri Surain Singh, Boharwala<br>Shri Raghbir Singh, son of Shri Harnam Singh, Isapur<br>Shri Lakha Singh and others, Harar Khurd<br>Shri Dhanpat Rai, son of Shri Miyadas, Chamyari  | Ditto<br>Ditto<br>21st March, 1955<br>Ditto |
| 20<br>21<br>22<br>23 | Shri Fateh Singh, son of Shri Mula Singh, Fatehwal Shri Gurdial Singh, son of Shri Man Singh, Fatehwal Shri Jagat Singh, son of Shri Bishan Singh, Fatehwal Shri Darshan Singh, son of Shri Jiwan Singh, Kaler | Ditto<br>Ditto<br>Ditto<br>Ditto            |
| 24<br>25<br>26<br>27 | Shri Miyadas and others, Chamyari Shri Bahadur Singh and others, Boharwala Shri Maghar Singh, son of Shri Budha Singh, Boharwala Captain Gujar Singh, son of Shri Sher Singh of Khiala                         | Ditto<br>22nd March, 1955<br>Ditto<br>Ditto |
| 28                   | Kalan<br>Shri Lachhman Singh, son of Shri Bhola Singh, Kiala<br>Kalan                                                                                                                                          | Ditto                                       |

## [Deputy Mintster

| Serial<br>No.   | Name of Loanee                                                                                                    | Date when advanced                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 29              | Shri Inder Jit Singh, son of Shri Sher Charanjit Singh, Fathewal                                                  | 22nd March, 1955                           |
| 30              | Shri Darshan Singh, son of Shri Raghbir Singh, Ramdas                                                             | Ditto                                      |
| 31              | Shri Uttam Singh, son of Shri Raghbir Singh, Ramdas                                                               | Ditto                                      |
| 32              | Shri Jaswant Rai, son of Shri Noti Ram, Nazampur                                                                  | 25th March, 1955                           |
| 33<br>34        | Shri Shivdev Singh, son of Shri Sultan Singh, Sangatpura Pandit Mohan Lal and others, Ajnala                      | 29th March, 1955                           |
| 35              | Chai ITaninal Cinals and athena ITashanana                                                                        | Ditto Ditto                                |
| 36              |                                                                                                                   | 30th March, 1955                           |
| 37              | Shri Bishan Singh, son of Shri Dewar Singh, Sansera Kalan                                                         | 31st March, 1955                           |
| 38<br>39        | Shri Puran Singh and others, Mohan Bhandari Shri Jarnail Singh and others, son of Shri Teja Singh of Kamirpur     | Ditto<br>Ditto                             |
| 40              | Shri Budda Singh, son of Shri Kishan Singh, Qiampur                                                               | Ditto                                      |
| 41              | Shri Harnam Singh and Narain Singh, sons of Shri Rur Sin of Khiala Kalan                                          |                                            |
| <b>42</b><br>43 | Shrimati Sukhwant Kaur, w/o Shri Jagdeep Singh, Ajnala Shri Ujagar Singh, son of Shri Gurdial Singh, Mahalanwala  | 21st February, 1956<br>23rd February, 1956 |
| 44              | Shri Avtar Singh, son of Shri Partap Singh, Chhadan                                                               | <b>D</b> itto                              |
| 45              | Bedi Brij Lal Singh and others, Mahalanwala                                                                       | Ditto                                      |
| 46              | Shri Amrao Singh, son of Shri Raghbir Singh, Ramdas                                                               | Ditto                                      |
| 47              | Shri Surain Singh, son of Shri Sant Singh, Khialakalan                                                            | Ditto                                      |
| 48              | Shri Waryam Singh, son of Shri Lal Singh, Kaler                                                                   | Ditto                                      |
| 49              | Shri Parkash Singh, son of Shri Shiv Singh, Sahensera Kalar                                                       |                                            |
| 50<br>51        | Shri Ram Singh, son of Shri Labh Singh, Kaler Shri Sadhu Singh, son of Shri Handa Singh, Katla Jamiat             | Ditto<br>Ditto                             |
|                 | Shri Sadhu Singh, son of Shri Jhanda Singh, Kotla Jamiat<br>Singh                                                 |                                            |
| 52<br>53        | Shri Hazara Singh and Gurdit Singh, Ibrahampura Shri Kesar Singh and others, son of Shri Kehar Singh, Harar Khurd | Ditto<br>29th February, 1956               |
| 54<br>55        | Shri Sarjan Singh, son of Shri Jaimal Singh, Sufian Baba Jaswant Singh, son of Shri Gopal Singh of                | Ditto<br>Ditto                             |
| 56              | Ramdas<br>Shrimati Amarjit Kaur, w/o Professor Kirpal Singh of                                                    | 1st March, 1956                            |
| 57              | Mahalanwala Shri Kuldip Singh and Jagdip Singh, sons of Shri Ujagar                                               | Ditto                                      |
| <b>.</b>        | Singh of Isapur                                                                                                   | D:440                                      |
| 58<br>59        | Shri Harbans Singh, son of Shri Bishan Singh, Chamyari<br>Shri Buta Singh, son of Shri Isher Singh, Kotla Dom     | Ditto                                      |
| 60              | Shri Bakshish Singh, son of Shri Gopal Singh, Chamyari                                                            | 2nd March, 1956<br>Ditto                   |
| 61              | Shri Atma Singh, son of Shri Sohan Singh, Nanoke                                                                  | Ditto                                      |
| 62              | Shri Harnam Singh, son of Shri Waswa Singh, Sahensera<br>Kalan                                                    | 3rd March, 1956                            |
| 63              | Shri Bishan Singh and Rasal Singh, sons of Shri Ganda Sing of Mahtanangal                                         | gh 5th March, 1956                         |
| 64              | Shri Guraqbal Singh, son of Shri Bur Singh, Bagga                                                                 | Ditto                                      |
| 65              | Shri Labh Singh, son of Shri Gurdit Singh                                                                         | Ditto                                      |
| 66              | Shri Joginder Singh, son of Shri Bichatar Singh, Kakar                                                            | Ditto                                      |
| 67              | Shri Karamdip Singh, son of Shri Harcharan Singh, Man-<br>wala                                                    | 6th March, 1956                            |
| 68              | Shri Kultar Singh, son of Shri Ganda Singh, Mohd. Pura                                                            | Ditto                                      |
| 69              | Shri Khushiram, son of Shri Veer Singh, Bharewal                                                                  | Ditto                                      |
| 70              | Shri Atma Singh, son of Shri Jiwan Singh, Owan, near<br>Ramdas                                                    | Ditto                                      |
| 71              | Shri Malant Man Dev Chela Harbans Dev Bharewal                                                                    | Ditto<br>8th March, 1956                   |
| 72<br>73        | Shri Mahant Man Dev Chela, Harbans Dev, Bharewal Shri Daan Singh, son of Shri R. B. Ganga Singh, Vachhoa          |                                            |
| 13<br>74        | Shri Balbir Singh, son of Shri Sohan Singh, Ajnala                                                                | Ditto                                      |
| 75              | Shri Teja Singh, son of Shri Bhagat Singh, Gore Nangal                                                            | 14th March, 1956                           |
| 76              | Shri Kirpa Ram, Shri Kundan Lal, sons of Shri Harnam D<br>Chamyari                                                |                                            |

| Sunder Singh, Tetri  79 Shri Karnail Singh, son of Shri Bishen Singh, Jhandeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <ul> <li>Shri Karnail Singh, son of Shri Bishen Singh, Jhandeer</li> <li>Shri Ajabia Singh, son of Shri Bawa Singh, Jhandeer</li> <li>Shri Jhanda Singh, son of Shri Miya Singh, Chak Bala</li> <li>Giani Bishan Singh, Atma Singh, sons of Shri Blaka</li> <li>Singh, Lakhowal</li> <li>Shri Partap Singh, son of Shri Kushal Singh</li> <li>Shri Kundan Singh, son of Shri Teja Singh, Patti</li> <li>Shri Ajaib Singh, son of Shri Alloor Singh, Joala</li> <li>Shri Kishan Singh, son of Shri Jagat Singh, Joala</li> <li>Shri Bishan Dass, son of Shri Suchet Singh, Harike</li> <li>19th M</li> <li>Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti</li> <li>30th M</li> <li>Shri Dalip Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti</li> <li>Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti</li> <li>Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur</li> <li>Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki</li> <li>Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti</li> <li>Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arch, 1956<br>Iarch, 1956 |
| 81 Shri Jhanda Singh, son of Shri Miya Singh, Chak Bala Bala Giani Bishan Singh, Atma Singh, sons of Shri Blaka Singh, Lakhowal  83 Shri Partap Singh, son of Shri Kushal Singh 17th Mala Shri Kundan Singh, son of Shri Teja Singh, Patti Ela Shri Ajaib Singh, son of Shri Alloor Singh, Joala 18th Mala Shri Kishan Singh, son of Shri Jagat Singh, Joala 18th Mala Shri Bishan Dass, son of Shri Suchet Singh, Harike 19th Mala Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti 21st Mala Shri Gurbachan Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti 29th Mala Shri Dalip Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti 29th Mala Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 19th Mala Shri Gurdial Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 15th Mala Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur In Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 1st Mala Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti In Shri Naunihal Shri | itto                      |
| 82 Giani Bishan Singh, Atma Singh, sons of Shri Blaka Singh, Lakhowal  83 Shri Partap Singh, son of Shri Kushal Singh 84 Shri Kundan Singh, son of Shri Teja Singh, Patti 85 Shri Ajaib Singh, son of Shri Alloor Singh, Joala 86 Shri Kishan Singh, son of Shri Jagat Singh, Joala 87 Shri Bishan Dass, son of Shri Suchet Singh, Harike 88 Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti 89 Shri Hans Raj, son of Shri Hari Chand, Patti 90 Shri Sohan Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti 91 Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 92 Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 93 Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur 94 Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arch, 1956                |
| Shri Partap Singh, son of Shri Kushal Singh  Shri Kundan Singh, son of Shri Teja Singh, Patti  Shri Ajaib Singh, son of Shri Alloor Singh, Joala  Shri Kishan Singh, son of Shri Jagat Singh, Joala  Shri Bishan Dass, son of Shri Suchet Singh, Harike  Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti  Shri Hans Raj, son of Shri Hari Chand, Patti  Shri Sohan Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti  Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti  Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti  Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur  Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki  Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oitto<br>Oitto            |
| 85 Shri Ajaib Singh, son of Shri Alloor Singh, Joala 86 Shri Kishan Singh, son of Shri Jagat Singh, Joala 87 Shri Bishan Dass, son of Shri Suchet Singh, Harike 88 Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti 89 Shri Hans Raj, son of Shri Hari Chand, Patti 90 Shri Sohan Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti 91 Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 92 Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Pati 93 Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur 94 Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh, Patti 15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arch, 1955                |
| 86 Shri Kishan Singh, son of Shri Jagat Singh, Joala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ditto<br>Ditto            |
| 87 Shri Bishan Dass, son of Shri Suchet Singh, Harike 19th M 88 Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti 21st M 89 Shri Hans Raj, son of Shri Hari Chand, Patti 30th M 90 Shri Sohan Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti 29th M 91 Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 19th M 92 Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Pati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto<br>Jarch 1955       |
| 88 Shri Gurbachan Singh, son of Shri Sewa Singh, Patti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | larch, 1955               |
| 89 Shri Hans Raj, son of Shri Hari Chand, Patti 30th M 90 Shri Sohan Singh, son of Shri Bhagwan Singh, Patti 29th M 91 Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 19th M 92 Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Pati 15th M 93 Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur I 94 Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 1st M 95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh. Patti I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | arch, 1955                |
| 91 Shri Dalip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Patti 19th M<br>92 Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Pati 15th M<br>93 Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur 1<br>94 Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 1st M<br>95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh. Patti 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | larch, 1955               |
| 92 Shri Gurdip Singh, son of Shri Bhudha Singh, Pati 15th M<br>93 Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Iarch, 1956               |
| 93 Shri Gurdial Singh, son of Shri Partap Singh, Jagatpur I<br>94 Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 1st M<br>95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh. Patti I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | larch, 1956               |
| 94 Shri Jagir Singh, son of Shri Thakur Singh, Mali Kamboki 1st M<br>95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh. Patti I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
| 95 Shri Naunihal Singh, son of Shri Jaswant Singh. Patti I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arch, 1956                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto<br>Sebruary, 1956   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebruary, 1956             |
| 100 Shri Shibdey Singh and others, Verka 16th M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iarch, 1955               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | March, 1955<br>Ditto      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
| pur 104 Shri Jagir Singh, son of Shri Sunder Singh, Shri Vir Singh,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ditto                     |
| son of Shri Wasawar of Manawala Khurd  105 Shri Krishan Lal, son of Shri Naraindass, Jaintipur I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ditto                     |
| 106 Shri Hakam Singh and others, son of Shri Bhola Singh, 18th M<br>Kamboo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | March, 1955               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto<br>Ditto            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iarch, 1955               |
| Fateh Gara Sukhar Chak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ditto                     |
| 111 Shri Kapur Singh, son of Shri Mula Singh, Minhala 23rd M<br>Brahamana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | March, 1955               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
| 113 Shri Deva Singh, son of Shri Nand Singh, Malia Hathoor 28th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | March, 1955               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | March, 1955               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto<br>Iarch, 1955      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
| 118 Shri Santa Singh, son of Shri Ran Singh, Sultanwind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ditto                     |
| 119 Shri Buta Singh, son of Shri Prem Singh, Pheroman 2nd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | March, 1956               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ditto                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | March, 1956<br>Ditto      |
| 123 Shri Gurbachan Singh and others, son of Shri Sunder Singh, 7th I Amritsar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | March, 1956               |
| 124 Shri Sher Singh, son of Shri Mota Singh, Kambo 15th M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tarah 1056                |
| 125 Shri Gangabishan, son of Shri Sunder Lal, Gumtala 16th M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 126 Shri Daljit Singh, son of Shri Sula Singh, Jandiala Guru 23rd N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |

## [Deputy Minister]

| Serial<br>No.     | Name of Loanee                                                                                                | Date when advanced              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 127<br>128        | Shri Natha Singh, son of Shri Achhar Singh, Talwandi                                                          | 28th March, 1956<br>Ditto       |
| 129<br>130<br>131 | Shri Mangal Singh, son of Shri Kharak Singh, Raipur                                                           | Ditto<br>Ditto<br>Ditto         |
| 132               | Kalan Shri Gursharan Singh, son of Shri Balwant Singh of Kala                                                 | 18th February, 1956             |
| 133<br>134        | Shri Achhar Singh, son of Shri Teja Singh, Shri Santa Singl                                                   | 22nd February, 1956<br>n, Ditto |
| 135               | son of Shri Surain Singh, Sultanwind Shri Gurdit Singh, son of Shri Puran Singh, Nangli Nau-                  | Ditto                           |
| 136               | shera Shri Isher Aqbal Singh, son of Shri Gurmukh Singh of Jandiala Guru                                      | 24th February, 1956             |
| 137               | Shri Charan Singh and Shri Kartar Singh, Bute                                                                 | Ditto                           |
| 138               |                                                                                                               | Ditto                           |
| 139               | Shri Ram Singh, son of Shri Kharak Singh, Vallah                                                              | Ditto                           |
| 140               | Sub. Sawan Singh, son of Shri Jiwan Singh, Nangli Nau-shera                                                   | Ditto                           |
| 141<br>142        | Shri Mohan Singh, son of Shri Sher Singh, Sultanwind Shri Gurdial Singh, son of Shri Ala Singh, Rakh Manawala | Ditto<br>27th February, 1956    |
| 143               | Shri Dharam Singh, son of Shri Gurbachan Singh, Gumtala                                                       | 2xth February 1956              |
| 144               | Shri Hakam Singh and others, Kot Khalsa                                                                       | Ditto                           |
| 145               | Shri Hardev Singh, son of Shri Bahadur Singh, Varpal                                                          | Ditto                           |
| 146               | Shrimati Mohinder Kaur, w/o Shri Ajit Singh, Vallah                                                           |                                 |
| 147               | Shri Ujagar Singh, son of Shri Budha Singh, Bhalari                                                           | Ditto                           |
| 148               | Shrimati Satish Sahi, w/o Shri Har Sahi, Chaba                                                                | Ditto                           |
| 149               | Shri Dhian Chand and others, Gumtala                                                                          | Ditto                           |
| 150               | Shri Sardara Singh, son of Shri Lachhman Singh, Gulwali                                                       | Ditto                           |
| 151               | Shri Ramsaran Das, son of Shri Arjan Dass, Sultanwind                                                         | 1st March, 1956                 |
| 152               | Shri Gurdial Singh, son of Shri Suchet Singh, Govindwal                                                       | 10th March, 1955                |
| 153               | Shri Lal Singh, son of Shri Teja Singh, Govindwal                                                             | Ditto                           |
| 154               | Shri Bishambar Dass, son of Shri Thakar Das, Khwaspur                                                         | Ditto                           |
| 155               | Shri Jang Bahadur Singh, son of Shri Bhagat Singh of Fatehabad                                                | 18th March, 1955                |
| 156               | Shri Santokh Singh and others, Mughal Chak                                                                    | 10th March, 1955                |
| 157               | Shri Ganga Singh, son of Shri Hari Singh, Khwaspur                                                            | Ditto                           |
| 158               | Shri Harmohinder Singh, son of Shri Man Singh, Verowal                                                        | 10th March, 1956                |
| 159               | Shri Harbans Singh, son of Shri Man Singh, Verowal                                                            | Ditto                           |
| 160<br>161        | Shri Tara Singh, son of Shri Suche Singh, Govindwal Shri Gurdip Singh, son of Shri Santa Singh, Khawaspur     | Ditto<br>Ditto                  |
| 162               | Shri Keso Ram, son of Shri Faqir Chand, Ghaike                                                                | Ditto                           |
| 163               | Shri Atma Singh, son of Shri Bhagat Singh, Verowal                                                            | Ditto                           |
| 164               | Shri Narain Dass, son of Shri Goverdhan Dass, Verowal                                                         | 10th February, 1956             |
| 165               | Shri Hazur Singh, son of Shri Sadhu Singh, Verowal                                                            | 21st February, 1956             |
| 166               | Shri Ajit Singh, son of Shri Harnam Singh, Nagoke                                                             | Ditto                           |
| 167               | Shri Bahadur Singh, son of Captain Para Singh, Usman                                                          | Ditto                           |
| 168               | Shri Narain Singh, son of Shri Tehal Singh, Kang                                                              | Ditto                           |
| 169               | Shri Bawa Gurbux Singh, son of Shri Suchet Govindwal                                                          | 22nd February, 1956             |
| 170               | Shri Mangal Singh, son of Shri Santa Singh, Mugal Chak                                                        | 21st February, 1956             |
| 171               | Shri Ganda Singh, son of Shri Bhag Singh, Khadoor Sahib                                                       | 27th February, 1956             |
| 172               | Shri Santa Singh, son of Shri Anoop Singh, Khaba Dogran                                                       | 1st March, 1956                 |
| 173               | Shri Hardeep Singh, son of Shri Santa Singh, Khawaspur                                                        | Ditto                           |
| 174               | Shri Naranjan Singh, son of Shri Darshan Singh, Khawas-pur                                                    | Ditto                           |
| 175               | Shri Sakatar Singh, son of Shri Basant Singh, Khaba Dogra                                                     | n 2nd March, 1956               |
| 176               | Shri Tara Singh, son of Shri Atma Singh, Shababpur                                                            | 6th March, 1956                 |
| 177               | Shri Gurcharan Singh, son of Shri Avtar Singh, Rausaul                                                        | 7th March, 1956                 |
|                   |                                                                                                               | _                               |

| Serial<br>No.     | Name of Loanee                                                                                                                                                                                                                                  | Date when<br>advanced |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 178<br>179<br>180 | Shri Kehar Singh, son of Shri Ganda Singh, Shababpura<br>Shri Ghasita Ram, son of Shri Kanshi Ram, Verowal<br>Shri Inder Singh and Shri Suram Singh, sons of Shri Kharak                                                                        | 23rd March, 1956      |
| 181               | Singh, Jat, village Kotla Khurd, tehsil Amritsar<br>Shri Mehang Singh, son of Shri Fathe Singh, Jat, Sultan-                                                                                                                                    | Ditto                 |
| 182               | wind, tehsil Amritsar Shri Jarnail Singh, son of Shri Kher Singh, village Wadali Guru, tehsil Amritsar                                                                                                                                          | Ditto                 |
| 183               | Shri Gurbax Singh, son of Shri Hakam Singh, Jat, Kala<br>Ghannoo Pur, tehsil Amritsar                                                                                                                                                           | Ditto                 |
| 184               | Sufi Co-operative Farming Society, Limited, Suffian, throug Shri Davinder Singh, President, Co-operative Society                                                                                                                                | h Ditto               |
| 185               | Shri Umrao Singh, son of S. Partap Singh, Jat, Verka, tehsil<br>Amritsar                                                                                                                                                                        | 10th February, 1958   |
| 186               | Shri Jaspal Singh, son of Shri Rupa Singh, Fathegarh<br>Shakar Chak, tehsil Amritsar                                                                                                                                                            | Ditto                 |
| 187               | Shri Tara Singh, son of Shri Narayan Singh, village<br>Kamaske, tehsil, Ajnala                                                                                                                                                                  | 11th February, 1958   |
| 188               | Shri Jagri Lal, son of Shri Ram Chand Khatri, Jairam Kot, tehsil Ajnala                                                                                                                                                                         | 28th February, 1958   |
| 189               | Shri Ramjit Singh, son of Shri Inder Singh, Chheharta,<br>Amritsar                                                                                                                                                                              | 10th March, 1958      |
| 190               | Shri Jagdish Chand, son of Dewan Roshan Lal, village Gumtala                                                                                                                                                                                    | Ditto                 |
| 191               | Shri Mohan Singh, son of Shri Basant Singh, of Madh<br>B'illowal, tehsil Ajnala                                                                                                                                                                 | 21st March, 1959      |
| 192               | Shri Prithpal Singh, son of Shri Joginder Singh of Jandiala Guru, tehsil Amritsar                                                                                                                                                               | 23rd March, 1959      |
| 193               | Shri Karam Singh, son of Shri Harnam Singh, Shri Atma<br>Singh, son of Shri Vir Singh, Bishan Singh, son of Shri Bua<br>Singh, Shri Shangara Singh, son of Shri Jawala Singh of<br>village Rakh Jhita, tehsil Amritsar, at present Kot Baba Dip | Ditto                 |
| 194               | Singh, Bazar No. 7, Amritsar<br>Shri Daljit Singh, son of Shri Amar Singh and Shri Amar<br>Singh, son of Shri Ishar Singh, village and post office Sham                                                                                         | Ditto                 |
| 195               | Nagar, tehsil Amritsar Shri Sohan Singh, son of Shri Sadha Singh and Mrs.                                                                                                                                                                       | Ditto                 |
| 196               | Chanan Kaur, Kotli Sakku, tehsil Ajnala<br>Shri Gopal Singh, son of Shri Boor Singh of Anayatpura,                                                                                                                                              | Ditto                 |
| 197               | tehsil Ajnala Shri Teja Singh, son of Shri Narain Singh, Chamyari, tehsil                                                                                                                                                                       | Ditto                 |
| 198               | Ajnala Shri Kartar Singh, son of Shri Jagat Singh and Shri Sunder Singh, son of Shri Santa Singh of Rakh Jhita, tehsil Amrit- sar                                                                                                               | Ditto                 |
| 199               | Shri Balwant Singh, son of Shri Jagat Singh of Jaura, tehsil Tarn Taran                                                                                                                                                                         | Ditto                 |
| 200               | Shri Hakam Singh, son of Shri Narayan Singh, Jat, of village Adliwala, tehsil Ajnala                                                                                                                                                            | 26th March, 1959      |
| 201               | Bawa Buta Rum, son of Shri Sant Ram, village Rampura, tehsil Amritsar                                                                                                                                                                           | Ditto                 |
| 202               | Shri Labh Singh, son of Shri Natha Singh, Jat of village Jaura, tehsil Tarn Taran                                                                                                                                                               | Ditto                 |
| 203               | Shri Sobha Singh, son of Shri Shamir Singh, Jat of Jaura,                                                                                                                                                                                       | Ditto                 |
| 204               | tehsil Tarn Taran Shri Narain Singh, son of Shri Gurdit Singh and Shri Darshan Singh, son of Shri Surain Singh of Khapar Kheri,                                                                                                                 | 30th March, 1959      |
| 205               | tehsil Amritsar Shri Sapur Singh, son of Shri Gurdip Singh of village                                                                                                                                                                           | Ditto                 |
| 206               | Chamyari, tehsil Ajnala Shrimati Parsin Kaur, widow of Shri Inder Singh of village Gansubad, tehsil Amritsar                                                                                                                                    | Ditto                 |

## [Deputy Minister]

| Serial<br>No. | Name of Loanee                                                                                                                                                                      | Date when advanced |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|               |                                                                                                                                                                                     |                    |
| 207           | Shri Pala Singh, son of Shri Narain Singh of Kamboke, tehsil Ajnala                                                                                                                 | 30th March, 1959   |
| 208           | Shri Jarnail Singh, son of Shri Ganda Singh, Shri Sundershan Singh, son of Shri Sunder Singh, Shri Sunder Singh, son of Shri Lehra Singh of village Ibrahimpura, tehsil Ajnala      | Ditto              |
| 209           | Shri Harnam Singh, Shri Sadhu Singh, S. Natha Singh<br>Sadhu of village Jasterwal, tehsil Ajnala                                                                                    | 31st March, 1959   |
| 210           | Shri Shiv Charan Singh, son of Shri Suchet Singh of village Chamyari, tehsil Ajnala                                                                                                 | Ditto              |
| 211           | Shri Mehar Singh, son of Shri Boota Singh, Shri Gurdip<br>Singh, son of Shri Ganda Singh of village Gujarpura, tehsil<br>Ajnala                                                     | Ditto              |
| 212           | Shri Lachhman Singh, son of Shri Santa Singh, Shri<br>Pal Singh, son of Shri Santa Singh, Shri Moola Singh,<br>son of Shri Santa Singh of village Nangal Guru, tehsil Amrit-<br>sar | Ditto              |
| 213           | Shri Sewa Dass, son of Shri Ganga Bishan Dass, Jandiala Guru, tehsil Amritsar                                                                                                       | Ditto              |
| 214           | Shri Ranjit Singh, son of Shri Bhagwan Singh of village<br>Tong Poin, tehsil Amritsar                                                                                               | Ditto              |
| 215           | Shri Karnail Singh, son of Shri Ranga Singh, village<br>Chamyari, tehsil Ajnala                                                                                                     | Ditto              |

श्री ग्रध्यक्ष: Government को काफी time पहले information देनी चाहिए ताकि मेरे दफ्तर की ग्रीर से वह papers House की table पर रखे जाने से पहले वह Members के पास वह भेजे जा सकें। (The Government should send the replies sufficiently in advance so that my office may be able to supply the same to the hon. members before these are placed on the Table of the House.)

श्री बलराम दास टंडन : क्या Deputy Minister साहिब वताएंगे कि defaulters के जिलाफ complete action लिया गया है।

उप-मन्त्री: अभी तक 4 cases में defaults हए हैं। एक case में म्कम्मल recovery कर ली गई है। एक में partly recovery की गई है और दो cases में enquiry जारी है।

श्री बलरामदासटंडन : क्या Deputy Minister साहिब वताएंगे कि recovery करने के इलावा उन्हें कोई श्रीर सजा भी दीगई है।

उप-मन्त्री: हम recovery as land revenue करते हैं। इस लिए और action क्या लिया जा सकता है।

श्री दलराम दास टंडन: जिन cases के बारे में enquiry हो रही है उन की complaints कव मिली थीं और कव तक enquiry पूरी हो जाएगी।

उप-मन्त्री: इस के लिए ग्राप separate notice दें।

### EXPLOITATION OF TIMBER TREES IN KULU AND SERAJ FOREST DIVISION

\*5115. Raja Raghuvir Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the names of the parties or individuals who were permitted by the Forests Department to purchase and exploit timber trees for commercial purpose in private lands situated in Kulu and Seraj Forests Division, separately, during the year 1957-58, 1958-59 and 1959-60 together with the details of the size and species of the trees which were permitted to be exploited?

Bakhshi Partap Singh (Deputy Minister): The requisite information is given in a statement below:—

(19)22

PUNJAB VIDHAN SABHA

[15TH MARCH, 1960

[Deputy Minister]

I 89

(a) SERAJ FOREST DIVISION

STATEMENT 1957-58

| 1              |                             |         |       |        |        |     |                                  |    |     |       |     |     |       |
|----------------|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|-----|----------------------------------|----|-----|-------|-----|-----|-------|
|                | Name of individuals/Parties | Species | Ð     |        | IC     |     | IB                               | IA | IIB | IIA   | Ш   | ≥   | Total |
| ı <del>-</del> | 1. M/s Charanjit Lal Kishan | Deo     |       | 4      |        | ∞   | 22                               | 43 | 107 | 220   | 404 | 099 | 1,468 |
|                | Chand Timber Merchant       | Kail    | :     |        | :      |     | _                                | 'n | 25  | 106   | 269 | 307 | 71    |
|                |                             | Fir     |       | -      | :      |     | :                                | :  | ю   | -     | 9   | 10  | 21    |
| 7              | 2. M/s Madan Mohan Anant    | Deo     |       | 1      |        | 4   | 00                               | 18 | 50  | 80    | 188 | 47  | 396   |
|                | Ram Contractors Kulu        | Kail    | :     |        |        | 9   | 3                                | 15 | 39  | 225   | 431 | 122 | 841   |
|                |                             | Fir     | :     |        | :      |     |                                  | :  | :   | ,     | 2   |     | 5     |
| m,             | Shri R. B. Jodha Mal        | Deo     |       |        |        |     |                                  |    |     |       |     |     | 2,432 |
|                | Kufu Kufu                   | Kail    | Sizes | of tre | es are | not | Sizes of trees are not available |    |     |       |     |     | 1,865 |
|                |                             | Rai     |       | 1      |        |     |                                  |    |     | _     |     |     | 27    |
|                |                             | Chil    |       |        |        |     |                                  |    |     |       |     |     | 3     |
|                |                             |         |       |        |        |     |                                  |    |     | Total |     | :   | 1,771 |

Note.—The information for Seraj Forest Division as given above is according to the data available with the Forest Department. Prior to 15th July, 1958 the S.D.O. (Civil) Kulu was the controlling authority for sale of timber. The requisite information is still being collected by him and any change in the data given above will be intimated in due course.

(b) KULU FOREST DIVISION

The information is being collected by the S.D.O. (Civil) Kulu and will be supplied on receipt in due course.

59-60

(a) Seraj Forest Division

|              |                                                         |        | . 0           | IC                                  | 118         | IA       | IIB | IIA | Ш   | 2  | Total |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------|-------------|----------|-----|-----|-----|----|-------|
| † <u>-</u> : | Shri Amar Chand-Banta<br>Timber Merchant Jamna<br>Nagar | Deo    | 24            | 24                                  | 26          | 138      | 222 | 545 | 99  | :  | 1,045 |
|              |                                                         | Kail   | :             | 61                                  | 2           | 9        | 25  | 35  | :   | •  | 70    |
|              |                                                         | Chil   | :             | :                                   | :           | :        | :   | -   | :   | :  |       |
| ;            | Shri Amar Chand Banta                                   | Deo    |               |                                     |             |          |     |     |     |    | 75    |
|              | Imber Merchant Jamna<br>Nagar                           | Kail   |               |                                     | :           |          |     |     |     |    | 29    |
|              |                                                         | Chil   | (Sizes of tre | (Sizes of trees are not available)  | available)  |          |     |     |     |    | 288   |
| •            |                                                         | Fir    |               |                                     |             |          |     |     |     |    | 28    |
| 3            | M/s Kashmir Export and                                  | Deo    | 28            | 18                                  | 37          | 72       | 153 | 302 | 127 | 96 | 827   |
|              | Import Timber Merchant<br>Kulu                          | Kail   | 12            | 9                                   | 13          | 29       | 83  | 50  | 14  | :  | 207   |
|              |                                                         | Fir    |               | :                                   | 1           | :        | m   | 2   | -   | :  | ∞     |
| 4.           | Shri Ramji Das of Chowai                                | Deo    | 3             | :                                   | 13          | 25       | 41  | 175 | :   | :  | 257   |
| 5.           |                                                         | Deo    | :             | 9                                   | 13          | 35       | 48  | 123 | 103 | :  | 328   |
|              | Timber Merchants Yumna<br>Nagar                         | Kail   | :             | :                                   | :           | :        | :   |     | 1   | :  | 2     |
|              |                                                         | Chil   |               | :                                   | :           | 6        | 18  | 13  | :   | :  | 41    |
| 6.           |                                                         | Deodar | •             |                                     | :           | <i>.</i> |     |     |     |    | 22    |
|              | Merchant, Kulu                                          | Kail J | (Sizes of ti  | (Sizes of timber are not available) | not availab | (e)      |     |     |     |    |       |

| 19)2 | 24                                              |      |      | Pτ    | J <b>NJA</b>             | В   | Vidi                    | HAN                         | SA  | BHA  | <b>\</b> |                   |             | [15                    | ТН             | Mar                     | CH,                     | 1960        |
|------|-------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-----|------|----------|-------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| []   | Depi                                            | ity  | Mir  | niste | er]                      |     |                         |                             |     |      |          |                   |             |                        |                |                         |                         |             |
|      | 462                                             | 611  | 96   | 645   | 116                      | 18  | 931                     | 266                         | 31  | 70   | 13       | 133               | 9           | 68                     | 125            | 5<br>895                | 224                     | 8,844       |
|      | æ                                               | :    | :    |       |                          |     | 111                     | 45                          | :   | :    | :        |                   |             | :                      | :              | :                       |                         | :           |
|      | 4                                               | -    | :    |       |                          |     | 326                     | 226                         | 16  | 16   | :        |                   |             | :                      | :              | :                       |                         |             |
|      | 237                                             | 393  | 58   |       |                          |     | 253                     | 517                         | 8   | 25   | <b>∞</b> |                   |             | 41                     | 77             | - 7                     |                         | OTAL        |
|      | 118                                             | 154  | 25   |       |                          |     | 115                     | 138                         | ∞   | 14   | 7        |                   |             | 19                     | 36             | -                       |                         | GRAND TOTAL |
|      | 51                                              | 49   | 9    |       |                          |     | 51                      | 57                          | 1   | 7    |          |                   |             | 18                     | 6              | 7                       |                         |             |
| -    | 25                                              | 10   | :    |       | vailable)                |     | 48                      | 12                          | -   | ∞    | :        | attailable)       | availa oic) | 4                      | ю              | :                       | vailable)               |             |
|      | 10                                              | 3    | 1    |       | trees are not available) |     | 12                      | 2                           | :   | :    | :        | are not available | are not     | 2                      | :              | :                       | rees are not available) |             |
|      | 13                                              | 1    | :    | _     | Sizes of tree            |     | 15                      | :                           | :   | :    | 2        | (Sizes of trees   |             | 5                      | :              | :                       | Sizes of trees          |             |
|      | Deo                                             | Kail | Chil | Deo   | Kail                     | Rai | Deo                     | Kail                        | Fir | Chil | Rai      | Deo               | Kail        | Deo                    | Kail           | Chil<br>Deo             | Rai<br>Fir              |             |
|      | Shri R. B. Jodha Mal,<br>Timber Merchants. Kulu |      |      |       |                          |     | M/s Dasondhi Mal Kuljas | rai i mioci inciciants, rai |     |      |          |                   |             | Shri Anant Ram, Timber | Merchant, Samj | 10. M/s Joban Das Puran | Chand, Imber Merchants  |             |
|      | 7.                                              |      |      |       |                          |     | <b>∞</b>                |                             |     |      |          |                   |             | 6                      |                | 10.                     |                         | ł           |

Note: --Sizes not available.

(b) Kulu Forest Division

|             | 7                                       |   |        | NUMBER OF TRI | NUMBER OF TREES SANCTIONED | •    |       |
|-------------|-----------------------------------------|---|--------|---------------|----------------------------|------|-------|
|             | name of purchaser                       |   | Deodar | Kail          | Rai                        | Chil | Total |
| <u>[</u> -: | M/s Hira Lal Madan Mohan of Kulu        | : | 1,591  | 1,194         | 118                        | •    | 2,903 |
| 7           | M/s Madan Mohan Krishan Gopal of Kulu   | : | :      | 341           | 36                         | :    | 377   |
| 33          | R.B. Jodha Mal                          | : | 3,576  | 1,802         | 358                        | :    | 5,736 |
| 4.          | Sh. Tikku Ram of Shat                   | : | 221    | 7             | :                          | :    | 223   |
| 5.          | Sh. Jagan Nath of Bhuntar               | : | :      | 15            | 9                          | :    | 21    |
| 6.          | Shri Harnam Singh of Dharamsala         | • | 101    | 61            | :                          | :    | 162   |
| 7.          | Sh. Tashi Norbu of Bhuntar              | : | 14     | <b>∞</b>      | •                          | :    | 22    |
| ∞:          | Sh. Ram Parshad of Bhuntar              | : | :      | 26            | :                          | :    | 26    |
| 6           | Sh. Pitambar Gupta of Bhuntar           | : | :      | 181           | :                          | :    | 181   |
| 10.         | 10. M/s Dasondhi Mal Kuljas Rai of Kulu | : | 191    | 206           | 80                         |      | 1,054 |
| 11.         | Sh. Saran Dass of Dhalpur               | : | 2      | 22            | :                          | :    | 24    |
| 12.         | Sh. Roshan Lal of Bhuntar.              | • | 11     | S             | •                          | :    | 16    |
| 13          | Sh. Udo Dass of Jagat Sukh              | : | 271    | 81            | 22                         | :    | 374   |
| 14.         | Sh. Gita Nand of Bajaura                | : | :      | :             | :                          | 27   | 27    |
| 15.         | Sh. Nidhi Singh of Bajaura              | : | 9      | 110           | ı                          | •    | 116   |
| 16.         | . Sh. Thakar Dass of Dhamsu             | • | 44     | :             | i                          | i    | 44    |
| 1           | 17. Sh. Nathu Ram of Palampur           | : | 86     | 28            | 22                         | :    | .148  |
|             |                                         |   | ,      | ,             |                            | 1    |       |

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Libra Raja Raghuvir Singh: I have been supplied only a part of the information. When will I get the rest of the information, Sir?

उप-मन्त्री: जितनो information available थी वह देदी गई है। बाकी की information जब आ जाएगी देदी जाएगी।

राजा रघुवीर सिंह स्वीकर साहिब, मैं जानना चाहता हूं जब Minister साहिब बाकी की information देंगे तो क्या मुझे उस वक्त supplementary question पूछने की इजाजत दी जाएगी?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप पूछ सकेंगे। (Yes, the hon. Member would be allowed to ask supplementaries).

राजा रघुवीर सिंह: बाकी की information इस के साथ ही क्यों नहीं दी गई?

ज्रायत तथा जंगलात मंत्री: बाकी की information ग्रभी पहुंची नहीं थी। जितनी पहुंची थी उस को हम ने withhold करना मुनासब नहीं समझा ग्रौर वह Member साहिब को ग्रर्ज कर दी है।

पंडित भी राम शर्मा: स्पीकर साहिब, जो information बाकी रही है उस के लिए ग्राप खुद उन को पूछेंगे या Minister साहिब खुद ही बता देंगे?

श्री ग्रध्यक्ष : हम इस सारे सवाल को postponed question list पर रख लेंगे क्योंकि information पूरी नहीं ग्राई। (We will place this question on the list of postponed questions because complete information has not been supplied by the hon. Minister).

ARREARS OF PAY AND INCREMENTS OF DISPLACED TEACHERS OF KARNAL

\*4923. Shri Ram Piara: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

- (a) whether he or the Education Department have received any representation from the displaced teachers of Karnal (whether working under Government or previously working in the District Board, Karnal) requesting for the payment of their arrears of pay or increments due to them, if so; when and the action taken thereon;
- (b) whether any of the teachers referred to in part (a) above had filed any civil suit against the Education Department in the Civil Courts of Karnal; if so, the decision given by the Courts and the action taken by the Department or Government in each case;
- (c) the total number of teachers whose pay or increments are in arrears?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) A representation from a representative of displaced teachers of Karnal was received on 29th July, 1959.

The matter is under consideration.

(b) No.

\_\

(c) One hundred and twenty-eight teachers.

श्री राम प्यारा: क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या उनको सिर्फ यही एक representation मिली है या इस के इलावा कोई ग्रीर representations भी मिली हैं?

उप-मन्त्री: हमारे पास एक ही आई है।

श्री राम प्यारा: यह representation मिनिस्टर साहिब को मिली है या Education Department को ?

उप-मन्त्री: एक ही बात है ग्रौर एक ही मिली है। (हंसी)

श्री राम प्यारा: लेकिन मैं ने यह पूछा है कि जो एक ही मिली है यह श्रापको मिली है या Department को री

श्री ग्रध्यक्ष : Minister ग्रीर Department में फर्क क्या है ? (What is the difference between the Minister and the Department?)

श्री राम प्यारा: स्पीकर साहिब, मेरे पास सारे सब्त हैं ग्रीर ग्रगर मैं बताऊंगा तो ग्राप कह देंगे कि मैं लम्बी चौड़ी बात कर रहा हूं। यह कहते हैं कि एक ही representation ग्राई है ग्रीर यह भी नहीं बताते कि किस को ग्राई है लेकिन, जनाब, मेरे पास सबूत हैं कि वहुत सारी representations दी गई हैं ग्रीर .....

श्री श्रध्यक्ष: श्रापके ख्याल में मिनिस्टर श्रौर Department दोनो श्रलग २ होंगे लेकिन सरकारी तौर पर दोनों एक ही होते हैं। (In his opinion Minister and the Department may be two separate entities but officially they are one and the same.)

श्री राम प्यारा: स्पीकर साहिब, ग्रगर ग्राप चाहते हैं तो क्या मैं यह सारी रसीदें जो कि उन representations के भेजने की हैं ग्रापको पेश कर दूं?

पंडित श्री राम शर्मा: क्या यह बताया जा सकता है कि यह मामला कितने teachers का है और यह increment कव से नहीं मिली है ?

शिक्षा तथा श्रम मंत्री: यह 128 टीचर्ज का सवाल है ग्रौर इसमें दो तरह के arrears हैं। एक pre-partition period के हैं ग्रौर दूसरे pre-provincialisation के वक्त के हैं।

श्री राम प्यारा: यह arrears देने का फैसला कब तक हो जाएगा?

मंत्री: बहुत जल्दी करेंगे।

श्री राम प्यारा: वजीर साहिब ने फरमाया है कि कुछ arrears prepartition period के हैं यानी पिछले 12,13 साल से pending पड़े हैं श्रीर यह भी फरमाया है कि जल्दी ही फैसला करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस जल्दी का मतलब मजीद 12 साल से है या कम वक्त लगेगा?

मंत्री: स्पीपर साहिब, पोजीशन यह है कि यह जो कुछ arrears हैं इनकी ज़िम्मेदारी वहां की लोकल बौडी पर है ग्रौर गवर्नमैंट उनको कहती रही है ग्रौर कह रही है कि ग्राप Arrears pay करो। जो हमारा हिस्साथा, जो हम ने grant देनी थी उस का हम ने फैसला किया है कि हम देंगे लेकिन जो हिस्सा local body का बनता है उसके लिए उसे कह रहे हैं कि ग्रदा करें।

श्री राम प्यारा: वजीर साहिब ने फरमाया है कि गवर्न मैंट ने वहां के local body को कहा है कि वह अपना हिस्सा दें। क्या वजीर साहिब बताएगे कि क्या उस District Board ने गवर्न मैंट को उसका कोई जवाब दिया है?

मंत्री: ग्रभी तक ग्रदायगी नहीं हुई है।

श्री राम प्यारा : ग्रगर District Board ग्रपना हिस्सा नहीं देता तो क्या Education Department ग्रपना हिस्सा देने को तैयार है ?

मंत्री: मैं ने अर्ज कर दिया है कि जो Local Body ने देना है वह उनकी ही जिम्मेदारी है गवर्नमैंट की liability नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद हम उनको कह रहे हैं कि वह अपना हिस्सा दें। जो गवर्नमैंट का हिस्सा है जो कि grant की शक्ल में देना था उसका हम ने फैसला किया है कि वह देने के लिए तैयार हैं।

श्री राम प्यारा: मेरा specific question यह है कि अगर वह Local Body नहीं मानती तो उस सूरत में जो गवर्न मैंट ने grant देनी है क्या वह उनको उनके मुताबिक मिल जाएगी?

मंत्री: यह अगर मगर का सवाल ज़ो hypothetical है।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसमें कितने cases prepartition के हैं और कितने premerger के हैं?

मंत्री: नोटिस चाहिए।

OPENING OF COLLEGES IN KANGRA DISTRICT DURING THE THIRD PLAN

\*5256. Shri Amar Nath Sharma: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government propose to open Professional or other Degree Colleges in Kangra District during the Third Five-Year Plan; if so, the particulars thereof?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): There is no proposal to open any Medical, Agricultural or Veterinary College in Kangra District during the 3rd Five-Year Plan. A proposal to open Degree Colleges and Institutions for Technical Education (Diploma and Degree), in the State including Kangra District, is, however, receiving the consideration of Government.

#### LABOUR DISPUTES

- \*4909. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) the number of disputes which have been reported by the Labour Officers (Conciliation) to the Labour Commissioner during the years 1958 and 1959 (from the 1st January, 1958 to 31st December, 1959), district-wise together with the names of the employers and their places of business;
  - (b) the number of cases, district-wise, which have been decided as a result of conciliation and the number of those which have been referred to the Labour Courts/Tribunals together with the dates when each case was started;
  - (c) the number of cases which have been decided by the Labour Courts during the above referred to period together with the dates when decided along with the number of disputes which still have not been referred to the Labour Courts;
  - (d) the dates when the disputes were originally reported to the Labour Department giving the details of employers, Unions and parties in disputes and the place of their business?

Shri Amar Nath Vidyalankar: The district-wise and detailed information asked for by the honourable Member is not readily available and its collection, it is felt, will not commensurate with its usefulness. However, the information available is as follows, which it is felt, will satisfy the honourable Member:—

|                                                             | 1958  | 1959  |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| (a) Total number of Disputes raised                         | 1,011 | 1,436 |
| (b) Total number of Disputes settled through conciliation   | 501   | 761   |
| (c) Total number of Disputes referred to the Courts         | 245   | 348   |
| (d) Total number of Disputes decided by the Courts/Tribunal | 259   | 382   |

(The cases settled by the Courts include the cases already pending with them during the year 1957 or 1958.)

SUSPENSION/REINSTATEMENT OF SARPANCH OF GRAM PANCHAYAT, BHALAUT, DISTRICT ROHTAK

- \*5149. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) whether it is a fact that the Sarpanch of Gram Panchayat Bhalaut, district Rohtak, was first suspended and then reinstated; if so, the date in each case and the reasons for this action;

(b) the date on which the order of suspension was served upon the said Sarpanch and the number of days for which he remained suspended?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Yes.

The date of suspension

.. 17th August, 1959.

The date of reinstatement

.. 25th November, 1959.

The reasons in both cases are given in the statement given below.

(b) The 17th August, 1959.

Forty days.

#### **STATEMENT**

REASONS OF SUSPENSION AND REINSTATEMENT OF THE SARPANCH.

The reasons for the suspension were that on receipt of a complaint from the D. C., Rohtak, regarding non-compliance of his orders by the Sarpanch in connection with supply of a copy of certain proceeding of the Panchayat to one of the aggrieved party, the Sarpanch was asked to explain his position within 15 days of the receipt of the notice. His explanation was not received within the prescribed time and consequently he was placed under suspension.

2. The reasons for the reinstatement were that in response to the notice issued to him in the first instance, he submitted his explanation to the District Panchayat Officer, Rohtak, who could not submit the same to the Director of Panchayat, Punjab's Office direct which was considered and found satisfactory. Thus he was reinstated.

पंडित श्री राम शर्मा यहां बताया गया है कि D.C. ने इस सरपंच के बारे में शिकायत की श्री कि उस ने हक्म नहीं माना और disobey किया। क्या उस ने उस शिकायत में तकसील भी दी थी कि कितनी बार disobey किया और कितनी देर तक disobey करता रहा? क्या D.C. की वह report गवर्नमैंट के नोटिस में है जिस में उसने तफसील के साथ दिया हुआ है कि वह कितना उसे disobey करता रहा?

सामूहिक विकास मंत्री: ऐसी बात नहीं है। D.C. ने लिखा था कि हम ने जो नोटिस या हुक्म भेजा था कि फलां aggrieved party को proceedings की कापी दो उसको उसने नहीं माना। इस के इलावा ग्रौर कुछ नहीं था।

पंडित श्री राम शर्मा: तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसकी क्या वजह है कि गवर्न मैंट ने इस रिपोर्ट पर तो उसे suspend नहीं किया लेकिन उसके नाम नोटिस जारी कर दिया कि 15 दिन में बतलाश्रो कि क्यों हक्म नहीं माना ?

मंत्री: श्रमूल यह है कि जब किसी को suspend करना हो तो उसको नोटिस देना दोता है कि गुंसा क्यों किया।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस सरपंच के नाम किस तारीख को नोटिस जारी हुआ ?

मंत्री: तारीख तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

पंडित श्री राम शर्मा: यह तारीख तो श्रापको मालूम नहीं कि कब नोटिस जारी किया लेकिन क्या यह मालूम है कि यह नोटिस serve कब हुआ ?

मंत्री : जब उस को suspend किया उस दिन उस नोटिस की मयाद खत्म होती थी।

पंडित श्री राम शर्मा: गवर्नमैंट को यह मालूम नहीं कि कव नोटिस जारी हुग्रा ग्रीर यह भी मालूम नहीं कि वह serve कब हुग्रा लेकिन क्या यह मालूम है कि उसने उसका जवाब कब दिया ग्रीर किस को दिया?

मंत्री: जिस दिन उसे suspend किया उस दिन 15 दिन पूरे हो गए होंगे और नोटिस का जवाब Director of Panchayats को दिया कि खाहमखाह suspend किया है।

पंडित श्री राम शर्मा इस statement में लिखा है कि उसने वहां के District Panchayat Officer को explanation दे दिया मगर वह आगे न भेज सका और उसके पास पड़ा रहा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस District Panchayat Officer के पास वह जवाव कब आया?

मंत्री: बात यह है कि उसे नोटिस दिया था Director of Panchayats

पंडित श्री राम शर्मा: कब दिया था? स्नीकर साहिब, यह एक first rate scandal है। उस को suspend किया ही नहीं गया श्रीर श्रकसरान बाला काग़जात दवा कर बैठे रहे। इसी वजह से तारीख नहीं बता रहे।

मंत्री: तारीखें बता देंगे। नया नोटिस दे दें।

पं**डित श्री राम शर्मा**: नया नोटिस क्यों दें, पहला नोटिस जो दे रखा है। स्पीकर साहिब, यह मामला evade कर रहे हैं।

Mr. Speaker: This is no supplementary. You had something in your mind which you expressed. If you want detailed information you should give separate notice for that.

पंडित श्रो राम शर्मा: मैंने notice दिया हुआ है। मैं आप को पड़कर सुनाता हूं Sir, the question is "(a) whether it is a fact that the Sarpanch of Gram Panchayat, Bhalaut, district Rohtak, was first suspended and then reinstated; if so, the date in each case and the reasons for this action". The question further reads "the date on which the order of suspension was served upon the said Sarpanch and the number of days for which he remained suspended?"

इस का कोई जबाब नहीं। न जबानी, न तहरीरी। मैं पूछता हूं कब नोटिस serve हुआ ?

मंत्री: मैं ने जवाब में सब नुख कह दिया है।

Mr. Speaker: The hon. Member asked for the date of suspension, which has been given. He asked the date of reinstatement which has also been given.

पंडित श्री राम शर्मा: श्राप पार्ट (B) को देखें। The date on which order of suspension was served upon the said Sarpanch.....

मंत्री: यह भी दिया है।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि notice जारी करने पर कितना ग्रसी तक वह suspend रहा?

मंत्री: 40 दिन तक suspend रहा। यह इस में लिखा है।

पंडित श्री राम शर्मा: किस तारीख से किस तारीख तक suspend रहा?

मंत्री: यह साफ तौर पर लिखा हुन्रा है।

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, ग़लत जवाब दिए जाते हैं। न notice serve हुग्रा है ग्रौर न suspend किया गया है। इस लिए मैं इस पर ग्राधे घंटे की बहस का नोटिस देना चाहता हूं।

Minister for Finance: On a point of Order, Sir. The information that is within the knowledge of the hon. Member should not be asked for. He had asked a particular question which has been replied. The hon. Member has something more in his mind and, therefore, he says that the reply is not forthcoming.

पंडित श्री राम शर्मा: मैं तो request करना चाहता हूं . . . . .

श्री ग्रध्यक्ष: ग्राप मेरी भी सुन लें। डाक्टर साहिब का point of order दहस्त है। ग्राप ने जो information मांगी थी वह उन्होंने दे दी है लेकिन जो बात ग्राप के knowledge में है उस का जवाब नहीं दिया जा सकता। This cannot be the subject of a supplementary question. (The hon. Member may please listen to me as well. The point of order raised by the Minister for Finance is quite appropriate. The hon. Minister has furnished the information asked for by the Member but if there is anything in his knowledge, that cannot be replied to. This cannot be the subject of a supplementary question.)

पंडित श्री राम शर्मा: मेरे knowledge में कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं verify करना चाहताथा।

NASRALA CHOE TRAINING AND LAND RECLAMATION SCHEME IN DISTRICT HOSHIARPUR

\*4502. Dr. Bhag Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) the progress made so far, in the implementation of Nasrala Choe Training and Land Reclamation Scheme in Hoshiarpur District; (b) The total amount sanctioned in the current year budget for the scheme together with the amount spent so far?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Out of the total quantity of excavation of 630 lacs cft. involved on Training of Nasrala Choe, 400 lacs cft. has been excavated so far. Against a total of 44 miles of embankments,  $26\frac{1}{2}$  miles length has been completed. Work in a reach of 2 miles is in progress.

An area of 2,500 acres of culturable land of 29 villages which was under this choe bed has been reclaimed by checking further flooding and erosion.

(b) Against the budget provision of Rs 4.35 lacs during the current financial year, the anticipated expenditure up to the end of the financial year is 2.10 lacs.

ਭਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ? ਰਾ ਸੰਕੀ : 1953 ਸੇਂ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸਰਾਲਾ ਚੌ ਦੀ pilot ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ final ?

उप मंत्री : Pilot scheme नहीं है ।

NEW PATWARIS RECRUITED DURING THE STRIKE PERIOD

- \*4928. Shri Ram Piara: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state
  - (a) the total number of Patwaris recruited by Government at the time of emergency during the strike period of patwaris in the State together with the number of those among them who have qualified themselves after getting training and taking examination;
  - (b) the total number of Patwaris out of those referred to in part (a) above who have been provided with regular service and the total number of those who are yet to be provided;
  - (c) whether it is a fact that Government had given them some undertaking at the time of recruitment and training to absorb them all, if so, the time by which Government intends to absorb those patwaris who have not been absorbed so far but who have qualified themselves.
  - (d) whether any age-limit at the time of recruitment was fixed, if so; what?

Rao Birendar Singh: (a) (i) 3,327 candidates were enlisted. These figures include unaccepted candidates.

(ii) 1,928 (including 8 who were placed in compartment)

[Minister for Irrigation and Power]

- (b) (i) 1,519.
  - (ii) 409.
- (c) (i) No.
  - (ii) Does not arise.
- (d) The enlistment of patwaris was made in relaxation of all rules and regulations as there was an emergency. However, some Deputy Commissioners made recruitment in accordance with the prescribed age-limit.

श्री राम प्यारा: जो पटवारी qualified हैं वे ग्रभी तक absorb क्यों नहीं हुए। क्या गवर्नमैंट उन्हें absorb करेगी?

मंत्री: जगह होगी तो जरूर करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : Recruitment ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ training ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ absorb ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Minister: It is a request for action.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह दरुस्त है कि recruitment के वक्त गवर्नमेंट ने कोई assurance दी थी कि ग्रगर पुराने पटवारियों को reinstate भी कर लेंगे तब भी qualified ग्रादिमयों को नहीं निकाला जायगा।

Minister: No such assurance was given.

श्री राम प्यारा: क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो absorb हुए हैं वे merit के लिहाज से हुए हैं या Deputy Commissioner की sweet will पर?

CONSTRUCTION OF BRIDGES ON DRAIN NO. 2 IN DISTRICT KARNAL

- \*5235. Dr. Parma Nand (asked by Shri Ram Piara): Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state
  - (a) the number of bridges sanctioned on Drain No. 2 in Karnal District together with the date of sanction of each;
  - (b) whether any tenders for the construction of any of the said bridges were called, if so, when and for which bridges;
  - (c) whether the construction of any of the bridges has been started; if so, and the progress made in each case;
  - (d) the target date, if any, fixed for the completion of each of the said bridges?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Four bridges were sanctioned on Drain No. 2 in Karnal District, in February, 1960.

(b) Tenders were called for constructing bridges at R.D. 1,22,200 R.D. 1,90,500, R.D. 1,49,675 and R.D. 1,60,250 during November, 1959.

- (c) The construction of all the bridges has been started. Well sinking is in progress and foundations are being laid.
- (d) Before the onset of next Monsoons.

श्री राम प्यारा . क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो tenders उन्हों ने नवम्बर, 1959 को call किये थे वह स्कीम sanction होने से पहले कर लिये थे ?

उप मन्त्री: जी हां।

श्री राम प्यारा: डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि काम शुरू हो चुका था। मैं दिरयाफ्त करना चाहता हूं कि कौन सी date को काम शुरू हुआ ?

उप मंत्री : Date के वारे में तो नहीं पूछा गया !

श्री राम प्यारा: सवाल के पार्ट (c) में पूछा गया है कि whether the construction of any of the bridges has been started, if so, when and the . . . . .

श्री ग्रध्यक्ष: इस में मालूम होता है कि comma की गलती हुई हुई है। If so के बाद comma है ग्रीर उस के बाद है and the progress made in each case; उन्होंने comma की फायदा उठा लिया है। It appears that there is a mistake of comma. There is a comma after the words "if so" which are followed by "and the progress made in each case;" He has taken benefit of this comma.)

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 5354

् ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : Students ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ students ਦੀ agitation ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ expel ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ: Expel ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ agitation ਕਰਨ ਦੇ?

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਦੋਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਦਸ ਦਿਓ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Agitation ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ students ਦੀਆਂ ਕੁਝ demands ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ expel ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ riot ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਵਿਆ।

Note.—Starred Question No. 5354 along with its reply appears in the P.V.S. debate Vol. I, No. 18 dated the 11th March, 1960.

ਮਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ M.L.As ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ expel ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

डाकटर बलदेव प्रकाश: उन की कया demands थीं जो फजूल समझी गई।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

डाकटर बलदेव प्रकाश : M.L.As. ने कया समझौता कराया था ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ students apologise ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ publicly apologise ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਕੋਈ students rusticate ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री: Rustication तो University करती है on the recommendation of the Principal.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ Principal ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ।

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਵਾਲ ਦੇ part (b) ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ whether Government intend to take any action against the said Principal for creating panic in the college.... ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ Principal ਸਾਹਿਬ students ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ create ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ harass ਕਰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker: This question cannot be allowed.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या उस Principal के मुताल्लिक गवर्नभैंट के पास कोई शिकायत ग्राई है ?

उप मंत्री: शिकायत यह भी आई है कि M.L.A s students को strike करने पर instigate करते हैं।

पंडित श्री राम शर्माः मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हं कि क्या गवर्न मैंट के पास प्रिसीपल के रवैय्ये के मुताल्लिक शिकायतें पहुंची? उप मंत्री: शिकायतें लिखित रूप में हमारे पास नहीं ग्राई।

श्री बलराम दासटंडन : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि लिखित रूप में उन के पास कोई शिकायत नहीं ग्राई क्या वैसे उन्हें कोई deputation मिला था ?

मुख्य मंत्री: जब agitation होती है तो Principal को कौन छोड़ता है। उस कालेज के Principal बड़े इमानदार, ग्रन्छे, लड़कों के साथ मिल कर काम करने वाले ग्रीर उन की भलाई चाहने वाले हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो खूबियां उन्होंने प्रिसीपल साहिब की बताई है वह शिकायतों की तहकीकात करने से पहले थी या उस के बाद भी उन में हैं?

मुख्य मंत्री: इस से पहले भी थीं बाद में भी ग्रौर यह देर से चली ग्रा रही हैं। हमारे देखने में ग्राथा है कि इस प्रिंसीपल जैसा नेक ग्रादमी मिलना सच मुच बहुत मुश्किल है।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ  $15~\mathrm{M.L.A.s}$  ਨੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ agitation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : M.L.A.s ਦਿਆਂ ਗੁਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ M.L.A.s ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਸਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ M.L.A.s ਦੇ ਗੁਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या यह दुरुस्त है कि 15 M. L. A.s ने लिख कर शिकायत भेजी।

Chief Minister: Not to my knowledge

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ALLOTMENT OF NAZOOL LAND IN VILLAGE SARASGARH, TEHSIL AMBALA TO HARIJANS

2436. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Revenue be pleased to state —

- (a) whether any Nazool land in village Sarasgarh, tehsil and district Ambala, was allotted to Harijans, if so, the area thereof and the period for which it was allotted;
- (b) the names of the Harijans to whom the said land was allotted;

**્રેક્**ર

[Shri Ram Parkash]

(c) whether any suit regarding the ownership of the said land between the Gram Panchayat of the said village and the Government is pending in the law courts?

Giani Kartar Singh: (a) There is no Nazool land in village Sarasgarh, tehsil Ambala.

- (b) Does not arise.
- (c) Does not arise.

Income and Expenditure of Gram Panchayat Sarasgarh, tehsil Ambala from 1954 to-date

- 2437. Shri Ram Parkash: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) the total income of the Gram Panchayat of village Sarasgarh, tehsil and district Ambala from various sources for the period from 1954 to-date;
  - (b) the expenditure incurred by the said Panchayats on different items during the period mentioned in part (a) above and the amount of the balance which the Panchayat has in hand at present?

Sardar Gurbanta Singh: (a) Rs 3,983.74nP.

(b) Expenditure :-

| Repairs of wells Pavement of streets Construction of children Parks Construction of Public Chabutra Miscellaneous expenditure | Rs nP<br>1,704.52<br>1,102.00<br>246.00<br>178.15<br>384.92 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Total expenditure                                                                                                             | 3,615.59                                                    |
| Balance in hand on 29th February 1960                                                                                         | 368.15                                                      |
| 3.00 p.m.                                                                                                                     |                                                             |

## SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Representation from Cultivators of Haryana Prant area for Supply of Canal Water

- \*5624. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state
  - (a) whether Government have received any representations from the cultivators of the Haryana Prant area about the paucity of canal water resulting in damage to their crops;

ŧ.

(b) whether any telegram to this effect has also been received from the zamindars of village Kalanaur, district Rohtak; if so, the action taken thereon?

Rao Birendar Singh: (a) Yes. The shortage is due to low supplies in the River necessitating rotational closure and short running of canals falling in 3 branch groups of Western Jumna Canal as also due to annual normal canal closure.

(b) Yes. A telegram was received only on 4th March, 1960.

The matter is being looked into.

पिडत भी राम शर्मा: यह मामला इतना urgent हैं: कब तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कारवाई करेगी?

मंत्री: उम्मीद कर रहे हैं कि दरिया में पानी बढ़ जाए।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या पानी की कमी नए पूल वगैरह बनने की वजह से तो नहीं?

मंत्री: ग्रभी उसकी वजह से नहीं।

पहित श्री राम शर्मा : पहले थी ?

मंत्री: जी. कुछ दिन के लिए मुरम्मत के लिए canal बंद करनी पड़ती है।

# ADJOURNMENI\_MOTIONS

श्री ग्रध्यक्ष : दो \*adjournment motions नोटिस चौधरी के बलबीर सिंह ग्रौर श्री लाल चन्द जी की तरफ से ग्राए हैं। ग्रापको पहले भी कहा था कि जो Adjournment Motion General श्रौर Police Administration से ताल्लक रखती वे उस demand के discuss हो सकती है General मौका पर । अब

<sup>\*</sup>Chaudhri Balbir Singh, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the disturbances at Patiala on 12th March, 1960 and afterwards and the beating of a P.S P. worker inside the Police Station by Police officers and the Police Officers' failure to handle the situation.

<sup>\*</sup>Shri Lal Chand M. L. A. to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the failure of the police to take usual precautions for avoiding any breach of peace on the Holi Festival in Patiala City on 12th March, 1960 and its failure to protect a religious procession of Holi from the pre-meditated attack of miscreants who desecrated the image of Lord Krishna also and the condemnable action of police to arrest the peaceful processionists and to beat some of them in the police lock-up with vindictive communal feelings and its failure to arrest the mischief mongers and shielding them due to communal prejudices.

[श्री ग्रध्यक्ष] Administration and Police की demands या रही हैं स्रीर इनके इलावा Appropriation Bill भी आ रहा है। यह मामला raise करने के लिये आप को काफी मौका मिलेगा। The adjournment motions are, therefore, ruled out of order. (Notices of two adjournment motions have been received from Chaudhri Balbir Singh and Shri Lal Chand. But I have already told the hon. Members that the subject matter adjournment motion having a bearing on the administration and the Police can be discussed when these demands come under discussion. Now that the demands relating to the General Administration and the Police as well as the Appropriation Bill are coming before the House, the hon. Members will have ample opportunities to raise this matter. The adjournment motions are, therefore, ruled out of order.

श्री लाल चन्द: Leader of the Opposition ने हमारी मर्जी के वगैर General Administration की demand पर discussion के लिए एक दिन रखना मान लिया है।

श्री ग्रध्यक्ष : तो फिर Appropriation Bill की debate के दौरान में इस मौजू पर ग्राप सब कुछ कह सकते हैं। (Then the hon. Member can discuss this matter during the discussion on the Appropriation Bill.)

श्री बलराम दास टंडन: स्पीकर साहिब, General Administration की demand के लिए हमेशा ही 2 दिन रहे हैं।

श्री लाल चन्द: स्पीकर साहिब, यह मामला 12 ग्रौर 13 मार्च का है जो पटियाला में हुग्रा। गवर्न मैंट के खिलाफ allegations हैं कि गवर्न मैंट ने खुद ऐसा किया ग्रौर D.S.P. के खिलाफ इलजाम हैं कि उन्होंने खुद लोगों को मारा है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ग्रब इसके लिए 2 घंटे चाहते हैं, उस वक्त तीन चार घंटे मिल जाएंगे। (Now the hon. Member wants only two hours for discussion on this matter but then they will have three or four hours to discuss it.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ adjournment motion ਦਾ ਨੌਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ communal disturbance ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅਲੁਕ ਨਹੀਂ । ਉਥੇ ਤਾਂ Socialist Party ਦੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker: No please. I have given my ruling.

## QUESTION OF PRIVILEGE

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: Sir, I have given notice of a Privilege Motion. May I move it?

Mr. Speaker: The hon. Member may read it out.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: Sir, I beg to ask for leave to raise a question of privilege, namely,

"Under the Constitution the Budget of a State shall be placed before and put to the vote of the Vidhan Sabha of the State. The Budget shall contain a detailed statement showing the receipt from various heads and the expenditure on various heads that are estimated to accrue during the ensuing year. These details must show the shortfalls in income that are likely to accure due to certain proposed schemes of the Government and how the Government proposes to make good those shortfalls. It is, therefore, the privilege and the right of the Members of the Vidhan Sabha to know in detail all the budget proposals of the Government regarding the coming year and if the Government keeps up their sleeves certain proposals which in fact they have decided to carry cut, it amounts to a serious infringement of the privilege of the Vidhan Sabha of which you are the custodian.

On the 11th instant while replying to the debate on the demand for Industries Shri Mohan Lal Minister for Industries declared:

'The Government had decided to abolish purchase tax on iron, steel, coal, lubricants and timber and that the sports goods industry would be exempted from purchase tax for the period April, 1958 to July, 1960.'

Certain other concessions were also declared by the hon. Minister. All these proposals certainly must entail fiancial implications and there must be some anticipated shortfall in the Government's income due to these proposals for the making good of which the Government must have made its plans.

I have carefully gone through the Budget proposals and I fail to find any reference to such proposals therein and how much income Government is expecting to lose by the proposed concessions and how the Government proposes to make good the loss.

I, therefore, feel Sir, that a most fundamental privilege and right of the Members of the Vidhan Sabha has been infringed by Government omitting to give details of such proposals in the Budget and seek your permission to move a motion of privilege in the House."

Is that enough or have I to say something more to explain it?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਉ। ਮੈਂ-ਕਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ Privileges Committee ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਯਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। (The hon. Minister for Finance may please examine it. Tomorrow I will give my decision whether the matter is to be referred to the Privileges Committee of privileges or what action is to be taken on it.)

पिडत श्रीराम शर्मा गुज़ारिश यह है कि यह जो Privilege Motion बाजवा साहिब ने पेश की है इस सिलिसिले में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो Industries Minister साहिब ने ग्रथनो तकरोर में बताया है, इन चोजों के फैसले गवर्न मैंट ने Budget बनाने के बाद किए या यह पहले के हैं ? क्या यह बात clear हो जाएगी? कि पहले जब Governor साहिब का Address हुग्रा ग्रौर फिर Budget speech हुई उस वक्त यह मामला गवर्न मैंट के notice में था या बाद में गवर्न मैंट ने फैसले कर लिये? गवर्न मैंट ने ये फैसले कब किए जिन के मुताल्लिक कि वजीर Industries ने कहा?

श्री ग्रध्यक्ष: इसके बारे में कोई speech नहीं होगी। डाक्टर साहिब इसे देख लें। कल मैं ग्रपना mind make up कर के House में बताऊंगा। (There will be no speech on it now. Let the Minister for Finance examine it. I will also make up my mind in the meantime and let the House know tomorrow.)

पंडित श्री राम शर्मा: श्रापको भी फैसला करने में श्रासानी हो जाएगी।

श्री ग्रध्यक्ष : डाक्टर साहिब ग्राप इसको देख लोजिए। (The Minister for Finance may please examine it.)

# PRESENTATION OF THE REPORT OF THE ad hoc COMMITTEE ON RULES

Mr. Deputy Speaker (Chaudhri Sarup Singh): Sir, I beg to present the Report of the ad hac Committee on Rules constituted on the 23rd December, 1959, to consider the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

श्री ग्रध्यक्ष : जो ad hoc. Rules Committee की report है इस पर गवर्नमैंट ग्रौर दूसरी पार्टियों के नुमायंदे unanimous थे । यह Report unanimous तौर पर ग्राई है । यह Report तीन दिन Table पर रखी रहेगी।

(To Shri D.D. Puri) आप ने personal explanation अपनी sugar Mills के सिलिसिले में देनी है ? मेरा तो यह विचार है कि Agriculture की Demand आ रही है, उसमें यह चीज आ सकती है । उसमें अपना personal explanation दें दें। (The Members representing the Government and other Opposition groups on the ad

hoc Committee on Rules were in complete accord on this Report, so this is a unanimous Report. This Report will

remain on the Table of the House for three days.

(Addressing Shri D.D. Puri) The hon. Member intends to give a personal explanation in connection with his sugar mill. I think the Demand relating to Agriculture is coming before the House and this matter can be discussed. The hon. Member may give his personal explanation at that time.)

HOURS OF SITTING OF THE SABHA ON 15TH MARCH, 1960. श्री जगत नारायण चोपड़ा: स्वीकर साहिब, ग्राज एक ही Sitting होनी चाहिये, दूसरो sitting नहीं होनी चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्राज सभा की second sitting नहीं होगी क्योंकि कई मैम्बरों ने Language body की meeting attend करनी है। हाउस 6-00 बजे की बजाए 6-30 adjourn होगा। जो business ग्राज second sitting में होना था वह हम किसी दूसरे दिन adjust करेंगे। (The second sitting of the Sabha will not be held today because certain members have to attend the meeting of the Language Body. The House will adjourn at 6-30 p.m. instead of 6-0 p.m. as already notified. The business which was to be transacted during the second sitting of today will be adjusted on some other day.)

## PERSONAL EXPLANATION BY SHRI JAGAT NARAIN CHOPRA

श्री जगत नारायण चोपड़ा: स्वीकर साहिब, मैं भी personal explanation पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं ने बजट स्पीच के दौरान में कहा था कि  $Mr.\ M.S.$ Jauhal ने, जो कि passport scandal में पकड़ा गया था, एक पार्टी दी यो। मैं ने invitation card पढ़ कर सुनाया था जिस में लिखा था कि "Hon'ble Sardar Partap Singh Kairon, Chief Minister, occasion." has very kindly consented to grace the इस सम्बन्ध में जब चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया तो उन्होंने बड़े जोरदार लफ्जों में कहा कि मैं ने इनकार कर दिया था। मैं इस सिलसिले में बताना चाहता हूं कि उस पार्टी में चार पांच सौ ग्रादमी शामिल हुए ग्रौर उस में वजारत केभी दो नुमायंदे शामिल हुए--प्राफेसर यशवंत राए और मास्टरगुरबन्ता सिंह। चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से तार चला गया था कि मैं खास वजूहात के कारण नहीं ग्रासकता लेकिन मेरी good wishes तुम्हारे साथ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात की गलत बयानी की थी कि उन्होंने जान बूझ कर वह meeting attend करने से इनकार कर दिया था।

(At this stage the House desired that Demands Nos. 17 and 4 relating to 40—Agriculture and 10—Forests, respectively, be moved and discussed together and voted upon separately.)

A

4

#### DEMANDS FOR GRANTS

#### 40—AGRICULTURE

Minister for Agriculture and Forests (Sardar Gian Singh Rarewala): Sir, I beg to move —

That a sum not exceeding Rs 2,03,73,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61 in respect of charges under head 40—Agriculture.

#### 10—Forests

Minister for Agriculture and Forests (Sardar Gian Singh Rarewala): Sir, I also beg to move—

That a sum not exceeding Rs 1,16,28,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61 in respect of charges under head 10—Forests.

Mr. Speaker: Motions moved —

That a sum not exceeding Rs 2,03,73,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61 in respect of charges under head 40—Agriculture.

That a sum not exceeding Rs 1,16,28,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61 in respect of charges under head 10—Forests.

The following cut motions given notice of by various hon. Members in respect of these demands will be deemed to have been read and moved. The demands and the cut motions can be discussed together.

#### 40—AGRICULTURE

#### 1. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

- 2. Pandit Ram Kishan Bharolian :
- 3. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 4. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 5. Dr. Bhag Singh:
- 6. Chaudhri Inder Singh:
- 7. Shri Phul Singh Kataria
- 8. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs 100.

#### 9. Bibi Harparkash Kaur:

That the demand be reduced by Re 1.

10. Sardar Gurmit Singh 'Mit' :

That the demand be reduced by Re 1.

11. Sardar Harbans Singh:

12. Sardar Jagir Singh Dard:

That the demand be reduced by Rs 100.

#### 10—Forests

## 1. Thakur Mehar Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

## 2. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

- 3. Pandit Ram Kishan Bharolian:
- 4. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 5. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 6. Dr. Bhag Singh:
- 7. Chaudhri Inder Singh:
- 8. Shri Phul Singh Kataria:
- 9. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs 100.

## 10. Raja Raghuvir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

#### 11. Shrimati Sarla Devi Sharma:

That the demand be reduced by Re 1.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜਸ਼ੰਕਰ—ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੌੜ ਰਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵੇਖ ਲੌ ਤਾਂ ਭੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ as a whole ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੌ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ industry ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—All India ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਵੀ—ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ plans ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ । ਅਜ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੁਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ tribute pay ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਾਨਫਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਪੌਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1956 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 45 ਲਖ ਟਨ ਸੀ ਉਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁਣ ਲਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 15 ਲਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ figure ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਂ। 1952 ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੌਦਾਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ । 1958-59 ਵਿਚ ਇਹੋ ਪੈਦਾਵਾਰ 7 ਕਰੋੜ 30 ਲਖ ਟਨ ਹੋਈ production ਹੋ ਗਈ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 1949 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 10 ਕਰੋੜ 64 ਲਖ ਟਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ period ਦਾ comparison ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ। 1959 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਕਰੌੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪੰਜੰਗੁਨਾ ਤਵੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਛਾਲੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀ । ਪਰ ਪੰਜ ਕਰੌੜ ਤੌਂ ਸੱਤ ਕਰੌੜ ਟਨਾਂ ਤਕੰਗੀ ਪਹੁੰਚੇ—ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛਾਲ ਹੈ । ਮੈੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ deficit ਹੈ। All-India basis ਤੇ ਕਦੀ 30 ਲਖ ਅਤੇ ਕਦੀ 35 ਲਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ deficit ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰਪੈ foreign exchange ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂਨੂੰ ਦੁਖ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਮੈਂਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਭਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Foreign Exchange ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪਾਈ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ industry ਤੇ ਖਰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐਨੀ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਬਚ ਵੀ ਜਾਏ । ਅੰਨ ਦੀ ਪੌਦਾਵਾਰ ਖਪਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਅਤੇ industry ਲਈ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। Third Five-Year Plan ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਕਫਿਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੌ ਅਸੀਂ ਕੁਝ suggestion ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੌਂ ਕੁਝ suggestions ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੌਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ 30 ਲਖ ਟਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ aspice ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲਵੇ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ granary of India ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ deficit ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਟੀਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ 30 ਲਖ ਟਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉ<sup>-</sup> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈ<sup>÷</sup> ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀ<sup>÷</sup> ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ**ਜਵੀ**ਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ—ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈ<sup>-</sup> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 30 ਲਖ ਟਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਰਾਏ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ expert ਦੀ ਰਾਏ ਵਲ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Ford Foundation ਵਲੋਂ representative ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ party ਬਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀਆਂ suggestions ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ।

"India has won political freedom. India needs rededicating itself to winning new freedom, freedom from hunger".

10 12 ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਦਾਸਿਆ? ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਸੌਚਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੌ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਖਾਸ ਗਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ expert ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ producer ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ incentive ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Producer ਨੂੰ fair price ਦੀ ਕੋਈ guarantee ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ guarantee ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ นิ๊ฮา ਕਰੇ ਸਾਵਾ ਕਿਸਾਨ TEB 1 ਜਫ਼ਾਕਸ ਇਸ ਲਈ ਜੇ දි ਇਹ guarantee ਮਿਹਨਤੀ ਉਸ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ by the way ਸੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ consumer ਨੂੰ ਵੀ fair price ਦੀ guarantee ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ black market ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਹੁਦ ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਕਿ consumer ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸੱਟ ਨਾ ਵਜੇ। ਜਰਰੀ ਹੈ ਕਿ prices ਦੀ guarantee ਦੇ ਕੇ producer ਨੂੰ incentive ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਗੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । Opposition ਵਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Opposition ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਖਾਲਫਤ Opposition ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ correct ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀ<del>ਂ</del> ਇਕ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਏ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ expert ਭਾਕਟਰ ਕਲਾਡ ਹਨ ।

Dr. Claud—A well-known authority in the field—recently returned from an agricultural survey carried out on behalf of the U.N. throughout the E.C.A.F.E. region says:—

"There is growing awareness of the benefits of agrarian reforms throughout Asia, but progress tends to be slow, and resistance from landlords is strong. In some cases, the promulgation and implementation of legislation has been delayed unduly."

ਇਹ ਜੌ ਖਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ landlords ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ hindrance ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ land reforms ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਡੇ ਵਡੇ landlords ਔਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣ ਵਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਜੌਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਢਿਲੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ

~**`** 

¥

ਿਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਕਰਦੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ surplus area ਕਢੱਣ ਦਾ ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਕਿੱਸਾ ਚਲਿਆ । ਇਹ ਵੀ ਖਪ ਪਈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹਦ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਇਸ point ਤੇ ਆਕੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ 30 standard acres ਦੀ ਹਦ ਰਖਕੇ ਬਾਕੀ surplus ਕਢ ਲਈ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਠੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 standard ਏਕੜ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੈਂਤ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੌਕ ਕੇ representation ਕੀਤੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਣੀਚੇ ਉਤੇ ਗੌਰਮੈੱਟ ਵਲੋਂ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਤਕ surplus area ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਉਹ zero ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ zero ਨੂੰ zero ਨਾਲ ਜਰਬ ਦੇ ਕੇ zero utilization er ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫੇਰ land ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਾਹੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ । ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ landlords ਵਲੋਂ ਏਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵਲੈਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਣ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਜੇ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਕਿਥੇ ਚਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਔਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਮੈੰ ਆਪਣੇ ਮੰਹੋਂ ਇਹ ਗਲ ਕਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖਾਸ section ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ block ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਰਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੌਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇ**ਹ** section ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੌੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਅ<mark>ਸੀ</mark>ਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ c'eficit ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਢਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ allocation ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ੇਪਲਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ 75 ਲਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ shortfall ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ budgeted allocation ਨੂੰ ਵੀ utilize ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਫਸੌਸ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਥੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ minor irrigation schemes ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 23 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ lapse ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ roads ਦੇ provision ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ roads ਵਿਚੋਂ ਵੀ 53 ਲਖ ਦੀ ਬਚੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ—ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈੰ ਕੌਈ ਕਰੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਘੀਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।(ਘੰਟੀ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਜਿਸ ਵਕਤ bell ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌ ਕਿ time ਹੋ ਗਿਆ। (When the bell is sounded, it may be understood that the time is over.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ details ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾ ਟਿਪੱਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ points ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਤਿੰਨ stages ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ stage ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਟਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ stages ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, fertilizer ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। Chemical ਖਾਦ ਉਹ 38 ਰੁਪਏ ਮਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ cheap fertilizers ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Late sowing variety ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇਹੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੌੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਲੇਟ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ implements ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਢੱਗੇ, ਉਹੀ ਝੌਂਟੇ, ਉਹੀ ਹਲ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਕਦ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ comparison ਕਰਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ per ਏਕੜ ਝਾੜ 62 ਮਣ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿਚ 54 ਮਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਲਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਮਣ।

ਦੂਜੀ stage ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਸਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ minor irrigation ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ tube-wells ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ Minister for Irrigation ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਵਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ..... (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

श्री ग्रध्यक्ष : काफी time ग्राप ने ले लिया है। एक demand पर general discussion on the Budget वाली बातें तो हा नहीं सकती (The hon. Member has taken enough time on a specific demand. It is not possible to allow general discussion as on the Budget.)

ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਮੌ<sup>-</sup> ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈ<del>ਂ</del> ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ । ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ deficit ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਗੇ ਝੌਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਹੈਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ water-logging ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੇਈਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੌ<sup>-</sup> ਅਨਾਜ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ<sup>-</sup> ਆ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ **ਪਾ**ਣੀ ਤੋ<del>ਂ</del> ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਗਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੌੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸ ਮੌਡੀ ਵਿਚ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੌਡਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਕੁਲ ਦਸ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ । ਜਿਤਨੇ ਤਕ ਉਹ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਤਨੇ ਤਕ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁੜਾਵੇ । ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਸਨਤੌਖ ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਧੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ tube-wells ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਏ। ਦੂਜਾ ਬੰਗਾ ਤੌਂ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Agriculture ਦੀ demand ਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੌਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ Cabinet ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੰਦ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਵਾਏ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ front Ð ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ benchers ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੌਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੇਂਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਨੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, comparative study ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ percentage ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ negligible ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ 80ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ 80 ਭੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਏ ਹਨ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਲੋਂ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ encouragement ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 10 per cent ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੀਆਂ facilities ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, better seeds ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ better ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ better cultivation ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ population ਦੀ majority ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ratio ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈ<del>ਂ</del> ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ importance ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ election ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ । ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਲ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੌਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ importance ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦਕਫੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੇ ਤਕ ਅਸਾਂ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦਕਫੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਤਨੇ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ Ministers for Industries ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ industrialists ਲਈ announce ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ

R

[ਸਰ**ਦਾ**ਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ Ministers for Agriculture ਵੀ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰਨ । ਉਹ ਇਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ Octroi duty ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ Electricity duty ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ agricultral purposes ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਕ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ duty ਉਸ Diesel Oil ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ agricultural puposes ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ tractor ਸਸਤੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸਸਤੇ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ position ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਦੌ ਦੌ ਸਾਲ ਕੌਸ਼ਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ tractor ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ˈidle ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ utility ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈ<del>ਂ</del> ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Minister for Agriculture ਵੀ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਨ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ Minister for Industries ਨੇ industrialists ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਨਹਸਾਰ ਹੀ agriculture ਤੋ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਥੇ Agricultural University ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਖੈਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੇਂਟ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਉਨੀ ਮਨ ਲਈ ਹੈ । ਪਰ ਮੈ<sup>\*</sup> ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਤਾਥ ਦੇ ਵਰਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ provision ਇਸ University ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕੋਈ additional equipment ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ University ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ fertilizers ਜਾਂ ਬੀਜ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ subsidise ਕੀਤੇ ਦਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਣਕ 14, 15 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20, 25 ਰੁਪਏ ਮਣ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਉਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਰਾਇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ incentive ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਆਇਤ subsidise ਕਰਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ । ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਧੱਕ ਮਾਰ ਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੌੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਾਵੀਆਂ

ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। Partition ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਜੜਿਆ ਹੁਣ water logging ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। Floods ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲ਼ੱਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਤਕਾਵੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਪਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ crop insurance ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ House ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ । Secretariat ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ treatment ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੌਂ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਸਟ ਵਿਚ ਇਸ scheme 48,000 ਰਪਿਆ General Administration টঠা ਅਤੇ 5 Agriculture ਦੀ ਮਦ ਹੇਠਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ General Administration ਦਾ crop insurance ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੋ ਕੀ ਤੱਅਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ 75 ਲਖ ਰੁਪਿਏ ਦਾ reserve fund ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 15, 20 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀ ਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕਰਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ। ਹਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ House ਨੂੰ assurance ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Director of Agriculture, Government of India ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ Government of India ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ states ਵਿਚ deputation ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ I. C. S. ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ Director ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ Engineers ਅਤੇ Agriculture ਦੇ ਆਫਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਥੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ post ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਵਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ৢ৻ৼ

Shri D. D. Puri (Sadhaura): Shri Abdul Ghani Dar, in his speech on the 4th March, 1960, raised the question of the supply of machinery for two Co-operative Sugar Mills at Rohtak and Bhogpur. He stated that the person who was entrusted by the Government with the task of purchasing the machinery turned an agent himself and in addition machine parts weighing 500 tons were manufactured in his own factory. He also raised the matter of Cess on sugar factories and alleged that a factory had been favoured by reduction in the amount of cess. The allegation evidently related to my sugar factory. In my personal explanation I briefly stated the position of Cess and said that I would make a fuller statement on the points in due course. I have since verified the position and have consulted my papers with regard to both these matters.

As far as the orders for sugar factories are concerned, the facts are that Chaudhri Lahri Singh who was the then Minister Incharge, requested me to be one of the members of the Committee appointed by him for advising the Co-operative Societies on the selection of the machinery and scrutiny of tenders for the proposed sugar factories. The Committee consisted of several members including highly qualified technical experts of the Government of India and officers of the Punjab Government. I was the Managing Director of a Public Limited Company engaged in the manufacture of sugar machinery in the Punjab. It was the policy of the Government of India that all items of sugar machinery which could be manufactured within the country should be manufactured here and not imported from abroad. As the machinery was required for factories to be installed in the Punjab, it was very likely that the successful foreign tenderer, whoseever he might be, would approach my company for supply of the items which could not be imported because of the Government of India's policy of not issuing import licences in this behalf. I wrote a letter to Ch. Lahri Singh informing him of this position and also stated that if I was on the Committee, I would feel embarrassed if the successful tenderer approached me for the manufacture of Indian components. Ch. Lahri Singh assured me that it would make no difference. He said that there were other technically qualified advisers on the Committee. He also told me that he would welcome the largest number of items to be manufactured not only in India but in the Punjab itself. When the matter was considered in the Committee, notable amongst the members present were Shri Bhargava then Officiating Head of the Engineering Department of the Indian Institute of Sugar Technology and a representative of the Technical Department of the Government of India, besides the Secretary Co-operation, Registrar, Co-operative Societies and Directors of the two Mills. Chaudhri Lahri Singh himself presided over the meetings. I may also point out here that Shri Bhargava, one of the members of the Committee, was subsequently appointed as Government of India's Technical Adviser for all Co-operative Sugar Factories for the whole of India and his main functions are connected with specifications and selection of machinery and its working.

The tenders were considered by this Committee which came to a unanimous conclusion and recommended placement of the orders with a certain firm. After that this firm sounded the Government of India about Import Licences. They were told that no licence would be issued in respect of items which were being manufactured in India. They, then approached us for the manufacture of these items, as I had anticipated.

Even then I wrote to the Minister-Incharge, Chaudhri Lahri Singh and obtained his permission in writing before accepting this order from this firm.

I categorically state that neither I nor my company were the agents of this firm, i.e., the suppliers of the machinery either at the time of acceptance of their tender or thereafter as far as the supply of these two Mills is concerned and we have absolutely no interest in the machinery supplied by this firm to the Societies direct. As far as my factory is concerned, we supplied all the machinery sub-let to us by this firm according to specifications and there is absolutely no dispute about its being according to those specifications.

I would now deal with the question of Cess. Shri Abdul Ghani Dar said that in 1956-57 the Sugar Mill had paid Rs 7 lakhs as Cess on sugarcane but during the present regime the Cess was reduced to Rs 2,27,000. I do not understand from where Shri Abdul Ghani got his figures. Actually my factory paid a cess of Rs 7,37,105 for the season 1956-57, Rs 8,24,177 for the season 1957-58 and Rs 7,55,829 for the season 1958-59. The Cess is payable on the quantity of cane purchased in the Punjab and my factory has paid Cess in full.

Cess was being levied in the Punjab by a notification for each season. After the expiry of the notification for the season 1956-57, the notification imposing the Cess was issued on 31st March, 1958. As the factories had started for the season 1957-58 long before 31st March, 1958 the Government could not levy any Cess for the period prior to 31st March, 1958 because the Punjab Surgarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act which authorised this levy did not empower the State Government to impose the Cess with retrospective effect. Accordingly, no Cess was paid on cane purchased from the beginning of the season 1957-58, till 30th March, 1958. Ultimately, the Law Department of the State agreed with the interpretation of the factories about the retrospective applicability of the notification and thereafter an amending Act was passed on 5th May, 1959 making the notification applicable from the beginning of the season. After this was done, my factory paid the Cess for the whole of the season 1957-58 which as I have stated before was not due to be paid before the amendment.

If the hon. Members would refer to Budget Estimates for 1959-60, it will be observed that the income from this source was estimated as Rs 22,00,000 whereas the revised estimates for that year show a figure of Rs 42,53,360. The increase of about Rs 20 lakhs is apparently because of the fact that the Cess for the season 1957-58 became realiseable in 1959-60 after the amendment of the Act on 5th May, 1959. In this connection, I would also like to point out that my factory is the only factory in the State which has paid all the Cess dues.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਦ ਹੇਠ ਰਕਮ ਜੋ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਬਾਬ ਤੌਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ

弋

(ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ)

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗਲ ਤੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਕਮ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ efficiency ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗਲ ਤੌਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌ ਰਕਮ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਖਰਚਨ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। allceate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੇ 3/4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੂਪਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਲਾਹਦੀਨ ਚਿਰਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਕਦਾਇਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੌਕ ਪਿਟਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੁ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੌਸ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ.ਸਕਿਆ ?

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਲਈ, ਬੀਜ ਲਈ ਅਤੇ ਹੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਕਤ ਸਿਰ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਿps ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ tube-wells ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇ ਵੀ tube-wells ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੇ ਮਹਿੰਗੇ rates ਰਖੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨੇ ਉਚੇ rates ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁਗਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। tubewells ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇਨਾਂ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦਿਆਂਗੇ।

ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ meetings Development Committee ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਸਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਬੀਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ <mark>ਨਹੀਂ</mark> ਮਿਲ ਸਕੀ । ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਕਿਥੇ ਗਈ । ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਦੇ**ਣੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ**। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਦ ਪਾਓ ਪਰ ਖਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਈ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Development Committee ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਰੇ ਮਿਤੱਰ ਭੜੌਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ development ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਪਰ<sup>ੇ</sup> ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਇਹ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿ<del>ਵ</del> ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਾਂ loans ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਥੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ Whole Sale Co-operative Society ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਕਿਧਰ ਚਲੀ ਗਈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੌਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਲੌਕ ਮਾਰਕਿਟ ਹੌਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੜ ਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਖਾਦ ਕਿਥੇ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ । ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੌ figures ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਵਲ 50% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  $m \ddot{h}$ , ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ 2ndFive Year Plan ਦੇ ਸਫ਼ਾ 7 ਵਲ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ Agriculture Department ਦੇ ਮਤਲਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

"A budget provision of Rs 119.35 lakhs was originally made in the year 1959-60, which was subsequently reduced to Rs 100.60 lakhs and an expenditure of Rs 33.42 lakhs has been incurred from April, 1959 to December, 1959, making a total of Rs 171.82 lakhs for the entire period till the end of December, 1959."

ਚਿੱਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਇਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ 19 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਣਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੌੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 33 ਲਖ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ allocation ਦਾ 33 ਫੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 67 ਲਖ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ! ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁਕਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ 67 ਲਖ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਸਟ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Ruling Party ਦੇ M. L. As. ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ opposition ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਫਿਰ ਉਟ ਪਟਾਂਗ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 67 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਹ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬ<mark>ਹਾਦ</mark>ਰ <mark>ਹਨ</mark> ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ incentive ਨਾ ਮਿਲੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ?

ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ Cane Commissioner ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹੈਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ telephone ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਛਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀ<mark>ਂ ਇਨ੍ਹਾਂ</mark> ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੌਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੇ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ unnecessarily ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਮੇਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਡੇ ਰੋਕਣੋਂ ਹਟ ਗਏ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ producer ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਪੂਰੇ ਤੌਲ ਹੀ ਤੁਲਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹੌਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹੌਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Agricultural Produce Act ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੁ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਣ ਪਿਛੇ 42 ਸ਼ੇਰ ਆਲੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ iMarketing

Committee ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40 ਸੇਰ ਦੇ ਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅੱਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ enforce ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ produce ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲ ਗਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹੌਰਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂ ਦਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ protection ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Government ਖੁਦ ਫਾਲਤੂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ destroy ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲ ਨਾ ਗਿਰੇ । producer ਨੂੰ incentive ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਧਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁਲ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਮੁਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਏ, ਮੈੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ producer ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਲ ਪਿਛੇ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮੂਲ, ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਖਰਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ market ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ produce ਦਾ ਮੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ producer ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਸਸੂਡੇ ਤੌਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੌਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2/8 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3/ ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ stock ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਅ 8/, 10/, 12/ ਅਤੇ 15/ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ producer ਨੂੰ ਕੋਈ incentive ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾ<mark>ਹਿਬ</mark> ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੌਂ ਵਡਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ stray cattle ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ producer ਨੂੰ frustrate ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 120—122 M. L. A.s ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ frustration ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। Producer ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕੌਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਨੌਂ ਦਿਨ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੋ ਸਦਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਗੋ ਸਦਨ ਨਾਲ ਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੌ ਸਦਨ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਹੀ producer ਦੀ ਫਸਲ stray cattle ਤੌਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ pamphlets ਛਪਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਦਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । <sup>ਏਥੇ</sup> ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲੌਕਾਂ [ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਡਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰੀ price ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ plan ਬਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ । ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ implements ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ tractors ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ tractors ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ supply ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ implements ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਲੂ ਦੀ ਔਲੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਔਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਣ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਟਿੰਡਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਟਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । Producers ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ incentive ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ Agricultural Officer ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ post ਅਗੇ officer ਦਾ ਲ**ਫ**ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ officer ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ guides ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ । ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Agricultural Officer ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਘੰਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ (It is not necessary that whenever the bell is sounded, the hon. Member must say that he has yet to speak on certain matters.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੌ- ਜਨਾਬ Forest Department ਦ ਮਤਾਲਿਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਹੈ।

ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਆਨਾ per ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੂਪਏ ਸੀ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜ-ਬੜ ਹੌਈ ਉਸ ਦੀ ਕੌਈ enquiry ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਕ ਠੌਕੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਿਤੇ । ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ smuggling ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਦਿੱ-ਤੇ।

श्री श्रध्यक्ष: जब इसी particular case के बारे मिनिस्टर ने statement दे कर clear कर दिया फिर इसकी क्या जरूरत है। (There is no need to refer to this particular case when the Minister has already clarified the position through a statement)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ guarantee ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ compensate ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ? Position clear ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? (ਘੰਟੀ) ਮੌਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇਂ ਉਥੇ vigilant ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਨਾ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ Agriculture Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ Agriculture Minister ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ suggestions ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ suggestions ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਕ ਹਨ ਇਹ ਹਨ:—

- 1. Crop Insurance (ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ),
- 2. Agriculture University (ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ),
- 3. Refresher Course for farmers (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੌਰਸ)।

ਪਹਿਲੀ suggestion ਹੈ Refresher Course for farmers ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ । ਜਿਥੇ Farmer leaders ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ youth ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2, 3, ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ training ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ seasonal ਸਬੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸੌ-ਸੌ, ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ training ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ train ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ agriculture ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੌਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਸਾ, ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਸਭ agriculture farms ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ affiliation ਇਸ Agriculture University ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹੁਣ ਮੈ<sup>-</sup> ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ] ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ incentive ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Price-Sub-Committee Famine Enquiry Commission, 1945, ਤੇ Bombay Planners ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ suggestions ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ security ਦਿਉ, return ਦਿਉ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ fair price ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਲਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ Board of Economic Enquiry ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ constitute ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ report ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ state tracing ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਿਤਸਰ ਔਰ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਿਹੜਾ wheat growing region ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿਚ Rs. 15.57 nP. ਯਾਨੀ 15½ ਰੁਪੈ ਮਣ ਕਣਕ ਦੀ cost of production ਆਈ; 1954—57 ਵਿਚ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 185·13 ਰੂਪੈ ਫੀ ਏਕੜ cost ਆਈ ਔਰ ਔਸਤ yield 12 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਮਣ ਦੀ ਕੀਮਤ  $15\frac{1}{2}$  ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਪਈ । ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤ fix ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ 14, 15ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਫੇਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ appoint ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ report ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਖਰਚੇ ਤੌਂ ਵੱਧ fix ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ suggestion ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਮਤ f(x) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੌ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ profit ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਯਾਨੀ 17 ਰੁਪਏ ਮਣ । ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ consumer ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ corsumer ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ Royal Commission on Agriculture ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਕਟਰ ਹੁ ਸੈਨ ਦੀ report ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੌਂ 3, 4 ਰੁਪਏ trader ਕੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੀਮਤ 17 ਰੁਪਏ ਵੀ fix ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ consumer ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ increase ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ credit ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ 3% ਕਾਟਨ ਦੀ yield per acre ਘੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ figures ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਦਸ ਕੇ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਬੀਜਨ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦਾ ਝਾੜ ਜਾਂ yield ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ

ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਟਨ ਦੀ yield ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੌਈ ਠੌਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ European ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਥੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਔਰ ਖਾਦ ਲਈ, fertilizers ਲਈ ਵੀ subsidy ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ field staff ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕੋਵਲ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, poison ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ 125 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ insecticides ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ 'ਰੌਝਾਂ' ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟੇਵੜ ਦੀ ਰੇਵੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੌਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਰੌਕਣ ਤੋਂ pest control ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,17,000 ਰੁਪਏ ਦੀ subsidy ਵਿਚੋਂ ਪੰਪ supply ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਤਨੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ pest control ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਔਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ endrine ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ subsidy ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ sufficient quantity ਵਿਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੋਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਦ ਤਕ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਨ 1957-58 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 114 ਹਜ਼ਾਰ metric ਫਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ 12 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ insecticides ਤੇ 10, 12 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੌੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ State ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਵਜੂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ]

Extra long staple cotton ਦੀ ਪੰਦਾਵਾਰ ਲਈ 80,400 ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ improved ਬੀਜ supply ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 2, 3 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਮਣ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ reason ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ L.L. 54 ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ 320 ਆਦਿ ਹੋਰ ਬੀਜ mix ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੂਈ ਤੇ ਬੀਜ mix ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਭੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨਾ। ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੌਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ extra long staple cotton ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ supply ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਫਸਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾ ਭੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ subsidy ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ super phospate ਦੇਣ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰੌਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਮ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੌ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲਖ ਰੁਪਏ ਡੀਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ 5, 5-6, 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਲੌਤੀ ਖਾਦਾਂ uria ਔਰ ammonium sulphate ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ subsidy ਦਿਉ ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਹਿੱਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 38 ਰੁਪਏ ਬੌਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾੳ ਤੇ ammonium sulphate ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 🖟 ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੌਲੋਂ ਭਰੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 25 ਰਪਏ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਬਲੇ ਬੀਜਿਆ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਫੇਰ ਕਣਕ ਉਗਾਵੇਗਾ, ਲੈਕਿਨ ਜੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Economic and statistical organisation ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 20, 25 % hired labour ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਂ-ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 42.28%hired labour ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰੈਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼-ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ 18% ਬੈਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂ ਟ ਰੈਕਟਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ encourage ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ level ਤੱਕ ਤੇ ਲੈਂਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਂ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਔਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ repair ਕਰ ਸਕਣ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੁਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਹ 50/60 ਤੱਕ ਭੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਣਾਉਣਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ field ਮਿਸਤਰੀ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ import ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਝ relaxation ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ਔਰ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ suggestion ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੌਵੀਲੀਅਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸਟੋਰ ਔਰ ਚੰਗੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਅਜੈਬ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੇਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਰੌੜ 83 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰੌਵੀਜਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ

y B

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ]

ਵਿਚ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤ ਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਲੇਕਨ ਇਹ ਉਹ ਗਲ ਹੈ, ''ਤਾ ਤਰਯਾਕ ਅਜ਼ ਅਰਾਕ ਆਵਰਦਾ ਸ਼ਵਦ ਮਾਰਗੁਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਬਵਦ''। ਇੰਹ ਮਰੇ ਪਏ ਬੁਢੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਉ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 30 ਕਰੌੜ ਰੂਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 35 ਕਰੌੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰੌਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Procurement of improved seed from Registred growers ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪਏ ਦੀ ਪਰੌਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲਖ ਰਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ registered grower ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੳ ਲੈਕਿਨ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਮ ਭਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਲੌਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੌਕ ਉਸ ਲੌਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਰਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫੌਰਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਕੇ।

Green manuring ਦੇ ਵਾਸਤੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 17½ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌ ਰੁਪਏ ਅਨ ਆਨੇ ਫੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਥਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ । ਜਨਤਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇੜ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਰ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘਟ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ green manuring ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Improvement of Agricultural Statistics ਦੇ ਵਾਸਤੇ 33,920 ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਹਨ। Statistics ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰੱਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ

ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ statistics ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ production ਦੀਆਂ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ statistics ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ torture ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ exemptions ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਥੇ ਸੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂ ਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ) : ਸਪੀਕਸ ਸਾਹਬ, ਅਜ Agriculture ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । Agriculture ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਦੁੰਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ । Industry ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ Agriculture ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਹਿਰ ਤੇ ਜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਨਾ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ Agriculture University ਖੋਲਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ crop insurance ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । Bet area ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੰਗਲ ਜਿਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਪੂਰਬਲਾ ਦੇ interior ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ produce ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ planning ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛੇ ਜਹੇ P. W. D. Minister ਚੌਧਰੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਸਾਹਬ ਬੇਗੋਵਾਲ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ interior ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਵਾ ਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

64

[ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ interior ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੌਣੀ ਰਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਠਹਿਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਨ । ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਯਾ ਕਰ ਸਕਨ । ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੁਰਥਲਾ ਤੇ ਦਸਆ ਵਿਚ Late sowing seeds ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਬੇਵਕਤ ਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ Service Co-operatives ਦੀ ਬੜੀ ਲੌੜ ਹੈ। Bet area ਵਿਚ ਜਿਥੇ water logging ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ choes ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਥੇ Service Co-operatives ਦੀ ਬੜੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭੌਗਪੁਰ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ water logging ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ master plan scheme ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਧਰ ਤੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Bein ਉਪਰ ਜਦ ਤਕ bridg**e ਨਹੀਂ ਬ**ਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ bridges ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਨਾਸਬ ਬੰਦੇਬਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ<del>ਂ</del> ਹੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਹਾਈ ਸਕਲ ਵਿਚ ਮੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਉਪਰ ਆਵਾਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਠਾਕਰੀ ਲਾਗੇ ਪੁਲ ਬਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਜਲੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ Lifting scheme ਦਾ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ । ਜੇ ਫੱਟੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ waterlogging ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੋਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਟੇ ਨੀਂਵੇ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਘਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਨ ਲਈ ਪਰ ਘਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਰਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ Grow More Food Scheme ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ Matric ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਰਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਜ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ Matric ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਨ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਢਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਕਪੂਰਬਲੇ ਦੇ interior ਵਿਚ ਜਾਂ Bet area ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ Blocks ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ Blocks ਕਪੂਰਬਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ interior villages ਵਿਚ ਇਹੌ ਜਿਹੇ Blocks ਖੋਲਣ ਦਾ ੬ਦੌਬਸਤ ਨਾ ਜਾਏ ਤਦ ਤਕ ਬਲਾਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੌਂ ਛੇਤੀ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੌਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ programmes ਆਏ ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ Sub-Division ਬੇਗੋਵਾਲ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਸੀ agriculturists ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਵਾਸਤੇ । ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ tube-wells ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਜੋ ਪੈਪਸੁ ਦੀ tub -wells ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ । 32 Tube-wells ਲਗਣੇ ਸਨ। ਓਥੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਧ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । Tube-wells ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੌ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜੌ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ Tube-wells ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਜਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੇਗੋਵਾਲ Sub-Division ਖੁਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ agriculture ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ)। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਡਰੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਏਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੌ agriculture ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਈ ਨੌਵਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । (That is why I have taken no notice of what the hon. Member has said other than on agriculture.)

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਧੁੱਸੀ ਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹਲੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਡੇ, ਟੌਏ ਪੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਦੌ ਦੌ ਫੁਟ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁਟ ਛੇ ਛੇ ਫੁਟ, ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਟਾਹਲੀ ਅਤੇ ਬੱਲੋਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੌ ਦੌ ਚਾਰ ਚਾਰ ਫੁਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਕੰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੁੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਦਸੂਏ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ——। (ਵਿਘਨ)

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ: ਕੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : Agriculturists ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੌਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ Saraswat Plantation Scheme ਪਹੌਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 11, 14, 7, 8 ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ

نيد د

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਨਾਜ, ਸਰਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ 1954 ਵਿਚ ਉਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1956 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ Notification ਕੀਤਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਇਕ ਨਵਾਂ Notification ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਥੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

Sardar Harcharan Singh (Muktsar): Mr. Speaker, Sir, If we take the state as a tree the roots are agriculture, trunk is population, branches are industry and the leaves are commerce. If we want to see a State flourishing we must apply remedy to the roots.

Sir, unfortunately, as everyone is aware, the population of our country is growing very rapidly and we cannot feed this big population with our conventional methods of agriculture. Therefore, we must switch on to science and practice with science. Those days have gone when the earth used to rest on the horns of a bull. Now it is going to rest on the test-tube.

It is true that our Government has done quite a lot to help the farmer in raising his production by providing adequate irrigational facilities, by consolidating his holdings, by giving taccavi loans for different purposes and now I think the Crop Insurance Scheme which is being launched would be a good incentive. But these things will take production to a certain limit, and to go beyond that limit we must have to do more research and practice agriculture on scientific lines. I would request the Government that a major portion of the budget allotted to agriculture should be spent on agricultural research. Research work has to be done systematically and it cannot be done in a year. We should have a laboratory at every tehsil headquarter and the results obtained from the research should be made available to the farmers in the shortest possible time.

As Sardar Gurmit Singh has suggested, there should be refresher classes at research farms, demonstration farms and private farms. Field-days should be held at the research stations so that the farmers should see results achieved through research with their own eyes at the spot because the farmer learns more by seeing than by hearing.

Films on agriculture should also be shown to the farmers in the villages by the Publicity Department. There should be agricultural competitions—not only the crop competitions, but competitions in respect of fallow land, crop, live-stock, implements, etc. should be held. These competitions should be held by the village Panchayats with the help of the Agriculture Department.

Sir, the personal visits of the Agriculture Officers will be of great benefit to the farmer but at the moment, unfortunately our Officers, right down to the Agriculture Inspector, are very busy with the office work rather than with field work.

There should be publications of the results achieved through research in all the regional languages and those publications should be distributed in the villages. More time should be devoted to the 'Dehati Programme' in the All-India Radio and the results achieved through research made known to the farmer through this programme. The results obtained through the research should also be given to the Press for publicity.

The Agriculture Inspectors in their *ilaqas* should set up Farmers' Discussion groups, each group having not more than 10 members. These groups should discuss their problems as also the experience gained individually by the members. This would be go a long way in improving the rate of agricultural production.

Sir, research should also be done in plant breeding.

Sir, the wheat rust causes great loss in production of wheat. We should produce such strain of wheat which are rust resistant so that we can stop our loss in wheat crop by breeding such a wheat.

We should do research to eliminate Tuberculosis, Foot & Mouth and Rinderpest in animals. In certain countries these diseases are not known at all. In Australia Rinderpest and Foot & Mouth do not exist at all. All the animals are free of these diseases.

We should also conduct soil analysis. If we apply fertilizers without analysing the soil, then sometimes we waste money because we apply those fertilizers which are not needed by the plants. So we do not get the benefit for which we apply the fertilizers.

So, Sir, the Government should spend more money on research so that with the help of the results achieved we may be able to produce more and meet the demand of the rapidly growing population. My suggestion, therefore, is that we should practise with science. Thank you, Sir.

चौधरी साही राम विश्वनोई (ग्रबोहर) : स्पीकर साहिब, यह जो डिमांड इस वक्त हाऊस के सामने है यह उस विषय से सम्बन्ध रखती है जिसका भारत के ग्रन्दर एक विषेश स्थान है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। उसके ग्रन्दर पंजाब का एक विशेष स्थान है क्योंकि इस की ग्रोर प्रकृति की देन काफी रही है। सदा से पांच दिरया इसकी सहायता करते रहे हैं। इस दृष्टि से पंजाब सरकार को इस समस्या की ग्रोर मुख्य रूप से ध्यान देने की ग्रावश्यकता थी ताकि जो ग्रन्न संकट इस समय देश के ग्रन्दर ग्राया हुग्रा है, उसको दूर करने में ग्रपना योगदान दिया जा सकता।

जिन जिन factors का कृषि के साथ गहरा सम्बन्ध है उसमें सर्वप्रधान स्थान भूमि का है। इस सम्बन्ध में जो सरकार की नीति रही है ग्रौर जिस तरह से वह इस को ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता सुलझाने का प्रयत्न करती रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि वह ग्रापने कृषि के बारे में प्रोग्राम में पूरी तरह से sincere नहीं है ग्रौर उसका निश्चय ग्रभी इस समस्या को सुलझाने का नहीं है। ग्राप सूबा के ग्रान्दर चाहे किसी तरह की

سوي

[चौधरी साही राम विशनोई]

स्कीमें बनाते फिरें चाहे जितना भी अञ्छा बीज डालने की कोशिश करें, कृषि से सम्बन्ध रखने बाले जितने भी नए साधनों को ग्रपने लोगों के सामने लाने का प्रयत्न करें, परन्त जब तक भिम की समस्या हल नहीं होती तब तक पंजाब का कृषक दिल और जान लगा करके काम नहीं कर सकेगा। [At this stage Khan Abdul Ghaffar a Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair | हम ग्रपने कृषि मन्त्री से यह अपेक्षा कर रहे थे कि जिस तरह Consolidation के सम्बन्ध में सरकार ने अपना एक निश्चय किया हुआ है कि 1964 तक यह सारा काम पूरा हो जाएगा, जिस तरह से दुबारा लोगों के बसाने के लिए एक खास लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था, इसी तरह आज भी हम कृषि मन्त्री महोदय से आशा करते हैं कि वह House के ग्रन्दर यह ग्राश्वासन दें कि फलां फलां तिथि तक हमेशा हमेशा के लिए इस भूमि की समस्या को हल किया जाएगा ताकि कृषक लोग पूरे उत्साह के साथ काम कर सकें श्रौर प्रदेश के ग्रन्दर ग्रधिक से ग्रधिक उत्पादन किया जा सके। किन्तु हालात इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि इस समस्या को प्रदेश की एक मुख्य समस्या न समझ करके इसे अपने राजनैतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। न तो भूमि का किसी प्रकार से सुधार किया गया है श्रीर नहीं इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई निश्चित नीति का निर्धारण किया गर्या है। कृषक की हालत को सुधारने के लिए हमारी सरकार तिनक भी चिन्तित मालूम नहीं हो रही। एक ग्रोर तो एक कानून बनता है श्रौर दूसरी श्रोर सर्वथा उसके प्रतिकूल कानून बनाया जाता है। जहां पर मुश्तका खानदान इक्ट्ठा बैठकर एक दूसरे के साथ Co-operate करके खेती करताथा वहां एक तरफ तो एक ही परिवार के लिए जमीन की कुछ सीमा निर्धारित की गई दूसरी Co-operative Farming का सिलसिला चला कर लाखों रुपया सरकार की तरफ से हर साल खर्च किया जा रहा है। दिल्ली के अन्दर जो कृषि मेला लगा वहां पर सरकार ने Co-operative Farming का प्रचार करने के लिए लाखों रुपया व्यय किया। एक तरफ तो इन्होंने pre-emption का कानून बनाया ताकि गांव की integrity को भंग न किया जाए दूसरी स्रोर Hindu Succession Act बना दिया ताकि किसी दूसरी जगह पर रहने वाले व्यक्ति को उसमें हिस्सा न मिले। एक तरफ तो ग्राप land to the tiller का नारा लगाते हैं ग्रौर दूसरी तरफ लड़िकयों को अधिकार दे कर इस किस्म की नई नई उलझनें डालते जा रहे हैं। इन सब चीजों से जाहिर होता है कि जितना भी भूमि की समस्या को सरकार सुलझाने का प्रयत्न करती है वह उतनी ही पेचीदिगियों में पड़ती जा रही है । वास्तव में उसे न सुलझा करके श्रपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं। मैं यह सब कुछ इस लिए कह रहा हूं कि जिस समस्या को सरकार को ग्रिधिक से ग्रिधिक ध्यान देना चाहिए था जिस समस्या को हल करने के लिए वार बेसिज पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, उसकी तरफ घ्यान नहीं दिया गया ग्रौर केवल राजनैतिक स्वार्थों को ही सामने रखकर कदम उठाए जाते हैं। चाहिए तो यह था कि भूमि की इस समस्या को सुलझाया जाता श्रौर उसके बाद कृषक की दूसरी कठिनाइयों को दूर किया जाता। श्राज भी श्रगर देखा

जाए तो मालूम यही होता कि कृषक की वहीं हालत है जो चन्द वर्ष पहले थी । बिल्क उसमें सुधार ग्राने की बजाय गिरावट ही ज्यादा ग्राई है। उसे खेती में काम करने ग्रीर उपज बढ़ाने के लिये किसी प्रकार की नई शिक्षा नहीं दो गई। ग्रगर सरकार के पास बाहर के मुल्कों के कृषकों की तरफ से खेती बाड़ी से सम्बन्धित नई धारणाएं ग्राई थीं तो चाहिए तो यह था कि उन्हें खेतो में काम करने वालों तक पहुंचाया जाता, उनको उन का परिचय कराया जाता, लेकिन यह बिल्कुल नहीं किया गया। ठीक है कि गांव में सड़कों को पक्का करने का काम किया जा रहा है, वहां के विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं ग्रीर काफी हपया इसी तरह की development schemes पर खर्च किया जा रहा है लेकिन कृषक का ग्रनाज किम प्रकार से स्टोर किया जाए, इस के लिए किसी प्रकार का मश्विरा नहीं दिया जाता। नहीं उसे इस मकसद के लिए कोई कर्जा दिया जाता है ग्रीर न ही ग्रांट वगैरा का प्रबन्ध किया जाता है। इस के ग्रभाव में जिस तरह से ग्रन्न का नुक्सान होता है, उस पर जितना कम कहा जाय, ग्रच्छा है क्योंकि यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जरूरी है कि ग्रन्न की preservation के लिए न केवल कृषक को शिक्षित ही किया जाय बिल्क उसे पूरे साधन मुहैया किए जाएं।

जमीन की समस्या के साथ, जरायत की समस्या के साथ जिस एक और बात का सम्बन्ध ही नहीं बिल्क गहरा सम्बन्ध है वह है water logging । हम देख रहे हैं कि हर साल हजारों एकड़ जमीन सेमजदा होती जा रही है। हर साल बजट के अन्दर और यहां पर स्पीचिज के अन्दर यह एलान किया जाता है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार पूरे तौर पर प्रयत्नशील है लेकिन बावजूद इन एलानों के वाटर लागिंग की यह समस्या हर साल जिटल से जिटल होती जा रही है। अगर इसी प्रकार से यह सिलिसला चलता रहा तो आप चाहे कोई यूनिविसिटी बना दें, या और कोई बातें कर डालें, इस से कृषक को कोई लाभ होने वाला नहीं है।

तीसरी चीज जिसका जरायत के साथ सीधा सम्बन्ध है वह है Irrigation । वैसे जिस दिन यह डिमांड हाऊस के सामने ब्राएगी तो उस वक्त इस पर ज्यादा विस्तार के साथ निवेदन करूंगा लेकिन एक किसान खेत में हल जोतता है, बड़ी मेहनत के साथ जमीन को तैयार करता है, अच्छी किस्म का बीज लाकर खेत में डालता है, ताकि अच्छी फसल हो लेकिन जब उसे ठीक समय पर पानी नहीं मिलता तो उस की सभी श्राशाश्रों पर पानी फिर जाता है। जो किठनाई पिछले दिनों पंजाब के कृषक को पानी की कमी के कारण महसूस हुई है उस से उसकी सारी की सारी मेहनत जो कि उसने खेतों को तैयार करने में की, वह जाया हो गई। एक तो उसे नहरों से पानी न मिला श्रीर दूसरे भगवान की तरफ से वर्षा न हुई। ऐसी हालत में जिस विश्वास को लेकर उसने खेतों में श्रच्छा बीज बोया था, वह दूट गया। जो पानी नहरों के श्रन्दर थोड़ा बहुत था उसकी ठीक तरह से distribution नहीं हुई। जो मोघे शुरु शुरु में थे उन को तो पांच पांच सात सात बार पानी मिल गया किन्तु जो गांव tail पर थे वह सूखे के सूखे ही रह गए। उन को जरा भी पानी न मिला इस तरह से हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर कृषक की सारी मेहनत नाकारा गई।

3

[चौधरी साही राम विशनोई]

इस के प्रतिरिक्त ग्रौर भी जो दिक्कतें कृषक के सामने ग्रातीं हैं उन की ग्रोर भी गवर्नमैंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार भी मैंने यह मांग की थी कि जब गांव के ग्रन्दर किसान के खेतों के ग्रन्दर काम करने के दिन होते हैं ग्रौर उन दिनों जो बीमारियां याती हैं उन की रोकथाम के लिए वहां गांव के अन्दर dispensaries का इन्तजाम होना चाहिए । लेकिन इस बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया । ऐसे होते हैं जब कि वह अपना काम छोड़कर गांव से बाहर नहीं जा सकते। अगर शहर से किसी डाक्टर को बुलाया जाता हैतो वह 50 रुपए से कम फीस नहीं मांगता जिसको देने का सामर्थ एक मामूली कृषक का है नहीं। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि उस को चिकित्सा की सहलतें देने के लिए वहां गांव में dispensaries का इन्तजाम होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। फिर चाहे ग्राप इस तरह कर लें कि एक mobile dispensary हर दो तीन गांव के लिए रख लें। ताकि हर तीसरे दिन वह उस गांव में ग्राकर लोगों की तकलीफों कोदेख सके। सरकार हजारों रुपया मोटरों के खरीद करने के लिए खर्च करती है । वह मोटरें पब्लिसिटी डिपार्टमैंट की तरफ मे दौड़ती फिरती हैं जो कि गवर्नमैंट का ग्रपना प्रचार करती हैं। लेकिन उसकी बजाय ग्रगर वही मोटरें dispensaries के लिए इस्तेमाल की जाएं तो लोगों का कदरे ज्यादा फायदा हो सकता है। श्रौर यह उन का सही इस्तेमाल भी होगा। इस तरह करने से जो मुसीबत गांव में काम करने वाले किसानों के सन्मुख ग्राती है, उसे दूर किया जा सकेगा।

इसी प्रकार से पशुत्रों की बीमारी का मसला है ग्रौर वह भी उन के सामने उसी तरह से ग्राता है। बीस बीस ग्रौर 30, 30 मील तक कोई पशग्रों का हस्पताल नहीं है ग्रौर जव उन लोगों का कोई पश बीमार हो जाता है तो उन्हें कोई डाक्टरी सहायता 5.00 p.m. नहीं मिलती । चेयरमैन साहिब, यदि कोई श्रादमी बीमार हो जाये तो उसे वह गढे में डाल कर शहर में ले जा सकते हैं लेकिन जब कोई पशु बीमार हो जाये तो उसे किसी हालत में भी 20 या 30 मील की दूरी पर हस्पताल में नहीं ले जाया जा सकता । इस लिये उन के लिये वहां dispensaries का होना बड़ा लाजमी है ताकि वह अपने काम काज के अन्दर कोई रुकावट महसूस न करें। चेयरमैन साहिब, आज किसान की जरूरतों की ग्रोर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा बल्कि उन्हें ignore किया जा रहा है। श्राप देखें कि पिछले दिनों में बार बार गवर्नमैंट से यह सवाल पूछे गये हैं श्रौर इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि गवर्नमैंट वतलाये कि गांव के लोगों को कितनी खांड फी श्रादमी के हिसाब से मिलती है लेकिन इन सवालों का जवाब गवर्नमैंट की तरफ से नहीं दिया जाता रहा। इस से साफ जाहर है कि शहर के लोगों की हालत गांव के लोगों की निसबत काफी ग्रच्छी है ग्रौर उन की सहलतों की तरफ गवर्नमैंट की तरफ से ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उन्हें हरेक चीज मिलती है लेकिन गवर्नमैंट गांव वालों की सहूलतों की श्रोर कोई ध्यान नहीं देती। पिछले दिनों ग्राप ने देखा होगा कि जब ग्रनाज की कीमतें बढ़ गई थीं तो शहरों में तो सरकार की तरफ से स्सते ग्रनाज के depots खोले गये थे लेकिन यह गांवों में नहीं खोले गये थे। बल्कि किसानों को शहर से महंगे भाव पर

गन्दम खरीद कर गांव में लेजाने सेभी रोका जाता था क्योंकि शहरों से गांवों को स्रनाज लेजाने की इजाजत नहीं होती थी।

इस लिये मैं कहूंगा कि यह सारे के सारे श्रिथिकार गवर्नमैंट को गांव की पंचायतों को देने चाहियें तािक वे लोग agriculture की समस्याश्रों को सुलझाने में पूरा २ प्रयत्न शील हों।

इस के पश्चात एक बात मैं श्रौर कहना चाहता हूं कि हम गांव के श्रन्दर देख रहे हैं कि श्राज कल Small Savings Scheme के तहत वड़े बड़े श्रफ्सर गांवों में बहुत दौरे कर रहे हैं श्रौर एक एक गांव से तीन तीन लाख रुपया लोगों से जबन इकट्ठा किया गया है श्रौर इस तरह से किसानों को तंग किया जा रहा है। यदि यही श्रफ्सर Small Savings स्कीम के लिये रुपया इकट्ठा करने की बजाये गांवों में Grow More स्कीमों के तहत लोगों को यह बताने जाते कि वे खेती बाड़ी किस तरह बेहतर कर सकते हैं तो मैं समझता कि सरकार वास्तव में किसानों के लिये कुछ करना चाहती है। इस सिलिमले में श्राप देखें कि पंजाब के श्रन्दर इन दिनों में एक पोली सप्ताह मनाया जाता है। पोली एक किस्म की घास होती है जो गंदम की फसल होने नहीं देती। इस सप्ताह में सरकार के पास यह report भेजी जाती है कि तहसीलदार दौरे पर गया श्रौर D.C. दौरे पर गया श्रौर पोली को तबाह कराया गया। यह बात पिछले 20 सालों से चल रही है लेकिन इसके वावजुद श्रब इतनी ज्यादा पोली नजर श्राती है जितनी पहले भी नहीं होती थी।

Mr. Chairman: I have got many chits from the hon. Members that they should be given time to participate in this debate. The hon. Minister has to reply to the debate at 5.30 p.m. and it is 5 minutes past 5 now. Therefore, it is for the hon. Members to decide as to how much time should be given to each.

Chaudhri Hari Ram: Let it be five minutes, Sir.

(Voices: Agreed.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ): — ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ agriculture ਦੀ demand ਜ਼ੇਰ-ਬਹਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ agriculture ਦੀ ਮੱਦ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਕਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਜੱਣ ਏਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ problems ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ problems ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਓਗੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ Secretariat ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕ case ਮੇਰੇ notice ਵਿਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਥੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਜ਼ਿਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]
ਹੋਵੇਗਾ । ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਨੇ ਲਖੂਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਬਤੌਰ cess ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ
ਗੱਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਫਾਂ ਮਣ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋਂ ਕਿ
ਕੀ ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ cess ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
Sugar Control Board ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ
Secretariat ਵਿਚ Sugar Mills Control Board ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖ ਲਿਆ
ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਹੇਠ ਆ
ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ Control Board ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ Sugar
Control Board ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ Secretariat
ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਤੁਸੀਂ Sugar Control
Board ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ?

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ target ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ton ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਕਾਵੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ tractors ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਹਿਰਿਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, tractors ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ agencies ਤੇ ਜੌਰ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ Secretariat ਵਿਚ ਆਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਹੈ।

ਮੌਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ।

ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 5 ਸਫੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲ ਵਸੌਂ ਦੇ 54% ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ problems ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ problems ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ progressive ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ ਇਕਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਨੂੰ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਗੱਡਾ ਹਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ incentive ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

54% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਗਭੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ Subsidy (ਮਦਦ) ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ progressive ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ progressiv ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਨ । ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਨ੍ਹ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ problems ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ: ਟੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ exploited ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਭੜੋਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ (ਘੰਟੀ)। ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਆਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੌੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਤਾਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ Tube-wells ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ Tube-Wells ਦੇ ਖਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ.....

Mr. Chiarman: The hon. Member is addressing the Hon. Minister direct. He should address through the Chair.

Sardar Kartar Singh Dewana: No. Sir, I am addressing the Hon. Minister through the Chair.

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Inspectors ਅਤੇ Sub-Inspectors of Agriculture ਦੇ ਨਾਉਂ foreign study ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ Central Government ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਓ Central Government ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਡੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੇ Secretariat ਦਾ ਤੇ Agriculture ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। Agriculture Inspectors ਤੇ Sub-Inspectors ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਬੌੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ reclaim ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ Pepsu ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੌਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ reclaim ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Mr. Alcock ਨੇ reclamation ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Housing Scheme ਹੋਣ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਮਕਾਨ ਬਨਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਉ। (ਘੰਟੀ)। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਚਾਂ ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ opposition ਦੇ ਬੈਂਚਾ ਤੌਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ problems ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹਨ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਜਨਾਬ ਇਹ agriculturists ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ: ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ time ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੀ sitting ਦਾ ਵਧਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਂਡੀ power ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ sitting ਦਾ ਸਮਾਂ extend ਕਰ ਦਿਉ।

Mr. Chairman: Thank you very much. It is not within my power. The hon. Members should have requested the Hon. Speaker to extend the time of this sitting.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ: ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 54% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਨਾਂ ਨੇ target ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੌਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ Centre ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा (हमीरपुर-जनरल) : जनाव चेयरमैन साहिब, काफी देर से यहां पर agriculture की demand चल रही है और मैं समझती थी कि forest का मामला जो बहुत श्रहम है, उसकी तरक्की के बारे में कुछ कहा जाएगा। Forest का मामला भी agriculture की तरक्की के मामले के साथ सम्बन्ध रखता है लेकिन मुझे श्रफसोस हुआ कि किसी भी हमारे मैम्बर भाई ने Forest के बारे में कोई तजवीजों देने की कोशिश नहीं की। यह मामला भी किसानों से सम्बन्ध

रखता है। मैं इस बात के लिए ग्रपनी सरकार को बधाई देती हूं कि हरेक plan के ग्रन्दर Forest की तरक्की के लिए कूछ न कूछ रुपया रखती है लेकिन हमारे जिला कांगडा में जो तरक्की है वह Forests के ऊपर depend करती है। Forests की तरक्की के साथ ही जिला कांगड़ा की तरवकी का सम्बन्ध है। वह इस लिए कि हमारे जिला कांगड़ा में 17 लाख एकड़ भूमि है जिसमें से ग्राठ लाख एकड़ भूमि जंगलात के ग्रन्दर म्राती है। इस का मतलब यह हुम्रा कि जिला कांगड़ा में ज्यादा से ज्यादा जमीन जंगलात के ग्रन्दर है ग्रौर इसी पर कांगड़ा के लोगों के जीवन निर्भर हैं। हमारी सरकार के म्रांकड़ों के म्रनुसार चार पांच लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो शामलात देह के म्रन्दर त्राती है इस जमीन पर मामला किसान के ऊपर लगता है स्रौर बन सरकार के पास इसकी मिल्कियत है। Government ने इस तरीके से Village Common Land Act पास किया है। इस Act के मुताबिक हमारी जितनी भी शामलात देह है शामलात टीका के अन्दर आती है उसकी जितनी भी पैदावार हो वह पंचायतों को देनी चाहिए। सरकार पहले से ही जानती है कि जिला कांगड़ा के अन्दर गुरबत है। मामला मृश्किल सेदेते हैं ग्रौर गुजारा नहीं कर सकते । मासूम वच्चों को बर्तन साफ करने पर मजबर होना पड़ता है स्रौर मां बाप उन्हें शहरों में कमाने के लिए भेज देते हैं। यहां पर हमारे जिला के लोगों को भूखा रखा जाता है मजबूर किया जाता है लेकिन ज़िला कांगड़ा को कुदरत ने भूखा नहीं रखा। हमारी सरकार ने जिला कांगड़ा से श्रनयाय किया है लेकिन परमात्मा ने श्रौर श्रलाह मियां ने हमारे जिला को नेमतें दी हैं ग्रौर नेमतें इतनो हैं कि ग्रगर इन नेमतों को exploit किया जाए तो न सिर्फ कांगडा के लोगों का बल्कि सारे पंजाबियों का पेट पाला जा सकता है । इस लिए चेयरमैन साहिब मैं ग्रापके जरिए सरकार से प्रार्थना करूंगी कि हमारे जिला के साथ ग्रच्छा सलक किया जाए। कुछ वायदे भी हमारी सरकार ने किए थे लेकिन पुरे नहीं किए गए। सरकार ने यह फैसला किया था कि जो दरखत वगैरह शामलात देह में हैं ग्रौर जिन्हें सरकार नीलाम कर रही है उससे जो रुपया मिले वह पंचायतों के पास जाए। कोटला में जो ठाकुर मेहर सिंह की constituency में है इस बाल की कोशिश की गई कि वहां पर जो नीलामी हो या गवर्नमैंट गंदा बरोजा के बारे में आर्ज़ी ठेका दे तो जो ग्रामदन हो वह किसान की तरक्की के लिए दी जाए। उसके इलाके में सडकें वनाने पर खर्च हों ग्रौर ग्राम देश भलाई के कामों पर खर्च हो। मैं ग्राशा करती हैं कि सरकार कांगड़ा ज़िला की ग्रोर विशेष ध्यान देगी ताकि यह इलाका तरवकी कर सके।

ठाकुर मेहर सिंह (डेरा गोपीपुर): चेयरमैन साहिब, आज Agriculture और Forest पर बहस चल रही है। और यह सब को पता है कि हमारा ज़िला Agriculture में सब से पिछड़ा हुआ है। वहां पर किसी किस्म की पैदाबार नहीं होती। उसे अपने अनाज के घाटे को पूरा करने के लिये हमेशा दूसरे जिलों के मातहत रहना पड़ता है।

इसके इलावा पहले बहुत से लोग ऐसे होते थे जो फौज में जा कर नौकरी कर लेते थे और ग्रंपनी जमीनें मुजारों के पास दे जाते थे। ग्राज नथे कानून के मृताबिक जिन

٦.

[ठाकुर मेहर सिंह]

के पास ऐसी जमीन थीं उनको बंदछल नहीं किया जा सकता जिस की वजह से ग्राज उन लोगों ने श्रपनी जमीन भी संभाली हुई है और दूसरे लोगों को भी सभाल रखी हैं। जो भी 0 एकड़ के ऊपर मुजारे बैठे हुये हैं उन को बंदखल करना चाहिए ताकि उन की पैदाबार बढ़े।

इस के बाद मैं जंगलात की तरफ श्राता हूं। चेयरमैन साहिब कांगड़ा जिला एक ऐसा जिला है जिस की लाखों रुपये की मैदावार की श्रामदन सरकार को होती है। लेकिन वहां के रहने वालों को कोई सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। इस लिये चंद एक बातें हैं जो मैश्राप की मारफत सरकार से कहना चाहता हूं। कुल्लू श्रीर पालमपुर में जो लकड़ी काटी जाती है उस की कीमत का चौथा हिस्सा वहां के लोगों से लिया जाता रहा है मगर श्रव यह निस्फ कर दिया है। इस लिये मैं सरकार से यह मुतालवा करूंगा कि वहां के लोगों की तरक्की का ख्याल रखते हुये यह निस्फ से चौथा हिस्सा ही रख दिया जाये। इस के मुतालिक मैं ने एक resolution भी पेश किया था जिसकी चर्चा बहन सरला देशों जी ने भो को है। इस के मुतालिक मिनिस्टर साहिब ने इस House में Assurance भी दी थी मगर इस पर श्रभी तक कोई श्रमल नहीं किया जा रहा है श्रीर यह मामला उसी तरह से लटक रहा है। इस सलूक की वजह से लोग बहुत ही नालां हैं।

इस के इलावा पहले जमींदार को बरोजा की कशीदगी का 1 हिस्सा जमींदार को दिया जाता था मगर अब यह जमींदार को एक पैसा भी नहीं देते, इस लिये भी वह सरकार को कोई तुआवन नहीं दे रहे हैं। लाखों रुपये की आमदन इस लिये रुक जाती है क्योंकि वह जानते हैं कि इस में उन का कोई हिस्सा नहीं है। इस लिये यह भी एक मेरा मुतालबा है जो मैं सरकार से अर्ज करना चाहता था कि उन को पहले की तरह से कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलना चाहिये।

हमारे यहां जो Co-operative Societies बनी हुई हैं इन का 4 लाख रुपया सरकार के खजाने के अन्दर जमा है। वह societies वापस मांग रही हैं मगर यह उन को वापस नहीं दिया जा रहा। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह रुपया उन को वापस दिया जाये ताकि इस से वह कोई कारखाने खोल सकें जिन से वहां के लोगों का फायदा हो। (At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair) एक बात की मैं अपनी सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि जो मुरदा जलाने के लिये लकड़ी दी जाने पर पाबंदी लगाई गई थी अब यह लकड़ी दी जा सकती है, इस के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिब, हमें जंगलात के बारे में बहुत दिक्कतें हैं। जो demarcation हुई है इस से लोगों को बड़ी परेशानी हुई है। इस के मुताल्लिक 2-3 महीने हुये लोगों ने दरखास्तें भी दी थीं मगर ग्रभी तक कुछ नहीं हुग्ना। हर कोई जमींदार ग्रपनी मकबूजा मिल्कियत से द्रख्त उखाड़ सकता है ग्रीर बेच सकता है यह उसे हक होना

चाहिये। उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिये मगर ग्राज उन को उनके इस हक से महरूम किया जा रहा है कि वह अपनी मिल्कियतं से भी द्रस्त ना काटें। यह उन के साथ अन्याय हुन्ना है। मैं परसों ही अपनी constituency में गया था वहां मैं ने देखा कि गांव-गांव में police फिर रही है। वहां पर इन्होंने लोगों को हिरासत में लिया हुन्रा है। जो द्रस्त बेचता है उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी गरिपतारी करेंगे। जनाव, मैं ग्राप की मारफत सरकार से यह श्रर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर लोगों का नुकसान हो रहा है। Range Officer स्रौर forester के रखे हुये हैं वहां की निगरानी के लिये वे जो कोई भी शख्स ग्रपनी जमीन से द्रख्त काट कर बेचता है उस पर नांजायज दबाव डालते हैं ग्रौर उसे गिरपतार करवाने की धमकी देते हैं। मैं ने वहां के S.H.O. से भी कहा है कि अगर उस ने अपनी जमीन से द्रस्त काटे हों तो इसे फरोखत करने की इजाजत होनी चाहिये, श्राप इस पर किसी तरह की पाबंदी क्यों लगाते हैं। ग्राज वहां पर क्या हो रहा है कि 80-80 साल के बढों ग्रौर ग्रौरतों की जमानतें ली जा रही हैं इस लिये कि वह ग्रपनी मिल्कियत के दरस्त ना बेचे। स्राज जो इस तरह की बातें हो रही हैं इस से सरकार को बहुत नुकसान है क्योंकि ज़मींदार पर सरकार ऐतवार नहीं करती वह सरकार के खैरखाह मन से नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरा मुतालबा है कि ग्राप बाकायदा इस बात की तहकीकात करायें, ग्रगर किसी ने सरकारी लकड़ी को काटा होतो इस के लिये उन्हें वाकई सजा मिलनी चाहिये, बिसतरे के साथ यह जो रस्सी घसीटी जा रही है यह नहीं होनी चाहिये। श्राखिर में, मैं जनाब का शुक्रिया श्रदा करता हूं कि श्राप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

जरायत तथा जंगलात मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्राज इस House के ग्रन्दर इस बजट की दो मदात Agriculture ग्रौर Forests जेरे बहस हैं। मुझे खुशी है कि House में बहुत सारे Member साहिबान की तरफ से तामीरी नुक्ताचीनी हुई है ग्रौर कुछ suggestions भी दी गई हैं। मुझे इस वजह से भी खुशी है कि इस House ने, मृतफिका तौर पर, ग्रगर में ग़लती नहीं करता, जो कुछ महकमा जरायत ने काम किया है उस को appreciate किया है ग्रौर उसकी दाद दी है। दर हकीकत इस से इनकार नहीं हो सकता कि जरायत ग्रौर forest दोनों महकमों की तरफ से पिछले साल में बहुत कुछ इस सूबे की खिदमत करने की कोशिश की गई है।

पिछले सालों में बहुत कुछ इस सूबे की खिदमत करने की कोशिश इन महकमों ने की और उसके नतायज निहायत हौसला अफ्ज़ा निकले हैं। जहां हमारी मृतवातर कोशिश थी कि मृत्क में खुराक का जो मसला है उसको हल करने में पंजाब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाले और वह हमने किया भी, वहां हमारी या मृत्क की बदिकस्मती थी कि मौसमी हालत ने या उन नागहानी आफात ने हमारी उस तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि उनका ज्यादा असर जरायत पर पड़ा है क्योंकि ज्यादा बारिश हुई और उसके नतीजे के तौर पर floods आए और सेम पैदा हुई जिससे कि

[जरायत तथा जंगलात मन्त्री] श्रभी तक हम सब लोग दो चार हो रहे हैं श्रौर उसके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कि बारिशों की ज्यादती की वजह से हमारे जो efforts थे उनको धक्का लगा वहां इस साल बारिश की कमी की वजह से नुकसान हुआ है और उस से भी खेती बाड़ी को धक्का लगा है। लेकिन जैसा कि मैं े ग्रर्ज किया कि बावजूद मुसीबतों का सामना करने के पंजाब ने खेती बाड़ी के शोबे में बहुत तरक्की की है। जो अदादोशुमार हमारे पास मौजूद हैं उन को जब हम अलैहदा करते हैं श्रौर मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुकाबिला करते हैं तो मैं यह बात बिला खौफ तरदीद करता हूं कि पंजाब ने जो कुछ इस मद में किया वह निहायत शानदार है। Foodgrains के भ्रन्दर जो बढ़ोतरी हुई या जो पैदावार में ज्यादती हुई वह मुल्क के दूसरे हिस्सों की निस्बत बहुत ज्यादा है । Foodgrains में 32 फीसदी हमने ज्यादा पैदावार की है जब कि सारे हिन्दुस्तान की ग्रौसत 23 फीसदी है। इसी काटन में जो increase की है वह 70 फीसदी हुई है जहां कि दूसरे सारे देश में 47 फीसदी के करीब हुई है । इस के ग्रलावा यही नहीं कि हम ने श्रपने लिए ही अनाज पैदा किया बल्कि पंजाब के लोगों ने पंजाब से बाहर भी अनाज भेजा है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि पंजाब के जफाकश ज़मींदार श्रीर किसान ने मिल कर अपनी मेहनत से जो कुछ इजाफा किया है वह कोई मामूली बात नहीं। स्रगर फिगर्ज़ देखें तो दो हजार टन का इजाफा हुम्रा है। मैं यह देख कर यह नहीं कहता कि खराक का मसला हल हो गया। लेकिन जहां तक पंजाब का ताल्लुक है इस का मसला हल हो गया और इसने जैसा कि अभी मैं ने कहा भारत के दूसरे सूबों की काफी इमदाद की है।

इस मजमून पर बात चीत करते हुए डाक्टर भाग सिंह ने दूसरे मुल्कों के साथ कुछ मुकाबिला किया था और कहा था कि वहां जो पैदावार के अन्दर बढ़ोतरी हुई है वह हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है और उन्होंने यह भी फरमाया था कि हिन्दुस्तान की जो कमी है खुराक की वह है 30 हजार टन। और यह भी उन्होंने फरमाया कि उस कमी को अकेला पंजाब ही पूरा कर सकता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से जमींदार की पूरी मदद की जाए। इसके मुताल्लिक उन्होंने यह भी कहा था कि फर्टीलाइज़र की तकसीम ज्यादा हो और improved seeds सस्ती कीमत पर सप्लाई किए जाएं और साथ ही implements काफी दिए जाएं। लेकिन में उनको यह बतलाना चाहता हूं कि उनको कुछ फिगर्ज कोट करने में गलती लगी क्योंकि जो कमी है वह 30 लाख टन नहीं है बल्कि 30 मिलियन टन की कमी है सारे हिन्दुस्तान में जिस को अकेला पंजाब बावजूद पूरी कोशिशों के कभी पूरी नहीं कर सकता। इस को तो सारा हिन्दुस्तान ही पूरा कर सकता है। इस लिए न सिर्फ पंजाब में बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी तरक्की की जरूरत है।

एक बात और उन्हों ने कही थी कि हमें चीन से मुकाबिला करना चाहिये। मैं इस मुकाबिले में पड़ना नहीं चाहता। वह खुद जानते हैं कि वहां किस किस्म की

गवर्नमेंट है और कौन कौन से तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए। यहां तो जमृहूरियत है स्रीर हम लोगों को persuade करके ही काम लेना चाहते हैं न कि तशह्द से। तो जहां तक तरगीब देने का सवाल है और लोगों में इस बेदारी और जागित पैदा करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि पंजाब में काफी काम हुआ है और उस का सबूत यह है कि यह सूबा जो पाकिस्तान बन जाने के बाद दूसरों का मुहताज था या deficit था, अब यह surplus है। मैं समझता हूं कि निहायत अच्छी तरह से surplus है और दूसरे सूबों को इमदाद कर रहा है। सो persuasion और education जो दो तरीके हैं उस से हम काम ले रहे हैं। मैं जमींदारों को जो कि पंजाब का किसान है उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि वह एक आला किसान ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि जिस को तरक्की याफता किसान कहा जाए वह इस किस्म का किसान है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि सरदार हरचरन सिंह जी ने कहा है कि research के काम की बड़ी जरूरत है और इस में कोई शक नहीं कि अगर हम ने जरायत के काम में तरक्की करनी है तो लाजमी तौर पर जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं उन को छोड़ना पड़ेगा और science से इमदाद लेनी पड़ेगी। उस के लिए लाजमी है कि हम ज्यादा से ज्यादा research के काम की तौसीह करें। इन सालों में research की तरफ बहुत तवज्जुह दी गई है और Agriculture College, Ludhiana ने इस सिलसिल में बहुत काम किया है और कर भी रहे हैं। जिन hon. Members ने उन की laboratories को देखा है, या उन को काम करते हुए देखा है, वह मेरे साथ मृतफिक होंगे कि हम कदम-व-कदम इस research के मैंदान में आगे बढ़ रहे हैं और उस से लाजमी तौर पर जमींदार को फायदा पहुंचेगा। इस के साथ ही इस बात की सब्त जरूरत है कि हम उस research के नतायज को जमीदार तक पहुंचाएं। यह काम करने के लिए हमारा एक extension wing कायम है और extension officers के जिरए जो research के नतायज हैं, वह जमींदारों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

डाक्टर भाग सिंह जी ने कहा था कि मण्डियात कायम नहीं की जा रहीं, वह कायम की जानी चाहिएं। इस House को बखूबी इल्म है कि भाखड़ा Canals जाने से जिन इलाकों की पैदाबार बढ़ेगी उन की marketing का भी इन्तज़ाम हुग्रा है। उस सिलसिले में मण्डियात कायम हो रही हैं ग्रौर कुछ कायम भी हो चुकी हैं। लेकिन इस में हमें कुछ difficulties पेश ग्राई हैं। मुझे पता है कुछ मण्डियात को ग्राबाद करने की Government की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन वहां के लोगों से हमें पूरी Co-operation नहीं मिली, plots को बेचने के लिए मतवातर कोशिशें हुईं, लेकिन उस में बोली-दिहदगान ग्रागे नहीं ग्राए। Plots की जो वाजबी कीमत मुकररं की गई है उतनी भी बोली किसी ने नहीं दी। इस वजह से कुछ मण्डियात की तरक्की हुई है। इस के इलावा भी शायद कोई

[जरायत तथा जंगलात मंत्री]

ग्रौर वजूहात हों। जो मैं ग्रर्ज कर रहाथा वह यह है कि मण्डियात कायम की जा रही हैं। जहां पर कुछ difficulties पेश ग्राई हैं उन को दूर करने के लिए भी Government ने action लिया है ग्रौर मैं समझता हूं कि शायद ग्रब ज्यादा ग्रसी नहीं लगेगा उन मण्डियात को कायम करने में जिन को हम ने हाथ में लिया है।

इस के इलावा बहत से मैम्बरान की तरफ से यह बात बार-बार कही गई थी कि तकावी की वसूली जो है वह बड़ी सख्ती से हो रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो तकावियात दी गईं वह खास ग्रमूर के लिए दी गई थीं ग्रौर काफी ग्रसें से यह वाजबलग्रदा हैं ग्रौर यह ग्रगर मैं गलती नहीं करता तो ग्राठ करोड रुपए के करीब रक्म है जोकि वसूल हो जानी चाहिए थी लेकिन ग्रभी तक नहीं हुई। ग्राप को यह भी मालम है कि जनाब Chief Minister साहिब की तरफ से betterment levy को मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। उस के बाद लाज़मी था कि यह रुपया जो काबले वसूल है इस से पहले वसूल हो जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुग्रा। ग्रगर ग्रब उस रक्म की बिला रियायत वसूली की जा रही है तो इस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों को खुद बखुद वह instalments ग्रदा करनी चाहिए थी । जहां तक मेरा स्याल है हमारे Chief Minister साहिब ने हिदायात जारी की हुई हैं कि तकावी loans की वसूली सख़ती से नहीं बल्कि नमीं से दो महीनों में की जाए क्योंकि अभी फसल का मौका नहीं है। इस वात को महेनजर रखते हुए कि ग्रभी फसल का मौका नहीं है सख्ती से वसूली नहीं की जा रही. इस सिलसिल में ग्रहकाम जारी कर दिए गए हैं। सरदार उमराक्रो सिंह की जानब से कुछ बातों की तरफ Government की तवज्जो दिलाई थी। उन की यह शिकायत कि industry के लिए facilities ग्रौर concessions गए हैं लेकिन जमींदार को कोई रियायत नहीं दी गई। जहां तक पंजाब के अन्दर जमींदारों को फायदा पहुंचाने का ताल्लुक है मैं वसूक से कह सकता हूं स्रौर यकीन दिलाना चाहता हं कि पंजाब सरकार खास तौर से जमींदारों की तकलीफ दूर करने के लिए हमेशा कोशिश रही है। बिजली पर duty लगाने की बात कही गई थी । वह education cess के लिए लगाई गई थी। लेकिन यह बात दरुस्त नहीं कि Tubewells चालू नहीं हुए क्योंकि उन्हें बिजली की रियायत नहीं दी गई।

ग्राप को पता है कि ग्राज से डेढ़ दो साल पहले चार ग्राने यूनिट टूयबवैल्ज से वसूल होता था लेकिन गवर्नमैंट ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इन टयूबवैल्ज पर जो लाखों रुपए लगाए गए हैं उन से फायदा उठाना है इस लिए इस का दर चार ग्राने से दो ग्राने कर दिया था। यह जमींदारों की तक्लीफात को मद्देनजर रखते हुए ही किया था। एक बात crop insurance के मुताल्लिक कही गई थी। ग्राप सब को मालूम है कि crop insurance की जो स्कीम है उसे लागू करने के लिए इब्तदाई काम शुरू कर दिया है। सरदार उमराग्रो सिंह को वजट पर हैरानी

हुई थी कि शायद कुछ रुपया जो जनरल एडिमिनिस्ट्रेशन में रख दिया गया है वह Agriculture की मद में रखा जाना चाहिए था । इस से उन्हें शक पैदा हो गया कि शायद crop insurance के मुताल्लिक गवर्नमैंट serious नहीं ग्रौर शायद इसे श्रमल में न लाए या drop ही करदे। मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इस का मकसद यह नहीं । General Administration के ग्रन्दर इस लिए रखी गई है कि चूंकि इस स्कीम को ग्रमली जामा पहनाने के लिए कुछ न कुछ स्टाफ की जरूरत है इस लिए वाजब यह है कि जिस मद के तहत वह रूपया रखा जाना चाहिए था वह वही थी जहां कि रखी गई है। ग्रगर मैं गलती नहीं करता तो यह स्कीम हिन्दुस्तान में किसी जगह भी नहीं है श्रीर पहली दफा पंजाब ने इस को श्रपने हाथ में लिया है । (Applause) मैं समझता हूं कि शायद यह स्कीम दूसरे सिर्फ दो तरक्की-यापता मुल्कों में चालू है। मैं समझता हूं हाउस मेरे साथ इस बात में मुत्तिफिक होगा कि यह जो गवर्नमैंट ने, स्कीम अपने हाथ में ली है इससे यह नतीजा निकाला जायगा कि जमीदारों के फायदे के लिए कैसे bold step लेने के लिए तैयार हैं जिन से कि किसान का फायदा हो ग्रीर किसान को ऊंचा उठाया जा सके। इस निराली किस्म की स्कीम के लिए मौजूं स्टाफ की खिदमात हासिल करने की जरूरत है। मैं समझता हं कि यह काफी ग़ौरो खौज करने वाली बात है। एक expert जो insurance के काम को ग्रच्छी तरह से समझता हो वही इस स्कीम को बना सकता है स्रौर चलाने में मदद कर सकता है। इस के लिए पंजाब गवर्नमैंट यह कोशिश कर रही है कि मौजूं श्रादमी को मुकर्रर किया जाय। Crop insurance की यह pilot scheme Third Five-Year Plan में शामिल की गई है लेकिन चनांचि इस की श्रहमियत बहुत है इस लिए जमीदारों के हित को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमैंट ने यह फैसला किया है कि इस को 1960-61 में ही जारी किया जाय। चुनांचि इस स्कीम को plan से बाहर रखा गया है स्रौर यह non-plan के तौर पर treat होगी । उन्होंने एक श्रौर बात की तरफ गवर्नमैंट की तवज्जुह दिलाई थी। ग्रगर उस का वह इस हाउस में जिक्र न करते तो मुनासब था । गवर्नमैंट हमेशा किसी जगह पर किसी भ्रफसर को मुकर्रर करते वक्त इस बात का रूयाल रखती है कि कौन सा ग्रादमी मौजू तरीन है ग्रौर कौन उस काम को श्रच्छी तरह से चला सकता है। मुझे पता नहीं कि उन्हें किस तरह से पता चला कि गवर्नमैंट यह सोच रही है। मैं उन की वाकफियत के लिए कहे देता हूं कि उन की information ठीक नहीं। गवर्नमैंट जो फैसला कर रही है वह सोच समझ कर श्रौर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि पंजाब के लिए, हमारे सूबे के लिए यह महकमा एक खास अहमियत रखता है, डायरेक्टर की यह आसामी नहायत मौजूं आदमी जो इस काम को चला सकेगा, का इन्तखाब करके पुर की जाएगी।

इसके ग्रलावा, चौधरी साहिब की information पर मुझे हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि fertilizers की तकसीम नहीं होती ग्रीर खास तौर से उन्होंने हिशयारपुर का जिक्र किया कि वहां एक थैली भी fertilizers नहीं दी गई।

. 4

चौधरी बलबीर सिंह: हाड़ी के मौका पर जब ज़रूरत थी।

जरायत तथा जंगलात मंत्री: मेरे पास information है कि ग्रगस्त में 2 हजार टन, सितम्बर में एक हजार टन, श्रक्तूबर में 1,600 टन, नवम्बर में 1,200 सौ टन। चौधरी बलबीर सिंह: फिर वह शराब के घड़ों में चली गई होगी खेतों में नहीं गई।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ: ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ inquiry ਕਰ ਲਉ। ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲਉ।

जरायत तथा जंगलात मंत्री: मैं यह अर्ज कर रहा था कि हो सकता है कि किसी खास depot पर fertilizers मौजूद न हों लेकिन यह कहना कि बिल्कुल कोई fertilizers नहीं दिये गये, दुस्स्त नहीं है—बल्क एक sweeping statement है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, एक और बात कही गई जो इस debate से गैर मुताल्लिका थी। इस का जवाब मैं पहले भी Question Hour में दे चुका हूं । लछमन सिंह को जो ठेका दिया गया था वह इस गर्ज से नहीं दिया गया था कि उस से कोई रियायत करनी मकसूद थी। उस ने जो जगल पहले लिया था उस की वजह से उसे नुक्सान नहीं हुआ था। अगर ठेकेदार की गलती की वजह से उसे नुक्सान होता है तो यह नावाजब बात है कि उसे मुआवज़ा दिया जाए। उसे अगर नुकसान हुआ तो यह कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अगर नागहानी आफत की वजह से ठेकेदार को कोई नुकसान हो जाए तो उसे compensate किया जाता है। जैसे मैं ने अर्ज किया था जो जंगल दिया गया था उस में द्रष्टत नहीं थे इस की वजह से महज उसे नुकसान हुआ। उस की दरखास्त पेश होने पर मिनिस्टर साहिब ने उसे ठेका दे दिया था।

फिर डिंग्टी स्पीकर साहिब, कुछ सुझाव मेरे मुग्नजिज दोस्त सरदार गुरमीत सिह की तरफ से दिये गये। जहां तक जमीदारों को नुकसान से महफूज करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि इस स्कीम के नाफिज होने के बाद बहुत हद तक इस की तलाफी हो जाती है जिस को Crop Insurance Scheme कहा जाता है। यह कहना या यह स्थाल करना कि इस बात की guarantee दे दी जाए जमीदार को कि उसे िवां price दी जाएगी, मैं समझता हं कि यह बात उलझनों से खाली नहीं है बिल्क ना काबिले ग्रमल भी हैं। जहां तक implements का सवाल है इस के मुतान्लिक हाउस के हर मैम्बर साहिब को पता है कि गवनं मैंट की तरफ से खास quotas agricultural implements बनाने के लिये मौजू कीमत पर किसानों को दिये जाते हैं ग्रौर subsidies भी दी जाती हैं। जहां तक sprayers के मुहैया करने का सवाल है इसके लिये पहले यह प्रबंध था कि यह Co-operative

Societies को दिये जाएं, लेकिन ग्रब इस नियम में नभीं कर दी गई है। ग्रब यह sprayers जमीदार 50 per cent price पर ले सकता है और मुझे पता है कि बहुत से sprayers diseases का मुकाबला करने के लिये लोगों ने लिये हैं। बाकी एक general बात उन की तरफ से यह कही गई थी कि fertilizers के लिये रक्में कम रखी जातो है। ग्रगर ग्राण इस के मुताल्लिक ग्राबादो शुमार मुलाहजा फरमाएं तो ग्राप को पता लगेगा कि दिन-ब-दिन जमीदारों की मदद के लिये रक्म में ग्रजाफा हो रहा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पहले की निस्वत fertilizers का इस्तेमाल पंजाब में बहुत बढ़ रहा है ग्रीर इस के नतीज के तौर पर जो पैदावार है उस में भी फर्क पड़ रहा है लेकिन जैसा कि मैं ने शुरू में कहा था कि खेती का दारोमदार बहुत हद तक कुदरत पर है ग्रीर कुदरत की तरफ से हमारी इमदाद बिल्कुल नहीं हुई। इस वजह से मैं समझता हूं कि वह targets जो कि हमें ग्रपनी मेहनत से हासिल कर लेने चाहिये थे हम हासिल नहीं कर सके। लेकिन फिर भी जो targets हम ने मुकर्रर किये थे Second Five-Year Plan में उन्हें हम पिछले साल हासिल कर चुके हैं। हम इन targets से ग्रागे निकल गये हैं।

फिर उन्होंने, डिप्टी स्पीकर, यह कहा था कि बंदोबस्त दोबारा कराया जाए। काहनोवाली जमीन का मामला माफ कर दिया जाए। मैं उन्हें अर्ज कर दूं कि बंदोबस्त कराने का न तो मौका है न होना चाहिये। मैं थोड़ी सी वाकिफयत revenue के काम की रखता हूं। अगर इस वक्त इस जमीन का बंदोबस्त कराया जाए तो मैं समझता हूं कि जमीदारों के लिये फायदामंद नहीं हो सकता। शायद मौजूदा rates के मुताबिक land revenue assess किया जाए-तो बढ़ जाए शायद कानून के मुताबिक चार गुणा से नहीं बढ़ना चाहिये। यह कहना कि बंदोबस्त दोबारा करा लिया जाए, मामला माफ किया जाए-जहां तक जमीदारों के नुक्सान का सवाल है जब किसी श्राफत की वजह से नुकसान होता है तो गवर्नमैंट ने हमेशा खुले दिल से जमीदारों की मदद की है, मालिया भी माफ किया है। तकावियां भी दी गईं हैं। हर तरह से उसे खड़ा करने की कोशिश की गई है ताकि वह नुकसान के बोझ से दब न जाए श्रीर श्रायंदा के लिये ग्रपना दिल न तोड़ बैठे। हर तरह से गवर्नमैंट इन हालात में किसानों की मदद करती है। फिर डिप्टी स्पीकर साहिब, सरदार हरचरण सिंह साहिब ने फरमाया कि ग्रगर हमारे मुल्क के जो नेता हैं, Members हैं वे दूसरे मुल्कों की हालत जा कर देखें ग्रीर उन का मुतालिया कर के suggestion दें तो इस से जरूर फायदा होता है। अपनी स्पीच में उन्होंने ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि research की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं ग्रर्ज़ करता हूं कि Agriculture University की बुनयाद रखी जा रही है। वह research के काम को बहुत श्रन्छी तरह से पूरा कर सकेगी। मैं इस बात से मुतफिक हूं कि अगर Agriculture को आगे ले जाना है स्रौर इस के साथ सूबे को स्रागे ले जाना है तो हमें स्रपनी पूरी तवज्जुह research की तरफ देनी होगी। यह जो University की बुनियाद रखी जानी है वह इस कमी को पूरा करेगी। इसे सिर्फ Agriculture University

1

[जरायत तथा जंगलात मंत्री]

नहीं समझना चाहिये। यह एक निराली किस्म की University होगी श्रौर इस का मकसद यह होगा कि जमीदारों को किसी तरह से ऊपर उठाया जाये। इस तरह से लोगों को science से पूरी तरह से मुस्तकीद किया जा सके।

Seed farms के मुताल्लिक कुछ इशारतन कहा गयाथा। Agriculture की तरक्की के लिए खेती बाड़ी को ग्रागे ले जाने के लिए seed farms उतने ही जरूरी हैं जितने कि fertilizers या दूसरी ऐसी चीजें। इसके लिए हर extension Block में 25 एकड़ का एक seed farm ग्रच्छा seed पैदा करने के लिए मखसूस किया जा रहा है। यह शिकायत की गई थी कि जरायत के महकमा ने जो मन्जूरशुदा रक्म है उसको खर्च नहीं किया। हम ने इस साल 70 seed farms बनाने हैं। उन में से थोड़ी तादाद बनी है। ग्रव कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में उन seed farms को कायम किया जाए। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें ग्रा रही हैं क्योंकि हमारे rules कुछ ऐसे हैं कि जो tenant free land है उसको तरजीह दें। इस किस्म के कितात ग्रराजी मिलने में दिक्कत ग्रा रही है ग्रीर ऐसे ग्रराजी टुकड़े नहीं मिले। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमैंट की तरफ से सख्ती से हिदायात जारी की गई हैं। मैं समझता हूं कि उस में से ग्रगर तमाम नहीं तो एक substantial number हम जरूर इस साल के खात्मे तक कायम कर सकेंगे।

दीवाना जी की तरफ से कुछ गैर मृताल्लिक बातें कही गई स्रौर (interruptions) घूरी Mill के मुताल्लिक शिकायत की गई । यह कहना कि Secretariat में सुनवाई नहीं होती, मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। हर शख्स की पूरी सुनवाई होती है। मैं समझता हूं कि अगर Secretariat के मुताल्लिक यह शिकायत हो तो नामालूम और जगह क्या होगा। यहां पर हर किसी की शिकायत सुनी जाती है और हर शब्स को पूरा मौका है अपनी शिकायत को कहने का । यह जो cess का सवाल है वह जानते हैं कि यह ठीक था, लेकिन वह खुद जानते हैं कि यह गैर मुतल्लिका बात थी क्योंकि वहां यह सवाल पैदा नहीं होता उस मसले में कि वह cess लगे। यह ठीक है कि जो Central Control Board बना हुआ है उन्होंने कुछ फैसला किया था, उस पर ग्रमल नहीं हुग्रा। यह मैं उनकी वाकिफयत के लिये कह रहा हूं कि उस पर ग्रमल हो रहा है। बाकी वही बात repeat की गई कि तकावी सख्ती से वसूल हो रही है, या जुरमाने हो रहे हैं। इसके मुतल्लिक मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि तकावी की बाकी रक्म की वसूली के लिए ये ग्रहकाम क्यों जारी करने पड़े थे। श्राखिरकार यह मामूली रक्म नहीं, 8 करोड़ रुपये के करीब रक्म इस तरह से बंद पड़ी रहे ग्रौर गवर्नमैंट कोई कारवाई हो न करे ग्रौर जो रक्म देने वाले हैं वे खुशी से वापस न करें तो सिवाए इसके कोई चारा नहीं रह जाता कि जो कानून है उसके मुताबिक arrears of land revenue की तरह वसूली करने की कोशिश की जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : Agriculture University ਕਦੋ ਤੱਕ ਬਣੇਗੀ ?

प्रायत तथा जंगलात मन्त्री : Agriculture University के मुताल्लिक मैं ने अर्ज किया था कि वह scheme मुकम्मल है, Government of India की sanction का इंतजार है। मुझे उम्मीद है कि वह जरूर आ जाएगी।

इस के इलावा Forest के मुताल्लिक इस House में कुछ बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। सिवाए इस के कि जो कांगड़ा के मैम्बर साहिबान हैं उन्होंने इस मज़मून को touch किया था। जहां तक Forest के महकमें का ताल्ल्क है मैं यह कहने में झिझक महसूस नहीं करता कि इन्होंने पिछले सालों में निहायत अच्छा काम किया है ग्रीर वह काम ऐसा नहीं जो छुपा हुग्रा हो, वह नजर ग्राता है। ग्राप इस शिवालक के दामन में या पहाड़ों की तरफ देखें कि कितनी plantation हई है। क्योंकि erosion का मसला है soil conservation का मसला महिमयत रखता है । उस पर काबू पाने के लिये हमें afforestation की ज़रूरत है । इसके इलावा plains में भी afforestation की सख्त ब्ररूरत है। ग्राप सून कर हैरान होंगे कि plains में 20 प्रतिशत area forest के नीचे होना चाहिए, पंजाब में सिर्फ 1 प्रतिशत है। यह इतना बड़ा काम है कि मैं यह समझता हुं कि अगर इसकी तरफ तवज्जोह न दी गई और इस काम को जोर शोर से भरने की कोशिश न की गई तो पंजाब को एक ग्रौर problem का सामना करना पड़ेगा। वह problem, fuel ईघंन की हमारे सामने आएगी। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में यह तकलीफ पैदा हो गई है कि क्योंकि पिछले सालों में द्रस्त जगाए नहीं गए बल्कि खत्म किए गए हैं । उसकी बहुत सी वजूहात थीं। Consolidation की वजह से या दूसरी वजह से द्रस्त काट दिए गए हैं श्रीर उनको replace महीं किया गया। (विघ्न)

श्रीमती सरला देवी कार्मा : Forest Department से Contractors

बरायत तथा जंगलात मन्त्री: वह department तो नहीं लगाता, बहन जी, प्रौर लगाते हैं। मैं प्रजं कर रहाथा कि इसकी तरफ तवज्जोह देने की जरूरत थी। पुझे खुशी है कि तवज्जुह दी गई है, Chief Minister साहिब ने भी यह फैसला किया था कि नहरों के किनारे, सड़कों के इर्द गिर्द ग्रौर Railway line के इर्द गिर्द बर्ति orestation की जाए। जब ग्राप सफर करते हैं तो देखेंगे कि वहां afforestation ग्रच्छी शक्ल ग्रब्लियार कर रही है ग्रौर इसको देख कर ही हमारे Centre के Minister श्री पंजाब राग्रो देशमुख ने हमारे इस महकमें को मुबारकबाद ही नहीं दी बल्क दूसरे सूबों को भी यह तरग़ीब देने की कोशिश की कि इसकी पैरवी करते हुए, पंजाब की पैरवी करते हुए वे भी ग्रपने यहां सड़कों, नहरों ग्रौर Railway lines के इर्द गिर्द द्रस्त लगाने की कोशिश करें।

सरदार करतार सिंह दीवाना: जितना रुपया रखा गया वह खर्च नहीं हुआ।

\*

Sardar Gurmit Singh Mit : Prices .....

जरायत तथा जंगलात मन्त्री . उनकी तरफ से यह सुझाव दिया गया था किः fair price की security दी जाए। मैं ने पहले भी यह अर्ज किया था कि षह बात उलझनों से खाली नहीं और शायद यह काबले अमल भी नहीं? यह मसला ष्रीर ज्यादा मुताला का महताज है, पूरा गौर करने के मुहताज है। श्रगर वह मैम्बर प्ताहिब इसका ज्यादा अच्छी तरह मुताला करें और ज्यादा वाजह तौर पर इसको समझ कर ग्राएं तो मैं इस बात पर गौर करने के लिए हर वक्त हाजर हूं कि ग्राया इसको श्रमली शक्ल दी जा सकती है या नहीं।

Mr. Deputy Speaker: As there is very little time left for the cut motions to be put, please wind up.

जरायत तथा जंगलात मन्त्री: मैं अर्ज कर रहा था कि कांगडे के मताल्लिक कुछ शिकायात को गई हैं। मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर हम ने अपने पंजाब को बचाना है है तो हमें Forests के मामले में ज्यादा सस्ती से काम लेना होगा। एक तरफ तो हम शिकायत तो करते हैं कि land erosion हो रहा है और soil conservation का सवाल पैदा हुन्ना है मगर इस तरफ ज्यान नहीं देते हैं। इस में दी राएं नहीं हो सकती कि यह मसला बड़ा श्रहम है। लोग कहते हैं कि गोविंद सागर जो तामीर किया जा रहा है, अगर soil conservation की तरफ तवज्जोह न दी गई, तो वह पच्चास साल के बाद भर जाएगी, उस में मिट्टी ही मिट्टी हो जाएगी, पानी के लिये जगह ही नहीं रहेगी। गो यह बात गलत है लेकिन कहने वाले ऐसी बात कहते हैं । लेकिन दूसरी तरफ afforestation की तरफ तवज्जोह नहीं दी जाती। इस में शक नहीं है कि होशियार पूर से लेकर जगाधरी तक ग्रौर उस के श्रागे तक शिवालक के साथ साथ erosion ने तबाही मचाई हुई है। इस के लिये afforestation की ज़रूरत है, deforestation की ज़रूरत नहीं है। ग्रगर कोई ग्रादमी द्रस्त काटता हैतो वह कानून की जद में लाजमी तौर पर श्राता है। ग्रगर किसी किसान को द्रस्त काटने की जरूरत हैतो कोई वजह नहीं है कि वह इजाजत न ले। इजाजत लेने के बाद वह द्रस्त काट सकता है। (Interruptions) Notification पर जरूर श्रमल होना चाहिये .....

Mr. Deputy Speaker: Please wind up.

जरायत तथा जंगलात मन्त्री: जनाब, डिप्टी स्पीकर हाहिब, मै ज्यादा भ्रौर न कहता हुआ इसी बात पर इक्तफा करता हूं कि इन हर दो महात को पास किया जाए।

## (AGRICULTURE)

Mr. Deputy Speaker: Question is — That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

1571

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn,

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 2,03,73,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payments for the year 1960-61, in respect of charges under head 40—Agriculture.

The motion was carried.

(FORESTS)

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn,

(19)92

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs 1,16,28,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 10—Forests.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 2 p.m. tomorrow.

6.25 p.m.

 $\psi_{a_{-1}}(t) \mapsto$ 

(The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Wednesday, the 16th March, 1960).

8904 PVS-349-14-9-60-C.P. and S., Pb., Chandigarh

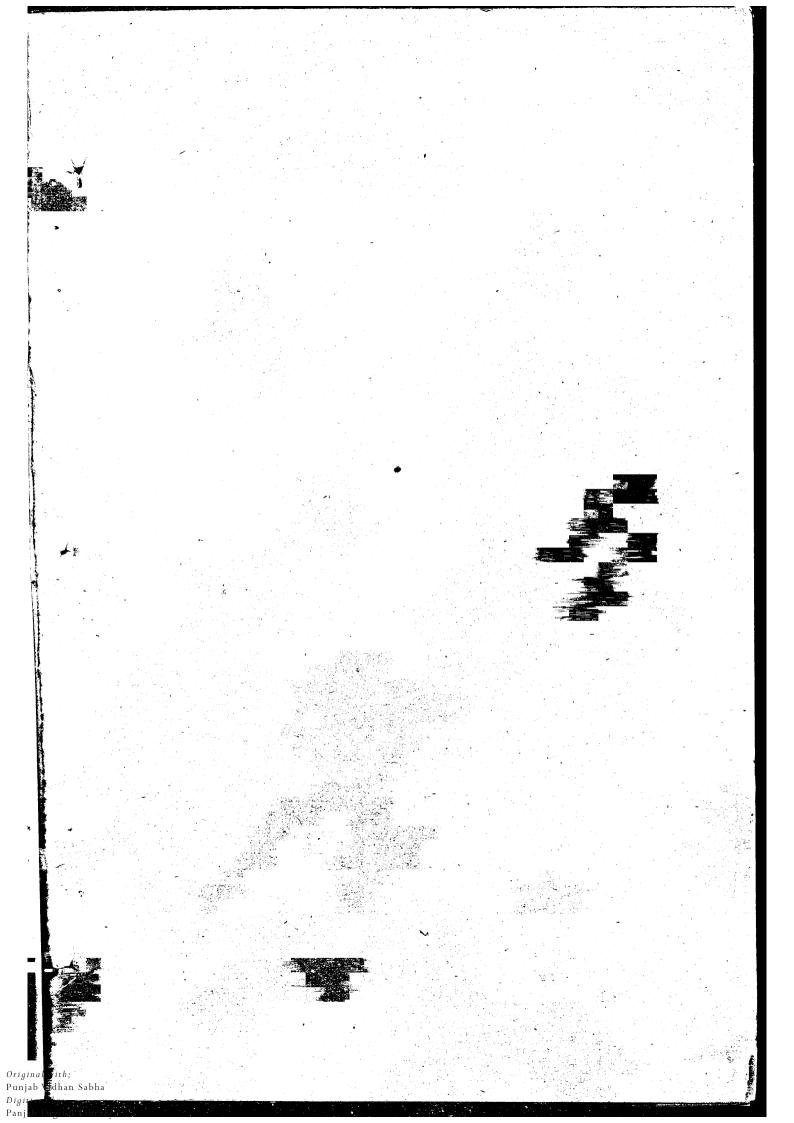

© 1960 by Punjab Vidhan Sabha Secretariat. Published under Rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly and printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab.

Orig nal with; Punjib Vidhan Sabha Digi ized by; Panjib Digital Librar

# Punjab Vidhan Sabha Debates

16th March, 1960

Vol. I. No 20

OFFICIAL REPORT



#### CONTENTS

| wednesday, the 10th March, 1900. |            | PAGES    |
|----------------------------------|------------|----------|
| Starred Questions and Answers    | • •        | (20)1    |
| Unstarred Questions and Answers  | <b>u</b> • | (20)46   |
| Adjournment Motion               |            | (20)61   |
| Question of Privilege            |            | (20)62   |
| Demand for Grant— 37—Education   | (20        | 0)63—144 |

# CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab, Price Ris. 6.55 nP. 1960

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjah Digital Library

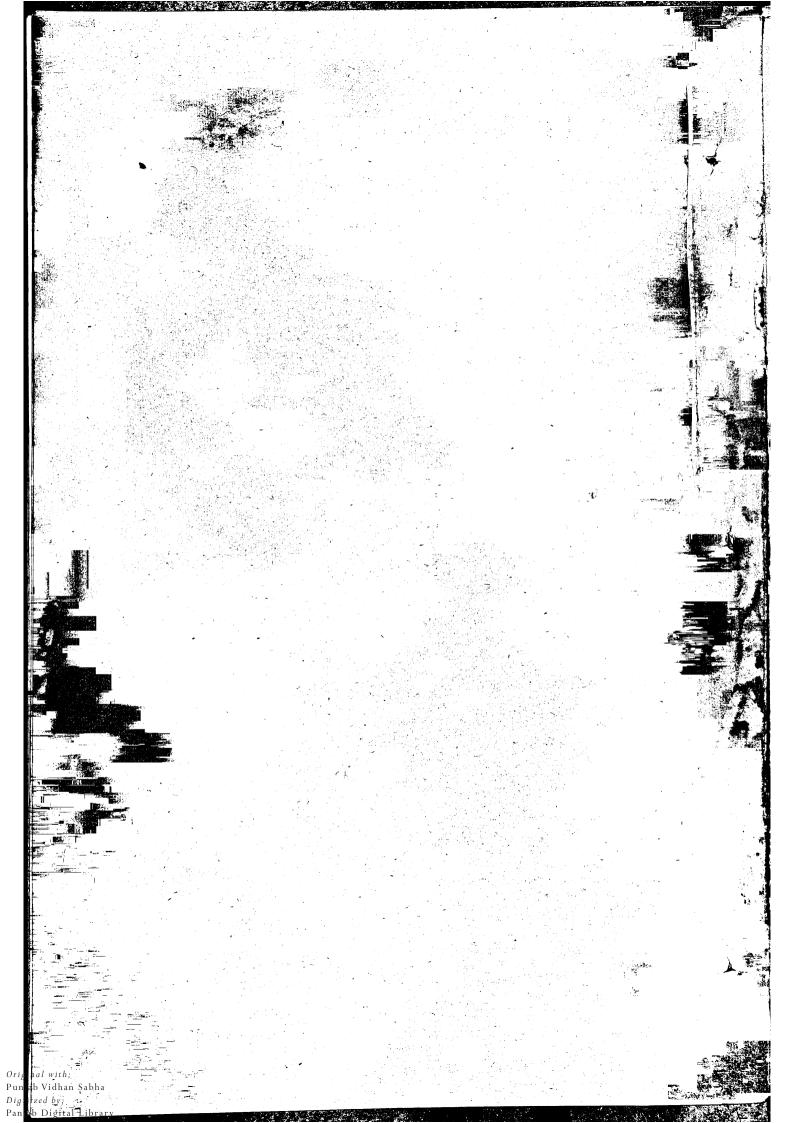

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, Vol. 1 No. 20, DATED THE 16TH MARCH, 1960.

|                    | IOIH         | MARCH, 1900. |                          |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Read               | for          | on page      | line                     |
| ग्रध्यक्ष          | ग्रथ्यक्ष    | (20)13       | 27                       |
| शर्मा              | <b>হা</b> भी | (20)19       | 10                       |
| Vaidyas            | Vadyas       | (20)23       | 16                       |
| alchohol           | alcohal      | (20)25       | First                    |
| Dar                | Dhar         | (20)25       | 12                       |
| Manufacturers      | Manufacturs  | (20)31       | 4th from below.          |
| London             | Londan       | (20)31       | 3rd from below, 1st col. |
| Textile            | Texile       | (20)32       | 9, Col. d                |
| Ludhiana           | Ludniana     | (20)38       | Serial No. 87            |
| Foundry            | Foundary     | (20)39       | 21-22, Col. 5            |
| Malhotra           | Malohtra     | (20)41       | 10 Col. 3                |
| Number             | Numberr      | (20)51       | <b>2, Col.</b> 1         |
| Power              | Pow r        | (20)51       | First                    |
| Number             | Numberr      | (20)54       | 3, Col. 1                |
| area               | are          | (20)57       | 5, Col. 2                |
| Units              | United       | (20)59       | First                    |
| EVACUEE            | EVACUE       | (20)60       | 11th from below          |
| लाख                | काख          | (20)62       | 20                       |
| मार्फत             | र्माफत       | (20)63       | 6                        |
| ट <b>ाट</b>        | त टाट        | (20)70       | 8                        |
| himself            | himselves    | (^0)71       | 17                       |
| places of          | places a of  | (20)71       | 19                       |
| <b>शिक्षा</b>      | शिजा         | (20)72       | 24                       |
| जाता है            | चाता है      | (20)72       | 31                       |
| ਮੈ <b>ਂਬ</b> ਰ     | <b>਼ੈ</b> ਬਰ | (20)74       | First                    |
| senio <b>ri</b> ty | sen ortly    | (20)77       | 4                        |
| ਦਾ                 | 1            | (20)79       | 10th from below.         |

Original with; Punit Vidhan Sabha Digitized by;

| read           | <b>f</b> or    | on page                          | line            |
|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Biology        | Biololgy       | (20)84                           | 13              |
| दिए            | दी             | 20)88                            | 2               |
| <b>कि</b> सी   | किस            | (20)88                           | 13              |
| सैंट्रल        | <b>सै</b> ण्टल | (20)92                           | 5th from below. |
| Add 'grant दे' | after the word | <b>'</b> 'फीसदी <b>''(20</b> )92 | 4th from below. |
| की             | को             | (20)92                           | 2nd from below  |
| ग्रौर          | भोर            | (20)93                           | 13              |
| थी             | थी था          | (20)94                           | 31              |
| चर्चा          | सर्चा          | (20)97                           | 21              |
| ਟਾਇਮ           | ਟਾਬਿਮ          | (20)103                          | . 12            |
| Delete the wo  | rd 'को'        | (20)104                          | 8               |
| इस             | स              | (20)105                          | last            |
| Delete the wo  | rd 'मुझे'      | (20)111                          | 22              |
| Read "girts"   | •              | (20)114                          | 4               |
| Education      | Educaton       | (20)117                          | Heading         |
| <b>त</b> रीका  | तरका           | (20)121                          | 4th from below  |
| ਲੌਕਾਂ ਨੇ       | ਲੌਕਾਂ ਨ        | (20)123                          | 9               |
| ਇਹ             | ਇਸ             | (20)125                          | 17              |
| ਹਾਲ            | ਗੱਲ            | (20)125                          | 15              |
| <b>ৰি</b> স    | ਇਸ             | (20)125                          | 17              |
| ਕੱਢ            | ਕਝ             | (20)127                          | 11              |
| ਬਦਲਨਾ          | ਬਦਲਠਾ          | (20)127                          | 15              |
| ਕਰਨੀ ਹੈ        | ਕਰਨੀ ਨੂੰ       | (20)128                          | 13              |
| ਸਾਲ            | ਸਾਝ            | (20)128                          | 14              |
| ਮਾਲੀਆ          | ਮਾਲਿਆ          | (23)128                          | 23              |
| ਬਹੁਤ           | ਬਹੁਪ           | (20)129                          | 4th from below. |
| क              | <b>ਨ</b> ਾਲ    | (20)129                          | 4th from below. |
| Education      | Ducation       | (20)139                          | Heading         |

#### **PUNJAB VIDHAN SABHA**

## Wednesday, the 16th March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

#### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Tours of Ministers, Deputy Ministers during November, December, 1959 and January, 1960.

\*5006. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number of days during each Minister and Deputy Minister was on tour and at Chandigarh, separately, during November and December, 1959, and January, 1960.
- (b) the names of places visited by the said Ministers/Deputy Ministers while on tour and the purpose of each of these visits.
- (c) the total mileage covered by the said Ministers/ Deputy Ministers on tour, the Travelling Allowance and Dearness Allowance etc. drawn by each and the cost of Petrol consumed in each case for these tours?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) and (c) A statement containing the requisite information so far received is laid on the Table. Remaining information will be supplied as soon as ready.

(b) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefit sought to be obtained.

# [Chief Minister]

| 7   | al Name of the                     | of the Designation                                        | Number                                    | OF DAY                                     | 'S ON                                         | Number of days at<br>Chandigarh |               |               |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| No. |                                    | Designation                                               | Nov.,<br>1959                             | <b>Dec.</b> 1959                           | Jan.,<br>1960                                 | Nov.,<br>1959                   | Dec.,<br>1959 | Jan.,<br>1960 |
| 1   | Sardar Partap<br>Singh<br>Kairon   | Chief Minister                                            | 19                                        | 16                                         | plus 12<br>private<br>for<br>which<br>no T.A. | 11                              | 15            | 7             |
| 2   | Dr. Gopi<br>Chand<br>Bhargava      | Finance Minister                                          | 12                                        | 16                                         | & D.A.<br>was<br>claimed<br>17                | 18                              | 15            | 14            |
| 3   | Shri Mohan<br>Lal                  | Industries Minister                                       | ]<br>[                                    | (including one day on private tour no D.A. | 20                                            | 17                              | 23            |               |
| 4   | Shri Gian<br>Singh Rare-<br>wala   | Agriculture and<br>Forest Minister                        | 21                                        | claimed<br>22                              | 27                                            | 9                               | 9             | 4             |
| 5   | Shri Amar<br>Nath Vidya-<br>lankar | Education and<br>Labour Minister                          | ing 3<br>days on<br>private               | 11                                         | 23                                            | 14                              | 20            | 8             |
| 6   | Shri Gurbanta<br>Singh             | Community Development<br>Minister                         | Tour)<br>11                               | 14                                         | (D.A. drawn for 14 days                       | 19                              | 17            | 9             |
| 7   | Shri Birendar<br>Singh             | Irrigation and Power Minister (formerly Revenue Minister) | 20                                        | 11                                         | only)<br>19                                   | 10                              | 20            | 12            |
| 8   | Shri Suraj<br>Mal                  | Public Works<br>Minister                                  | 21<br>(D.A.<br>claimed<br>for 20<br>days) | 12                                         | (D.A.<br>claimed<br>for 17<br>days)           | 9                               | 19            | 11            |
| 9   | Shri Yashwant<br>Rai               | Deputy Minister,<br>Local Govern-<br>ment                 | 15                                        | 11                                         | 18                                            | 15                              | 20            | 13            |

|               | L MILEAG<br>VERED | E                   |                      | PETROL<br>NSUMED         |                   | T.A. AND D.A. DRAWN                |                                       |                                       |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nov.,<br>1959 | Dec.,<br>1959     | Jan.,<br>1960       | Nov.,<br>1959        | Dec.,<br>1959            | Jan.,<br>1960     | Nov.,<br>1959                      | Dec.,<br>1959                         | Jan.,<br>1960                         |
| 3,021         | 2,880             | 1,787               | Rs<br>870            | Rs<br>640                | Rs<br>283         | Rs 240                             | Rs<br>240                             | Rs<br>180                             |
| taining       | Minister :        | is main-<br>orivate | Finance taining loar | Minister i<br>his own pi | s main-<br>rivate | 1,237                              | 1,431.64                              | 1,490.75                              |
| 2,496         | 1,621             | 2,446               | 593                  | 386                      | 583               | 300                                | 150                                   | 991.16                                |
|               |                   |                     |                      |                          |                   |                                    |                                       |                                       |
| 3,514         | 3,814             | 47.7                | 780                  | 847                      | 107               | 285                                | 180                                   | 180                                   |
| 2,422         | 2,566             | 2,990               | 577                  | 610                      | 713               | 226.50<br>(The amount has been cla | 165<br>of T.A. and i<br>imed after vo | 244.69<br>D.A. drawn<br>lluntary cut) |
| 1,872         | 1,977             | 3,382               | 417                  | 440                      | 750               | Will be su                         | applied later                         |                                       |
| 1,929         | 1,417             | 2,001               | 426                  | 313                      | 443               | 195<br>(for 13<br>days only)       | 30<br>(for 2<br>days only)            | 240<br>(for 16<br>days only)          |
| 1,074         | 2,028             | 1,754               | 240                  | 630                      | 390               | 300                                | 180                                   | 255                                   |
| 2,785         | 2,273             | 2,409               | 620                  | 507                      | 537               | 150                                | 140                                   | 150                                   |

# [Chief Minister]

|           | Name of d                                      | No.                                                  | Number        | OF DAYS       | ON                                         | Number of days at<br>Chandigarh |               |               |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| S.<br>No. | Name of the<br>Minister/<br>Deputy<br>Minister | Designation                                          | Nov.,<br>1959 | Dec.,<br>1959 | Jan.,<br>1960                              | Nov.,<br>1959                   | Dec.,<br>1959 | Jan.,<br>1960 |
| 10        | Dr. Parkash<br>Kaur                            | Deputy Minister<br>Social Welfare<br>and Health      | . 11          | 20            | 8                                          | 19                              | 10            | 23            |
| 11        | Shri Yash Pal                                  | Deputy Minister<br>Education                         | o<br>V        | ate           | 21<br>(9 days<br>on pri-<br>vate<br>tour)  | 18                              | 16            | 10            |
| 12        | Shri Dalbir<br>Singh                           | Deputy Minister<br>Irrigation and<br>Power           | Will be s     | upplied       | later                                      | Will be                         | supplied      | later         |
| 13        | Shri Banarsi<br>Das                            | Deputy Minister,<br>Jails                            | I             | Ditto         |                                            |                                 | Ditto         |               |
| 14        | Shri Partap<br>Singh                           | Deputy Minister,<br>Forests                          | 18            | (             | 26<br>(10 days<br>on pri-<br>vate<br>cour) | 12                              | 14            | 5             |
| 15        | Shri Harbans<br>Lal                            | Deputy Minister,<br>Agriculture and<br>Law and Order | 22            | 14            | 16                                         | 8                               | 17            | 15            |
| 16        | Shri Niranjan<br>Singh Talib                   | Deputy Minister,<br>Public Works                     | Will be       | supplied      | later                                      | Will be                         | supplied      | later         |

|               | Total mileage<br>covered |               | COST OF PETROL<br>CONSUMED |               |               | T.A. AND D.A. DRAWN |                |               |
|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| Nov.,<br>1959 | Dec.,<br>1959            | Jan.,<br>1960 | Nov.,<br>1959              | Dec.,<br>1959 | Jan.,<br>1960 | Nov.,<br>1959       | Dec.,<br>1959  | Jan.,<br>1960 |
|               |                          |               | Rs                         | Rs            | Rs            | Rs                  | Rs             | Rs            |
| 3,022         | 1,014                    | 1,924         | 720                        | 260           | 456           | Will be supp        | lied later     |               |
| 3,489         | 1,389                    | 2,081         | 507                        | 200           | 303           | 236.25              | 110            | 210           |
| 2,826         | 1,428                    | 2,043         | 590                        | 296           | 426           | Will be su          | pplied later   |               |
| 2,289         | 2,061                    | 1,893         | 333                        | 300           | 273           | Ε                   | Pitto          |               |
| 822           | 1,753                    | 1,798         | 227                        | 486           | 500           | 180                 | 170            | 170           |
| 2,695         | 2,123                    | 1,817         | 386                        | 307           | 263           | 150                 | 140            | 150           |
| 3,421         | 3,502                    | 2,440         | 497                        | 507           | 453           | Will be             | supplied later | ,             |
|               |                          |               |                            |               |               |                     |                |               |

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਜੋ details ਮੈਂਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਦਿਨ private ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਔਰ 12 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ private ਦੌਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮੁਖ ਮੰਡੀ: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। This is provided in the rules.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ petrol ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤੀ: ਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ petrol ਆਪਣੇ ਕੌਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ rules ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 1959 ਔਰ ਜਨਵਰੀ, 1960 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ Headquarters ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਲਈ ਕੀ emergency ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਐਨਾ ਚਿਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੇਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੇਗੇ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Headquarters ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ private ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ meetings attend ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ votes ਦੀ canvassing ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ supplementary ਨਹੀਂ। ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। This is no supplementary. The hon. Members party has secured the control of Gurdwaras. What more does he want). (Laughter)

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ?

ਮੁਖ਼ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ (ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ) ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ T. A. ਨਹੀਂ draw ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ advice ਹੈ। पंडित श्री राम शर्मा : नया बतलाया जा सकता है कि यह जो advice Ministers को दी गई हैं उस पर श्रमल भी हो रहा है या नहीं ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਉਹ T.A. ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੌ statement ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Local Bodies ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ 18 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ unstarred No. 2377 ਮਿਤਿ 2-3-60 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8-1-60 ਤੋਂ 18-1-60 ਤਕ 9 ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਨਾ ਔਰ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਚ private ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ private ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: Private ਅਲਗ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਗ । ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ. I will find out.

OPENING OF WELFARE CENTRE AT VILLAGE BHULE CHAK NEAR GURDASPUR

- \*5367. Chaudhri Sunder Singh: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) whether it is a fact that the Punjab Scheduled Castes and Backward Classes Department is going to open a welfare centre at village Bhule Chak near Gurdaspur;
  - (b) whether he is aware of the fact that there is no member of the Scheduled Caste community in the said village;
  - (c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative whether government will consider the desirability of transferring the said centre to some other village where members of the Scheduled Castes live?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) Yes.

(b) According to the information supplied by the District Welfare officer for Scheduled Castes and Backward Classes, Gurdaspur, the population of Harijans and others in village Bhula Chak is 500 and 600 respectively. The village is also reported to have a Harijan population of about 10,000 within a radius of three miles.

(c) Does not arise.

APPLICATIONS OF POLITICAL SUFFERERS FOR PENSIONS

5380. 1. Sardar Dhana Singh Gulshan:
2. Sardar Atma Singh:

Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of applications for pension of Political Suffrers which are at present pending for consideration of the Government;

(b) the time likely to be taken for their final disposal?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) (i) General Political Sufferers. 2,640.

(These include 1653 cases which had been filed because the applicants did not turn up at the meetings of District Sub-Committees for verification of their claims even though they were given more than two chances. These were, however, reopened in accordance with the decision of the State National Workers' (Relief and Rehabilitation) Board taken by them in their meeting held on the 14th October, 1959, to the effect that they may be given one more chance to get their claims verified.)

### (ii) Ex. I.N.A. Personnel

3,730

(These cases are under consideration of the I.N.A. Sub-Committee whose final recommendations are still awaited).

## (b) As soon as possible.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो एक chance और देने का फैसला किया गया है. इसके लिए कोई खास तारीख भी मुकरर्र की गई है कि फलां तारीख तक दुबारा ग़ौर होगा ?

ਮੁੱਖ ਮੌਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਤਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ meeting ਹੋਈ; ਅਗਰ ਹੋਈ; ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤੀ : ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਸੱਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ cases ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ relief ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ?

ਮੁਖ਼ ਮੌਤੀ : ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੇ cases ਆਏ।

श्री राम प्याराः क्या उन cases पर कोई action भी लिया गया ? क्या उन की जमीनें श्रीर pensions ही withdraw की गई या उन्हें prosecute भी किया गया ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ pensions ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ prosecutions ਕਿਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ pension ਲਈ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੀ withdraw ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਗ ਅਲਗ cases ਵਿਚ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੋਈਆਂ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ case ਦੀ justification ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ action ਲਿਆ ਗਿਆ।

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि उनके notice में ऐसे cases आए हैं जहां पर political sufferers ने गलत बयानी भी की हो ग्रीर ग्रभी तक वह जमीन श्रीर pensions पर काबज हों ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ case ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ rule ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ pension ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ political sufferers ਦੋ ਸੌ, ਚਾਰ ਸੌ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਚਲੰ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ pensions ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, sanction ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਛੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह ठीक नहीं है कि जिस वक्त political sufferers को relief दी गई तो उस वक्त यह एक condition लगाई श्री कि यह सिर्फ उसी को दी जाएगी जिसकी श्रामदन 75 रुपए से ज्यादा न हो ? इस के बाद जो लोग चार सौ या पाँच सौ रुपए पर रजिस्ट्रार लग गए ; क्या ऐसी स्रत में वह relief बरकरार रह सकती है ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਜੀ । ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ Sub-Registrar ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ । ਵੈਸੇ ਕਈ ਐਸੇ cases ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ pension ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 100 ਜਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ case ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pension withdraw ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ justification ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ pension ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ pension ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਸੀ ।

पण्डित श्री राम शर्मा: तो क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह पूछ सकता हूं कि एक बार pension मंनजूर हो जाने के वाद उस political worker की चाहे कितनी ही ग्रामदनी क्यां न हो जाये, चाहे वह एक हजार या 500 हपये हो जाये, तो क्या तब भी उस को यह pension मिलती रहेगी ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਐਸਾ case ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ pension ਇਸ ਕਰ ਕੇ withdraw ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ Board ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ cases ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pension ਪਹਿਲੇ 30 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈ ? ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pension ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ pension ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ pension ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ cases ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੇ ਕਰ ਬਹੁਤਾ ਬੁਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ Board ਨੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ pension ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

श्री राम प्यारा : क्या यह अमर वाक्या है कि कई ऐसे political sufferers की pension बन्द कर दी गई है जिन्होंने 80 या 85 रुपये की गवर्नमेंट service join कर ली है ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਹ ਮੈਂ off hand ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ separate notice ਦਿਓ।

श्री राम प्यारा : Registrars की pension तो बन्द नहीं की गई है लेकिन 80 या 85 रुपए लेने वालों की pensions बन्द कर दी गई हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठिए। जब ग्राप को सदाल का जवाब मिल गया है तो फिर ग्राप क्यों बोलते रहते हैं ? (The hon. Member may now resume his seat. When he has received the reply to his supplementary then why does he continue speaking ?)

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ: ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਜ ਤਕ pension ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ cases consider ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ case ਬੋਰਡ consider ਕਰ ਲਏਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि political workers की individual तौर पर हालत देख कर गवर्नमेंट उन की pensions क्यों मकरर्र नहीं करती बल्कि सिर्फ उन की सजा की मियाद देख कर ही यह क्यों करती है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤੀ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Judge ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ Judge ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ correct ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ case ਅਲੱਗ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

CO-ORDINATION COMMITTEE OF GOVERNMENT AND THE PRADESH CONGRESS

\*5390. Shri Balram Dass Tandon: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether the State Government have co-ordinated themselves with the Punjab Pradesh Congress through a committee; if so, since when and the names of the representatives of the Government on this Committee;
- (b) whether any meetings of the said committee have been held so far; if so, how many, and the date when its last meeting was held?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes; since June, 1958; the representatives of Government are the Chief Minister, all other Ministers, Deputy Ministers, and the Chief Pariliamentary Secretary.

(b) So far 12 meetings of the Committee have taken place. The last meeting was held on the 21st January, 1960.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि पंजाब के अन्दर गवर्नमैंट की सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ही co-ordination कमेटी बनी हुई है या यह किसी और political party के साथ भी बनी है ?

मुख्य मंत्री : जो political parties हम से दूर २ रहती है ग्रीर जो गवर्नमेंट को हमेशा गालियां देती रहती हैं उन के साथ कैसे co-ordinate किया जाये।

श्री बनराम दास टण्डन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंगे कि क्या उन्हों ने इस तरह की बात ग्रपने ग्राप सोच ली है या उन्हों ने दूसरी political parties के representatives को बुला कर ग्रौर उन का नज़रिया जांच कर यह बात कही है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈੰ ਅਵਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ problems ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ welcome ਕਰੀਏ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ co-operate ਕਰੇ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧੰਨਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗੇ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो Congress Party के साथ co-ordination हो रही है यह क्या general complaints के मुताल्लिक होती है या इस में कोई खास बात है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ general ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਸਲਨ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ Small Savings scheme ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ meeting ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਆਦ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ party ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिव ग्रपने ग्राप satisfied हो गये हैं कि कांग्रेस के ग्रलावा ग्रौर कोई दूसरी पार्टी गवर्नमेंट के साथ co-ordination नहीं करना चाहती ?

ਮੁਖ ਮੌਤ੍ਰੀ : ਕਿਸੇ ਹੋਰ party ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या यह सच है कि यह चीज All India Congress कमेटी के circular के मुताबिक की गई है या यह पंजाब कांग्रेस के अपने initiative पर की है ?

मुख्य मंत्री : मेरी वाकि फयत के मुताबिक यह पंजाब कांग्रेस कमेटी के initiative पर किया गया है। उन को कोई circular उत्पर से आया हो तो उस का मुझे पता नहीं।

## CASES OF CORRUPTION AGAINST GOVERNMENT SERVANTS

\*4955. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total number of cases of corruption, if any, registered against non-gazetted and class IV Government servants during the period from 1st January, 1959 to 31st December, 1959, together with the number of cases which were sent up to the Courts for trial and the number of those in which convictions took place;
- (b) the number of cases out of those referred to in part (a) above, if any, which were withdrawn from the Courts;
- (c) the number of cases which are still under enquiry with the Police district-wise?

# Sardar Partap Singh Kairon:

- (a) 84. No case was sent up to the Courts for trial.
- (b) and (c) Nil

श्री राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह जो 84 cases register हुए हैं क्या इन का फैसला हो गया है या अभी कार्यवाही जारी है ?

मुख्य मंत्री : उन के खिलाफ departmental कार्यवाही होगी।

श्री राम प्यारा : मेरा सवाल यह था कि कितने cases register हुए हैं ग्रौर उस का जवाब दिया गया है कि 84 । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने cases का फैसला हो गया है ग्रौर कितने cases ग्रभी चल रहे हैं ?

मुख्य मंत्री: मैं ग्राप की वाकिषयत के लिए यह बतला दूं ग्रगर हम गारे ऐसे cases को court में भेज दें तो उन में से श्रकसर reject हो जाते हैं क्योंकि हमें पुरा २ सबूत नहीं मिलता। इस लिये हम सारे cases को police में register करा देते हैं ग्रौर उस के बाद उन के खिलाफ departmental कार्यवाई करते हैं। ग्रगर किसी case में हमें पुरा सबूत मिल जाता है तब तो हम offender को court से सजा दिलाते हैं वरना उन के खिलाफ departmental action ही लेते हैं।

श्री राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बतलाया है कि departmental action लेते हैं श्रौर case police में भी register कराते हैं। यह दोनों चीजें कैसे की जाती हैं?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ cases police ਦੇ ਪਾਸ register ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ departmental ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ case ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੌਂ ਹੀ register ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ case ਨੂੰ court ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸਾ ਸਕੇ। Departmentally ਇਸ ਲਈ proceed ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ departmental ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या गवर्नमैंट ने यह तरीका ही बना लिया हुआ है कि हर हालत में पहले departmentally proceed किया जाये ?

मुख्य मंत्री: ग्रगर primarily कोई ऐसा case हो जिस के सबूत हमारे पास पक्के हों तो वह सीवा ही court में भेज दिया जाता है। लेकिन ग्रब हमारा यह तजरुबा है कि ग्रदालत में वह किसी न किसी ढंग से रिहा हो जाते हैं।

श्रो राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब वतलायेंगे कि यह जो 84 cases register हुए हैं इन में से क्या कुछ ग्रभी pending पड़े हैं या इन सब का फैसला हो चका है?

Chief Minister: As I have already stated, we go to the court of law only if there is sufficient material to secure conviction, otherwise we take departmental action.

श्री ग्रथ्यक्ष : लेकिन यह सवाल कैसे arise होता है? (But how does this question arise?)

CASES REGISTERED AT KAITHAL SADAR AND CITY POLICE STATION
\*4954. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered at the Sadar and City Police Stations, Kaithal, district Karnal, during the month of January, 1960, together with the details of persons against whom these were registered, the offence charged and the names of the complainants in each case;

(b) whether any of the cases referred to in part (a) above have been sent up to the courts for trial; if so, their number and also the number of these cases in which enquiries are still proceeding:

(c) the name of the enquiry officer in each of the cases referred to above and the stage at which the cases under enquiry are at present?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) (b) and (c). A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Statement

| İ       | [Deputy Mi                                                                                          | niste | er]                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PART'C  | Name of the investigating officer and the stage of the cases                                        | 9     | A.S.I. Ajudhia Nath, pending investigation.                                                          | S.I. Darshan Singh, pending investigation.                                                                                                                               | Initially by Chandan Singh, A.S.I. and at present with S.I. Darshan Singh, pending investigation.               | S.I. Darshan Singh, pending investigation.                                                           | Ditto                                                                                                |
| PART'B  | Sent to<br>Court<br>or not                                                                          | 5     | Not yet                                                                                              | Ditto                                                                                                                                                                    | Ditto                                                                                                           | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                |
|         | Name of the complainant in each                                                                     | 4     | Telu Ram, son of<br>Atma Ram, of<br>Kaithal                                                          | State through S.H.O., Kaithal                                                                                                                                            | Ditto                                                                                                           | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                |
| PART'A' | Names of the persons against<br>whom the cases were<br>registered                                   | 3     | Ξ <b>.</b>                                                                                           | Lachman Dass 2. Hori Lal, son of Atma Ram 3. Om Parkash, son of Sain Ditta 4. Ram Nath son of Sain Ditta 5. Dina Nath, son of Sain Ditta 5. Dina Nath, son of Sain Ditta | <ol> <li>Ram Dass, son of<br/>Sidhu Mal</li> <li>Des Raj, son of Ram Lal</li> </ol>                             | Jammu Ram, son of Ram Lal                                                                            | <ol> <li>Shiv Dayal, son of<br/>Nihal Chand</li> <li>Lal Chand, son of<br/>Saudagar Mal</li> </ol>   |
|         | Cases reported from City or-village                                                                 | 2     | City Kaithal<br>ithal                                                                                | Ditto                                                                                                                                                                    | Ditto                                                                                                           | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                |
|         | Total No. of cases registered at the Sadar and City Police Station, Kaithal and the offence charged |       | 1. FIR No. 1. dated 1st Jan- City uary, 1960, under section 457, I.P.C. Police Station, City Kaithal | 2. FIR No. 2, dated 2nd January, 1960, under section 7/10/55, E.C. Act, Police Station, City Kaithal                                                                     | 3. FIR No. 3, dated 2nd Jan-<br>uary, 1960, under section<br>7/10/55, E.C. Act, Police<br>Station, City Kaithal | 4. FIR No. 4, dated 2nd January, 1960, under section 7/10/55, E.C. Act, Police Station, City Kaithal | 5. FIR No. 5, dated 2nd January, 1960, under section 7/10/55, E.C. Act, Police Station, City Kaithal |

| Ditto                                                                                                | Initially by S.1. Nek Bhakat<br>Rai, at present with S.I.,<br>Darshan Singh, pending<br>investigation.                              | S.l. Darshan Singh, pending investigation.                                                                                                      | A.S.I. Naunihal Singh,<br>pending investigation.                                               | A.S.I. Ram Nath, pending investigation.                                                                                                                                                        | Inspector C.I.A., pending investigation.                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                                               | Ditto                                                                                                                                           | Ditto                                                                                          | Ditto                                                                                                                                                                                          | Not yet                                                                                                                                                                                                 |
| Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                                               | Munshi Ram, son of<br>Kundan of Dohr                                                                                                            | Narain Dass, Tailor<br>Master, Kaithal                                                         | Mangat Ram, son of<br>Telu Ram, of<br>Sandhir, Police<br>Station, Butana                                                                                                                       | Gopi Chand of<br>Karnal                                                                                                                                                                                 |
| Raghbir Singh, son of Mam<br>Raj                                                                     | 1. Jagdish Lal, son of Ram Lal 2. Pran Nath, son of Jagdish Lal 3. Girdhari Lal, son of Hukam Chand 4. Brij Lal, son of Thakar Dass | <ol> <li>Ram Niwas, son of<br/>Raja Ram</li> <li>Daulat Ram, son of<br/>Raja Ram</li> <li>Chhotu, son of Jiwana, of<br/>village Dohr</li> </ol> | Ξ.Z                                                                                            | <ol> <li>Mst. Kamla, daughter of Munshi</li> <li>Phagu, son of Mokha</li> <li>Jangir, son of not known</li> <li>Jang Singh, son of not known</li> <li>Arjan Singh, son of not known</li> </ol> | <ol> <li>Dhola Shah Sethi</li> <li>Amolak Ram Sethi</li> <li>Maharaj Kishan Sethi</li> <li>Mrs. Shanti Sethi</li> <li>Kapal Dev Sethi</li> <li>Mrs. Hit Latta Sethi</li> <li>Kanod Dev Sethi</li> </ol> |
| Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                                               | Village Dohr                                                                                                                                    | City Kaithal                                                                                   | Ditto                                                                                                                                                                                          | Ditto                                                                                                                                                                                                   |
| 6. FIR No. 6, dated, 2nd January, 1960, under section 7/10/55 E.C. Act, Police Station, City Kaithal | 7. FIR No. 7, dated 3rd January, 1960, under section 7/10/55, E.C. Act, Police Station, City Kaithal                                | 8. FIR No. 8, dated 4th January, 1960, under section 342, I.P.C., Police Station, Sadar Kaithal                                                 | 9. FIR No. 9, dated 7th January, 1960, under section 457, I.P.C., Police Station, City Kaithal | 10. FIR No. 10, dated 7th January, 1960, under section 420, I.P.C., Police Station, City Kaithal                                                                                               | 11. FIR No. 11, dated 11 January, 1960, under section 420, I.P.C. Police Station, City Kaithal                                                                                                          |

| Deputy | Ministers] |
|--------|------------|
|--------|------------|

|          | Deputy                                                                                                                               | 14711 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                           |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PART 'C' | Name of the investigating officer and the stage of the cases                                                                         | 9     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S.I. Darshan Singh, pending<br>trial,                                                                       | A.S.I., Naunihal Singh,<br>pending trial.                                                                 |  |
| PART 'B' | Sent to<br>Court<br>or not                                                                                                           | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sent to<br>court<br>on 4-2-60                                                                               | Ditto                                                                                                     |  |
|          | Name of the complainant in each case                                                                                                 | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ram Kumar, son of<br>Amar Nath, of<br>Khurana                                                               | Sham Sunder, Clerk<br>of Dina Nath,<br>pleader, Kaithal                                                   |  |
| PART 'A' | Names of the persons against<br>whom the cases were<br>registered                                                                    | 3     | 8. Narsingh Dass 9. Sarjit Singh 10. Kidar Singh 11. Gian Patneik 12. Satdev Sethi 13. Bodh Raj 14. Amrit Lal Sawhney 15. Sikendar Shah 16. Mrs. Bhag Sethi 17. Mrs. Gargi Khosla 18. Miss Uma Lamba 19. Raghubinder Singh 20. Tejinder Pal Singh 21. Kanshi Ram 22. Rajinder Singh 23. Khem Chand Sawhney 24. Partap Chand 25. Smt. Balbir Kaur | <ol> <li>Phula, son of Dwarka</li> <li>Narsi, son of Ganga Ram<br/>of village Khurana</li> </ol>            | Chahan Chand, son of Nand<br>Lal, resident of Dharampura                                                  |  |
|          | Cases reported from city                                                                                                             | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Village<br>Khurana                                                                                          | City Kaithal<br>tion,                                                                                     |  |
|          | Total No. of cases registered at Cases reporthe Sadar and City Police ed from c Station, Kaithal, and the offence or village charged |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. FIR No. 12, dated 12th<br>January, 1960, under section<br>325, I.P.C., Police Station,<br>Sadar Kaithal | 13. FIR No. 13, dated 13th City January, 1960, under section 279/338, I.P.C. Police Station, City Kaithal |  |

| S.1. Darshan Singh, pending investigation                                                                      | S.I. Darshan Singh, pending<br>trial                                                                        | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                                           | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                         | A.S.I. Baldev Kumar, pending investigation                                                           | S.I. Darshan Singh<br>pending investigation                                                             | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                            | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not yet                                                                                                        | Sent to<br>court                                                                                            | Not yet                                                                                                             | Ditto                                                                                             | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                   | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                                                                                 |
| State through Harnam Dass, Moharrir, City Kaithal                                                              | State through S.I.<br>Darshan Singh                                                                         | Mohan Lal, Mana-<br>ger, Hindu Talkies,<br>Kaithal                                                                  | Kailash Chand, son<br>of Jyoti Parshad,<br>of Kaithal                                             | State through, A.S.I.<br>Baldev Kumar                                                                | State through<br>Constable Amarjit<br>Singh                                                             | State through S.I.<br>Darshan Singh                                                                  | Sawaya, son of Hira<br>of village Khamari<br>Khothpura, Kaithal                                                                                                       |
| Ξ.Ζ.                                                                                                           | Jia Lal, son of Banwari Lal<br>of Kaithal                                                                   | Nii                                                                                                                 | N.                                                                                                | Jai Singh, son of Balwant<br>Singh Jat, of Kaithal                                                   | Parma, son of Shankar<br>Shergir, of Kaithal                                                            | Manga, son of Nika Rogi,<br>of Ramana, district Rohtak                                               | <ol> <li>Nihala, son of Des Raj</li> <li>Sardara, son of Niki</li> <li>Kartara, son of Nukhle</li> <li>Kalu, son of Jit Ram, of</li> <li>Kishangarh Gamari</li> </ol> |
| City Kaithal                                                                                                   | Ditto                                                                                                       | Ditto                                                                                                               | Ditto                                                                                             | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                   | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                                                                                                 |
| 14. FIR No. 14, dated 18th<br>January, 1960, under section<br>380/457, I.P.C., Police<br>Station, City Kaithal | 15. FIR No. 15, dated 19th January, 1960, under section 13/3/67, Gambling Act, Police Station, City Kaithal | <ul><li>16. FIR No. 16, dated 21st January, 1960, under section 392, I.P.C., Police Station, City Kaithal</li></ul> | 17. FIR No. 17, dated 21st January, 1960, under section 457, I.P.C., Police Station, City Kaithal | 18. FIR No. 18, dated 22nd January 1960, under section 61/1/14, E. Act, Police Station, City Kaithal | 19. FIR No. 19, dated 25th January, 1960, under section 9/1/78, Opium Act, Police Station, City Kaithal | 20. FIR No. 20, dated 27th January, 1960, under section 61/1/14 E. Act, Police Station, City Kaithal | 21. FIR No. 21, dated 30th January, 1960, under section 458/354, I.P.C., Police Station, City Kaithal                                                                 |

| Deputy | Minis | ter |
|--------|-------|-----|
| •      | 1     | 1   |

| [Deputy Minister] |                                                                                                             |     |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                   |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PART 'C'          | Name of the investigating officer and the stage of the cases                                                | 9   | H.C. Yog Raj, pending investigation                                                                   | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                                                               | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                            | S.I. Darshan Singh, pending investigation                                                         |  |
| PART 'B'          | Sent to<br>Court<br>or not                                                                                  | 5   | Not yet                                                                                               | Ditto                                                                                                                                   | Ditto                                                                                                | Ditto                                                                                             |  |
|                   | Name of the complainant in each                                                                             | . 4 | Hori Dass, son of<br>Deep Chand,<br>Arora, of Kaithal                                                 | State through, S.I.<br>Darshan Singh                                                                                                    | Jagat Ram, son of<br>Mool Chand Arora,<br>of Kaithal                                                 | Tilak Ram, son of<br>Ajudhia Parshad,<br>Deban                                                    |  |
| PART 'A '         | Names of the persons against whom the cases were registered                                                 | 3   | Z.                                                                                                    | Badri Parshad, son of Puran<br>Mal Mahajan, of Sirsa,<br>district Hissar                                                                | No name was given in the FIR, but in subsequent statement Homa Ram was suspected                     | II.X                                                                                              |  |
|                   | Cases reported from City or Village                                                                         | 2   | City Kaithal,                                                                                         | Ditto                                                                                                                                   | Ditto                                                                                                | Village<br>Deban                                                                                  |  |
|                   | Total No. of cases registered at<br>the Sadar and City Police<br>Station Kaithal and the offence<br>charged |     | 22. FIR No. 22, dated 30th January, 1960, under section 457/380, I.P.C., Police Station, City Kaithal | 23. FIR No. 23, dated 30th January, 1960, under section 3/6 (I.A.) Indian Wireless Telegraph Act, of 1933, Police Station, City Kaithal | 24. FIR No. 24, dated 30th January, 1960, under section 457/380, I.PC., Police Station, City Kaithal | 25. FIR No. 25, dated 31st January, 1960, under section 457 I.P.C., Police Station, Sadar Kaithal |  |

श्री राम प्यारा : यह जो statement मुझे दी गई है, इन के खिलाफ cases register होने के बाद क्या Chief Minister साहिब ने किसी के हां खाना खाया? (interruptions)

मुख्य मंत्री : Chief Minister पर कोई बन्दिश नहीं है। वह नेह कलन्की है जहां चाहे चला जाए । (हँसी)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वहां जा कर खाना ज्यादा अच्छा लगता है ?

मुख्य मंत्री : मैं citizen ग्रौर citizen में तमीज नहीं कर सकता, वरना मुझे Chief Minister रहने का हक न रहे। संतों की तरह कड़वा ग्रौर मीठा सब खाता हूँ। (हँसी)

पंडित श्री राम शर्भाः क्या साधु श्रीर संतों को ऐसी जगहें ही श्रच्छी लगती हैं? मुख्य मंत्रीः नहीं, पुराने दोस्तों के पास भी जाता हूँ।

PAYMENTS MADE TO LAWYERS IN KARNAL TRIPLE MURDER CASE

\*4996. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government engaged any lawyer to appear on its behalf in the Karnal Triple Murder Case, in the Court of the Sessions Judge; if so, on what terms;

(b) whether payment has been made in full to the lawyers mentioned in part (a) above; if not, the amount of payment so far made and the amount which has still to be paid;

(c) whether any 'munshiana' was also paid to the clerks of the lawyers mentioned in part (a) above; if so, how much?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) Yes. Sarvshri Harparshad, advocate, Chadigarh and Ajit Singh Johar, Advocate, Delhi, were engaged by the Punjab Government. Shri Har Parshad was engaged at the rate of Rupees 500 per hearing and Shri Ajit Singh Johar was allowed a fee of Rupees 400 per hearing.

(b) Yes. The amounts of Rs, 2,500 and Rs. 25,200 have been paid to Sarvshri Har Parshad and Ajit Singh Johar, respectively. No other fee is payable to the said advocates.

(c) No. मोलवी ग्रब्दुल गनी डार : इन्हों ने बताया है कि श्री हर प्रशाद को रोजाना 500 रुपया ग्रीर 400 रुपया रोजाना श्री जौहर को दिया गया । श्री हर प्रशाद को कुल 2,500 रुपए ग्रीर श्री जौहर को 25,000 रुपए की payment हुई है । यह payments इस तरह कैसे हुई हैं ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਸ ਤੋ<sup>-</sup> ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਤਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि श्री हर प्रशाद से कितने दिन काम लिया गया ग्रौर क्यों उसे इतना कम रुपया दिया गया ? क्या वह निकम्मा साबत हुग्रा ? (हँसी) (interruption)

श्री ग्रध्यक्ष : Order please, इसे छोड़िए। यह सवाल ग्राए दिन ग्रा जाता है, यह गलत बात है... (Order please. Leave this question please. This question comes before the House rather too often. It is a wrong procedure.)

मौलवी ग्रब्बुल गनी डार : इन्होंने जवाब में बताया कि एक वकील को 2,500 रुपया दिया गया जबिक दूसरे को 25,000 रुपया दिया गया । यह बहुत ज्यादा फर्क है । मैं जानना चाहता हैं कि क्या श्री हर प्रशाद निकम्मा साबित हुग्रा ?

श्री अध्यक्ष : आप तो शुरु ही हो गए। मैं गलती कर बैठा। (I committed a mistake by interrupting the hon. Member. He has started putting series of supplementaries on this question.)

पण्डित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि गवर्नमैंट की तरफ से कौन सा अफसर इस बात का फैसला करता है कि किस से कितना काम लिया जाए ?

श्री ग्रध्यक्ष : पंडित जी इस बात पर मुफस्सल सवाल हो चुके हैं। Technical बिना पर थोड़े से फर्क से यह question admit हो जाता है मगर supplementaries उसी nature के होते हैं। (Pandit Ji, too many questions have already been asked on this subject. This question has been admitted a number of times on technical grounds with a slight difference in the context but the supplementaries to these questions are more or less the same.)

उद्योग मंत्री : यह काम Legal Remembrancer ग्रौर Home Secretary करते हैं।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि किन वजुहात की बिना पर एक senior lawyer को छोड़ कर एक junior lawyer को engage किया गया ? Mr. Speaker : It is a matter of opinion.

DECLARATION OF RESULTS OF GURDWARA BOARD ELECTIONS IN THE STATE

\*5223. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the dates on which the results of the recent Gurdwara elections were declared by the respective Returning Officers;

- (b) the number of results of the said elections, if any, which were not received by the Commissioner, Gurdwara Elections till 29th January, 1960 from the Returning Officers, and the action taken against the Returning Officers for this delay;
- (c) the date on which the names of the successful candidates in the said elections were notified in the Government Gazette together with the reasons for the delay, if any?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) The results of elections in all the constituencies, except Dasuya, were declared by the Returning Officers on 18th January, 1960. The result in respect of Dasuya constituency was declared on 20th January, 1960.

(b) First part. 8.

Second part. No action has been taken against any Returning Officer because there was no undue delay on their part.

(c) First part. 5th February, 1960.

Second part. There was no delay because according to the programme already fixed by the Government, the elections had to be completed by 6th February, 1960.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ result ਨਿਕਲਿਆਂ ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਤਕ 8 Returning Officers ਦੇ result ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ delay ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਸ ਗਲ ਲਈ notice ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੁਖ ਮੰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 5-2-60 ਨੂੰ result notify ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ Assembly ਅਤੇ Lok Sabha ਦੇ results ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ Gurdwara elections ਦੇ results ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ notify ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਮੁਖ ਮੌਤੀ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਹੈ । (ਹਾਸਾ)

# MEMORANDUM REGARDING SHIROMANI GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE ELECTIONS

\*5269. Sardar Ramdayal Singh: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether Government received any memorandum from the Sadh Sangat Board demanding an enquiry into the conduct of Akali Dal candidates during the recent Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee elections in the State; if so, whether any enquiry has been held;
  - (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the result of the said enquiry?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) First part—Yes.

Second part. No.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ enquiry ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : Reasons ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲਉ । ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਭਿੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ । ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਅਗਰ election ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ enquiry ਕਰਾਉਣ ਲਈ competent ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਲਈ L.R. ਦੀ opinion ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। Competent ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ competent ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕ organization specific charges ਲਾ ਕੇ complaint ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ enquiry ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : L. R. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Mr. Speaker: It is a question of legal opinion.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਮੈੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ memorandum ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ meeting ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ memorandum ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਉਥੇ ਰਿਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਅਜ ਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । (ਹਾਸਾ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ( ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ) ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਠਦੇ ਹੋ ਸਿਧੇ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਿਹ ਗਲ ਹੈ। (Addressing Sardar Atma Singh) (Why does the hon. Member rise again and again? He should straight away state the real object.)

CASES UNDER SECTION 107/151, CR.P.C. IN KARNAL DISTRICT

\*5412. Shri Hari Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

- (a) the number of cases started by the State under section 107/151 and section 107, Cr. P.C. in the Criminal Courts of Kangra District since 1957;
- (b) the number of persons involved in the said cases who have been bound down to keep peace together with the total expenditure incurred by Government on the said cases?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister):

(a) (i) 107/151 Cr. P.C.

366 cases

(ii) 107 Cr. P.C.

540 cases

- (b) (i) Bound down under section 107/151 Cr. P.C. . . 144 persons
- (ii) Bound down under section 107 Cr. P.C. . . 28 persons
- (iii) Total expenditure incurred .. Rs. 1,395.33 nP.

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਮਿੰਘ ਮਾਨ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ 107/151 ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀ State ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ backwardness ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? (ਹਾਸਾ)

HOSPITALS/DISPENSARIES WITHOUT DOCTORS/VAIDYAS

\*4904. Shri Rup Singh 'Phul': Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) the number of hospitals and dispensaries both Allopathic and Ayurvedic separately which are without doctors, lady doctors and Vaidyas at present in the State with reasons therefor:
- (b) the steps, if any, Government intend to take to post doctors/ Vadyas in the hospitals and dispensaries referred to in part (a) above?

#### Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister): (a)

Allopathic

Men 65

Women 6

Ayurvedic

The allopathic dispansaries are vacant due to the general shortage of doctors in the state, while *ayurvedic* dispensaries are vacant due to the opening of 50 new dispensaries recently sanctioned by Government.

(b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

#### Statement

STEPS TAKEN OR INTENDED TO BE TAKEN BY GOVERNMET TO POST DOCTORS VAIDYAS IN THE HOSPITALS AND DISPENSARIES IN THE STATE

#### Allopathic

- (i) The Subordinate Services Selection Board, Punjab, has been requested to advertise the vacancies and to recommend names of suitable candidates.
  - (ii) The Health Department is employing candidates on a three-month basis.
  - (iii) Women doctors are employed on male cadre.
- (iv) Retired and supperannuated doctors are re-employed for a period of one year in the first instance and then further re-employed up to the age of 60 years.
- (v) Candidates possessing M.B.B.S and L.M.S. with F.Sc. (Medical Group) qualifications are given a higher start of Rs. 200.00 per mensem in the scale of Rs. 150—380.
  - (vi) Candidates possessing post-licentiate and post-graduate qualifications like L.S.M.F., D.O.M.S, D.T.D., D.G.O., etc., are given two advance increments.

[Deputy Minister]

- (vii) Doctors who join after a number of years of private practice are allowed one advance increment for every three years of private practice subject to a maximum of three increments.
- (viii) Recently, 114 posts of Civil Assistant Surgeons, Class II (N.G.) have been upgraded to P.C.M. S. Class II and suitable candidates have been posted.
  - (ix) Government is also considering to-
    - (a) allow Public Health and Sanitation allowance of Rs. 100.00 Per mensem to doctors serving in Rural and Backward areas;
    - (b) not to allow any Civil Assistant Surgeon Class II (N.G.) to cross first or second efficiency bar unless he/she has served in rural areas for at least three years;
    - (c) to unify two cadres of P.J.M.S. and P.C.M.S. Class II.

#### Ayurvedic

The candidates to be posted in vacant Ayurvedic dispansaries have already been selected by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, and the result is expected shortly. Suitable candidates will be posted as soon as the result is received.

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या Deputy Minister साहिबा बताएंगी कि सरकार ने एलान किया था कि backward areas में जो dispensaries होंगी उन्हें डाक्टर के बगैर नहीं रखा जाएगा तो वहां पर डाक्टर न होने के क्या कारण हैं?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿੱਪਣੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ dispensaries ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਥੇ patients ਨੂੰ examine ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?

श्री रूप सिंह 'फूल': जिन डाक्टरों की श्रासामियां श्राज तक खाली हैं उन्हें सरकार कब तक पुर करेगी ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ: ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਡਿਸਪੈਨਸਰੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ facilities ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ: ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ posting cancel ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਬੀਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ।

SETTING UP OF PINE OIL FACTORY AT HOSHIARPUR

- \*5034. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Industries be pleased to state—
  - (a) whether it is a fact that a pine oil factory has been set up at Hoshiarpur; if so, the date when this factory was set up;

(b) whether a licence for the supply of duty free alcohal for the purpose has been issued to the Management of the factory referred to in part (a) above;

(c) if the answer to part (b) above be in the negative; the reasons for not issuing the said licence and the time by which it is

proposed to be issued?

Shri Mohan Lal: (a) Yes. 14th March, 1959.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

CRITERIA FOR ISSUING COAL DEPOTS AND BRICK KILN LICENSES

\*5288. Shri Prabodh Chandra (asked by Maulvi Abdul Ghani Dhar): Will the Minister for Industries be pleased to state the criteria, if any, observed for issuing licenses for coal depots and brick kilns in the State?

Shri Mohan Lal:

COAL DEPOTS—Coal depots are opened to afford decentralised facilities to the consumers at needy places.

The selection of parties for allotment of coal depots is made usually from among political sufferers, Previous Coal Depots Holders, Co-operative Societies, Harijans and other deserving persons without any *inter-se* priorities to the best advantage of the area and the public.

In the case of coal depot holders working in the erstwhile Pepsu areas, their selection was approved after Integration provided their working was satisfactory.

#### BRICK KILN LICENSES

Fresh brick kiln licenses are granted sparingly and only for the areas in which bricks are in short supply compared to the needs of the areas.

Selection of suitable parties to be granted licenses is made from out of Political Sufferers, former brick kiln licensees from the areas now in Pakistan, Co-operative Societies, Harijans and other deserving persons without any *interse* priorities to the best advantage of the area.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ political sufferers ਨੂੰ coal depots ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹੀ sufferers ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1942 ਦੀ movement ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੌਲੀਟੀਕਲ sufferer ਬਣੇ।

Mr. Speaker: Not relevant please.

पंडित श्री राम शर्मा: यह जो coal depots ग्रौर भट्ठे के licences political sufferers को दिए जाते हैं मैं उनके बारे में वजीर साहिब से जानना चाहता हूँ कि वह political sufferers के क्या मायने लेते हैं ग्रौर कम से कम क्या चीज मुकररं की गई है कि जिसे देख कर यह कहा जाए कि यह political sufferer है ?

मंत्री: यह तो evident है कि जिन्हों ने fight for freedom में किसी हंग से suffer किया हो he is considered to be a political sufferer.

ंडित श्री राम शर्मा: मैं यह पूछना चाहता हूँ कि political sufferers की exact definition क्या है? जिस तरह political sufferers को pension देने के सिलसिले में यह रखा हुआ है कि कैद रहा हो तो गवर्न मैंट समझ लेती है कि political sufferer है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि coal depots देते वक्त किन बातों को सामने रख कर यह समझा जाता है कि यह कम से कम चीजें हैं जिन्हें पूरा करे तो political sufferer होगा।

मंत्री कोई मुख्तलिफ definition हमारे पास Civil Supplies Department में नहीं है। General तौर पर political sufferer उसे माना जाता है जिसे Government समझती है इस बात को देख कर कि उसने struggle for Independence में suffer किया है।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं यह मालूम करना चाहता हूँ कि ग्राम तौर पर Government किस को Political Sufferer समझती है ? यह तो एक vague सी definition है ।

मंत्री इस में vagueness की कोई बात नहीं। मैं ने वाजे तौर पर अर्ज किया है कि जिन्हों ने fight for freedom में हिस्सा लिया और इसके कारण उन्हें imprisonment हुई हो, fine हुआ हो और किसी की जायदाद जबत हुई हो या किसी और तरह से नुकसान हुआ हो वह Political Sufferers माने जाते हैं और यही Political Sufferer की definition है।

पंडित श्री राम शर्मा : में यह पूछना चाहता हूँ जैसे, Minister साहिब ने कहा है कि fight for freedom में हिस्सा लिया हो, या जिस की जायदाद जब्त हुई हो या इस के इलावा और कोई बात हुई हो, क्या यही काफी है या इस के इलावा और भी कोई बात है ?

मंत्री: यह कोई exhaustive definition नहीं है जो मैं ने draft की हो। मैं ने तो जितने भी points का पता था वह आपको बता दिए हैं। यह मेरा महकमा नहीं है।

पंडित श्री राम शर्मा : उन्होंने फरमाया है कि draft नहीं किया क्योंकि यह उन का महकमा नहीं है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब political sufferers की pension वगैरह sanction करते हैं, यह भी तो किसी criterion पर की जाती होगी। यह तो श्रापका महकमा ही करता होगा।

श्री ग्रध्यक्ष : यह बता तो चुके हैं। (The Minister has already replied to this).

पंडित श्री राम शर्मा : इन्हों ने ग्रभी बताया ही क्या है । मैं ने पहले पूछा तो थोड़ा सा बता दिया, दुबारा सवाल किया फिर ग्रीर बता दिया तीसरी बार पूछा तो थोड़ा सा ग्रीर बता दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस definition की limit का हम क्या श्रंदाजा लगायें ?

श्री ग्रध्यक्ष : जो information थी वह बता दी है। (He has given the information.)

डाक्टर परमानन्द : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि Government ने जो ग्रभी ग्रभी पानीपत में Depot दिया है क्या वह इस वजह से दिया है कि वह ग्रादमी 420 में सजा याफता है ? क्या यह बात भी political sufferers में शुमार की गई थी ? (हँसी)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप इस के बारे में notice दें। (The hon Member may give a separate notice for this.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਭੱਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ allot ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ, ਹੌਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੌਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (The question of the hon. Member is different from the original question. This does not arise here.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ allot ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ? (interruption).

चौधरी बलबीर सिंह : वजीर साहिब ने जवाब में deserving person का जिक्र किया है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ग्राखिर deserving person का criterion क्या है ? इस के क्या मायने हैं ?

मंत्री : Criterion का मतलब है जो मुस्तहिक हो । (हँसी)

चौधरी बलबीर सिंह : मैं ने वजीर साहिब से इस का मतलब नहीं पूछा। मैं पूछता हूँ deserving श्राप किसे समझते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : यह इन्हों ने जनाब दे दिया है। (The hon. Member has already replied this.)

श्री बल राम दास टण्डन : जनाब, Minister साहिब ने जो मुस्तिहिक का जवाब दिया है मैं इन से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि मुस्तिहिक का minimum criterion है क्या ?

Mr. Speaker: No repetition please.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब यह बतायेंगे कि जब किसी को political sufferer करार दिया जाता है तो जिस वजह से उसे political sufferer करार दिया जाता है वह record में भी ग्राती है या कि नहीं ?

मंत्री: बाकायदा detailed enquiry तो की नहीं जाती लेकिन prima facie जस की application verify जरूर होती है। उसे ग़ौर से देखा जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन का political sufferer करार देने का criterion है क्या ?

मंत्री : यह तो vague सा question है । ग्रगर कोई खास बात ग्राप मेरे notice म लाएंगे तो ख्याल कर लेंगे ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज परिमट्स के सवाल पर इतना interest लिया जा रहा है। भगर यह बड़ी हैरानी की बात है कि जब Industry की demand पर बहस हो रही थी तो सिर्फ 20 मैम्बर ही बैठे हुए थे। ग्राज यह कैसे इतनी दिलचस्पी का बायस बन गया है? (Today a good deal of interest is being evinced on the question of permits. But it is a matter of great surprise that when the demand relating to Industry was under discussion only 20 Members were present here. How has it become an object of so much interest today?)

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਪੈਪਸੂ Government ਨੇ Agricultural kiln ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਕੀ Government ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Industry ਯਾ Civil area ਲਈ convert ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਲੌਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਜੀ। (The hon. Member may give a separate notice for this question.)

डाक्टर परमानन्द : वज़ीर साँहिब ने फरमाया है कि यह सज़ाएं महज़ उन को दी जाती हैं जो Political Sufferers होते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि स्राया Government ने ऐसे लोगों को भट्ठे दिए हैं जो ज़ुलामी के दिनों में संग्रेजों की इमदाद करते रहे हैं। जिन्हों ने कि political स्रादिमयों पर गोलियां चलाई हैं। ऐसे लोगों के कितने भटठे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : Order please. ग्राप ने सवाल भी पूछा मगर ग्राप ने क्या सवाल किया है। This is no supplementary. ग्रगर ग्राप को time नहीं देते हैं तो ग्राप कहते हैं कि हमारे साथ बेइन्साफी हुई है। (Order please. The hon-Member has after all put a question but what is it? This is no supplementary question. If no opportunity is provided to him then he says that justice has not been done to him.)

श्री लाल चन्द : क्या वजीर साहिब यह बात बताएंगे कि ग्रगर पंचायतें इन भट्ठों को लेना चाहें तो इस के मुताल्लिक Government की क्या policy है? क्या कोई पाबन्दी है।

मंत्री : इस में कोई पाबन्दी नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ। (The question which the hon. Member wanted to put has been asked by the hon. Member preceding him. He may see how tactfully it has been asked.)

श्री राम प्यारा : क्या Industries के Minister साहिब यह बताऐंगे कि क्या Government ने उन को enquiry करके भट्ठे दिए हैं? श्राया वह वाकई Political sufferers थे?

Mr. Speaker: This is no supplementary question.

# QUALITY MARKING INSPECTORS IN THE STATE

\*5340. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) the number, names and qualifications of the Quality Marking Inspectors in the State together with the names or places where their headquarters are located in each case;
- (b) the date of appointment of each one of the said Inspectors together with the period of training spent by them and any further experience, if any, gained in the line;
- (c) whether any firms have utilized the advice of the said staff during the period from July, 1959 up to now; if so, their names;
- (d) whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs; if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested:
- (e) the names of the firms whose goods have been marked as 'good quality' during the said period?

Shri Mohan Lal: (a) A statement is laid on the Table.

- (b) A statement is laid on the Table.
- (c) The list of firms given in reply to part (e) is relevant; and apart from these firms, there would be many other firms which have not been able to implement in full the advice given to them and, therefore, have not yet joined the Quality Marking Scheme. The names of all these firms are not readily available and the time and labour involved in compiling them from field records may not be commensurate with the use to which the information could be put.
  - (d) A statement is laid on the Table.
  - (e) A statement is laid on the Table.

| [] | Minister for Indust                                                                                                                                                                                                                     | rie <b>s</b> ] |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | The names of the firms whose goods have been marked as 'good quality' during the said period                                                                                                                                            |                | <ol> <li>Messrs Ashoka Cycle Industries, Jind</li> <li>Messrs Birmingam Cycle Industries, Jind.</li> <li>Messrs R.S.Sewing Machines, Bassi</li> </ol>                                           | :                                                                                                                                                                    | 1. Khanna Oil Mills, Private Ltd., Amritsar 2. Mishore Textile Mills, Tarn Taran 3. Rama Textile Mills, Tarn Taran 4. Parkash Weaving Mills, Amritsar 5. Chandok Weaving Mill, Amritsar 6. Lal Woollen and Silk Mills, Amritsar |
|    | Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs, if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested | b              | No designs are prepared by the inspectors and their staff but specifications which are received from the Indian Standards Institution recommended by a Local Advisory Committee are implemented | Standards will be laid down after completion of the survey                                                                                                           | No designs are prepared by the Inspector but advice in the preparation of designs is given to the parties as and when required                                                                                                  |
|    | The date of appointment of each one of the said inspectors together with the period of training spent by them and any other further experience, if any, gained in this line                                                             | q              | ;                                                                                                                                                                                               | (i) 6th October, 1959, (ii) He was undergone four months training in Carcass Recovery and Bone Digester (Practical and theory) at Kera Gram Odhyog, Kendra, Bom- bay | (i) 15th December, 1956 (ii) He has recently been deputed to get training at Kanpur under Quality Marking Scheme sponsored by the Government of U.P.                                                                            |
|    | The aumber, names and qualifications of the quality Marking Inspectors in the State together with their names and places where their headquarters are located in each case                                                              | а              | I. (i) Vacant (ii) Qualifications, Diplomaholder in Electrical and Mechanical from any recognised Institute and experience in cycle and sewing machine parts, (iii) Malerkotla                  | II. (i) Shri Suraj Mal, (ii) Matriculate and possesses three years' diploma in leather, chemistry and techno- logy, (iii) Malerkotla                                 | III. (i) Shri M.M.Mehta<br>(ii) Matric and possessess<br>D.T.M. (iii) Amritsar                                                                                                                                                  |

Area

Messrs Dev Bros., Industrial

**Jullundur** 

٠.

ullundur Juffundur

∞:

Messrs Robinson Sports, Basti Nau,

Messrs. Citizen Sports, Basti Nau,

Bansa

Messrs Shant Sports, Bazar

Jullundur Jullundur

ς.

4.

Wala, Jullundur

(ii) He has gained practi-(i) 20th December, 1956 cal experience in sprots

Quality Marking for sports goods. These days Shri Madhu Sudan Singh Thaappointment as Inspector kur has been deputed for scheme sponsored by the These days Shri training at Kanpur under goods during the period of three years since his the Quality Marking U.P. Government

control quality at the production stage but to The work of the preparation of designs in as much the raw-materials used are is of highly technical nature. Duties which are entrusted at present to the inspectors quality marking do not require him to prepare desings specifications being followed

goods in respect of the fastness of dyed and printed textiles, i.e., his main functions No designs are prepared by the Inspector but inspection of the quality

of standard quality as prescribed in the

Messrs K.L.Malohtra Bros., Adda

Adarsh Textile Mills, Amritsar

Messrs Ever Fair Sports, Basti Nau,

Basti, Jullundur

<u>..</u> 4

Jullundur

Messrs Amrit Sports, Basti Road, Messrs Baporia Sports, Basti Road,

and Silk Mills,

Model Woollen

Verka, Amritsar

Pathania Weaving Factory, Amritsar

Amritsar.

New Kashmir Woollen

.∹ ∞

Amritsar

<u>ر</u>

Milap Textile Mills,

Messrs Girson Silk Mill, Bazar, Ludhiana

Messrs Ishare Dass Mahajan and Industrial Area, Jullundur

Nau, Jullundur

Messrs Narang and Company., Basti

Messrs A.B.R. and Company, Basti

12.

Nau, Jullundur

trial Area, Jullundur

Messrs Freevial and Company, Indus-

Sons,

2

Ganj, Messrs Jagan Nath Piyare Lal, Linin Cloth and Woollen Cloth Merchants and Manufactuers, Chaura Bazar, Ludhiana Tej ( Messrs Thakur Dass Karam Tie Cloth Manufacturers Gowshala Road, Ludhiana 3.

(i) 15th May, 1957 (ii) He and 18 years experience in the line in different capahas put in two years and nine months in the line cities. holder in Textile. Dyeing, City and Guillds, Londan, (ii) Matriculate Diploma (i) Shri Gan Pat Rai Finishing and printing. He has also passed the Examination in Textile Jine (iii) Ludhiana

Original with; Digi

(ii) B.Sc. (Agriculture), (iii) Jullundur Sudhan Singh Thakur, IV. (i) Shri Madhu

| [Minister for Indust                                                                                                                                                                                                                    | ri <b>e</b> s] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The names of the firms whose goods have been marked as good quality during the said period                                                                                                                                              | (p)            | 4. Messrs Pawan Texitle Mills, No. 1 Madhopuri, Ludhiana S. Messrs The Bharat Textile Mills, 903, Gowshala Road, Ludhiana 6. Messrs Shadi Lal-Khazanchi Lal Jain, Ghas Mandi, Ludhiana 7. Messrs B.Sabharwal Textile, Ahata Sher Ganj, Ludhiana 8. Messrs Coronation Textile Mills, Ghas Mandi, Ludhiana 9. Messrs S.P. Chaudhri Textile Mills, Prem Nagar, Civil Lines, Ludhiana 10. Messrs Sudarshan Silk Mill, Saban Bazar, Ludhiana 11. Messrs Bharat Weaving and Hosiery Mills, Iqbal Ganj, Ludhiana 12. Messrs Parbhat Weaving and Hosiery Mills, Iqbal Ganj, Ludhiana 13. Messrs Kanhya Lal Bansi Lal, Manufacturers and Merchants, Main Chaura Bazar, Ludhiana 14. Messrs Brij Mohan Kapur and Bros, Ghas Mandi, Ludhiana 15. Messrs Raghbir Singh Krishan Chander, Textile Manufacturers, Ghas Mandi, Ludhiana |
| Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs, if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested | (5)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The date of appointment of each one of the said inspectors together with the period of training spent by them and any other further experience, if any, gained in this line                                                             | (q)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The number, names and Qualifications of the Quality marking Inspectors in the State together with their names and places where their headquarters are located in each case                                                              | (a)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Ludhiana. 17. Messrs Jain Knitting Works, Chawal Textile Manufacturers, Ghas Mandi, Messrs Himalya Trading Company.

Bazar, Ludhiana.

Factory, Gowshala Road, Ludhiana. 19. Messrs Gurdas Rai Agarwal and Sons, Textile Manufacturers, Banjamn Road,

Ludhiana.
20. Messrs Rashtria Weaving Factory,
Purani Kotwali, Chaura Bazar, Ludhiana.
21. Messrs Chaman Lal Subhash Chander
Jain, 996, 998, Gowshala Road, Ludhiana.

Lalu Mal, Chaura Bazar, Ludhiana. 23. Messrs Batra Weaving Factory, Kachi Gali, Chaura Bazar, Ludhiana. 24. Messrs Uma Textile Mills, Naya 22. Messrs Rajinder Textile Mills, Kucha

Mohalla, Ludhiana.
25. Messrs Prem Singh-Lorinda Mall,
Textile Manufacturers, Ghas Mandi,
Chaura Bazar, Ludhiana.
26. Messrs Vishwa Mittar Prem Sagar Saban Bazar, Ludhiana.

27. Messrs Laxmi Weaving Factory,
Taimoor Road, Fateh Ganj, Ludhiana.

28. Messrs Angora Hosiery Mills, Dal Weaving Factory near Dr. Ram Sarup,

Bazar, Ludhiana.
29. Messrs Bisher Dass-Rattan Chand,
Chowk Nika Mal Saraf, Ludhiana.
30. Messrs Kabir Weaving Factory,
Civil Lines, Ludhiana.
31. Messrs Virk Textile Mills, Islamia

Government Institute of Dyeing and 32. Government Calico Printing, Ludhiana. Road, Ludhiana.

# [Minister for Industries]

| The number, names and qualifications of the Quality Marking Inspectors in the State together with their names and places where their headquarters are located in each case. | The date of appointment of each one of the said inspectors together with the period of training spent by them and another further experience, if any, gained in this line.                                                                                                 | Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs, if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested.                                                                                                                                                                                                                                                                            | The names of the firms whose goods have been marked as good quality during the said period.                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)                                                                                                                                                                         | (q)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (p)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VI. (i) Shri Ram Partap<br>(ii) Matric, Ceruficate<br>holder from Government<br>Hosiery Institute,<br>Ludhiana.                                                             | (i) 1st August, 58 (ii) He has got one year's training in the Government Hosiery Institute and 3 years' in private hosiery/factories. He has also worked for about 15 years in different hosiery/factories at Ludhiana and 7 years as Hosiery Inspector in V.T.C.Ludhiana. | Every year the Superintendent and staff of the Quality Marking Centre for Hosiery Goods, Ludhiana, prepare new designs and help the small units in preparing them on to their machines. During this period the centre produced 60 new designs and suggested to the following firms:—                                                                                                                                                                                                                                | <ol> <li>Jain Knitting Works (Regd)., Chawal Bazar, Ludhiana</li> <li>Hira Bhai and Sons, Madho Puri, Ludhiana</li> <li>Major Knitting Works, Purana Bazar, Ludhiana</li> <li>Gautam Hosiery and Textile, Chowk Sayadan Ludhiana</li> <li>Ratana Hosiery Works, Dresi Road, Ludhiana</li> </ol> |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Jain Knitting Works, Ludhiana 2. Hira Bhai and Sons, Ludhiana 3. Gautam Hosiery and Textile Ludhiana. 4. Beautax Hosiery Works, Ludhiana 5. Shahzada Hosiery Mills, Ludhiana 6. Kaushal Hosiery Works, Ludhiana 7. Sahnan Hosiery Wills, Ludhiana 8. Desh Preya Hosiery Mills, Ludhiana 9. Satluj Hosiery Mills, Ludhiana 10. D.A.V.Hosiery Factory, Ludhiana 11. Nishkam Knitting Works, Ludhiana 12. F.C., Knitting Works, Ludhiana 13. Nagesh Hosiery Mills, Ludhiana 14. J.N. Mohindra and Company, Ludhiana | 0 7 8 6 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Young India Hosiery, Factory Brahm Girson Knitting Works, Saban Bazar, 19. Nishkam Knitting Works, Chowk Sayidan, Ludhiana 20. Karnatak Hosiery Mills, Miller Gan., 15. Jain Amar Hosiery Factory (Regd), 7. Sutlej Hosiery Mills, Chaura Bazar, 18. D.A.V. Hosiery Factory, Dresi Road, Bhagat Brothers, G.T. Road, Lu-23. F.C.Knitting Works, Civil Lines, 21. York Hosiery Mills, Market, Chawal Bazar, Ludhiana. Puri, Ludhiana Ludhiana. Ludhiana Ludhiana Ludhiana Ludhiana Ludhiana dhiana Himalaya Hosiery Works, Ludhiana Simplex Hosiery Factory, Ludhiana Pummy Knitting Works, Ludhiana Sarjivan Hosiery Works, Ludhiana lai Shree Hosiery Mills, Ludhiana Mercantile Hosiery, Ludhiana Shri Ram Hosiery, Ludhiana Omkar Hosiery Factory, Ludhiana Mittal Hosiery Factory, Ludhiana Bharat Karyala Works, Ludhiana The Punjab Kesri Hosiery Khana Belsize Knitting Mills, Ludhiana Walia Hosiery Factory, Ludhiana The Ludhiana Hosiery Workers Podar Hosiery Mills, Ludhiana Standard Knit Wear, Ludhiana R.B.Knitting Works, Ludhiana Co-operative, Society Ludhiana S.D.Hosiery, Mills, Ludhiana Swadeshi Karyala, Ludhiana 33.33. 

Lu-C.L.Jain Hosiery, Ludhiana 24. Nagesh Hosiery Mills, Near Clock Jagroan Hosiery, Ludhiana 7ower, Ludhiana 25. Narjara Hosiery Mills, Brahm Puri, 24. Nagesh Hosiery Mills, Near Clock 26. J.N.Mohindra and Company., Talab 29. Jullundur Hosiery Factory, Gow-Shala Road, Ludhiana Asia Hosiery Factory, Madho Puri, 31. Maha Lakshmi Hosiery, Chota Dal 33. Podder Hosiery Factory, Hosiery Lever Hosiery Mills, Saban Bazar, 28. Air Line Knitters, Purana Bazar, Mandi, Ludhiana 27. Sind Knitwears, Civil Lines, dhiana Market, Ludhiana Bazar, Ludhiana Ludhiana Ludhiana Ludhiana Ludhiana Surinder Lal Shiv Kumar, Ludhiana Yogiraj Hosiery Factory, Ludhiana Devta Hosiery, Ludhiana Hem Hosiery Factory, Ludhiana.

Social Hosiery Works, Ludhiana Silver Hosiery Factory, Ludhiana Garg Hosiery Factory, Ludhiana Ganpat Hosiery Mills, Ludhiana

lava Hosiery Factory, Ludhiana

Monga Hosiery Mills, Ludhiana

| [Minister for Indus                                                                                                                                                                                                                      | tries] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The names of the firms whose goods have been marked as good quality during the said period                                                                                                                                               | (p)    | <ol> <li>Advance Hosiery Mills (Regd), Purana Bazar, Ludhiana</li> <li>Pummy Knitting Works, Bazar Kharadian, Ludhiana</li> <li>Jai Shree Hosiery Mills, Brahm Puri, Ludhiana</li> <li>Mittal Trading Company, Street Rupa Mistry, Ludhiana</li> <li>Himalaya Hosiery Works (Regd), Purana Bazar, Ludhiana</li> <li>Naseem Hosiery Works (Regd), Ret, Ludhiana</li> <li>Jain Madan Hosiery Factory (Regd), Madho Puri, Ludhiana</li> <li>S.D.Hosiery Mills (Regd), Chaura Bazar, Ludhiana</li> <li>Shiv Hosiery Factory, Hosiery Market, Ludhiana</li> <li>Standard Kntwear, Katra Naurian, Ludhiana</li> </ol> |
| Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs; if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested. | (c)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The date of appointment of each one of the said Inspectors together with the period of training spent by them and any other further experience, if any, gained in this line.                                                             | (9)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The number, names and qualifications of the Quality Marking Inspectors in the State together with their names and places where where their headquarters are located in each case.                                                        | (a)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- Puri, Ludhiana
  45. Sharjeewan Hosiery Works (Regd),
  Hosiery Market, Ludhiana
  46. Bhakoo Hosiery Mills, Division
  No. 3, Ludhiana
  47. Chenab Hosiery Mills, Purana
  Bazar, Ludhiana
  48. Bharat Karyala, Purana Bazar, 44. Mohindra Hosiery Mills, Madho Ludhiana
- 49. Vir Hosiery Factory (Regd), Chawal Bazar, Ludhiana 50. Simplex Hosiery Factory (Regd), Madho Puri, Ludhiana 51. The Punjab Kesri Hosiery Factory, Khanna (Punjab) 52. Mehma Hosiery (Regd), Chaura Bazar, Ludhiana 53. Bharat Knitting Works, Ludhiana 54. Rai Bahdur Knitting Works, Ledhiana Mukh Hosiery (Regd) Karyala, Ludhiana 55. Swedeshi 56. Desh
- Mills, Green Way Hosiery, Ludhiana J.N.Thapar and Sons, Ludhiana Sansar Darpan Hosiery, Ludhiana Shri Ram Hosiery Works, Ludhiana Onkar Hosiery Factory, Ludhiana Gagnish Hosiery Mills, Ludhiana Sat Hosiery Factory, Ludhiana R.K.Oswal Hosiery, Ludhiana Training cum-Production Centre, P. K.Oswal Hosiery Mills, Ludhiana Hosiery Ludhiana 57. Mercantile Ludhiana
- Ludhiana Centre, Ludhiana Training-cum-Production Brij Hosiery Factory, Belzide Knitting Mills,

| [Minister for Indus                                                                                                                                                                                                                      | stries]  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The names of the firms whose goods have been marked as 'good quality' during the said period.                                                                                                                                            | <b>v</b> | 71. Walia Hosiery Factory, Ludhiana 72. Navjiwan Hosiery Mills, Ludhiana 73. Winter Woolies, Ludhiana 74. Jain Brothers Ludhiana 75. The Ludhiana Hosiery Workers Cooperative Society, Ludhiana 76. Hardeep Hosiery, Ludhiana 77. C.L. Jain Hosiery, Ludhiana 78. Jutter Hosiery Mills, Ludhiana 79. Jagroan Hosiery, Ludhiana 80. Swedeshi Mfr. Woollen Syndicate, Ludhiana 19. Vithal Knitters (Dal Bazar), Ludhiana 19. Monga Hosiery Factory, Ludhiana 83. Monga Hosiery Factory, Ludhiana 84. Yogiraj Hosiery Factory, Ludhiana 85. Social Hosiery Factory, Ludhiana 86. Silver Husiery Factory, Ludhiana 87. Garg Hosiery Factory, Ludhiana 87. Garg Hosiery Factory, Ludhiana 89. Mudel Hosiery Works, Ludhiana 90. Surrinder Lal Shiv Kumar Oswal Hosiery Factory, Ludhiana 90. Surrinder Lal Shiv Kumar Oswal Hosiery Factory, Ludhiana |
| Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs, if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested. | Ð        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The date of appointment of each one of the said Inspectors together with the period of training spent by them and any other further experience, if any, gained in this line.                                                             | Q        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The number, names and qualifications of the Quality Marking Inspectors in the State together with their names and places where their headquarters are located in each case.                                                              | -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Hem Hosiery Factory, Ludhiana Modghal Overlock House Ludhisaa

Glazy Manufacture Corporation,

Hosiery Factory, International Ludhiana

Panipat Woollen Mills, Ludhiana Ludhiana

Ludhiana

Usha Hosiery Factory, Ludhiar Giloria Knitting and Textiles,

Dee Kay Mahajan Hosiery Factory Ludhiana

66

Ludhiana

Jawa Hosiery Factory, Ludhiana Haque Hosiery, Ludhiana 01.

Manchar Hosiery, Ludhiana Crystal Hosiery, Ludhiana 103. 102.

Hosiery, Jullundur Hero Hosiery, Ludhiana Omega 104. 105.

Sohan Hosiery. Ludhiana Amrit Foundary, Batala

Batala Engineering Company., Batala Hero Engineering Works, Batala Deshsevak Foundry, Batala Khalsa Foundary, Batala down by the Indian Standards Institution in the preparation of goods being manufrom time to time are being followed

No. But the specifications as are laid

(ii) No training has been received by him ex-

Ξ.

holder

Diploma

ō

Boiler Engineering

Singh, (ii) Under-Matric,

VII. (i) Shri Darbara

(i) 14th December, 1958

factured by the manufacturers.

line and in the Technical, Institute/V.T.C. since 24th

November, 1949

during his service in this

Wire-man/Line-man of the N.W.F.P. Govern-

ment (iii) Batala

Punjab Board Licence,

perience gained by him

cept departmental

Grand Foundry, Batala

2. Messrs Standard Tex, Industrial 1. Messrs National Tex. and Gen. Co., Panipat

Cooperative Society, Panipat 3. Rama Engineering and Weaving 4. Messrs Amar Chand Weaving Cooperative Society, Panipat Industrial

Messrs Bharat Carpet Manufacturing, 6. Məssrs Panipat Handloom Industrial Factory, Panipat Panipat

Society, Panipat

City and Guilds, London Grades in Textile Manufacturing Examinations in Plain Cotton Weaving of the Gopal Dhawan (ii) Matriculate, Diploma from Punjab Institute of Technology, Amritsar. First and Final Grades Institute, (iii) Panipat. VIII. (i) Shri Krishan

(i) 9th October, 1957, (ii) 2 sar in 1937—39 Practical Sangh, Adampur Doaba. ment Central Tex. Amritexperience in Tex Mills at years' training in Govern-Bombay and Ahmedabad Practical training in Tex. Testing Lab. at Bombay under I.A.O.C. Worked and in Punjab Charkha in various departments

Two designs have been prepared. These of them to adopt these designs in their designs are not suggested to any particular firm but are in fact shown to all normal line of manufacturing

# [Minister for Industries]

| . 7 ] |                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | The names of the firms whose goods have been marked as 'good quality' during the said period.                                                                                                                                            | G |
|       | Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs; if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested. | p |
|       | The date of appointment of each one of the said Inspectors together with the period of training spent by them and any other further experience, if any, gained in this line.                                                             | þ |
|       | The number, names and qualifications of the Quality Marking Inspectors in the State together with their names and places where their headquarters are located in each case.                                                              | В |

Tex. and Handicrafts
18. Messrs Ganesh Weavers Production
Co-operative Society, Panipat
19. Modern Tex. Workers Co-operative 8. Prem Industries , Panipat 9. National Industrial Co-operative operative Society, Ltd., Panipat 17. Devki Nandan Vij of Messrs Panipat Society, Panipat 20. Universal Tex. Production Co-operative Society Panipat 7. Panipat Handloom Industrial Co-Narain Weaving Factory, Panipat 13. Parbhat Weaving Production Co. Handloom Cooperative Society, Ltd., Panipat 16. Messrs Vijay Handloom weavers Co-Society, Ltd., Par Weavers Production Production operative Society, Ltd., Panipat operative Society, Ltd., Panipat 15. Panipat Pansheel Handlo 10. Dyal Weaving Factory, operative Society, Panipat Durga Weaving Weavers operative 14. Milap V

VIII—

from 1941—52 and from 1957 to this date as Weaving Master, Weavers Inspector, Laboratory Incharge in I.G.S. Laboratories Ahmedabad., Supervisor of Tex. in the Indian Stores Department Factory Inpectors, Civil Distribution Officer (Gazetted) and General Manager of Rgd. Tex. Manufacturing concern and thus gained sufficient experience in the line.

(i) 23rd July, 1957 and 15th September, 1957, (ii) period Scientific Instruments Industries prior to appointof training/ service in X. (i) Shri O.P. Bahl and Shri D.D. Khosla, (ii) both B.Sc., (iii) Ambala Cantt

Centre. However the Inspectors of the centre have to inspect and test the not prepared by the Quality Marking The designs of Scientific Instruments are in the designs and modifications, etc., the names of the firms who have benearticles and they suggest improvements fited from the advice and suggestions for improvement of designs are:— Malohtra Scientific Glass Works

> ment as Inspector is two/ three years respectively.

Popular Traders

R. Kant and Company

Champion Scientific Glass Works Jain Scientific Glass Works

Gaur Scientific Metal Works Scientific Glass Works

Harsh and Company Hargolal and Sons Glass Agencies

11. Oriental Science apparatus Work-

 Lab. Glass-ware Company
 Ambala Cantt. Scientific Industrial Cooperative Society, Ltd. 14. Electrophones

6. Shive Dyal Sood and Sons 5. Scientific Agencies

17. Krishna Trunk Factory and Scientific Works

18. Agnihotri Works Scientific Co-opera-

20. Precision Instruments Supplying 19. Dhiman Scientific Works tive Industrial Society, Ltd.

Western Electrical and Scientific Works Company

National Instrument Corporation 23. Indian Scale Industries

24. Harichand and Sons

25. Instruments and Chemical P. Ltd. Laboratory Equipment Traders Punjab Industries

Gaur Scientific Metal Works Jain Scientific Glass Works

Hargolal and Sons Glass Agencies

Laboratory Glass-ware Company Electrophones

Precision Instruments supplying Com-Dhiman Scientific Works

Western Electric and Scientific Works National Instruments Corporation Instruments and Chemical Ltd. Lab. Equipment Traders 13. 6

Oriental Science Apparatus Workshop 16. Krishna Scientific and Mechanical 14. Lal Kurti Scientific Industries Standard Sheet Metal Works

17. Indian Scientific Instruments

| [Minister for In                                                                                                                                                                                                                         | dusi | tries]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The names of the firms whose goods have been marked as good quality during the said period.                                                                                                                                              | (p)  | rks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Whether the Quality Marking Inspectors and their staff also prepare some designs, if so, the number of designs prepared by them during the period referred to in part (c) above and the names of the firms to whom these were suggested. | (2)  | 28. Ashoke Scientific Works 29. Scientific Electrical Works 30. Junny Balance Works 31. Mohan Bros 32. Satya Electrical and Scientific Works 33. Northern India Scientific Works 34. Asian Science Works 35. Narain Dass Jugal Kishore 36. The Punjab Iron and Steel Manufuturing Company 37. Standard Sheet Metal Works 38. Lal Kurti Scientific Works 39. Naveen Scientific Industries 40. New In Ita Sc. App. Mfg. Company 41. Narang Scientific Industries 42. Krishna Scientific and Mechanical Works 43. Jambu Pershad and Sons 44. Indian Scientific Industries 55. Jagat Scientific Industries 66. 25. |
| The date of appointment of each one of the said inspectors together with the period of training spent by them and any other further experience, if any, gained in this line.                                                             | (b)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The number, names and qualifications of the Quality Marking Inspectors in the State together with their names and places where their head quarters are located in each case.                                                             | (a)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(i) 28th January, 1957, (ii) No special training has been given to him.

No goods of any firms have so far been quality marked. Besides standards specifications for 25 articles of scientific use have been prepared in the centre and the inspectors have to enforce these specifications by testing goods in accordance with those.

ii) As laboratory has not been started no work in the quality control affected. However, some suggestions were given in the designs of utensils.

> Engineering course, (iii) Jamuna Nagar. X (i) Shri Inderjit, (ii) Matric, with 3 years

Ori Pui Dig Pai ab Vidhan Sabha श्री राम प्यारा : क्या Government ने इस तरह के कोई rules बनाए हैं कि quality marking को impetus दी जाए ताकि quality marking का फायदा उठाया जा सके ?

मंत्री : इस में rules का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस के लिए Government की एक बाकायदा, scheme है जिस के जरिए से लोगों को incentive दिया जाता है और उन्हें persuade किया जाता है कि वह इस का फायदा उठाएं।

पंडित श्री राम शर्मा : यह scheme क्या है ?

मंत्री: जो goods manufacture करनी होती है। manufacturer उसे ग्रंपने standard के मुताबिक तैयार करता है। माहर लोग इस बात को जानते होते हैं कि यह चीज specifications के मुताबिक है या नहीं है। इस को quality mark nominate कर दिया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि मुहर लगवाना या न लगवाना उनकी मर्जी की बात है ?

मंत्री . यह उन के लिए optional है लेकिन हम persuade करते हैं ताकि उनकी मार्केट बैल्यू बढ़ जाए।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि जिन goods पर quality marking होती है वही export हो सकते हैं या कि और goods भी ?

मंत्री : Export गवर्नमैंट श्राफ इंडिया का subject है।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : मार्क करने का क्या कोई इवजाना भी लिया जाता है ? मंत्री : नहीं ।

मौलवी श्रब्दुल गनी डार : जो इंस्पैक्टर मार्क करते हैं वह क्या हर एक चीज की specifications देख कर मार्क करते हैं ?

मंत्री : यह specifications Indian Standard Institute की तरफ से prescribe होती है। हमारे यहां जो इंस्पैक्टर मार्क करते हैं वह क्वालिटी देख कर मार्क करते हैं।

मौलबी श्रब्दुल गनी डार : क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि जो इंस्पैक्टर marking करते हैं तो क्या कभी वह गलत मार्क भी कर देते हैं ?

मंत्री : नहीं :

# LABORATORY ATTACHED TO THE QUALITY MARKING CENTRE PANIPAT

- \*5341. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Industries be pleased to state
  - (a) whether the Quality Marking Centre (Office), Panipat is equipped with a laboratory; if so, the use that is made of that laboratory;
  - (b) the staff engaged in the said laboratory together with the details of work done by them during the period from April, 1959 to-date?

Shri Mohan Lal: (a) Not as yet.

(b) No separate staff has been appointed for the laboratory. The Quality Marking Inspector does the testing of samples by visual and chemical processes. From April 1959 to January 1960; 8 units were registered, technical assistance was rendered to 107 units and goods valuing 3,19,490 were quality marked by the registered units.

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि वहां laboratory कब तक कायम कर दी जाएगी ?

मंत्री : बात यह है कि कुछ मशीनरी import होनी है और import licence बनने में कुछ difficulty है। अन्दाजा है कि तीन-चार महीने तक हो जाएगी।

# Appointment of Chairman Improvement Trust Ludhiana

\*5276. Shri Prabodh Chandra: Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether the post of Chairman, Improvement Trust, Ludhiana has been filled; if so, by whom;

- (b) whether the said post was filled on the recommendation of the Public Service Commission; if not, the reasons therefor;
- (c) if the said post has been filled, the qualifications of the person who has been appointed to fill it?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) Yes. Shri Joginder Singh was appointed as Chairman.

(b) No. The provisions of the Punjab Public Service Commission (Additional Functions) Act do not apply to the post of a Chairman, Improvement Trust, because the Chairman is not an employee of Trust but an integral part of the Trust.

(c) B.Sc., L.L.B.

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि ग्रगर पिल्लक सर्विस कमीशन ने नहीं की तो क्या म्युनिसिपल कमेटी ने कोई सिफारिश की थी कि उनको रखा जाए ?

उप मंत्री : डिप्टी कमिश्नर ने सिफारिश की थी।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या यह Improvement Trust के चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर लगाए जाते हैं ?

उप मंत्री : हां; किमश्नरों की सिफारिश पर लगाए जाते हैं।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या डिप्टी वजीर साहिब बतलाएंगे कि उनको क्या क्या खूबी देख कर मुकर्रर किया गया ग्रौर क्या गवर्नमैंट ने इस पोस्ट के लिए ग्राजियां भी मंगवाई थीं ?

उप मंत्री : वह 13 साल तक तो Public Prosecutor रहे और यह बहुत सारी educational institutions से attached हैं। मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : मैं ने अ्राजियों के बारे में भी दिरयापत किया है जिसका जवाब नहीं स्राया। क्या इस पोस्ट के लिए अ्राजियां भी मंगवाई गई थीं ?

मंत्री: ग्रजियां मंगवाना जरूरी नहीं है। चूंकि कमिश्नर श्रौर डिप्टी कमिश्नर की recommendation मौजूद थी इसलिए गवर्नमैंट ने उस ग्रादमी को fit समझ के लगा लिया।

मौलवी ग्रन्दुल गनी डार : क्या वजीर साहिब फरमाएंगे कि इनकी तनखाह क्या है ? उप मंत्री : 800 रुपए है ।

मौलवी श्रब्दुल गनी डार : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि इस पोस्ट के लिए कोई age का लिहाज़ रखा जाता है ?

उद्योग मंत्री : Fitness देखी जाती है ।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या म्युनिसिपल कमेटियों को भी यह कहा गया था कि वे भी ग्रपने नाम recommend करके भेजें ?

उद्योग मंत्री : गालवन नहीं कहा था।

मोलवी ग्रब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब देखना तो यह है कि उनकी appointment इस लिए हुई कि वह चीफ मिनिस्टर के रिक्तेदार हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप तशरीफ रिखए। (The hon. Member may now resume his seat.)

# EXECUTIVE OFFICER, BATALA. DISTRICT GURDASPUR

- \*5277. Shri Prabodh Chandra: Will the Minister for Industries be pleased to state
  - (a) the name and qualifications of the Executive Officer, Municipal Committee, Batala, district Gurdaspur;
  - (b) whether the said post was advertised and filled through the Punjab Public Service Commission?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) Shri Kartar Chand, B.A. LL.B.

(b) Yes; the post was advertised. The Punjab Public Service Commission (Additional Functions) Act, 1955 has specifically excluded the post of Executive Officer of a Municipal Committee from the purview of the Punjab Public Service Commission.

# ELECTIONS TO PATIALA MUNICIPALITY

\*5381. Sardar Dhanna Singh Gulshan: Will the Minister for Industries be pleased to state the time by which elections to the Patiala Municility are proposed to be held?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): No date has been fixed as yet.

# AMRITSAR MUNICIPAL COMMITTEE'S REPRESENTATIVES ON IMPROVEMENT TRUST

\*5389. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) the date by which the Municipal Committee, Amritsar was required to recommend names of its representatives on the Improvement Trust, Amritsar and the date when the names were actually recommended;
- (b) whether Government have recently received any representation against the manner of selection of such representatives; if so, the contents of the representation and the action taken thereon?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) The Municipal Committee was asked by Commissioner on 21st October, 1959 to recommend names within a fortnight, and recommendation was made on 6th November, 1959.

(b) Yes. It was represented that voting on a collective Panel of names infringed rule 49 of Election Rules. Government after consideration decided that election was in order.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या कज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जो representation उनको मिला उसके अन्दर उन्होंने क्या कहा था और उसके बाद गवर्नमैंट ने क्या decision लिया?

मंत्री : जहां तक मुझे पता है उनका objection यह था कि जो बोटिंग का सिस्टम तीन नामों का अपनाया गया वह regular नहीं था। इसके लिए मैं ने Law Department से सलाह ली तो उन्हों ने कहा कि voting ठीक हुई।

श्री बलराम दास टण्डन : जब हिदायतें ऐसी मौजूद थीं कि जिस तरीके से म्युनिसिपल कमेटी के president चुने जाते हैं उसी तरह से उनको चना जाए तो फिर क्यों नहीं किया गया ऐसा ?

मंत्री: यह तो उन्होंने अपना ढंग निकाला। गवर्नमैंट ने तो यह देखना था कि आया वह regular था या कि नहीं । हमने मालुम कर लिया कि वह satisfactory था।

# UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

UNNECESSARY HARASSMENT TO HARIJANS OF VILLAGE LEHAL KOTRA, DISTRICT SANGRUR

- 2438. Gyani Kirpal Singh Shant: Will the Chief Minister be pleased to state-
  - (a) whether any complaint from an M.L.A. has been received by Government regarding alleged harassment caused to the Harijans of village Lehal Kotra by the license-holders of that village and also by the staff of police station Gaga Lehra, district Sangrur;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether any enquiry has been held in the matter; if so, the result thereof?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. A telegram from an M.L.A. was received against Lehragaga police and certain persons of village Lehal Kotra.

(b) Yes. An enquiry was held and the allegations were found baseless.

# JIND DEVELOPMENT SCHEME

- 2439. Shri Shri Krishan Shashtri Vaid: Will the Minister for Community Development be pleased to state—
  - (a) the date when the Jind Development Scheme was started;
  - (b) the total amount so far sanctioned for the said scheme together with the details of the various items on which the said amount has been utilized?

Sardar Gurbanta Singh: (a) The block was started on 2nd October, 1953.

(b) The total amount allotted under each sub-head and expenditure incurred is given below from 2nd October, 1953 to 7th March, 1960.

| Serial<br>No. | Sub-head                           |     | Allotment    | Expendi-<br>ture |
|---------------|------------------------------------|-----|--------------|------------------|
| 1             | Agriculture and Animal Husbandry   | • • | Rs<br>70,000 | Rs<br>54,400     |
| 2             | E-Health and Rural Sanitation      |     | 1,30,000     | 1,26,500         |
| 3             | F—Education                        | • • | 71,500       | 71,280           |
| 4             | G-Social Education                 |     | 93,680       | 88,380           |
| 5             | Communication                      | • • | 1,04,000     | 1,03,740         |
| 6             | I-Rural Arts Crafts and Industries |     | 57,290       | 51,770           |
| 7             | Irrigation .                       | • • | 4,71,000     | 4,71,000         |

TUBE-WELLS OWNED BY GOVERNMENT IN TEHSIL THANESAR

- 2440. Dr. Bhag Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) the number of Tube-wells owned by Government in tehsil Thanesar at present;

# [Dr Bhag Singh]

- (b) the total commanded area of each of the said tube-wells and the total area irrigated by each;
- (c) the maximum working hours fixed for each tube-well;
- (d) the maximum units of electric power supplied to each tube-well:
- (e) whether Government have received any complaints that the said tube-wells have failed to irrigate their target areas; if so, the action taken thereon?

# Rao Birendar Singh: (a) 289 Tube-wells.

- (b) and (d) A statement showing the requisite information is enclosed.
- (c) 4,000 hours annually.
- (e) No such complaints have been received.

# STATEMENT SHOWING THE TOTAL COMMANDED AND IRRIGATED AREA AND UNITS CONSUMED BY EACH TUBE-WELL IN TEHSIL THANESAR

| Identifica-                  | 77° . 4 . 1                    | Area irrigated in acres |                     |           | MAXIMUM UNITS CONSUMED |                     |                |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|----------------|
| tion No.<br>of Tube-<br>well | Total<br>Com-<br>maned<br>area | Kharif<br>1959          | Rabi<br>1959-<br>60 | Total     | Kharif<br>1959         | Rabi<br>1959-<br>60 | Total          |
| 1                            | 2                              | 3                       | 4                   | 5         | 6                      | 7                   | 8              |
|                              |                                | 1                       | ABDULLA             | PUR RADAU | R AREA                 |                     |                |
| 11                           | 812                            | 83                      | 61                  | 144       | 8,564                  | 3,997               | 12,561         |
| 12                           | 566                            | 135                     | 41                  | 176       | 12,142                 | 3,741               | 15,883         |
| 13                           | 767                            | 326                     | 134                 | 460       | 14,591                 | 6,715               | 21,006         |
| 14                           | 765                            | 214                     | 115                 | 429       | 9,978                  | 5,868               | 15,846         |
| 15                           | 581                            | 205                     | 19                  | 224       | 10,112                 | 1,704               | 11,816         |
| 16                           | 641                            | 40                      | 94                  | 134       | 14,049                 | 8,879               | 22,928         |
| 17                           | 629                            | 36                      | 71                  | 107       | 15,484                 | 6,606               | 22,090         |
| 18                           | 734                            | 207                     | 136                 | 343       | 18,374                 | 9,366               | <b>27,</b> 740 |
| 8 Tube-<br>wells             |                                | 1,346                   | 671                 | 2,017     |                        |                     |                |

Orilinal with; Purjab Vidhan Sabha Digitized by; Parjab Digital Library 7

|                         |    | Total<br>com-<br>mand-<br>ed area<br>in<br>acres | AREA IR         | RIGATED                                             | Total    | MAXIMUM UNITS CONSUMED |                          |        |  |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------|--|
| No. of<br>Tube-<br>well |    |                                                  | Kharif,<br>1959 | Rabi,<br>1959 to<br>1960 up to<br>February,<br>1960 |          | Kharif,<br>1959        | Rabi,<br>1959 to<br>1960 | Total  |  |
| 1                       |    | 2                                                | 3               | 4                                                   | 4A       | 5                      | 6                        | 7      |  |
|                         |    |                                                  |                 | Sha                                                 | habad-Br | ARA AREA               |                          |        |  |
|                         | 1  | 760                                              | 100             | 92                                                  | 192      | 8,873                  | 4,031                    | 8,904  |  |
|                         | 2  | 815                                              | 191             | 192                                                 | 383      | 11,213                 | 5,753                    | 16,966 |  |
|                         | 3  | 850                                              | 184             | 109                                                 | 293      | 14,567                 | 5,564                    | 20,131 |  |
|                         | 4  | 964                                              | 145             | 204                                                 | 349      | 9,076                  | 6,132                    | 9,218  |  |
|                         | 5  | 813                                              | 176             | 135                                                 | 311      | 12,919                 | 6,569                    | 19,488 |  |
|                         | 6  | 870                                              | 213             | 205                                                 | 418      | 11,218                 | 10,806                   | 22,024 |  |
|                         | 7  | 1,009                                            | 326             | 364                                                 | 690      | 19,037                 | 14,009                   | 33,046 |  |
|                         | 8  | 904                                              | 396             | 395                                                 | 791      | 13,388                 | 9,380                    | 22,768 |  |
|                         | 9  | 788                                              | 219             | 146                                                 | 365      | 11,618                 | 4,516                    | 16,134 |  |
|                         | 10 | 662                                              | 447             | 302                                                 | 749      | 20,461                 | 9,538                    | 2,999  |  |
|                         | 11 | 750                                              | 277             | 117                                                 | 294      | 7,195                  | 3,294                    | 7,489  |  |
|                         | 12 | 880                                              | 144             | 130                                                 | 273      | 9,731                  | 3,730                    | 13,561 |  |
|                         | 13 | 755                                              | 65              | 36                                                  | 92       | 2,903                  | 744                      | 36,647 |  |
|                         | 14 | 662                                              | 195             | 126                                                 | 321      | 10,279                 | 3,280                    | 13,559 |  |
|                         | 15 | 880                                              | 227             | 66                                                  | 293      | 12,962                 | 1,739                    | 14,701 |  |
|                         | 16 | 846                                              | 284             | 133                                                 | 417      | 14,547                 | 3,654                    | 18,301 |  |
|                         | 17 | 820                                              | 246             | 162                                                 | 408      | 14,159                 | 5,423                    | 19,582 |  |
|                         | 18 | 880                                              | 354             | 303                                                 | 657      | 21,397                 | 12,311                   | 33,708 |  |
|                         | 19 | 883                                              | 326             | 262                                                 | 588      | 16,876                 | 8,381                    | 25,258 |  |
|                         | 20 | 850                                              | 176             | 252                                                 | 328      | 14,477                 | 5,214                    | 19,691 |  |
|                         | 21 | 820                                              | 242             | 311                                                 | 553      | 18,352                 | 9,162                    | 28,514 |  |
|                         | 22 | 780                                              | 189             | 215                                                 | 404      | 8,063                  | 7,408                    | 15,417 |  |
|                         | 23 | 930                                              | 251             | 271                                                 | 522      | 11,706                 | 8,724                    | 20,430 |  |
|                         | 24 | 805                                              | 180             | 126                                                 | 306      | 9,080                  | 6,144                    | 15,224 |  |
|                         | 25 | 1,230                                            | 259             | 27                                                  | 286      | 18,112                 | 1,245                    | 19,357 |  |
|                         | 26 | 990                                              | 289             | 104                                                 | 393      | 13,312                 | 5,369                    | 18,671 |  |
|                         | 27 | 740                                              | 228             | 186                                                 | 414      | 14,665                 | 6,286                    | 20,951 |  |
|                         | 28 | 985                                              | 157             | 160                                                 | 317      | 10,536                 | 6,006                    | 16,442 |  |

[Minister for Irrigation and Power]

|                         |                                               | A               | rea Irrigat                                         | ED         | Max             | IMUM UNITS               | CONSUMED |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|----------|
| No. of<br>Tube-<br>well | Total<br>Com-<br>mand-<br>ed area<br>in acres | Kharif,<br>1959 | Rabi,<br>1959 to<br>1960 up to<br>February,<br>1960 | Total      | Kharif,<br>1959 | Rabi,<br>1959 to<br>1960 | Total    |
| 1                       | 2                                             | 3               | 4                                                   | 4A         | 5.              | 6                        | 7        |
| 29                      | 870                                           | 244             | 70                                                  | 321        | 16,959          | 4,386                    | 21,345   |
| 30                      |                                               |                 | ••                                                  | ••         |                 | • •                      | • •      |
| 31                      |                                               | 6,621           | 5,108                                               | 11,729     | • •             | • •                      | ••       |
| 61                      | 515                                           | 82              | 70                                                  | .152       | 5,916           | 3,732                    | 9,648    |
| 62                      | 700                                           | 123             | 84                                                  | 207        | 10,453          | 6,477                    | 16,930   |
| 63                      | 640                                           | 152             | 288                                                 | 440        | 11,049          | 10,176                   | 21,225   |
| 71                      | 790                                           | 292             | 146                                                 | 438        | 14,552          | 6,159                    | 20,711   |
| 73                      | 740                                           | 583             | 323                                                 | 906        | 19,133          | 11,014                   | 29,242   |
| 34                      |                                               | 7,853           | 6,019                                               | 13,872     |                 | • •                      | • •      |
| <b>◆</b> T.             | W                                             |                 | - Un                                                | mla Nala . | Area            |                          |          |
| 1                       | 785                                           | 23              | 27                                                  | , 50       | 2,782           | 2,031                    | 4,813    |
| 2                       | 776                                           | 29              | 20                                                  | 49         | 2,252           | 1,657                    | 3,909    |
| 3                       | 660                                           | 16              | 10                                                  | 26         | 1,152           | 475                      | 1,627    |
| 4                       | 910                                           | 50              | 21                                                  | 71         | 3,242           | 974                      | 4,216    |
| 5                       | 643                                           | 56              | 8                                                   | 64         | 2,037           | 1,172                    | 3,209    |
| 6                       | 570                                           | 48              | 73                                                  | 122        | 3,294           | 4,166                    | 7,460    |
| 7                       | 795                                           | 55              | 51                                                  | 106        | 2,978           | 2,401                    | 5,379    |
| 8                       | <del>5</del> 65                               | 94              | 89                                                  | 173        | 3,678           | 3,757                    | 7,135    |
| 9                       | 735                                           | 118             | 46                                                  | 158        | 4,995           | 2,697                    | 7,692    |
| 10                      | 875                                           | 149             | 55                                                  | 204        | 9,072           | 3,307                    | 12,389   |
| 11                      | 707                                           | 33              | 21                                                  | 54         | 1,913           | 1,032                    | 2,945    |
| 12                      | 694                                           | 87              | 40                                                  | 127        | 4,440           | 4,072                    | 8,512    |
| 13                      | 881                                           | 38              | 56                                                  | 94         | 2,392           | 3,990                    | 6,382    |
| 14                      | 860                                           | 102             | 41                                                  | 143        | 7,803           | 3,186                    | 10,979   |
| 15                      | 480                                           | 197             | 53                                                  | 250        | 9,872           | 2,920                    | 12,792   |
| 16                      | 870                                           | 122             | 129                                                 | 251        | 7,872           | 6,185                    | 14,057   |
| 17                      | 765                                           | 43              | 33                                                  | 76         | 2,427           | 958                      | 3,485    |

|                            |      |                                             | Ar             | ea Irrigati                                   | ED          | MAXIMUM UNITS CONSUMED |                 |        |  |
|----------------------------|------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------|--|
| Number<br>of Tube<br>wells | - Ce | Fotal<br>om-<br>nand-<br>ed area<br>n acres | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959-60<br>up to<br>February,<br>1960 | Total       | Kharif<br>1959         | Rabi<br>1959-60 | Total  |  |
| 1                          |      | 2                                           | 3              | 4                                             | 5           | 6 .                    | 7               | 8      |  |
|                            | 18   | 900                                         | 69             | 105                                           | 174         | 3,471                  | 3,116           | 6,587  |  |
|                            | 19   | 825                                         | 46             | 99                                            | 145         | 2,450                  | 3,654           | 6,104  |  |
|                            | 20   | 1,114                                       | 6              | 60                                            | 55          | 408                    | 2,806           | 3,214  |  |
|                            | 21   | 772                                         | 91             | 109                                           | 180         | 3,928                  | 3,563           | 7,491  |  |
|                            | 22   | 1,292                                       | 117            | 60                                            | 17 <b>7</b> | 6,662                  | 4,560           | 11,222 |  |
|                            | 23   | 891                                         | 200            | 174                                           | 374         | 10,914                 | 7,285           | 18,199 |  |
|                            | 24   | 937                                         | 172            | 81                                            | 253         | 8,811                  | 3,284           | 12,095 |  |
|                            | 25   | 995                                         | 88             | 40                                            | 128         | 4,511                  | 2,379           | 6,895  |  |
|                            | 26   | 682                                         | 68             | 19                                            | ◦ 87        | 3,105                  | 1,149           | 4,254  |  |
|                            | 27   | 705                                         | 169            | 39                                            | 208         | 8,668                  | 2,882           | 11,548 |  |
|                            | 29   | 906                                         | • •            |                                               |             |                        |                 |        |  |
|                            | 45   | 519                                         | 22             | • •                                           | 22          | 1,113                  |                 | 1,113  |  |
|                            | 47   | 640                                         | 308            | 13                                            | 321         | 13,386                 | 475             | 13,861 |  |
|                            | 48   | 1,032                                       | 15             | 18                                            | 33          | 978                    | 1,348           | 2,326  |  |
|                            | 49   | 894                                         | 84             | 88                                            | 172         | 4,033                  | 5,959           | 9,082  |  |
|                            | 50   | 6 <b>6</b> 0                                | 14             | 24                                            | 38          | 550                    | 728             | 1,278  |  |
|                            | 51   | 675                                         | 35             | 84                                            | 119         | 2,284                  | 4,386           | 6,670  |  |
|                            | 52   | 641                                         | 50             | 59                                            | 109         | 3,053                  | 2,117           | 5,170  |  |
|                            | 53   | 915                                         | 66             | 163                                           | 229         | 5,867                  | 6,668           | 12,535 |  |
|                            | 54   | 760                                         | 41             | 65                                            | 106         | 5,314                  | 4,283           | 9,597  |  |
|                            | 55   | 980                                         | 128            | 234                                           | 362         | 3,111                  | 7,297           | 10,408 |  |
| 38                         | Nos. | •                                           | 3,029          | 2,292                                         | 5,321       | -                      |                 |        |  |

[Minister for Irrigation and Pow r]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | AF                                                                                                      | rea Irriga                                    | TED       | MAXIMUM UNITS CONSUMED |                 |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|--------|--|
| Number<br>of Tube-<br>well                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Total<br>com-<br>mand-<br>ed area<br>in<br>acres | Kharif<br>1959                                                                                          | Rabi<br>1959-60<br>up to<br>February,<br>1960 | Total     | Kharif<br>1959         | Rabi<br>1959-60 | Total  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                | 3                                                                                                       | 4                                             | 5         | 6                      | 7               | 8      |  |
| - Comm. C.C. Special and C.C. Special an |                                                  | agenera (P. C. T. T. T. S. S. Landy, p. 15. and Astronomy (P. C. S. | L                                             | ADWA RADA | AUR AREA               |                 |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 630                                              | 199                                                                                                     | 117                                           | 216       | 7,614                  | 3,381           | 10,996 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 675                                              | 250                                                                                                     | 156                                           | 406       | 16,903                 | 5,737           | 23,640 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 621                                              | 186                                                                                                     | 208                                           | 394       | 15,847                 | 9,795           | 25,642 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 612                                              | 123                                                                                                     | 29                                            | 152       | 7,516                  | 1,515           | 8,031  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 561                                              | 93                                                                                                      | 48                                            | 141       | 5,262                  | 2,108           | 6,370  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 648                                              | 60                                                                                                      | 72                                            | 132       | 3,289                  | 2,212           | 5,491  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 594                                              | 125                                                                                                     | 80                                            | 205       | 6,607                  | 3,028           | 9,635  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 657                                              | 59                                                                                                      | 74                                            | - 133     | 4,735                  | 3,405           | 8,140  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 720                                              | 62                                                                                                      | 107                                           | 169       | 4,977                  | 3,600           | 8,577  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 675                                              | 143                                                                                                     | 44                                            | 187       | 6,315                  | 1,539           | 7,854  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 675                                              | 82                                                                                                      | 101                                           | 183       | 10,547                 | 4,974           | 15,521 |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 675                                              | 145                                                                                                     | 101                                           | 246       | 9,913                  | 3,583           | 13,496 |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630                                              | 167                                                                                                     | 56                                            | 223       | 8,559                  | 2,003           | 10,562 |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630                                              | 73                                                                                                      | 36                                            | 109       | 4,750                  | 1,095           | 5,815  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 685                                              | 96                                                                                                      | 34                                            | 130       | 7,828                  | 1,173           | 9,001  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 495                                              | 237                                                                                                     | 192                                           | 429       | 18,365                 | 8,767           | 27,132 |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720                                              | 69                                                                                                      | 65                                            | 134       | 4,676                  | 1,789           | 6,465  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 675                                              | 126                                                                                                     | 53                                            | 179       | 10,139                 | 2,070           | 10,209 |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 585                                              | 69                                                                                                      | 59                                            | 128       | 6,670                  | 3,644           | 10,314 |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 623                                              | 88                                                                                                      | 176                                           | 264       | 8,817                  | 9,502           | 18,319 |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630                                              | 88                                                                                                      | 141                                           | 229       | 9,964                  | 8,515           | 18,579 |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630                                              | 208                                                                                                     | 175                                           | 383       | 23,581                 | 14,725          | 38,306 |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 675                                              | 40                                                                                                      | 108                                           | 148       | 9,222                  | 4,165           | 14,087 |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630                                              | 106                                                                                                     | 46                                            | 146       | 12,940                 | 7,566           | 20,506 |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 585                                              | 145                                                                                                     | 100                                           | 245       | 21,661                 | 14,305          | 35,966 |  |

|                            |                                               | Area I         | RRIGATED                                      |        | MAXIMUM UNITS CONSUMED |                 |        |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------|--------|--|--|
| Number<br>of Tube-<br>well | Total<br>com-<br>mand-<br>ed area<br>in acres | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959-60<br>up to<br>February,<br>1960 | Total  | Kharif<br>1959         | Rabi<br>1959-60 | Total  |  |  |
| 1                          | 2                                             | 3              | 4                                             | 5      | 6                      | 7               | 8      |  |  |
| 3                          | 1 630                                         | 2,07           | 118                                           | 326    | 15,668                 | 8,631           | 24,299 |  |  |
| 3                          | 2 693                                         | 3 174          | 131                                           | 305    | 20,100                 | 8,126           | 28,226 |  |  |
| 3                          | 3 630                                         | 274            | 262                                           | 536    | 24,522                 | 16,572          | 41,094 |  |  |
| 3                          | 4 792                                         | 2 381          | 416                                           | 797    | 27,755                 | 19,748          | 47,503 |  |  |
| 3                          | 5 67:                                         | 5 162          | 228                                           | 390    | 24,664                 | 15,813          | 39,477 |  |  |
| 3                          | 6 630                                         | 203            | .93                                           | 296    | 19,262                 | 7,844           | 97,106 |  |  |
| 3                          | 7 49                                          | 5 133          | 44                                            | 177    | 15,992                 | 6,728           | 23,719 |  |  |
| 3                          | 8 42.                                         | 5 92           | 119                                           | 211    | 10,386                 | 10,012          | 20,398 |  |  |
| 3                          | 9 67:                                         | 5 28           | 29                                            | 57     | 2,512                  | 2,509           | 5,021  |  |  |
| 4                          | 0 720                                         | 231            | 137                                           | 268    | 13,647                 | 9,149           | 22,796 |  |  |
| 4                          | 1 630                                         | 211            | 202                                           | 413    | 18,748                 | 16,141          | 34,889 |  |  |
| 4                          | 2 720                                         | 94             | . 63                                          | 157    | 10,558                 | 5,294           | 10,842 |  |  |
| 4                          | 3 495                                         | 76             | 23                                            | 179    | 8,543                  | 3,886           | 12,529 |  |  |
| 4                          | 4 675                                         | 79             | 100                                           | 66     | 50,533                 | 4,612           | 55,145 |  |  |
| 4                          | 5 630                                         | ) 29           | 37                                            | 351    | 2,409                  | 1,549           | 4,558  |  |  |
| 4                          | 6 675                                         | 228            | 123                                           | 269    | 19,203                 | 8,690           | 27,893 |  |  |
| 4                          | 7 567                                         | 192            | 77                                            | 533    | 16,994                 | 7,375           | 24,369 |  |  |
| 4                          | 8 671                                         | 250            | 274                                           | 360    | 16,283                 | 13,247          | 23,530 |  |  |
| 4                          | 9 603                                         | 175            | 185                                           | 337    | 16,598                 | 8,222           | 24,620 |  |  |
| 5                          | 0 765                                         | 149            | 188                                           | 35     | 11,866                 | 7,613           | 19,479 |  |  |
| 5                          | 1 495                                         | 5 24           | 11                                            | • •    | 1,055                  | 424             | 1,479  |  |  |
| ٠                          |                                               | 6,441          | 5,232                                         | 11,673 |                        |                 | -      |  |  |
| . 5                        | 2 630                                         | 109            | 23                                            | 132    | 6 <b>,2</b> 23         | 1,436           | 7,659  |  |  |
| 5.                         | 3 630                                         | 206            | 95                                            | 301    | 18 <b>,29</b> 9        | 5,068           | 13,267 |  |  |
| 5                          | 4 685                                         | 90             | 5.7                                           | 147    | 6,890                  | 2,006           | 8,896  |  |  |
| 5                          | 5 30                                          | 62             | 23                                            | . 85   | <b>4,3</b> 37          | 1,619           | 5,956  |  |  |

(20)54

[Minister for Irrigation and Power]

|                             |                                               | AREA           | IRRIGATED                                     | Area Irrigated |                 |                 | MAXIMUM UNITS CONSUMED |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|--|--|
| Numberr<br>of Tube-<br>well | Total<br>com-<br>mand-<br>ed area<br>in acres | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959-60<br>up to<br>February,<br>1960 | Total          | Kharif<br>1959- | Rabi<br>1959-60 | Total                  |  |  |  |
| 1                           | 2                                             | 3              | 4                                             | 5              | 6               | 7               | 8                      |  |  |  |
| 5                           | 6 634                                         | 67             | 52                                            | 119            | 4,700           | 2,270           | 6,970                  |  |  |  |
| 5                           | 7 454                                         | 128            | 137                                           | 265            | 13,616          | 8,274           | 821,890                |  |  |  |
| 5                           | 8 765                                         | 114            | 94                                            | 208            | 6,700           | 2,935           | 9,635                  |  |  |  |
| 5                           | 9 576                                         | 143            | 62                                            | 205            | 9,782           | 1,760           | 10,542                 |  |  |  |
| 60                          | 540                                           | 87             | 17                                            | 104            | 5,630           | 974             | 6,504                  |  |  |  |
| 6                           | 1 630                                         | 707            | 81                                            | 788            | 12,261          | 2,639           | 14,390                 |  |  |  |
| 6                           | 2 280                                         | 151            | 156                                           | 307            | 10,295          | 4,595           | 14,890                 |  |  |  |
| 6                           | 3 720                                         | 108            | 60                                            | 102            | 8,995           | 2,134           | 11,129                 |  |  |  |
| 64                          | 4 675                                         | 65             | 37                                            | 102            | 5,784           | 1,200           | 6,884                  |  |  |  |
| 6.5                         | 675                                           | 340            | 115                                           | 355            | 10,495          | 3,286           | 13,681                 |  |  |  |
| 60                          | 675                                           | 118            | 116                                           | 234            | 11,261          | 5,096           | 16,357                 |  |  |  |
| 6                           | 7 720                                         | 94             | 57                                            | 151            | 859             | 2,403           | 11,001                 |  |  |  |
| 68                          | 8 675                                         | 131            | 109                                           | 240            | 6,682           | 5,041           | 17,261                 |  |  |  |
| 69                          | 720                                           | 48             | 69                                            | 117            | 3,355           | 2,202           | 7,418                  |  |  |  |
| 70                          | 765                                           | 69             | 44                                            | 113            | 12,220          | 1,020           | 7,702                  |  |  |  |
| 7                           | l 675                                         | 55             | 12                                            | 67             | 5,216           | 328             | 3,683                  |  |  |  |
| 7.                          | 2 765                                         | 132            | 68                                            | 200            | 10,211          | 3,609           | 13,820                 |  |  |  |
| 7                           | 3 612                                         | 129            | 99                                            | 228            | 12,136          | 3,950           | 16,086                 |  |  |  |
| 7.                          | 4 742                                         | 132            | 70                                            | 202            | 10,211          | 3,038           | 13,249                 |  |  |  |
| 7:                          | 702                                           | 88             | 66                                            | 154            | 5,137           | 3,538           | 7,675                  |  |  |  |
| 76                          | 623                                           | 71             | 91                                            | 162            | 4,790           | 3,545           | 8,335                  |  |  |  |
| 7                           | 7 594                                         | 176            | 60                                            | 236            | 10,223          | 2,422           | 12,645                 |  |  |  |
| 78                          | 8                                             | 134            | 91                                            | 215            | 13,660          | 9,597           | 23,257                 |  |  |  |
| 7                           | 9                                             | 131            | 106                                           | 237            | 88,542          | 3,319           | 11,861                 |  |  |  |
| 80                          | ) ,                                           |                |                                               | • •            |                 |                 |                        |  |  |  |
| 81                          | ı                                             | 10,216         | 7,299                                         | 17,515         |                 |                 |                        |  |  |  |

| _                         |                                            |                    | n program a selection pain and selection of the selection and the | source defends as |                | D                       |        |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
| -                         |                                            | Are.               | a Irrigated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | MAXIMUM        | UNITS CON               | SUMED  |
| No. of<br>Tube -<br>wells | Tot<br>Com<br>mane<br>ed ar<br>in<br>acres | n- 195<br>d-<br>εa | narif Rabi<br>59 1959 to<br>1960<br>upto<br>Feb., 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total             | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959 to<br>1960 |        |
| 1                         | 2                                          | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6              | 7                       | 8      |
|                           |                                            |                    | Ladwa Pip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LI ARFA           |                |                         |        |
| 29                        | 550                                        | 240                | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 333               | 9,866          | 4,556                   | 14,422 |
| 30                        | 675                                        | 96                 | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248               | 5,936          | 5,545                   | 11,581 |
| 31                        | 630                                        | 298                | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 456               | 12,388         | 7,717                   | 20,105 |
| 32                        | 630                                        | 135                | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226               | 9,974          | 7,096                   | 17,070 |
| 33                        | 813                                        | 253                | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 458               | 16,323         | 12,262                  | 28,585 |
| 35                        | 675                                        | 111                | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179               | 9,200          | 3,368                   | 12,568 |
| 38                        | 630                                        |                    | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103               | 127            | 4,961                   | 5,088  |
| 39                        | 495                                        | 132                | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331               | 10,322         | 10,179                  | 20,501 |
| 40                        | 720                                        | 83                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165               | 8,590          | 6,919                   | 15,509 |
| 41                        | 630                                        | 72                 | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114               | 5,916          | 3,656                   | 9,572  |
| 42                        | 738                                        | 140                | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249               | 9,768          | 7,056                   | 16,824 |
| 43                        | 630                                        | 250                | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449               | 12,164         | 11,579                  | 23,743 |
| 44                        | 693                                        | 95                 | 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 314               | 6,164          | 10,285                  | 16,449 |
| 45                        | 744                                        | 437                | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 781               | 21,751         | 15,374                  | 37,125 |
| 46                        | 675                                        | 264                | 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 516               | 21,041         | 17,419                  | 38,460 |
| 47                        | 630                                        | 83                 | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163               | 4,245          | 3,438                   | 7,683  |
| 48                        | 585                                        | 188                | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 371               | 12,263         | 9,168                   | 21,431 |
| 49                        | 585                                        | 138                | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308               | 8,395          | 7,889                   | 16,284 |
| 50                        | 720                                        | 107                | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223               | 7,200          | 6,125                   | 13,325 |
| 51                        | 720                                        | 99                 | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181               | 8,385          | 4,857                   | 13,242 |
| 52                        | 675                                        | 131                | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339               | 12,754         | 13,015                  | 25,779 |
| 53                        | 630                                        | 144                | 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303               | 14,970         | 9,875                   | 24,782 |
| 54                        | 630                                        | 93                 | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126               | 4,464          | 2,575                   | 7,039  |
| 55                        | 675                                        | 171                | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237               | 17,827         | 6,737                   | 24,584 |
| 56                        | 612                                        | 116                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163               | 9,653          | 3,099                   | 12,752 |

[Minister for Irrigation and Power]

|                         |                                                  | AR             | ea Irrigated                                          |       | MAXIM          | UM UNITS CO             | NSUMED |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------|--------|
| No. of<br>Tube-<br>well | Total<br>Com-<br>mand-<br>ed area<br>in<br>acres | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959 to<br>19 <b>6</b> 0<br>up to<br>Feb 1960 | Total | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959 to<br>1960 | Total  |
| 1                       | 2                                                | 3              | 4                                                     | 5     | 6              | 7                       | 7      |
| 51                      | 7 540                                            | 49             | 33                                                    | 82    | 5,576          | 4,610                   | 10,186 |
| 5                       | 8 603                                            | 161            | 75                                                    | 236   | 12,710         | 5,251                   | 17,961 |
| 59                      | 9 540                                            | 179            | 76                                                    | 255   |                | 9,846                   | 26,973 |
| 60                      | 0 630                                            | 83             | 54                                                    | 137   | 12,140         | 4,039                   | 16,179 |
|                         |                                                  | 4,348          | 3,698                                                 | 8,046 | -              |                         |        |
| 1                       | 0 629                                            | 89             | 34                                                    | 123   | 5,156          | 1,548                   | 6,704  |
| 1                       | 1 728                                            | 357            | 149                                                   | 506   | 11,22          | 8,365                   | 19,565 |
| 1                       | <b>2</b> 589                                     | 108            | 35                                                    | 143   | 3,886          | 1,790                   | 5,676  |
| 1                       | 3 729                                            | 110            | 198                                                   | 308   | 8,259          | 7,896                   | 16,155 |
| 1                       | 4 648                                            | 330            | 293                                                   | 623   | 13,30          | 8,176                   | 21,477 |
| 1                       | 5 567                                            | 233            | 429                                                   | 662   | 11,489         | 12,859                  | 24,348 |
| 1                       | 16 851                                           | 236            | 276                                                   | 512   | 13,468         | 10,319                  | 23,787 |
| 1                       | 17 670                                           | ) 110          | 119                                                   | 229   | 8,935          | 6,294                   | 15,229 |
| 1                       | 18 810                                           | 425            | 334                                                   | 759   | 13,788         | 9,978                   | 23,766 |
| 1                       | 19 810                                           | ) 166          | 213                                                   | 379   | 11,803         | 10,409                  | 22,212 |
| 2                       | 20 689                                           | 9 206          | 355                                                   | 561   | 12,314         | 12,484                  | 24,798 |
| 2                       | 21 770                                           | 0 77           | 112                                                   | 189   | 2,202          | 4,139                   | 6,341  |
| 2                       | 22 770                                           | 0 129          | 256                                                   | 385   | 7,322          | 8,765                   | 16,087 |
| 2                       | 23 400                                           | 0 103          | 132                                                   | 235   | 8,275          | 5,467                   | 13,742 |
| :                       | 24 810                                           | 0 155          | 179                                                   | 343   | 9,677          | 9,270                   | 18,947 |
| 2                       | 25 72                                            | 9 97           | 64                                                    | 161   | 6,511          | 2,355                   | 8,866  |
|                         | 26 729                                           | 9 103          | 208                                                   | 311   | 10,772         | 7,552                   | 18,330 |
| :                       | 27 63                                            | 0 140          | 163                                                   | 303   | 8,645          | 5,124                   | 13,769 |
| :                       | 28 72                                            | 9 72           | ! 142                                                 | 214   | 3,742          | 3,592                   | 7,334  |

|                            |                   |     | AREA                | IRRIGATED                                     |        | Махімим        | UNITS CONS      | SUMED  |
|----------------------------|-------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|--------|
| Number<br>of Tube-<br>well | cor<br>ma<br>ed a | nd- | Kharif<br>1959<br>F | Rabi<br>1959-60<br>up to<br>Sebruary,<br>1960 | Total  | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959-60 | Total  |
| 1                          |                   | 2   | 3                   | 4                                             | 5      | 6              | 7               | 8      |
|                            | 29                | 608 | 83                  | 262                                           | 345    | 5,524          | 6,572           | 13,106 |
|                            | 30                | 603 | 149                 | 196                                           | 345    | 10,881         | 11,159          | 22,040 |
|                            | 31                | 810 | 141                 | 218                                           | 359    | 13,807         | 9,650           | 23,457 |
|                            | 32                | 608 | 44                  | 58                                            | 102    | 4,028          | 3,196           | 7,219  |
|                            | 33                | 648 | 70                  | 135                                           | 205    | 6,586          | 6,626           | 13,212 |
|                            | 34                | 770 | 91                  | 101                                           | 198    | 5,566          | 4,363           | 9,929  |
|                            | 35                | 567 | 175                 | 236                                           | 411    | 17,237         | 10,574          | 20,800 |
|                            | 36                | 531 | 122                 | 116                                           | 238    | 10,226         | 6705            | 16,931 |
|                            | 37                | 729 | 62                  | 81                                            | 143    | 5,625          | 4,405           | 10,030 |
|                            | 38                | 689 | 126                 | 122                                           | 243    | 8,568          | 5,050           | 13,618 |
|                            | 39                | 810 | 102                 | 100                                           | 202    | 9,001          | 6,235           | 15,236 |
|                            | 40                | 891 | 66                  | 82                                            | 148    | 9,305          | 5,884           | 15,189 |
|                            | 41                | 567 | 169                 | 205                                           | 374    | 15,228         | 12,607          | 27,835 |
|                            | 42                | 891 | 91                  | 81                                            | 183    | 9,724          | 7,046           | 16,770 |
|                            | 43                | 585 | 54                  | 30                                            | 84     | 3,244          | 1,609           | 4,153  |
|                            | 44                | 567 | 155                 | 186                                           | 341    | 10,118         | 8,879           | 18,997 |
|                            | 45                | 508 | 205                 | 148                                           | 353    | 7,541          | 4,199           | 11,740 |
|                            | 46                | 738 | 145                 | 156                                           | 301    | 10,274         | 5,102           | 15,376 |
|                            | 47                | 648 | 80                  | 50                                            | 130    | 8,651          | 1,777           | 10,418 |
|                            | 48                | 576 | 248                 | 153                                           | 401    | 15,452         | 8,712           | 24,164 |
|                            | 49                | 810 | 292                 | 224                                           | 516    | 19,232         | 12,040          | 31,272 |
|                            | 50                | 850 | 207                 | 143                                           | 350    | 7,269          | 7,727           | 14,996 |
|                            |                   |     | 6,135               | 6,779                                         | 12,914 | •<br>•         |                 |        |

(20)58

[Minister for Irrigation and Power]

| No. of        |    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Area            | IRRIGATED               |         | MAXIMUM UNITS CONSUMED |                         |        |  |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|------------------------|-------------------------|--------|--|
| tube-<br>well |    | Com-<br>mand-<br>ed area<br>in<br>acres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kharif,<br>1959 | Rabi<br>1959 to<br>1960 | Total   | Kharif,<br>1959        | Rabi<br>1959 to<br>1960 | Total  |  |
| 1             |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4                       | 5       | 6                      | 7                       | 8      |  |
|               | 4  | The second persons on the second seco |                 | S                       | HAHABAD | PIPLI, AREA            |                         |        |  |
|               | 61 | 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291             | 250                     | 541     | 18,157                 | 12,118                  | 30,275 |  |
|               | 62 | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135             | 166                     | 301     | 7,218                  | 6,219                   | 13,437 |  |
|               | 63 | 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199             | 69                      | 268     | 13,492                 | 3,319                   | 16,811 |  |
|               | 64 | 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95              | 91                      | 186     | 7,604                  | 3,742                   | 11,346 |  |
|               | 65 | 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117             | 184                     | 301     | 6,485                  | 7,584                   | 14,069 |  |
|               | 66 | 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329             | 224                     | 553     | 14,785                 | 6,862                   | 21,647 |  |
|               | 67 | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145             | 118                     | 263     | 6,510                  | 4,047                   | 10,557 |  |
|               | 68 | 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138             | 155                     | 293     | 7,574                  | 7,713                   | 15,287 |  |
|               | 69 | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169             | 176                     | 345     | 9,578                  | 5,795                   | 18,373 |  |
|               | 70 | 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 351             | 243                     | 594     | 12,449                 | 7,985                   | 20,433 |  |
|               | 71 | 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191             | 267                     | 458     | 10,365                 | 7,689                   | 18,074 |  |
|               |    | .•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,160           | 1,943                   | 4,103   |                        |                         |        |  |
|               | 72 | 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265             | 242                     | 507     | 10,397                 | 6,865                   | 17,262 |  |
|               | 73 | 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100             | 76                      | 158     | 6,356                  | 3,306                   | 9,662  |  |
|               | 74 | 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90              | 68                      | 158     | 4,385                  | 2,425                   | 7,800  |  |
|               | 75 | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256             | 245                     | 501     | 4,752                  | 7,844                   | 12,596 |  |
|               | 76 | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269             | 257                     | 526     | 15,164                 | 8,942                   | 24,106 |  |
|               | 77 | 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193             | 100                     | 293     | 8,114                  | 3,054                   | 7,168  |  |
|               | 78 | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94              | 112                     | 206     | 4,086                  | 3,195                   | 8,281  |  |
|               | 79 | 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113             | 123                     | 236     | 6,048                  | 4,154                   | 11,202 |  |
|               | 80 | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 209             | 206                     | 415     | 8,588                  | 7,195                   | 15,883 |  |
|               | 81 | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250             | 118                     | 368     | 8,970                  | 3320                    | 12,290 |  |
|               | 82 | 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131             | 121                     | 252     | 17,763                 | 2,698                   | 7,609  |  |
|               | 83 | 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233             | 183                     | 416     | 4,911                  | 9,018                   | 20,781 |  |
|               | 84 | 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194             | 385                     | 579     | 17,763                 | 8,790                   | 14,445 |  |
|               | 85 | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 293             | 53                      | 346     | 5,997                  | 1,228                   | 7,225  |  |

|                            |                |                                     | AREA IF        | RRGATED         |       | Махімим        | UNITED CON      | SUMED           |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| Number<br>of Tube-<br>well | co<br>ma<br>ed | otal<br>m-<br>and-<br>area<br>acres | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959-60 | Total | Kharif<br>1959 | Rabi<br>1959-60 | Total           |
| 1                          |                | 2                                   | 3              | 4               | 5     | 6              | 7               | 8               |
|                            | 86             | 708                                 | 108            | 65              | 173   | 3,710          | 1,891           | 5,601           |
|                            | 87             | 808                                 | 43             | 158             | 201   | 2,199          | 4,577           | 6,776           |
|                            | 88             | 747                                 | 215            | 239             | 454   | 15,024         | 7,990           | 20,314          |
|                            | 89             | 684                                 | 205            | 222             | 427   | 5,059          | 7,992           | 13,051          |
|                            | 90             | 720                                 | 141            | 217             | 358   | 5 <b>,5</b> 70 | 4,220           | 9,790           |
|                            | 91             | 642                                 | 199            | 62              | 621   | 7,187          | 2,632           | 9,819           |
|                            | 92             | 1,053                               | 161            | 146             | 307   | 5,492          | 4,026           | 9,518           |
|                            | 93             | 707                                 | 118            | 219             | 337   | 5,916          | 6,719           | 12,635          |
|                            | 94             | 639                                 | 108            | 162             | 270   | 592            | 4,874           | 10,566          |
|                            | 95             | 612                                 | 208            | 235             | 443   | 9,294          | 8,281           | 16,575          |
|                            | 96             | 675                                 | 328            | 262             | 590   | 13,954         | 11,479          | 25,433          |
|                            | 97             | 664                                 | 495            | 308             | 803   | 18,051         | 12,495          | 30, <b>5</b> 46 |
|                            | 98             | 790                                 | 298            | 135             | 433   | 16,755         | 11,468          | 28,223          |
|                            | 99             | 675                                 | 186            | 159             | 345   | 1,909          | 9,175           | 21,779          |
| •                          | 100            | 630                                 | 42             | 88              | 130   | 9,543          | 40,023          | 41,93 <b>2</b>  |
|                            | 101            | 656                                 | 177            | 284             | 361   | 11,476         | 8,487           | 18,130          |
|                            | 102            | 750                                 | 119            | 160             | 279   | 11,958         | 10,663          | 12,139          |
|                            | 103            | 675                                 | 165            | 192             | 357   | 16,352         | 9,783           | 21,742          |
|                            | 104            | 675                                 | 242            | 283             | 525   | 10,114         | 10,794          | 26,146          |
|                            | 105            | 815                                 | 219            | 205             | 424   | 10,378         | 6,865           | 16,979          |
|                            | 106            | 785                                 | 5 194          | 151             | 345   | 3,668          | 4,207           | 15,585          |
|                            | 107            | 810                                 | 83             | 99              | 182   | 5,122          | 3,410           | 6,426           |
| ٠                          | 108            | 560                                 | ) 168          | 57              | 225   | 6,647          | 9,744           | 16,391          |
|                            | 169            | 752                                 | 2 169          | 319             | 488   | 13,358         | 10,253          | 23,681          |
|                            | 110            | 673                                 | 186            | 322             | 508   | 1,478          | 4,168           | 5,646           |

[Minister for Irrigation and Power]

|                             |                                               |        | A IRRIGATED<br>B |               | Maxim <sub>um</sub><br>I | UNITS CON       | SUMED  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Number<br>of Tube-<br>wells | Total<br>com-<br>mand-<br>ed area<br>in acres |        | Rabi<br>1959-60  | Total         | Kharif<br>1959-          | Rabi<br>1959-60 | Total  |
| 1                           | 2                                             | 3      | 4                | 5             | 6                        | 7               | 8      |
| 1                           | 11 6                                          | 13 35  | 190              | 225           | 4,734                    | 2,156           | 6,890  |
| 1                           | 12 6                                          | 18 98  | 68               | 166           | 10,261                   | 5,805           | 16,066 |
| . 1                         | 13 6                                          | 93 159 | 103              | · <b>26</b> 2 | 11,877                   | 8,310           | 20,187 |
| 1                           | 14 8                                          | 18 132 | 148              | 280           | 13,825                   | 9,920           | 23,745 |
| 1                           | 15 7                                          | 23 241 | 172              | 413           | 7,949                    | 4,801           | 12,748 |
| 1                           | 16 84                                         | 45 166 | 150              | 316           | 9,689                    | 3,784           | 13,473 |
| 1                           | 17 6                                          | 98 141 | 90               | 231           | 4,573                    | 2,771           | 7,344  |
| 1                           | 18 6                                          | 80 83  | 100              | 183           | 9,944                    | 5,611           | 15,555 |
| 1                           | 19 7                                          | 72 188 | 267              | 455           | 5,077                    | 2,998           | 8,975  |
| 1                           | 20 6                                          | 52 144 | 86               | 130           | 5,118                    | 2,811           | 7,929  |
| 1                           | 21 6                                          | 57 155 | 80               | 195           | 11,797                   | 7,634           | 19,431 |
| 1                           | 22 7                                          | 47 185 | 194              | 379           | 9,228                    | 3,648           | 12,877 |
| 1                           | 23 7                                          | 65 147 | 193              | <b>3</b> 60   | 7,621                    | 4,598           | 12,219 |
| 1                           | 24 6                                          | 75 226 | 159              | 386           | 13,308                   | 7,502           | 20,810 |
| 1                           | 25 7                                          | 31 214 | . 221            | 435           | ••                       | ••              | • •    |
|                             |                                               | 11,701 | 11,022           | 22,723        |                          |                 |        |

ENQUIRY REGARDING EXCESS ALLOTMENT OF EVACUE PROPERTY IN VILLAGE SAIDPUR, DISTRICT KAPURTHASA

2441. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state with reference to the reply to unstarred Question No. 1824, printed in the list of Questions for 14th December, 1959, whether any action has been taken against the officer/officers who made the excess allotment if not, the reasons for not taking any action so far?

Giani Kartar Singh: While passing orders of cancellation of excess allotments, it was not considered necessary to take any action against the official at fault, as the allotment found in excess was minor and had been made by the erstwhile Pepsu authorities long before integration.

### KHARAR-BANUR ROAD

- 2443. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state
  - (a) the names of places where the Kharar-Banur Road was damaged during the last rainy season with the length of each damaged portion of the road;
  - (b) whether the damaged portions mentioned in part (a) above have since been repaired, if not, the reasons therefor; and the period within which these are proposed to be repaired?

# Shri Mohan Lal:

(a)

| Name of reach                        | Length       |
|--------------------------------------|--------------|
| . Mile No 2 near village Santa Majra | . 2 furlongs |
| Mile No. 3 near village Chapar Chiri | 1 ,,         |
| Mile Nos. 4 and 5 Village Landran    | 4 ,,         |
| . Mile No. 6, village Raipur Kalan   | 1 ,,         |
| . Mile Nos. 7 and 8, village Sanehta | 4 ,,         |
| Total                                | 12 "         |

<sup>(</sup>b) The repairs are in hand and are expected to be completed by the 30th April, 1960.

# ADJOURNMENT MOTION

भी अध्यक्ष अगप की Ad hoc Committee की जो meeting हुई है उस में कई unanimous फैसले हुए हैं जिस के नतीजे के तौर पर adjournment motion और no confidence motion लाने के लिए members की तादाद कम कर दी जाएगी। इस के साथ ही जिन hon. Members के नाम पर adjournment motions आएंगी उन पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की जाएंगी और सिर्फ उन्हीं adjournment motions को House में mention किया जाएंगा जो in order होंगी या जिन के बारे में मैं ने कुछ पूछना होगा। जिन मैम्बर साहिबान की adjournment motions का जिक्र नहीं किया जाएगा बह बड़ी खुकी से मरे chamber में आ सकते हैं और उस के बारे में पूछ सकते हैं। स्पीकर bound नहीं है कि हरेक adjournment motion का House में जिक्र करे। आज से यह practice चलेंगी।

(Several unanimous decisions have been taken in a meeting of the Ad-hoc committee on Rules, as a result of which the number of members required to support an adjournment motion and a no-confidence motion will be reduced. At the same time certain restrictions will be imposed

[श्री ग्रध्यक्ष]

on the hon. Members giving notices of adjournment motions. Only those adjournment motions shall be taken up in the House which the Speaker considers to be in order or regarding which he has to make some enquiries. Those hon, members whose adjournment motions find no mention in the House can by all means come to my chamber and talk to me in that connection. It will not be obligatory on the Speaker to mention each and every adjournment motion notice of which has been given in the House. This practice shall be followed now on.)

# QUESTION OF PRIVILEGE

वित्त मंत्री : जनाब स्पीकर साहिब, \*privilege motion के बारे में जो कल ग्राई थी, कुछ ग्रर्ज किया चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, ग्राप ग्रापनी position बता दीजिए। (The hon. Minister may explain his position in this connection.)

वित्त मंत्री: मेरी position यह है, जैसा कि में ने budget speech में बताया था, जो electricity duty हम ने कम की है उस की वजह में जा हमें saving होनी थी वह saving surplus budget से उत्तर कम हो जाएगी। मैं ने estimate बताया था कि electricity duty की exemption से हम 9 काख रुपया छोड़ेंगे। वह 9 लाख रुपया ग्रगर हम न छोड़ते तो हमारे budget में 169 लाख रुपये की बच्चत होती थी। लेकिन चुकि हम ने वह एक्म छोड़ दी है इस लिए हमारी saving 169 लाख की बजाए 160 लाख रह जाएगी। इस में कई शक वाजी चोज नहीं है। इस का budget में जिक है। दूसरी चीज मैं ने ग्रपनी budget speech में यह कही थी।

"I may also mention that, in view of the difficulties being experienced by dealers making purchases of certain commodities liable to Purchase Tax, we are considering the question of giving some relief in the matter. This will further affect our balances to a certain extent."

उस वक्त तक चूंकि हम ने फैसला नहीं किया था इस लिए मैं exact चीज नहीं बता सका। जो purchase tax की amount है उस का तब exact अन्दाजा किया जाएगा जब उस की assessment होगी। हमारे जो balances हैं उन से उतना रुपया और कम हो जाएगा। Industries Minister साहिब ने जिन चीजों को schedule में निकाले जाने का जिक्र किया है उस का effect 1st April, 1961 को होगा। उस वक्त जब assessment होगी तो फिर exact amount का पता लगेगा इसी लिए मैं ने कह दिया है कि उतने balances कम हो जाएगे। जब Industries की demand पर बहस हो रही थी तो एतराज हुआ कि industries के लिए Government कुछ नहीं करती। फिर Industry को develop करने के लिए जो कुछ Government कर रही है वह सब कुछ industries Minister साहिब ने बताया। उन्हों ने बताया

Note.—This Question of Privilege was sought to be raised by S. Gurbachan Singh Bajwa. For reference please see proceedings of the Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. 1, No. 19, dated 15th March, 1960.

कि किन किन चीजों पर purchase tax नहीं लगाया जाएगा। Sports industry का पिछला purchase tax भी हम ने मुग्राफ कर दिया है। उस का ग्रसर जरूर होगा। कितना ग्रसर होगा इस के बारे में मैं ने budget में ग्रर्ज कर दिया था कि हम think कर रहे हैं। इस के साथ ही Industries Minister साहिब ने कहा था कि यह चीज legislation की मीफत होगी ग्रौर वह legislation हम House में लाएंगे। इस लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपा कर रखी हो ग्रौर न ही मैम्बर साहिबान के fundamental privilege ग्रौर rights की infringement हुई है।

Mr. Speaker: The only question raised by the mover of the privilege motion was that some information which, the Members, as a matter of inherent right, should have got, has not been given inthe budget proposals. I have examined this question and also heard the hon. Minister for Finance. The hon. Minister has stated that Legislation in regard to the concessions would be brought before the House. I am satisfied with the explanation given by the hon. Minister for Finance. I am, therefore, of the view that there is not any substantial reason to hold that there has been a breach of privilege and, accordingly I do not give consent to the motion and drop the matter.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ adjournment motion ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ? श्रीग्रध्यक्ष : मैं ने उस पर अपनी ruling दे दी थी। (I gave my

ruling on that.)

# DEMAND FOR GRANT

#### 37-EDUCATION

Minister for Education and Labour (Shri Amar Nath Vidyalankar): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs. 12,02,44,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61 in respect of charges under head 37-Education.

# Mr. Speaker: Motion moved —

That a sum not exceeding Rs. 12,02,44,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61 in respect of charges under head 37-Education.

The following cut motions given notice of by various Members in respect of this Demand will be deemed to have read and moved. The cut motions and the Demand can be discussed together—

# 1. Chaudhri Sumer Singh:

That the item of Rs. 5,71,820 on account of A-Grants to University (Non-Plan Provision) be reduced by Re. 1.00

#### 2. Chaudhri Sumer Singh:

That the item of Rs. 3,94,73,760 on account of F-Government Secondary Schools (Non-Plan Provision) be reduced by Re. 1.00

# 3. Chaudhri Sumer Singh:

That the item of Rs. 13,89,810 on acount of O-Direction (Plan Schemes) be reduced by Re 1.00

- 4. Pandit Ram Kishan Bharolian:
- 5. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 6. S. Achhr Singh Chhina:
- 7. Dr. Bhag Singh:
- 8. Ch. Inder Singh:
- 9. Shri Phul Singh Kataria:
- 10. S. Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs. 100.00

# 11. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Rs. 100.00

# 12. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Rs. 100.00

# 13. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Rs. 100.00

# 14. Sardar RamDyal Singh:

That the demand be reduced by Rs. 10.00.

#### 15. Shri Rala Ram:

That the demand be reduced by Re. 1.00 .

## 16. Shrimati Sarla Devi Sharma:

That the demand be reduced by Re. 1.00.

# 17. Bibi Harparkash Kaur:

That the demand be reduced by Re. 1.00.

#### 18. Shrimati Om Prabha Jain:

That the demand be reduced by Re. 1.00.

### 19. Sardar Harbans Singh:

That the demand be reduced by Re. 1.00.

## 20. Chaudhri Balbir Singh:

That the demand be reduced by Re. 1.00

## 21. Sardar Umrao Singh:

That the demand be reduced by Rs. 100.00.

श्री रला राम (मुकेरियां जनरल) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने Education Minister औरEducationDepartment को इस बात के लिए वधाई देना चाहता हुँ कि इन्हों ने इस Department का एक progressive budget बनाया है। पिछले 6/7 सालों से मैं देख रहा हूँ इस Department का budget बढ़ता जा रहा है ग्रौर यह बढ़ना भी चाहिए। परन्तु श्राप के द्वारा मैं यह बात ग्रवश्य कहना चाहता हूँ कि स्रभी तक यह budget उस हद तक हैं नहीं पहुँचा जिस हद तक पहुँचना चाहिए । जो advanced countries है जैसे U.S.A. है, Great Britain है या Soviet Russia हैं श्राप उन को देखें। वहां Education का budget 33 फीसदी से ले कर 40 फीसदी तक पहुँचता है। यह खुशी की बात है कि हमारे राज्य में यह 20 फीसदी तक पहुँच गया है । लेकिन जितनी तब्दीलियां Education Department में आ रही हैं या श्रानी चाहिएं उन के लिए मैं समझता हूँ यह budget काफी नहीं है। शिक्षा में कई एक समस्याएं ऐसी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं परन्तु उन्हें हम ग्रभी तक हल नहीं कर पाए हैं क्योंकि उस काम के लिए हमारे बजटों के अन्दर उतना रुपया नहीं आता है जितना कि होना चाहिए। हम इस बात पर बहुत जोर देते हैं स्रौर देना भी चाहिए कि शासन में से भ्रष्टाचार दूर किया जाए परन्तु, श्रध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार केवल उन measures से दूर नहीं हो सकता है जो कि शासन अकसर लेता है। इस के लिए यह आवश्यक है कि हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र है उसे बहुतर बनाया जाए श्रौर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की तीन ही जगहें हैं श्रीर वह हैं घर, घर का इर्द गिर्द यानी environments श्रीर स्कूल श्रीर कालिजज । इस लिए यह ग्रत्यंत ग्रावश्यक है कि जो हमारे स्कूलज ग्रीर कालिजज हैं ग्रीर जो ग्राज हमारी शिक्षा का ढांच। है ग्रौर ढंग है उसे इतना बेहतर बनाया जाए कि जिस से हम ग्रपने राष्ट्रीय जीवन से भ्रष्टाचार को निकाल सकें जिसे कि हम निकालना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि स्कूलों और कालिजों में अनुशासन को बेहतर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह देख कर प्रसन्नता होती है कि हमारे बजट में अनुशासन यानी discipline को बेहतर बनाने के लिए  $1\frac{1}{2}$  लाख रुपए का provision किया गया है ग्रौर यह provision पिछले साल के बजट में भी था। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके द्वारा मंत्री महोदय तक यह बात पहुँचाना चाहता हुँ कि हम ने स्कुलों श्रीर कालिजों में श्रभी तक कतई यह श्रन्भव नहीं किया कि रकम जो रखी जाती है ग्रौर रखी गई है इस का प्रयोग ग्रनुशासन को बहतर बनाने के लिए किस ढंग से होता है और हो रहा है। किसी शकल में भी इस रुपए का इस्तेमाल हमारे सामने नहीं स्राया है। यह ठीक है कि एक स्राध व्यक्ति स्राता है जो कि स्कूलों स्रीर कालिजों के अन्दर अनुशासन के सम्बन्ध में lecture दे जाता है मगर मैं समझता हूँ कि शायद उस व्यक्ति को स्कुलों ग्रौर कालिजों के अन्दर जो ग्रनुशासन की स्थिति है उसका सही ग्रौर firsthand अनुभव भी न हो। इस तरह तो यह अनुशासन की स्थित बहतर नहीं बनाई जा सकती मैं मानता हूँ कि हमारे लिए यह फर्छ की बात है कि दूसरे राज्यों की ग्रपेक्षा पंजाब में, हमारे स्कूलों ग्रौर कालिजों में ग्रनुशासन की ग्रवस्था कुछ खास ही ग्रच्छी है लेकिन वह इतनी सन्तोषजनक नहीं है कि हम चप ही बैठ जाएं और इस को बहतर बनाने का प्रयत्न ही न करें। इस लिए यह को  $1rac{1}{2}$  लाख रुपए की राशि रखी गई है उसे ऐसे ढंग से बरता जाए कि स्कूल श्रौर कालिज इस का सही फायदा उठा सकें। दूसरे यह रुपया बहुत थोड़ा है ग्रौर यह ज्यादा होना

[श्री रला राम]

चाहिए। यह प्रश्न इतना ग्रहम है कि जितनी जल्दी हम इसको tackle करने का प्रयत्न करेंगे उतनी जल्दी ही हम शिक्षा स्तर को ऊँचा कर पाएंगे। यह जो provision रखा गया है यह कोई संतोषजनक नहीं है भीर जहां तक मुझे जाती, इल्म है भीर भ्रपने कालिज का पता है कम से कम मैं ने यह अनुभव नहीं किया है कि यह  $1\frac{1}{2}$  लाख का प्रयोग किस ढंग से किया गया है कि जिस से अनुशासन बेहतर बनाया जा सके फिर अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बजट के अन्दर ग़रीब परन्तु हुशियार और intelligent विद्यार्थियों के लिए वजीफों का प्रबन्ध किया गया है और इस काम के लिए दो लाख दस हजार रुपए की रक्म रखी गई है भीर यह पिछले साल भी थी। यह एक ऐसा कदम है जिसकी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि यह रकम नाकाफी है। मेरे अपने अनुभव में ऐसे २ विद्यार्थी आते हैं जो बड़े intelligent और लायक हैं और निहायत अच्छे नम्बर लेते हैं परन्तु वह अपनी पुस्तकें नहीं खरीद सकते क्योंकि ग़रीब हैं पैसे नहीं हैं। छः छः महीने श्रीर साल साल भर बिना पुस्तकों के रहते हैं लेकिन स्कूलों और कालिजों के पास इतनी ताकत नहीं होती कि उनकी कोई सहायता कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि रुपया बढ़ना चाहिए क्योंकि ग्रगर देश के intelligent बच्चे पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और इस तरह से देश की inintelligence waste होती है तो यह national loss है। इस लिए इस तरफ ध्यान देने की भारी भ्रावश्यकता है श्रौर वह गरीब परन्तू लायक बच्चे जो समय पर सहायता न मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं उनकी मुनासिब मदद हो सके। इस बात के लिए भी सरकार की सराहना करना उचित है कि मुफ्त तालीम के असूल को हमारी सरकार ने ग्रपना लिया है परन्तु यह खेद की बात है कि इस सिद्धान्त को लागू करने में हमारी सरकार भेदभाव रख रही है। बहुत से ग़रीब विद्यार्थी जिनकी संख्या कुल संख्या का 55 या 60 फीसदी है भ्रौर जिनको यह concession नहीं मिलेगा वह अनुभव करते हैं ग्रौर उनके माता पिता यह ग्रनुभव करते हैं कि उनके साथ यह सरकार सौतीली मां जैसा सलुक कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रगर किसी का परिवार बड़ा हो ग्रौर वह सब को एक २ रोटी न दे सकता हो तो इसका यह ग्रर्थ नहीं है कि एक को ही खूब पेट भर कर रोटी देदी जाए और बाकी बच्चों से उनका पिता यह कहे कि आपको भूखे ही रहना होगा। ग्रगर इतना वसीला सरकार का नहीं है तो जितना है वह तो इन्साफ के साथ बांटना चाहिए ताकि राष्ट्र के ग्रन्दर कोई तबका यह त्रमुभव न करे कि हमारे साथ सौतीली मां जैसा सल्क किया जा रहा है। यह ग्राठवीं श्रेणी तक जो मुफ्त तालीम देने का कदम उठाया गया है यह तभी शलाघायोग्य कहा जा सकता अगर ऐसा भेदभाव न हो। ग्रध्यक्ष महोदय, 70,80 साल की नुक्ताचीनी के बाद हम ने शिक्षा प्रणाली के ग्रन्दर एक बड़े भारी परिवर्तन का कदम higher secondary education introduce करके उठाया है ग्रौर इस राज्य के ग्रन्दर 168 स्कूलों में इस system को अपनाया है। परन्तु अब बहुत से स्कूल और उनकी managements घबरा गए हैं और वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें फिर से वापिस Matriculation type पर जाने की आज्ञा दी जाए। इस के लिए किसी हद तक Uninversity का फैसला भी

जिम्मेदार है लेकिन यह बात भी बहुत हद तक जिम्मेदार है कि शासन ने उन सकूलों की तरफ जिन्हों ने इस system को अपनाया है सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण वह महसूस करते हैं कि हम इस experiment को कामयाब नहीं बना सकेंगे। मैं मंत्री महोदय से अपील करूँगा कि वह उन सब स्कूलों की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाएं ताकि यह तजहबा जो हम ने, 70, 80 साल की नुक्ताचीनी के बाद शुरु किया है अस्फल न रहे और अगर यह अस्फल रहा तो मुझे डर है कि हम इस शिक्षा प्रणाली के अन्दर बहुत देर तक कोई नई तबदीली नहीं ला सकेंगे इस लिए इस तजहबा को सहायता का हाथ बढ़ा कर कामयाब बनाने की आवश्यकता है।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए ग्रपने शिक्षा मंत्री ग्रीर शिक्षा विभाग दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हों ने private colleges की जो aid है मुझे ग्रभी पता चला है उसे दो लाख की रक्म से और बढ़ा दिया है। यानी 6 लाख की बजाए 8 लाख हो जाएगी। यह है तो नाकाफी लेकिन जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय है। एक बात मैं श्राप के द्वारा ग्रौर कहना चाहता हूँ कि private colleges ने तो University Grants Commission के grades जारी कर दिए हैं लेकिन यह बात ग्रच्छी नहीं कि गवर्नमैंट कालेज इस बारे में पीछे रह जायें क्योंकि वे भी उसी तरह के teachers हैं। ग्राप discipline को ग्रच्छा करना चाहते हैं तो उस के लिए teachers economic position ग्रीर social rank दोनों को ग्रच्छा करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि private schools के teachers के grades बेहतर बनाने के लिए हमारे बजट के ग्रन्दर काफी provision है यह बहुत सराहनीय बात है परन्तु यह बात ग्रच्छी प्रतीत नहीं होती कि गवर्नमैंट कालेजों के teachers खाली रह जाएं। गवर्नमैंट कालजों के teachers private schools से पीछे रह जाएं यह बात ग्रच्छी नज़र नहीं ग्राती। ग्रध्यक्ष महोदय. जो ग्रभी ग्रभी स्कूल nationalise हुए हैं उन की seniority ग्रौर grades fix करने की कार्रवाई की जारही है। श्राप के द्वारा मैं यह बात मंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हजारों ऐसे teachers हैं जिन के दिलों के ग्रन्दर यह बड़ा भारी शक है कि उन के साथ बे इनसाफी हो रही है। जब seniority fix करेंगे तो उस में यह देखेंगे कि एक व्यक्ति की कितनी service है और कितना experience उस ने हासल किया है। एक व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में service करता रहा तो हो ग्रीर experience के साथ हैडमास्टर हो गया हो तो nationalise होने के बाद भी उस का rank कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक techer 15--20 साल का काम कर रहा है, qualifications में भी पीछे नहीं तो यह बड़ा भारी ग्रन्याय होगा अगर उन को grades fix करते समय उन का जो status होना चाहिए उसे नज़र अन्दाज़ कर दिया जाए । यह ना मुनासिब होगा ।

ग्रध्यक्ष महोदय, इस वनत colleges के ग्रन्दर N.C.C. के लिए विद्यार्थियों के ग्रन्दर खास मांग है। यह प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस प्रकार के circulars पहुँचे हैं कि वे इसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ग्रभी तक यह कदम ठीक ढंग से उठाया नहीं गया। मेरे ग्रपने college के ग्रन्दर विद्यार्थियों की तादाद 1,300 है। कितनी देर से हम गांग कर रहे हैं कि सैंकड़ों विद्यार्थी training लेना चाहते हैं

[श्री रला राम]

लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। ग्राप के द्वारा मैं शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूँगा कि बहुत जल्दी कदम उठाने चाहिएं ताकि ख्यादा से ख्यादा लड़के N.C.C. की training ले सकें। ग्रब तो rifle training के लिए ग्रलहदा विभाग खोले जाने का circular हमारे पास पहुँचा है। ग्राशा है इस बारे में बहत जल्द कार्रवाई की जाएगी।

प्रध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजन विद्यार्थियों की ग्राधी फीस की माफी का सम्बन्ध है इस के बारे में ग्राप को याद होगा कि पिछले साल से कुछ ऐसा विधान किया गया कि गवर्नमेंट ग्राधी फीस ग्रदा करेगी। पिछले साल तो वह रक्म पूरी हो गई थी। मैं ग्राशा करता हूँ कि इस वर्ष शिक्षा विभाग पिछले साल की तरह पूरी disbursement करने का प्रयत्न करेगा। ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस वक्त यह rule बनाया गया कि स्कूल ग्राधी फीस charge करेगा ग्रीर ग्राधी गवर्नमेंट disburse करेगी यह rule उस वक्त बना था जब scheduled caste वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी। ग्रब यह संख्या तीन गुणा बढ़ गई है। इस लिए ग्रब यह ग्राशा करना कि यह तीन गुणा बोझ privately managed institutions उठा सकेंगी, ग्रन्याय है। इस लिए जब कि scheduled castes की संख्या हर साल इतनी बढ़ रही है इतना बोझा private institutions पर लादना ग्रन्याय है।

यध्यक्ष महोदय, एक बात मैं श्रीर कहना चाहता हूँ। Games and ports के बारे में बजट के अन्दर कुछ रूपया है। वित्त मंत्री महोदय ने announce किया था कि इस के लिए एक अलहदा विभाग बनाया जाएगा। मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि Games and sports का Education Department के साथ गहरा सम्बन्ध है। इस लिए जो भी डीपार्टमेंट बने दोनों का श्रापस में तालमेल अवश्य होना चाहिए ताकि इस रूपए का सही इस्तेमाल हो सके। अध्यक्ष महोदय, आखर sportsmen और athletes colleges और schools के अन्दर train किए जाते हैं अगर वहां भी ठीक ढंग से रूपए की मदद दी जाए तो काफी sportsmen train किए जा सकते हैं। इस के लिए कोई और training ground नहीं हो सकती। इस लिए एक तो उस महकमे का शिक्षा विभाग के साथ तालमेल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम games and sports के अन्दर तरक्की नहीं कर सकते जब तक colleges और schools के पास play grounds न हों। इस लिए आप के द्वारा मैं मंत्री महोदय से अपील करूँगा कि यह जो पांच या छ: लाख रूपया है इस में से schools और colleges को भी इस बारे में मदद मिलनी चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थी और नौजवान अच्छे sportsmen और अच्छे athlete तैयार हो सकें। धन्यवाद।

श्री लाल चन्द (जालन्घर शहर, उत्तर पूर्व): स्पीकर साहिब, इन्होंने 12 करोड़ के करीब रुपए की यह demand रखी है। यह plan ग्रौर non-plan दोनों के मुताल्लिक है। बजट में ग्राप देखेंगे कि Government Arts College के लिए non-plan में 37, 54, 980 ग्रौर plan में 8, 90, 873 रुपया है। इस के बर ग्रक्स जो Non-Government Colleges है उन्हें सिर्फ दो हज़ार रुपए की ग्रांट दी है ग्रौर plan के नीचे 5,90,000 रुपया है। इस तरह से जो secondary schools हैं उन के लिए

बजट में 3,94,73,760 non-plan में ग्रौर plan में 14,68,168 रुपया है। मौर इस के बर ग्रक्स जो non-Government schoolsहैं उन के लिए 7,85,850 हपए रखे गए हैं स्रीर plan में 7,25,000 है। Primary schools के लिए बजट में 3,42,65,970 और plan में 1,29,83,000। इस के बरम्रक्स उन्हों ने non-Government schools के लिए 7,62,000 श्रीर plan में nil है। मैं श्रज़ं करूँगा कि पंजाब में private schools जितने हैं उन के लिए कम grant रखी गई है भ्रौर इस के मुकाबले में गवर्नमैंट स्कुलों पर इतना खर्च किया गया है। Education के benefits का ताल्लुक है यह benefits ज्यादातर पब्लिक को private instituions से मिल रहे हैं । यह private institutions तकरीबन 100 साल से काम कर रहे हैं और ग्रब भी ग्राजादी के बाद चल रहे हैं ग्रगर बजट में उन के लिए इंतना कम provision किया जाए तो कुदरती तौर पर उन्हें discouragement का बाइस होगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उन्हें अपने दरवाज़े बंद करने के सिवाए ग्रौर कोई चारा न होगा। इस वक्त जितने भी private schools serve कर रहे हैं उन में इतनी ताकत नहीं कि वह सारी Education को ग्रपने हाथ में ले सकें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमैंट एक तरह से उन्हें strangulate कर रही है भीर इस के नतायज खराब निकल रहे हैं। Private schools का गवर्नमैंट के साथ competition सा शुरु हो गया है एक तरफ grants में कमी कर के और दूसरी तरफ free education जारी कर के यह गवर्नमैंट उन्हें कुचल देना चाहती है । इस का नतीजा यह हो रहा है कि private स्कूलों और कालेजों के teachers भीर professors सब के सब suffer कर रहे हैं । उन को तनखाहें पूरी नहीं मिलती हैं, उन के grades बहुत कम हैं ग्रौर security of service नहीं है। इन हालात में nation-building का काम, बच्चों की तालीम का काम सारे का सारा एक तरह से खटाई में पड़ने वाला है। स्रगर private institutions में teachers के लिए security of service न हो, उन्हें तनखाहें पूरी न मिलती हों तो स्पीकर साहिब **श्राप खुद ही श्रंदाजा**ेलगाएं कि वे किस तरह दिलचस्पी के साथ काम कर सकते हैं <u>।</u> Professors जब increments कुछ सालों की ले कर ज्यादा तनखाह पाने लग जाते हैं तो उन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। गवर्नमैंट को चाहिए कि बजाए free education रायज कर के सारा तालीम का काम अपने हाथों में लेने के लिये private स्कूलों को ज्यादा feed करे ताकि उन के teachers ग्रीर students को ज्यादा फायदा पहुँच सके ग्रौर institutions भी जारी रह सकें । गवर्नमैंट ने जो free education जारी करने के लिए जनता पर टैक्स लगाए हैं उस से गरीब बच्चों को भ्रौर भ्राम बच्चों को फायदा नहीं पहुँच सकेगा। उस का फायदा उन थोड़े से बच्चों को होगा जो Government schools में तालीम पाते हैं। स्पीकर साहिब, आप देखेंगे कि बहुत से districts ऐसे हैं जहां गवर्नमैंट स्कूल बहुत कम हैं ग्रौर कई ऐसे हैं जहां सब के सब प्राईवेट स्कूल हैं। फिर जितने प्राईवेट स्कूल हैं उन्हें गवर्नमैंट स्कूलों में free education होने की वजह से बहुत discouragement हो रही है। फिर propaganda होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में free education हो गई

[श्री लाल चन्द]

है इसलिए श्रब private institutions के लिए दान देने की कोई जरूरत नहीं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह institutions देश की बहुत ज्यादा सेवा कर रही हैं। इस के साथ साथ मैं अर्ज करूँगा कि गवर्नमैंट ने जितने primary schools provincialise किए हैं उन की नई buildings के लिए या उन की repairs के लिए बजट में कोई provision नहीं किया । इस वक्त जितने ऐसे स्कूल हैं वहां पर न तो बच्चों को बिठाने के लिए तटाट मिलता है उन के लिए कोई black board ही मौजूद होता है। बच्चे जमीन पर बैठते हैं। स्कूल में एक कमरा होता है ग्रीर बच्चों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे कमरे के ग्रंदर ग्रीर कुछ बाहर बैठते हैं। स्कूलों की हालत इतनी खराब है। गवर्नमैंट यह स्कूल ग्रपनी तहवील में न लेती तो अच्छा था। इस के साथ साथ गवर्नमैंट ने जितना बजट में provision किया है उस से माल्म होता है कि गवर्नमैंट लड़कों को job seekers बनाने के सिवाए ग्रौर कुछ नहीं बनाना चाहती। ब्रिटिश राज में Education system से बच्चों को गुलामी की तरफ धकेला जाता था अब यह है कि वे दफतरों के आगे घुमते रहें। हमारी पालिसी ह बह उन्हीं लाइनों पर चल रही है। Education का यही फायदा हो रहा है कि बच्चे clerks बन सकते हैं। इस के सिवाए और कोई फायदा नहीं। B. A. में पास नहीं हो सकते, कालेज में दो तीन साल लगा कर फिर उन्हें तालीम छोड़नी पड़ती है श्रौर इस तरह से वे जिन्दगी में किसी काम के नहीं रह जाते। इसी तरह F.A. श्रौर Matric के लड़कों के लिए foreign system को copy किया जाता है। Higher Secondary Schools में इन बच्चों को साथ साथ लाजमी तौर पर preliminary stage में artists बनाने के लिए, businessmen बनाने के लिए, accountants बनाने के लिए, salesmen बनाने के लिए, technicians बनाने के लिए training दी जाती है। उस के बाद sort out किया जाता है। जो लड़के college में जा कर education लेना चाहते हैं उन्हें तालीम हासिल करने के बाद बेकारी खड़ी दिखाई देती है। ग्रगर इस system को overhaul करने की तरफ तवज्जह न दी गई तो इस का नतीजा यह होगा कि लड़के clerks बनेंगे और secretariat की चार दीवारी के इर्द गिर्द घमते नज़र स्राएंगे।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, बजट में Socia! Education के लिए 6,49,840 हपया रखा गया है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारे वज़ीर तालीम एक किशती में बैठे हैं जो किशती समुद्र में है। इस समुद्र में बेहद तूफान उठते हैं—कहीं मग़रबी तहज़ीब की उरयानी आती है, फिल्मों के तूफान उठते हैं, इस किस्म की और हरकात हैं, इस किस्म के तूफान उठते हैं। हमारे मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि देखो मैं ना खुदा हूँ, खुदा का नाम न लेना, अल्लाह का नाम न लेना, कुरान की आयत का नाम न लेना, Bible को न देखना, भगवत गीता को न पढ़ना, राम और कृष्ण का नाम न लेना। इस किशती को चलाते हुए मेरे हाथ में चप्पू भी नहीं। मैं किशती को मंझधार में लिए जाता हूँ, मन्ज़िल का पता नहीं कि कहां है। लोगों को कहा जाता है कि 12 करोड़ रुपया दे दिया है तालीम के लिए। जिस Social निजाम की तरफ आप हमें ले जाना चाहते हैं जिस cultural programmes

का श्राप जिक्र करते हैं उसे मैं ने देखा है। बच्चियों को stage पर नचाया जाता है। वहां पर बोलियां बोली जाती हैं---

जेठ मेरा नी टुट पैणा कि हसदी दे दंद गिणदा।

इस किस्म की बोलियां cultural programmes में लड़िकयों की तरफ से पेश की जाती हैं। इस माहौल में हम अपना चरित्र बनाना चाहते हैं। मैं इस सिलिस में महात्मा गांधी की एक quotation पढ़ना चाहता हूँ। Secularism के order के अन्दर बच्चों को ऐसी training और knowledge से परे ले जाना बड़ी ग़लती है। इस लिए मैं महात्मा गांधी को quote करता हूँ।

- "I believe that prayer is the very soul and essence of religion, and therefore prayer must be the very core of the life of man, for no man can live without religion.
- There are some who in the egoism of their reason declare that they have nothing to do with religion. But it is like a man saying that he breathes but that he has no nose.
- If what I have said has gone home to you, you will not be at peace until you have compelled your hostel superintendent to interest himselves in your prayer and to make it obligatory.
- These places a of worship are not a mere superstition to be swept away at the opportunity. They have survived all attacks up to now, and are likely to persist to the end of time.
- Students must be given teaching not in their own religion alone but in all religions. It will be suicidal to keep them deprived of such teaching."

तो मैं यह कहूँगा कि स्राज की secularism में यह बात चल रही है कि बच्चों को कोई religious teaching नहीं देनी; इन बच्चों को cultural programmes देने हैं। मैं यह कहूँगा कि ये बच्चों का चित्र नहीं बना सकते, ये बच्चों का इखलाक ऊँचा नहीं कर सकते। इसके पीछे हजारों साल की पुरानी तहजीब है, हजारों साल का religious faith है। इस लिए religious teaching होनी चाहिए। जब तक religious teaching न होगी ये उन बच्चों को उस किश्ती में बैठा कर चलाना चाहते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई चप्पू नहीं, कोई मन्जिल नहीं। (घंटी) दो चार मिनट स्रौर दे दें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापकी तकरीर बड़ी ग्रच्छी है, लेकिन वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए। इस demand पर बोलने वाले बहुत बैठे हैं। जो interested नहीं थे वे चले गए। Front benchers भी इसमें interested मालूम नहीं होते। ग्राप जल्दी २ wind up करें।

(The hon. Member is no doubt making a very good speech, but he should have some regard for the time as well. Many hon. Members who want to speak on this Demand are sitting here. Those who are not interested in it have gone. The front Benchers also do not appear to be interested in it. He may, therefore, wind up his speech soon.)

श्री लाल जन्द्र: मैं यह कहूंगा कि schools ग्रीर colleges में religious teaching compulsory करनी चाहिए ताकि बच्चे religion को समझ सकें, उनकी religious background हो । Foreign countries में schools में religious teaching दी जाती है, बच्चों को इस में specialise किया जाता है । स्पीकर साहिब, इसके बाद मैं एक बात श्रौर कहूंगा कि यह जो language question है इस के मुताल्लिक मैं ने यह देखा है कि यह हमारी सरकार का ग्रपना खड़ा किया किया हुआ सवाल है। Divide and Rule की policy अंग्रेजों के वक्त की ही नहीं, यह बहुत पुरानी policy है। इस पर हमारी सरकार चलती है। 1948 में इसके मताल्लिक एक programme बनाया। उसके बाद services formula बना । फिर Sachar Formula बनाया। उसके बाद Regional Formula बना श्रीर यह language committee बिठाई हुई है । यह communalism है। इस basis पर हमारीं Congress इस वक्त चल रही है। हमारे Deputy वजीर ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं, जन संघ political party है, इसको नहीं लेना चाहिए। इसको लेने की जरूरत नहीं । क्या वजीर political स्रादमी नहीं हैं ? क्या language committee में ग्रौर political ग्रादमी नहीं ? मुझे हैरानी हुई ? क्या Regional Committee के Chairman इसमें नहीं ?

श्री ग्रध्यक्ष: इसको छोड़िए। इतनी श्रच्छी तकरीर करते करते slip कर गए। (The hon. Member may leave it. He has just slipped while making such a nice speech.)

श्री लाल चन्द: मैं इन से यह कहूंगा कि यह जो Language Committee बनाई है ग्रगर यह इस मसले को हल कर सके तो हम तो इसको खुशग्रामदेद कहेंगे।

शिज्ञा तथा श्रम मंत्री: ग्रगर ग्राप करना चाहेंगे।

श्री लाल चन्द : हम तो इसमें नहीं । ग्रगर पंजाब की division को सामने रखकर political मसलहतों के बारे में कोई बात करना चाहें तो हम नहीं मानते। इसके साथ एक दो छोटी छोटी बातें ग्रौर हैं जो कि मैं वजीर तालीम के सामने रखना चाहता हूं। (घंटी)

I will not take more than two minutes.

श्री ग्रध्यक्ष: यह कैसे चलेगा? ग्राप Panel of Chairmen के member हैं। जब ग्राप यहां बैठे हों तो ग्रापको पता है कि कैसे काम चलाया चाता है। (How will it be possible. The hon. Member is on the Panel of Chairmen. When he is in the Chair he knows how the business of the House is conducted.)

श्री लाल चन्द: मैं समझता हूं कि श्रापकी position बड़ी awkward होती है। मैं इनके notice में एक बात लाना चाहता हूं। एक Headmaster हेत राम Primary School करनाल के हैं। उन्हें D.I.S. की मुखालिफत की

वजह से suspend किया हुम्रा है। एक साल हो गया है। डिप्टी साहिब को भी लिखा गया। वह गरीब दरखास्तें देता है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : On a point of order ਕੀ services ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ House ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਹੌ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

श्री लाल चन्द: मैं तो यह कह रहा हूं कि वजीर साहिब को लिखा गया। लोग दो दो तीन तीन साल से under suspension हैं, उनका फैसला नहीं होता।

श्री भ्रध्यक्ष: ग्रगर ग्राप वजीर साहिब को बताना चाहें तो उनको दफ्तर में बता दें। (If the hon. Member wants to tell this to the hon. Minister he can do so in his office).

श्री लाल चन्द: जहां तक appointments का ताल्लूक है मेरे पास चार पांच cases ऐसे ग्राए हैं जिनमें Secretariat के clerks रिश्वत मांगते हैं। पंडित जी इस बात से नाराज तो होंगे । मेरे notice में teachers के 4 cases ऐसे श्राए हैं जिन में चार चार साल से उन्होंने efficiency bar cross कर लिया है। उनकी character rolls मंगाने के बावजूद कह दिया कि हमारे पास नहीं श्राई। 4 साल से District Board के उन teachers का efficiency bar रुका पड़ा है, कोई जवाब नहीं दिया जाता । इनके Secretariat में यह हालत है। मुझे थोड़ी सी हैरानी है कि Secretariat में भी यह बात चल सकती है। 1949 में under Article 349 of the Constitution. Education Order हुमा । उन्होंने म्राज तक वे powers, appoint करने की Director को दे रखी हैं। जब एक political sufferer को नौकरी दी जाती है तो उसमें educational qualifications उमर का सवाल छोड़ दिया है। जो deserve करते हैं उनको नहीं रखा जाता। Assembly के सामने ला कर कोई Education Act pass नहीं किया गया। Article 349 के तहत emergency time का किया हुन्ना Presidential Order चला जा रहा है। House के मैम्बरों को कतई मौका ही नहीं दिया जाता कि वे 'appointment या ऐसी चीज को challenge कर सकें। उसे Education Act के नीचे ला कर House की मन्जूरी ले ली जाए । arbitrary Presidential Order सन् 1949 का चल रहा है । के तहत सारा काम Director के सूपुर्द कर दिया है । सारी powers ग्रिंख्तियार दे देना ठीक नहीं। (घंटी) Thank you very much.

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਇ (ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Education ਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)।

ਇਕ **ਮਾਨਯੋਗ** ੈੰਬਰ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

Mr. Speaker: He has come with a definite mission to day:

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਇ: ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ 12 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ 3 ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ development ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਥੌੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਸਤ ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (interruptions) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ mission ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਜਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ cultural ਅਤੇ social programme ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ private colleges ਅਤੇ schools ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ aid ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਤ ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ private schools ਅਤੇ colleges ਦੀ ਲੌੜ ਅਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਅਜ ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ communal point of view ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ point of view ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—

ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਰ ਰਖਣਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਵਤਨ ਹੈ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ।

(ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ private schools ਵੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ Education Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਣ ਵਿਚ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ private colleges ਅਤੇ schools ਨੂੰ provincialize ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ machinery ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। Private institutions ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਕਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਤਅਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਅਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1837 ਵਿਚ ਇਕ ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ system clerks ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ system ਅਜੇ ਵੀ clerks ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ change ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ ਉਹ education ਦਾ system, ''look and

say" ਵਾਲਾ method ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ Montessory System of Education ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਰੀਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ systen seni ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੜਕੇ Matric ਤਕ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ education ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਜ ਕਲ ਕੇਵਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ**ਭ**ਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ agree ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ B.A. ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈ- ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਨੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਟ ਹੌਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ s gyest ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ rest ਦਿਉ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ test ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ bent of mind ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਡ ਅਡ ਨਕਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ psychology observe ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  $Project\ method$  ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ligher educati n ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਲੌਂਹੇ ਦੇ subjects ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ subjec ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਮ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ institutions ਉਪਰ ਲਖਾਂ ਰੂਪੈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Central Government ਵੀ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ studen s ਨੂੰ training ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ students ਨਾਂ service join ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੌਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੌ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਰੌਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਣ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ higher education ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ executive ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, judiciary ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ world language ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Higher Secondary ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ science ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ tran late ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ terminology ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚੇ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ-ਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, M.A. ਅਤੇ Ph.D. ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ scholars ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ [ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਇ]

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ੨ ਲਖ ਰੂਪੈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ staff ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ machinery ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, defective ਹੈ। Directors ਹਨ, Inspectors ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ instructions ਦੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ inspection ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ education ਦੇ system ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ, syllabus ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ admission ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ admission ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ? (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ primary ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ order ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਬਲ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਸਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੱਪੜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ) ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ subject ਜਥਾਨਦਾਨੀ ਦਾ ਰਖ ਲੈਣ, ਇਕ science ਦਾ ਰਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕ agriculture ਦਾ ਰਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਚੌਥਾ subject N.C.C. ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਇ: ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇਂ (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਕੇ ਕਾਲਜ education ਤਕ N.C.C. ਔਰ scouting compulsory ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। N.C.C. ਤੇ Centre ਵਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ military trained ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ Principal ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੇ units N.C.C. ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1,300 ਦੇ 1,300 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ training ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (interruptions) (ਘੰਟੀ)। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ time ਵਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ time ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ courts ਲਈ ਨੀਕ

<sup>4</sup> p. m.

<sup>਼ਾ</sup> ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

ਹੋਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਚਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ education ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ local bodies ਦੇ ਜੋ teachers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ —57 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ sen ority ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ service ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ head master ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ 15-15 ਸਾਲ ਦੀ local bodies ਦੀ service ਵਾਲਾ teacher headmaster ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ uncertainty ਫੈਲੀ ਹੌਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ seniority ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗਾਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ teachers ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ suffer ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਫ ਲੈਕੇ ਦਿਉ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री लाल चन्दः ज्ञानी जी, यह Monty Sori School क्या होते हैं ? (हंसी) ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਇ: ਲਾਲਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਨਾ, ਦੱਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ Demand ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ correct ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, suggestions ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Language Committee ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ communal ਕਿਹਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ communalism ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ communal ਝਗੜਿਆਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ (Applause from Government Benches) ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ (cheers) । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ Education ਦੀ ਮਦ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਗ ਹੇਠ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ Education ਦਾ Budget ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ striking features ਹਨ। ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਯਾਨੀ Middle Standard ਤਕ free education ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਕ ਤਕੜੀ ਗਲ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਔਰ Rohtak ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ, ਦੇਣੇ ਇਕ ਖਾਸੀ ਤਕੜੀ ਗਲ ਹੈ। ਨਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਗਲ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਵਲ ਇਕ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ technical education ਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੁਹ ਦੇਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ polytechnic schools ਦਾ ਖੋਲ੍ਣਾ, education ਨੂੰ technical ਪਾਸੇ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ actual working ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਔਰ Education Department ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ time ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ actual working ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੌਂ ਵੇਖ ਸਕਣ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ Model Schools ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ district headquarter ਤੋਂ Model School ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ private schools—Convents ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਵਾ ਸੌਂ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਹਾਵਾਰ ਖਰਚ ਇਕ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 🕏 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚੀਦਾ ਚੀਦਾ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ mental development ਲਈ equal opportunities for all ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ chance ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸਫਰ ਕਰਕੇ, ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਲੌਕ ਇਨ੍ਹਾਂ Convent ਔਰ Model schools ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ facilities ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾ ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ—ਗਰੀਬ ਲੌਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ abolish ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਕੌ ਜਿਹੀ ਤਾਲੀਮ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਮੈਂ Government Colleges ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Government institutions ਵਿਚ professors ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ—ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ denominational colleges ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ Government Colleges ਵਿਚ Intermediate ਵਿਚ ਸਿਟਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ students ਨੂੰ admission ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਿਕ ਵਿਚ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ further results ਬਹੁਤ ਨਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Private Colleges ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3rd divisioners ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ Government Colleges ਦੇ first divisioners ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਕ ਹੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਸੌਂ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ professors ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ seniority ਦੇ basis ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ professors ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ students ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ professors ਨੂੰ ਇਕ incentive ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ merit ਦੇ basis ਤੇ ਤਰੱਕਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਖਾਸੀ percentage ਅਜਿਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ merit list ਤੇ ਆਉਣ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ indiscipline ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ comparatively ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ
ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ indiscipline ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ
ਵਿਚ ਸਿਨਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ Government
College, Patiala ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ Government
College, Patiala ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੌਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਡੀ
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ professor ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ close
contact ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ professors
private institutions ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ
ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ
discipline ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ privately-managed ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ privately-managed ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਖਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ Principal ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ scheduled castes ਅਤੇ backward classes ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਖਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਟਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ scheduled castes ਵਿਚ ਜਾਂ backward classes ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ privately-managed ਸਕੂਲ ਦਾ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1958 ਤਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਖਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਖਸਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ meet ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ concession ਆਪਣੇ ਕੌਲੋਂ ਅਧਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਸਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ displaced ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ establish ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ school ਬੜੇ firm footing ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਸਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ permanent grant ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ displaced ਸਕੂਲ 1956 ਤਕ ਇਥੇ ਦੀ permanent ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ local ਸਕੂਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, grant ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ local ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ grant ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਚੇ ਉਹ displaced ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ grant ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ displaced ਸਕੂਲ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ permanent ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grant-in-aid ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ step-motherly treatment ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ displaced ਹਨ ਅਤੇ displaced ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ help ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀ help ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਣ ਵਿਚ privately-managed ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ provincial ze ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ applications ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ conditions ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ provincialize ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ privately managed ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ grant ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਣ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ teachers ਦੀ shortage ਹੈ। ਬਲੌਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ teachers ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ one-third ਉਥੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੇ Girls High School ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 1926 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ 1926 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ building ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ building ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ building Christian Medical College ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਦੀ building ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ building ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਫਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ P. W. D. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ

ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ unsafe ਹੈ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾ ਇਕ Mohammaden gentleman ਦੀ building ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ school ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿਸਾ ਦੂਜੇ ਹਿਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ Government Girls High School ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ locate ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालंधर शहर दक्षण-पिश्चम) : स्पीकर साहिब, मुझे खुशी है कि महकमा तालीम के लिये 12 करोड़ रुपये मांगे गये हैं मगर जिस ढंग से पिछले तीन चार सालों से महकमा तालीम को चलाया जा रहा है श्रीर जिस तरीका से इस महकमे पर खर्च किया जा रहा है श्रीर जो policies हमारी गवर्नमैंट की तालीम के बारे में हैं श्रगर इन के बारे में में कुछ कहूं तो शायद वजीर साहिब यह कहें कि क्योंकि मैं श्रब इस महकमा का वजीर नहीं रहा इसलिये यह इस को criticise करता है। इसलिये, स्पीकर साहिब, मैं Tribune श्रखबार में से एक पैरा पढ़ कर सुनाऊंगा जो कि उस श्रखबार के मोगा के correspondent ने पंजाब के महकमा तालीम के मुताल्लिक लिखा है। इस में लिखा है....

A random visit to any primary school in any town or village of Punjab is enough to reveal the sorry state of affairs behind the much paraded claims of "all-round expansion" in educational facilities in the State and to disillusion even the incorrigible optimist of the rosy picture being painted of the manner of instruction being imparted to the

citizens of tomorrow.

Although the Government sinks nearly Rs. 12 crores -over one-fifth of the entire budget on education every year, one is forced to wonder when one sees with one's own eyes a school master sitting idle without any black-board, duster and chalk-sticks-the most essential tools of the teacher. What to speak of other necessary equipment, the Government does not provide to a very large number of schools any desks, benches, stools, small chairs or even mats for childern who are forced to bring their own seating sacks."

स्पीकर साहिब, इस के अलावा middle class के बच्चों की तालीम के साथ खेला गया है और यह इस सरकार ने खेला है। मैं आप के सामने पंजाब गवर्नमैंट के Circulars यहां पेश करना चाहता हूं जिन से आप को मालूम हो जायेगा कि किस तरीका के साथ middle class के बच्चों की तालीम के साथ खेला गया है और पहले उन को कहा गया है कि आप ने कौन कौन से subjects लेने हैं और फिर यकदम ही यह हुक्म दिया गया है कि आप को अंग्रेजी लेनी बहुत जरूरी है। मेरे पास यह पंजाब गवर्नमैंट का circular है जिस में दिया हुआ है.....

का Circular है जिस में दिया हुन्ना है.....

"Copy of the extracts from the detailed syllabi of different subjects (New Scheme of Studies, dated 29th May, 1950 for the Primary and Middle Departments of recognised schools for boys and girls in the Punjab."

यह इन का circular है dated 29-5-50 जिस में इन्हों ने लिखा है—Subjects of study in V, VI and VII classes of Junior Secondary Schools:—

1. Language—Mother tongue. यानी हिंदी पंजाबी या उर्द

2. Mathematics.

3. Social studies.

4. Every-Day Science.

## [श्री जगत नारायण चोपड़ा]

- 5. Recreational activities.
- Practical arts.
- 7. Elective subjects (for classes 6th to 8th). Only two subjects to be taken up from amongst-
  - Classical language. (1)
  - Drawing.
  - (3) English.
  - (4) Music.
  - Tailoring.

(6) Needle work (for girls only).

University ने एक ग्रपना circular फिर पंजाब dated 12-12-1955 निकाला जिस में यह दिया गया था . . . .

'It is hereby notified that the Senate has approved the recommendations of the Syndicate of June, 18, 1955 that with effect from the Matriculation Examination to be held in 1957 and onward, the students who had passed their 8th class examination without English, be permitted to offer a modern Indian Language other than the one offered by them as an elective subject in place of English.

To qualify for Matriculation, a candidate must pass in (1) English or a modern Indian language (Urdu, Hindi, Panjabi, or Bengali) in the case of candidates

who passed the 8th class examination without English.'

यह है वह circular जो श्री J.R. Agnihotri ने issue किया है। उस के बाद पंजाब गवर्नमैंट ने issue किया 20-6-58 को :

Subject:— Conduct of Middle Standard Examination for boys and girls, 1959. The following points may also be brought to the notice of the institutions in your district for their guidance while inviting applications :-

Subjects of the Examination.

(a) . Compulsory Subjects-

(i) First Language (Mother Tongue).

(2) Second regional language (Hindi, Punjabi or Urdu which must be different from Ist language).

(3) Mathematics (Arithmetic, Algebra and Geometry-both boys and girls).

(4) Social Studies. (5) General Science.

(b) Elective Subjects (Any two of the following will be taken);—

(6). Sanskrit or Persian.

- (7) English.
- (8) Drawing. (9) Music.

(10) Needle work (for girls only).

इस के बाद पंजाब Government का order है No. 8070-51-20/56-59, dated 1-8-59, from the D.P.I., Punjab, to the Inspectors of Schools. स्पीकर साहिब यह गौर से सुने, सुनने वाली बात है : "Memorandum No. 8070-51-20-56-59, dated the 1st August, 1959, from the

Director of Public Instruction, Punjab, to the Inspectors in the State.

Admission to the 9th class of High or Higher Secondary Schools

after qualifying the Middle Standard Examination.

The student who will seek admission to the 9th class of High or Higher Secondary School with effect from 1960, must have passed in the following subjects of middle standard examination conducted by the Punjab Education Department.

I. English

II Mathematics.

III. One language (either first or second language).

It is requested that Heads of all Government and non-Government recognised High or Higher Secondary Schools under your jurisdiction may please be informed accordingly.

भव ग्राप बताईए कि जिन बच्चों ने पहले circular के मुताबिक ग्रंग्रेजी नहीं ली श्रीर जो श्रब इम्तिहान में बैठे हैं, उन का क्या बनेगा। क्या यह लाखों बच्चों की जिन्दिगयों से खेलना नहीं तो क्या है ! हमारे वज़ीर साहिब को पता ही नहीं कि यह orders कैसे जाते रहे

इस के बाद मैं स्रर्ज़ करता हूं कि यहां पर स्रौर बाहर भी मुख्य मन्त्री जी स्रौर वजीर साहिबान की तरफ से बड़ा चर्चा किया गया कि हम ने इस बारे में बड़ा कुछ कर दिया है, policy decisions लिए हैं कि free education दी जायगी, Higher Secondary Multipurpose Schools कायम कर दिए गए हैं, Local Bodies Schools provincialize किए गए हैं, इतने Education Colleges खोले गए हैं, इतने Primary Schools हैं, हरिजनों के बच्चों को free education कर दी गई है । जहां तक free education का ताल्लुक है मैं सिर्फ जालंधर जिले की ही figures चाहता हूं इन से पता चलेगा कि यह free education का एक hoax है। जालन्धर शहर में 30,000 लड़के लड़िकयां पढ़ते हैं। इन में से जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन की तादाद सिर्फ 2,500 हैं। यह बात वज़ीर साहिब वहां जा कर देख सकते हैं। यह वह बच्चें हैं जो 5वीं जमात से 8वीं जमात तक पढ़ते हैं। चौथी तक तो फीस पहले ही माफ थी। 30,000 में सिर्फ 2,5,00 बच्चों को free education मिलती है। यह सिर्फ 15 per cent बनता है। इन में से भी 7,8 per cent वह बच्चे हैं जिन के मां-बाप landlords हैं, mill-owners हैं या अफसर हैं जिन की ग्रामदन 200 या 300 माहवार से कम नहीं। जो गरीब हैं उन को दूसरे स्कुलों में पढ़ना पड़ता है। जब यह private स्कूल कहते हैं कि ग्राप ने फीस माफ की है तो हमें पैसे दो तो कहते हैं पैसे हम नहीं दे सकते। मैं जालन्धर शहर को represent करता हूं, संभ्रवाल जी भी वहां से ही ग्राए हैं। वहां के लोग हम से पूछते हैं कि क्या हम टैक्स नहीं देते। जब पिछली बार यह tax लगाया गया था तो Finance Minister साहिब ने कहा था कि हम ने यह tax इसलिए लगाया है क्योंकि हम education के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो वह लोग कहते हैं कि क्या हम यह tax नहीं देते, क्या हमें भी कोई हक नहीं कि इस में से कुछ हमें भी मिले ग्रीर हालत यह है कि इन स्कूलों को एक पाई भी नहीं दी जा रही। यह वह private अदारे हैं जिन्होंने British राज के जमाने में मुल्क की बड़ी भारी सेवा की, वह श्रादमी पैदा किये जो आज Treasury Benches पर बैठे हैं। मगर उन को यह कहते हैं कि साहिब यह तो communal स्कूल हैं। वह D.A.V. के स्कूल हैं जिन्होंने giants पैदा किए जो यहां ग्रौर Centre में वजीर तक बने । ग्राज उन्हें कहते हैं कि communal स्कूल हैं। बात दरअसल यह है कि मुख्य मन्त्री जी के दिल में यह बात आ गई है कि जो private स्कूल हैं इन्हें खत्म करना है । इसलिए यह ढोंग खत्म होना चाहिए। मैं ने मिसाल तो जालन्धर की दी है मगर यही हालत हर जिले की है। पैप्सू को छोड़ कर हर जिले में 60, 70 या 50 private स्कूल हैं . . . (एक आवाज : गलत है।) नहीं सही है और गवर्नमैंट controlled स्कूलों की तादाद 10, 15 या 20 है....

शिक्षा तथा श्रम मंत्री: ग्राप की figures पुरानी है।

श्री जगत नारायण चोपड़ा: ग्राप ने ग्रपने वनत में यह कह लेना। (Inter-ruptions) तो क्या इस के उलट position है यानी सरकार के 60 ग्रीर private 20 स्कूल है। मैं challenge करता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हर जगह पर सरकारी स्कूल एक तिहाई से ज्यादा नहीं है।

शिक्षा तथा श्रम मंत्री: मैं ने कई दफा सही figures सवालों के जवाबों में बताई हैं।

श्री जगत नारायण चोपड़ा: ग्रब इन्होंने जो बात शुरू की है वह है कि हम ने Higher Secondary, Multipurpose Schools खोले हैं। इन्होंने 1958 में एक circular जारी किया कि जो schools 1961 तक इस नए system को switch over नहीं कर जायगें हम उन को middle school बना देंगे। इस पर कुछ स्कूल switch over कर गए। इन्होंने उन को कुछ इस काम के लिए मदद भी दी मगर ज्यादा मदद सरकारी स्कूलों को दी गई। उस के बाद क्या होता है? 1958-59 में किसी भी private school को switch over करने के लिए एक पाई भी नहीं दी....

Sardar Ram Dayal Singh : On a point of order, Sir. ਕੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੀਆਂ files ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker: Yes.

ਸਰਦਾਰ **ਰਾਮਦਿਆਲ** ਸਿੰਘ : ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ files ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ....

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ : ਕੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker: Yes. The Minister concerned is sitting in the House. There is a definite ruling that the Minister concerned should sit in the House.

श्री जगत नारायण चोपड़ा: मैं ग्रर्ज कर रहा था कि Higher Secondary स्कूलों का नम्बर 160 बताया गया है! ग्रगर उन की हालत देखी जाए तो यह है कि न वहां science subjects के teachers हैं, न technical subjects के teachers हैं। इन subjects की पढ़ाई का वहां इन्तजाम नहीं है।

ग्रीर किर buildings नहीं बनाई गईं। न उनको further grants ही दी गई हैं। ग्राज यह हालत है।

हमारे यहां जालन्धर में Government Model School खुला हुआ है और इन की तरफ से यह कहा जाता है कि यह one of the best institutions है। लेकिन आज उस की हालत, स्पीकर साहिब, देखिए biololgy का teacher नहीं, technical science का teacher नहीं और इन की जगह पर B.Sc., B.T. टीचर लगा रखे हैं और लड़कों को मजबूर किया जाता है कि एक खास subject न पढ़ों क्योंकि टीचर नहीं है। स्पीकर साहिब, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक लड़के के बाप की दर्दनाक चिट्ठी का एक पैरा पढ़ दूं जो उस ने मुझे लिखी है। वह लिखते हैं—

"At first, it was notified that the Technical group was meant for students wishing to join Engineering Degree Course and the best students went in for this group but after a lapse of full one year the Headmasters were informed that students taking up technical group could not join the Engineering Colleges and the science group was the right group for students wishing to join Engineering Degree Course."

वहां पर दूसरे subjects ही पढ़ाए जाते रहे और फिर वज़ीर साहिब की तरफ से order निकल आया कि सिर्फ science ही पढ़नी होगी। Engineering College

में दाखले के लिए तो इस ढंग से हमारी education के system को चलाया जा रहा है। (घंटी) जनाब मैं दो एक मिसालें देकर बैठ जाऊँगा।

एक अर्ज मैं करूं िक higher secondary के बारे में orders जारी किए गए िक 1970 तक तमाम school higher secondary में switch over कर लेंगे। िफर यह कहते हैं िक private management के school इसे अपना लेंगे लेकिन आज इस switch over से जितनी तकलीफ है उसका अदाजा नहीं लगाया जा सकता। िमसाल के तौर पर जालंधर के एक अफसर की transfer धर्मसाला हो जाए, तो वहां पर उस के बच्चों की हालत क्या होगी! उस के बच्चे वहां पर तालीम हासिल नहीं कर सकते जब तक कि वह higher secondary न पढ़ें वहां पर इस तरह का इन्तजाम नहीं है। इसी तरह अगर कोई अफसर अमृतसर से नकोदर चला जाए तो उस के बच्चे नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहां पर higher secondary school नहीं हैं। यह इस ढंग से switch over िकया गया है। आज हालत यह है िक बच्चे higher secondary school को छोड़ कर private सकूलों में दाखिल हो गए हैं और private candidates के तौर पर university का इम्तिहान दे रहे हैं। यह हालत है इस महकमे की। बार बार वजीर साहिब के एलान करने के बावजूद यह हालत है। (घंटी) मैं खतम ही कर रहा था, स्पीकर साहिब।

ग्राज private सक्लों की क्या हालत है। बड़ी मुश्किल से हरिजन लड़कों की पूरी फीस सरकार ने इन्हें दी है। ग्रब इस फीस को ग्राधा कर दिया गया है ग्रीर कहा गया है कि हरिजनों को मुक्त तालीम देने के लिये ग्राधा खर्च वह ग्रपने पास से करें। ग्रब ग्राप ही बताएं कि free education देने के लिये किस तरह private schools concession दे सकते हैं ग्रीर यह स्कूल कैसे चल सकते हैं। यह school वह school हैं जिन्होंने British Raj में देश की सेवा की है। ग्रीर education को जिन्दा रखने के लिये काम किया है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ग्रगर private school न होते तो ग्राज education की हालत सारे देश में चौपट होती।

इसके बाद provincialized schools है। यह स्कूल इन्होंने ले लिए थे लेकिन हालत जो है वह सब जानते हैं। ग्रव फिर इन्हें हटा रहे हैं। ग्रौर कहा गया है कि इस के बारे में District Boards लिख कर दें।

स्पीकर साहिब तीन जगह पर इन्होंने Divisional Inspectors के दफतर पंजाब में खोल रखे हैं लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ऐसे बेशुमार high schools हैं जहां 10 साल तक कोई Inspector मुआयना करने नहीं गया। Inspection का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। आप ही अंदाजा लगाएं कि inspection जहां पर नहों school कैसे चल सकते हैं। वहां पर और भी कई खराबियां हैं। जो teachers ऐसे स्कूलों में लगे हुए हैं वह वहां के ही रहने वाले हैं और नतीजा यह होता है कि टीचर स्कूल से बाहर चले जाते हैं और लड़के बिना तालीम के बैठे रहते हैं। हालांकि यह rule है कि टीचर को उस के घर के पांच मील के अन्दर न post किया जाए लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। (घंटी)

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

जनाब only one case श्रीर । मैं एक मिनट में ही खत्म करता हूं। एक फूल सिंह टीचर की शिकायत है। वजीर साहिब ने इस बेचारे की 350 मील दूर तबदील कर दिया है। इस की तह में यह बात है कि एक teacher वहां पर जाना चाहता था तो उस ने एक anonymous letter वज़ीर साहिब को लिख दी कि इस उस्ताद का किसी लड़की के साथ सम्बन्ध है। इस तरह की शिकायत ग्राने पर इसे 350 मील दूर तबदील कर दिया गया। न इसे कोई इतलाह दी गई कि इस के खिलाफ शिकायत क्या थी । फिर अगर शिकायत ठीक थी तो इसे suspend किया जाता । फिर इस case में श्री संत राम नाभा ex-M.L C., ग्रौर श्री रंजीत सिंह, M.L.A., साहिब वज़ीर साहिब से मिले । वहां के Municipal Commissioner ने चिट्ठी लिखी ग्रौर स्कूल के manager ने भी लिखा कि इस नाम की कोई ग्रौरत वहां पर नहीं है ग्रौर न ही कोई इस तरह की घटना वहां पर हुई है और यह उस्ताद बेगुनाह है। वह बेचारा श्राज से दो-श्रढ़ाई महीने पहले मारा मारा फिरता रहा श्राज पता नहीं उसकी सुनवाई हई है या नहीं। वह इतना ग्रसी परेशान रहा। न उस के खिलाफ कोई charge था न कोई enquiry की गई लेकिन हकम दे दिया वज़ीर साहिब ने कि फैंक दो इसे 350 मील दूर। इस ढंग से, स्पीकर साहिब, याज इस तालीम के महकमे में काम चल रहा है। मैं ने तो Tribune से पढ़ कर सुनाया था कि लोग क्या राए रखते हैं इस महकमे के बारे में ग्रौर तालीम की हालत पंजाब के अन्दर क्या है जिसके लिये ग्राज demand पेश की गई है।

चौधरी सुमेर सिंह (हसनपुर) : स्पीकर साहिब, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस demand पर बोलने का मौका दिया है। मैं इन्तजार कर रहा था और उम्मीद तो न थी कि वक्त मिलेगा और निराश हो चला था कि आपने मौका दे दिया। मेरे मित्र श्री रला राम M.L.A. ने इसे progressive Budget कहा है लेकिन मैं अर्ज करूगा कि जितना रुपया तालीम की मद पर खर्च करने के लिये हर साल रखा जाता है वह हर साल बढ़ता जा रहा है । इस लिहाज से शायद हम इसे progressive कह सकों लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि रखी गई रकम कैसे खर्च होती है और किस ढंग से पढ़ाई करवा कर लड़कों को तैयार किया जाता है हम इसे progressive Budget (यानी utility के point of view से progressive) नहीं कह सकते। यह देखने की बात है कि जो लड़के इन स्कूलों में तालीम हासल करते हैं वह progressive है या नहीं उन की तालीम कैसी है। और जितना रुपया तालीम पर खर्च करने के लिये दिया जाता है वह ठीक तौर पर खर्च हुआ है या नहीं।

मैं पंजाब सरकार का शुक्रगुजार हूं कि महकमा तालीम वाले जितना रुपया मांगते हैं वह दे दिया जाता है लेकिन वह सारी रकम महकमा खर्च नहीं कर पाता। हर साल रुपया lapse हो जाता है। वजीर साहिब तालीम का ध्यान इस तरक लाना चाहता हूं कि वह देखें कि जितनी रकम budget में रखी गई है वह खर्च क्यों नहीं की जाती। सन 1958-59 के ग्राप बजट को देखें एक करोड़ 59 लाख रुपया खर्च नहीं किया गया ग्रीर यह रक्म lapse हुई। ग्रीर 74 लाख यह खर्च न कर सके ग्रीर revised

estimates में surrender कर दिया, कुल 2 करोड़ 33 लाख की रकम को 11 करोड़ की रकम में से खर्च नहीं कर सके। यानी out of a Budget of eleven crores दो करोड़ 33 लाख की रकम खर्च न हुई। मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस तरह रक्तम lapse नहीं होनी चौहिए। इस Education Department का Budget दहस्त नहीं होता बल्कि bogus and loose budget होता है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि टीचरों को हर साल सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। पहली मई, 1957 से junior teachers के grade revise किए गए लेकिन ग्राज तक उन्हें यह grades दे नहीं पाए। कहा गया कि list तैयार नहीं थी। Seniority list की हालत यह है कि 2 मार्च को यह list इनके पास से तैयार होकर D.I.S. Office में पहुंची और हुक्म दिया गया कि तीन मार्च तक जिस किसी ने seniority list पर उजरदारी करनी हो कर दे। मैं वसूक के साथ कह सकता हूं कि बहुत से teachers को तो इलम भी न हुग्रा कि कब seniority list पहुंची है। और फिर एक दिन में तमाम टीचर कैसे उजरदारी दे सकते हैं। इस तरह का सलूक टीचरों के साथ महकमें वाले कर रहे हैं। यह ठीक नहीं ग्रीर न ही इस तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि Teachers को revised grade के मुताबिक इस साल से तनखाहों मिल जावेंगी, i.e. they will get their salaries in accordance with the revised grades.

फिर इस बात को इन्होंने ignore किया है कि जब से provincialization स्कूलों की की गई है स्कूलों की हालत खराब हो गई है।

Education में स्पीकर साहिब, सारे श्रखत्यारात D.P.I के दपतर या Joint D.P.I. के पास ही हैं। किसी ने छड़ी लेनी हो, किसी की transfer का सवाल हो या किसी की बहाली का सवाल हो यह सब ही को centralization of powers होने की वजह से जो है D.P.I. के office में सलाम करनी पड़ती है ग्रौर किसी को कोई ग्रल्तियार नहीं कि वह इस में दखल दे सके। यहां तक कि मामली सी बात यानी छुट्टी के लिये भी D.P.I. office तक ग्राना पड़ता है। मैं निहायत ग्रदब से दरखास्त करूंगा कि ग्रगर ग्राप ने जरूर ही तालीम देनी है ग्रौर महकमे का बाकायदा control करना है तो इन powers को decentralize किया ग्राज रोजाना हम स्कलों में झगड़े देखते हैं, कोई control नहीं है लाठियों से मासटरों की सड़कों पर लड़ाईयां होती हैं। आज इन की हालत खराब होती जा रही है; इन को सुधारने के लिये सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिये। हमारा फर्ज है कि हम जनता का खयाल रखें। जनता की मेहनत की कमाई का पैसा हम उन से taxes के जरिये लेते हैं। हमारा फर्ज़ है कि हम जनता के लिये जहां तक भी हो सहिलयात बहम पहुंचायें । Schools का ग्रच्छा प्रबन्ध जारी रखने के लिये मैं यह suggest कहंगा कि high school का इन्तजाम Deputy Inspector को दे दिया जाये ग्रौर उस को district में post किया जाए। Middle Schools का इन्तजाम म्रलग District Inspector of Schools को दे दिया जाये भ्रौर हर एक A.D.I.

[चौधरी सुमेर सिंह]

को primary schools की powers दिये जायें तो ग्रच्छा इंतजाम हो सकता है । उन को भ्रपने Schools का इन्तज़ाम ठीक करने के लिये सारी powers हों । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन्तजाम ठीक नहीं हो सकता and discipline खराब हो जायेगा।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हुं वह यह है कि Education Department में Hariana वालों को पूरी Representation नहीं दी गई है। श्राज जहां पर तालीम पर इतना खर्च हो रहा है उन का इस दफतर में एक भी आदमी नहीं है। जिस के पास जाकर हम कूछ कह सकें। अगर हम किसी अफसर से मिलना चाहते हैं तो अव्वल तो वह मिलते ही नहीं बहाने बनाते हैं कि साहिब खाना खा रहे हैं या कोई भ्रौर बात है। ग्रगर किसी से इधर-उधर जाते मिल भी जायें तो कहते हैं कि ग्रभी तो हम मीटिंग में जा रहे हैं ग्रौर बगल में file दबा कर रवाना हो जाते हैं, फिर सुनेंगे। इस तरह से इस दफतर में eating, meeting और cheating के सिवाये और कोई काम ही नहीं होते। किस की कोई शुनवाई नहीं होती। इस तरह से इस दफतर का हाल है। यह proper control नहीं कर सकते हैं श्रीर discipline खराब होता जा रहा है।

इस के इलावा teachers को pay देने का मामला आज तक settle नहीं किया गया। सारे महकमे में party बाज़ी से काम होता है यह कुछ नहीं देखा जाता कि कौन भ्रच्छा काम करता है भ्रौर कौन बुरा। श्रपनी मर्जी से सारा काम किया जाता है। एक party दूसरी party को support नहीं करती है। उस का case कामयाब होता है जिस की party मजबूत हो। अपने मातहतों को party के interest को सामने रख कर एक दूसरे की transfer तक कर दी जाती है ताकि अच्छा काम करने बाला officer fail हो जावे या महकमा से ही निकाल दिया जाता है। तो मैं यह बात भ्रर्ज कर देना चाहता हूं कि भ्रगर यह हालत तालीम की रही तो बहुत मुक्किल हो जायेगी। स्राज तालीम पर दिन-ब-दिन खर्च बढता जा रहा है मगर बात कोई बन नहीं रही है। ग्रौर किसी तरह की कोई improvement discipline में नहीं है।

एक बात मैं स्रौर स्रर्ज़ करना चाहता हूं कि 1957 में वज़ीफ़ा के इम्तिहान हुए थे चौथी जमात के मगर उन बच्चों को जिन्होंने वज़ीफा हासिल किया ग्राज तक वज़ीफा payment नहीं हुई । 1957 के बाद 1958 म्राया फिर 1959 म्राया म्रौर म्राज 1960 चल रहा है मगर उन को म्राज तक कोई payment नहीं हुई । यह इस वजह से suffer कर रहे हैं क्योंकि यह गरीबों के बच्चे हैं ग्रगर Education Minister के बच्चे होते तो फौरन तवज्जुह दी जाती। श्रौर श्रगर Joint Director के बच्चे होते तो भी payment हो जाती।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मैं ग्राप का ध्यान University की तरफ भी दि लाना चाहता हूं। स्राज जितने भी University के Matriculation इम्तिहान के centres होते हैं वह सब शहरों में ही होते हैं। श्रौर कोई Matriculation

Examination का centre देहात में नहीं बनाते और यह जवाब देते हैं कि देहात में तार घर नहीं है इस वजह से नहीं बनाते देहात के tax payers के पैसे से University को grant मिलती है और जवाब देते हैं कि देहात में centre बनाने पर एक हजार रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि University businessmen की concern है University should keep special regard for all those who reside in villages.

एक बात मैं ग्राप के notice में ग्रौर लाना चाहता हूं ग्रोर वह यह है कि जुदा-जुदा schools के ग्रध्यापक वहां के बच्चों की strength के मुताबिक होने चाहियें। ग्रगर किसी स्कूल में teachers की तादाद तुलबा को strength के मुकाबले में कम है तो इन्हें चाहिये कि वहां teacher उस जगह से भेज दिया जाये जहां बच्चों की तादाद कम है मगर teachers की strength ज्यादा हैं। हर साल किसी न किसी school में यह change तो ग्राती ही रहती है इसलिये यह transfers बच्चों की strength के मुताबिक फौरन कर देनी चाहिये। ग्रौर ज्यादा दूर की वात न कहते हुए मैं जनाब में ग्रपने गांव की बात ग्रर्ज करना चाहता है वह यह कि हमारे हां सकूल में 10th class के दो sections हो गए हैं मगर उस के लिये Science Master नहीं दिया गया। हालांकि एक ही school है वहीं से उस की duty लगनी है मगर कोई इन्तजाम नहीं हुग्रा लोग जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं। इसलिये मैं Government में इलतजा करूंगा कि वह इस तरह की शिकायतों के मुताल्लिक जल्दी में जल्दी ध्यान दे।

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज ऐज्केशन के बारे में जो 12 करोड़ की मांग हमारे सामने पेश है वह हमारी स्टेट के Revenue Expenditure के एक बहुत बड़े हिस्से की मांग है। 12 करोड़ की यह मांग, जिस में हमारी स्टेट के tax payer के total tax का पांचवां हिस्सा है और जिस मद पर यह पैसा खर्च होता है, उस डिपार्टमेंट की working के बारे मैं कुछ कहना चाहती हं। हमारी स्टेट ग्रभी सब तरीके से self-sufficient नहीं है ग्रौर इस के सामने अनेक समस्याएं हैं। जैसे अस्पतालों की कमी, सेम की समस्या, अनाज की कीमतों का बढ़ना, चीनी की कीमत का बढ़ जाना ग्रादि। इस के बावजूद भी कुछ ग्रामदनी का एक बटा पांच हिस्सा जब Education को दे दिया गया है तो हो सकता है कि हमारे Education Minister साहब यह कहें कि उन्होंने free education करने का जो वायदा किया है उस को पूरा करने के लिये वह कदम श्रागे बढ़ा रहे हैं। Central Government ने यह भी कहा है कि हम Third Five-Year Plan में 6 साल मे लेकर 11 साल तक के बच्चों की तालीम मुफ्त कर देंगे लेकिन हम देखते हैं कि ग्राज हम Second Five-Year Plan के ग्रिखरी साल में से गुजर रहे हैं श्रीर हमारी education स्राठवीं तक free हो गई है यह स्रच्छी बात है। Education के लिये 12 करोड़ रुपया इस साल ग्रौर 11 करोड़ पिछले साल ग्रौर ग्राठ पिछले साल रखा गया था यानी 3, 4 साल में 30, 40 करोड़ रुपए के लगभग ऐजुकेशन [श्रीमती ग्रोम प्रभा जन]

पर खर्च हो चुका है पर मुझे कहते हुए दुख होता है कि Education Department में बिल्कुल chaos and confusion छाया हुम्रा है। कभी Multipurpose Schemes की बात होती है, कभी Basic Industry की, गर्ज यह है कि experiment पर experiment होते चले जाते हैं श्रौर कोई decision नहीं होता । पिछले सालों में जो Education Department ने बड़े कदम उठाए हैं उन को मैं दो हिस्सों में बाटती हूं और Free Education और Provincialization of local body schools। Free education का नतीजा यह हम्रा कि हमारे सामने एक भयंकर समस्या श्रा खड़ी हुई श्रौर वह है privately managed schools की। स्पीकर साहब, ग्राजकल इन स्कूलों की हालत बहुत खराब है। वहां पर बच्चों को तालीम इस लिये नहीं मिल पाती क्योंकि उन के पास पैसा नहीं और वह फीस माफ नहीं कर पाते। इसलिये बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में ग्राते हैं क्योंकि यहां पर तालीम मुफ्त हो गई है। लेकिन यहां भी हालत इसलिये खराब है क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, स्टाफ कम है, accommodation कम है, हमारे स्कूलों के पास buildings नहीं है, science laboratories नहीं है, ग्रौर न ही epuipment पूरा है। ग्रौर provincialization of local body schools हो जाने यह है हुआ कि गवर्नमेंट इतने बड़े बोझ को एकदम संभाल नहीं पाई। वहां की building, apparatus furniture वगैरह की बात तो जाने दीजिए अभी तक गवर्नमैंट seniority का ही फैसला नहीं कर पाई है। Seniority का सवाल हमारी गवर्नमैंट के लिये, Education Department के लिये बड़ी सिरदर्दी है। तो मैं कहना चाहती हूं कि जिस डिपार्टमेंट पर 12 करोड़ रुपया खर्च किया जाए ग्रौर वहां पर स्कीम्ज, प्लैन्ज श्रौर Administration की हालत भी सही न हो तो पब्लिक को बड़ी मायुसी होती है। स्पीकर साहिब, अगर facts and figures देखें तो पता चलता है कि चंडीगढ़ में Education Directorate पर 11 लाख के करीब खर्च हो जाता है। हमारे ऐजुकेशन डिपार्टमेंट की working लेकिन ग्रभी तक हमें नहीं मिली हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट मिली जो सन् 1952-53 की थी। तो जनाब स्पीकर साहब, यह हालत है इस डिपार्टमेंट की जिस के लिये पिछले तीन-चार सालों में 40 करोड़ रुपया खर्च हुन्ना हो स्रौर इतना खर्च करने के बाद सूबे की लैजिस्लेचर को यह पता न चले कि वह रुपया कितने फायदे के लिये और efficiency से खर्च हुआ तो हद है इस के वर्किंग की श्रौर श्रभी तक न कोई Research Department खोला गया है जिसके लिये सारे देश भर में मांग है, ग्रौर जो यह देख सके कि हमारी शिक्षा प्रणाली का क्या ग्राधार हो ग्रौर कैंसा ढांचा हो। हमारी ग्राज की ऐजूकेशन का ढांचा श्रंग्रेजी जमाने का ढांचा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस system drastic change ग्रानी चाहिए ।

सैंट्रल गवर्नमैंट educational survey कर सकती है, ग्रौर इसी तरह से University भी एक survey कर सकती है लेकिन primary ग्रौर secondary ऐजूकेशन का क्या होना चाहिए इस के लिये ग्रभी तक

पंजाब में ऐजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसी research नहीं की कि जिस से हम अपनी तालीम को ज्यादा constructive बना सकते।

स्पीकर साहिब, Second Five-year Plan में जो ऐजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट बना वह 12 करोड़ का था जिस में से पहले साल में यानी सिर्फ first year of the plan में 66 लाख रुपया इस्तेमाल किया गया उस के बाद 1958-59 में 1 करोड़ 59 लाख इस्तेमाल किया गया और 1959-60 में यह बजट एकदम से कुद कर 3 करोड़ 32 लाख तक पहंच गया यानी दूगने से भी ज्यादा हो गया क्योंकि डर यह था कि plan schemes न चल सकने के कारण Planning Commission का डंडा सिर पर न श्रा जाए। श्रौर फिर भी प्लैन के श्राखिर में हम देखेंगे कि कोशिशों के बावजद भी 3 करोड़ रुपया प्लैन बजट से कम इस्तेमाल हुन्ना। वजीर साहब उठ कर कहेंगे कि यह रुपया इसलिये कम खर्च हुग्रा क्योंकि प्लैन बजट में कमी करनी पड़ी ग्रौर इस वजह से उन्हें कुछ स्कीम्ज छोड़नी पड़ी। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ऐजुकेशन डिपार्टमेंट में planned schemes के प्रन्दर तकरीबन सारी schemes ऐसी ही थीं जिन के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट से कहीं, 60 फीसदी श्रीर कहीं 80 फीसदी aid मिलती है। इसलिये बेहतर होता कि स्टेट गवर्नमेंट अपने शेयर का 30 या 40 फीसदी पैसा खर्च कर के 3 करोड की उन सारी स्कीम्ज को पूरा कर सकती श्रौर सैंटर की इम्दाद का पूरा फायदा उठाती। हमारी गवर्नमैंट के लिये जरूरी था कि सब ग्रच्छी से ग्रच्छी स्कीमें चाल कर के इस रुपए का इस्तेमाल किया जाता श्रौर lapse होने से इस रुपए को बचाया जाता श्रौर हमारे सूबे की तरक्की होती। अभी तक देखने में यह आया है कि हम best education promote करन में help नहीं कर सके। इधर एक बात ग्रौर है, शहरों में (घंटी) लड़िकयों के स्कूल बहुत कम हैं इसलिये free education में लड़िकयों को बहुत कम हिस्सा मिल पाता है। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने कहीं पर ग्रपनी स्पीच करते हुए यह कहा था कि लड़कियों के लिये Higher Secondary तक free education करने की कोशिश हो रही है। इसलिये मैं उन्हें कहना चाहती हं, स्पीकर साहिब, ग्राप के जरिए कि वह इन मुट्ठी भर लड़िकयों के लिये हायर सैकंड्री तक ऐजूकेशन जरूर free करें ताकि इस attraction से हमारी female education progress कर सके। (घंटी)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप wind up करें। (Please wind up your speech.) श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, 1958-59 में 1 करोड़ 59 लाख रुपया lapse हो गया जिस के लिये Secretary Finance, ने ग्रपने memorandum में लिखा है कि non-implementation of certain schemes की वजह से यह lapse हुग्रा। स्पीकर साहब, यह बड़े दुख की बात है कि इतना रुपया लैप्स हो गया ग्रीर Education Department कुछ नहीं कर सका। कुछ रुपया तो प्राइवेट स्कूलों को provincialize न करने के कारण हुग्रा। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं ग्रब एक-दो मिनट ले कर खत्म कर दुंगी। ग्रब मैं repairs की तरफ

- [श्रीमती श्रोम प्रभा जैन]
श्राती हूं। इस में Education Department के श्रितिरक्त मैं मानती हूं कि P.W.D. का भी हाथ है। Education Department श्रपनी तरफ से रुपया श्रलौट कर देता है श्रौर P.W.D. को उस के estimates बनाने के लिये कहता है। तो स्पीकर साहब, दफ्तरों में red-tapism की बजह से या बहां काम ज्यादा होने की वजह से estimates ही महीनों तक नहीं श्रा पाते हैं श्रौर हशर यह होता है कि पी० डब्लयू० डी० की सुस्ती के कारण ऐजुकेशन डिपार्टमेंट का sanctioned budget for building lapse हो जाता है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रव ग्राप जान गए कि मुझे क्यों सस्त होना पड़ता है ? (Now the hon. Lady Member has understood as to why I have to adopt strict attitude.)

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : जनाब श्रौरों को भी तो टाइम दिया है श्रापने एक दो मिनिट मुझे भी दे दीजिएगा। मैं ग्राप के जरिए सरकार को यह कहना चाहती हं कि जो यह रुपया lapse हो जाता है इस को lapse न होने देने के लिये और ऐजकेशन तथा P.W.D. श्रापस में बैठ कर ऐसा करें कि रुपया भी न lapse हो श्रीर काम भी within time हो जाए। स्पीकर साहब, ग्रपनी speech में वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 360 प्राइमरी स्कूल खोले हैं और उन में single teacher रखे गए हैं। सन् 1959-60 में सैंट्रल गवर्नमेंट ने unemployment को के लिये 1760 टीचर्ज रखने के लिये कहा जिस में सैंट्रल गवर्नमेंट का काफी शेयर होगा। इस लिये हमारी गवर्नमेंट नें यदि 360 नए स्कूल खोल दिये और उस में टीचर्स रख दिये तो यह हमारी सरकार के लिये कोई कैडिट की बात नहीं। यह तो काफी centrally-sponsored and aided scheme थी ग्रगर हमारी गवर्नमेंट को ग्रपना पैसा खर्च करना था ग्रौर ऐजुकेशन के sphere को wider करना था तो वह स्कृत्ज upgrade करती और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में अगली क्लासिज खोलती । स्पीकर साहिब, पिछले साल और इस साल भी सैंट्रत गवर्नमैण्ट ने lady teachers के लिए गांवों में रिहायशी मकानों के लिये 3 लाख की एड दी। मुझे स्पीकर सहिब, इस सिलसिले में question का जवाव मिला है उस में लिखा है कि कितना कितना रूपया किस डिस्ट्रिक्ट में डी० सी० को दिया गया है। श्रौर यह भी लिखा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 10, किसी में 12 श्रौर किसी में 18 मकान वनाने का इरादा है। लेकिन स्पीकर साहब, यह अभी तक नहीं माल्म कि कोई मकान अभी तक बना भी है या नहीं। मेरी अपनी प्राइवेट इत्तला है कि पूरी स्टेट में अभी तक शायद 8 एक मकान बने हैं। यह बड़े खेद की वात है कि जिस चीज के लिये एक बड़ी डिमांड हो जरूरत हो ग्रौर जिस के लिये सैण्टल गवर्नमेंट कभी 75 फीसदी ग्रौर कभी सौ की सौ फीसदी तो वह स्कीम महज district level पर P.W.D. पंचायत श्रौर डी० सी के co-operation न होने की वजह से linger on कर जाए ।

स्पीकर साहिब, मुझे एजुकेशन को demand पर काफी कुछ कहना था लेकिन ग्राप बार बार घंटी दे रहे हैं इसलिये बैठती हूं। धन्यवाद ! श्री श्रध्यक्ष : मुझे बड़ा श्रफसोस है कि श्राप के ऊपर कोई असर नहीं होता हालांकि मेरी घंटी कई बार बज चुकी है। श्रव श्राप यकीन जानिए जितना टाइम श्राप को दिया जाएगा उससे एक मिनिट भी ज्यादा नहीं बोलने दूंगा । यह श्राइंदा के लिये भी समझ लीजिए। मैं सुमझता था कि मैं ज्यादा सख्त हो जाता हूं लेकिन मैं श्राज बिल्कुल ठीक हूं।

ग्राज जिस तरह से मैम्बर साहिबान ने Education Demand पर दिलचस्पी दिखाई है उस से मैं समझता हूं कि जो वक्त रख़ा गया है वह कम है । जब Industries ग्रीर Agriculture की डिमांड जेरेबहस थी तब भी मैं यह समझता हूं कि वक्त कम था, इसलिये मैं ग्रपना inherent right exercise करता हूं ग्रीर डेढ़ घंटा टाइम बढ़ाता हूं। इस टाइम में ग्राप सब को accommodate करने की कोशिश कहंगा।

पिछले सोमवार सब मेम्बरान के कहने पर Land Revenue की Demand को postpone कर के छुट्टी की गई थी। कल फिर यह postpone की गई थी। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुन्गा आर यह सोमवार को 9.30 या ज्यादा से ज्यादा 10 बजे रख ली जाएगी क्योंकि उस दिन Council की sitting नहीं है।

(I am very sorry to observe that in spite of the fact that the bell was sounded several times, it had no effect on the hon. Lady Member. Now the hon. Members may take it that whatever time is given to them, I will not extend it by a minute even. This may be understood to hold good for future also. I thought I was getting rather too strict. But today I feel that I am justified in adopting that attitude.

The way the hon. Members have evinced interest in the Education Demand, I feel the time allotted for this purpose is not sufficient. This was my feeling even when the Demands for Agriculture and Industries were under discussion. I, therefore, want to exercise my inherent right for the extension of time of the House and extend it by one-and-ahalf hours. And I will try to accommodate all the Members during this period.

Last Monday at the request of all the Members the Demand relating to the Land Revenue was postponed and no meeting was held on that day. Yesterday it was again postponed. Now I shall not entertain any request for further postponement of this demand and it would be taken up on Monday, the 21st March, at 9.30 a.m. or 10.00 a.m. at the latest, because the Council is not meeting on that day.)

बहत से माननीय सदस्य : 10 बजे ही ठीक है जी।

Mr. Speaker: All right.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, General Administration के लिये सिर्फ एक दिन ही दिया गया था । उस के लिये भी श्रीर time दिया जाना चाहिए ।

श्री ग्रध्यक्ष : General Administration तो ग्राप रोज discuss करते हैं। (The hon. Member discusses General Administration daily.)

पण्डित भागीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट) : स्पीकर साहिब Education Minister साहिब की तरफ से मुख्तिलिफ किसम की शिक्षा देने के लिये जो 12 करोड़ रुपए से ज्यादा रक्म की मांग की गई है मैं उस के लिये उन्हें वधाई देना चाहता हूं। ग्राज शिक्षा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है ग्रौर जो गरीब हरिजन या पिछड़े हुए लोग हैं उन के बच्चे ग्रौर बच्चियां भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस बात के लिये मैं ग्रंपने Education साहिब को फिर बधाई देता हूं। (At this stage Mr. Minister Deputy Speaker occupied the Chair.) डिप्टी स्पीकर साहिब, शिक्षा के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की तरफ से बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह एक ऐसा subject है जिस में concrete suggestions देने चाहिएं. opposition की तरफ से बजाए कोई suggestion देने के न्कताचीनी ही की गई है। हर बात की नुक्ताचीनी करना उन्होंने एक रिवाज सा बनाया हुआ है, अरे वह करते ही चलें जायेंगे। शिक्षा के सम्बन्ध में दो-चार जरूरी बातें हैं जिन की तरफ मं Minister साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सब से पहली बात co-education के बारे में है। इस में कोई शक नहीं कि गांव ग्रौर शहरों में co-education बहुत प्रचार हुम्रा है। लेकिन उस के नतायज क्या होते हैं; इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि co-educational school खोलने से Government का कुछ खर्च कम हो गया हो, teachers कम रखने पड़े हों भ्रौर buildings ज्यादा न बनानी पड़ी हों लेकिन इस के जो defects हैं जिस ढंग से पढने वाली लड़कियों के साथ बरताव करते हैं उन की तरफ फीरी ध्यान देने की ग्रावश्यकता है। डिप्टी स्पीकर, साहिब मैं ग्राप के जरिए ग्रपने इलाके की कुछ बातें कहना चाहता हूं। शाहपुर कण्डी के एक Government school के ब्रन्दर, जिस में co-education थी, एक 12 साल की लड़की के साथ जो कुछ किया गया वह मैं यहां पर बयान नहीं करना चाहता । वह लड़की शर्म के मारे दिरया में ब्रात्म हत्या कर गई। यह इस co-education का नतीजा है। Government पता नहीं इस के बारे में क्या सोचती हो। लेकिन जो काम यह करना चाहते हैं उसे सम्भालना कैसे चाहिए यह सोचने की बात है। दुनिया के ग्रन्दर बड़ी बड़ी बुरी चीजों को ग्रच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है श्रौर लाभ उठाया जाता है। ग्राप देखिए लोग संखिए को भी use करते हैं जो कि जहर है लेकिन उस से भी जीवन पैदा होता है। दो तीन दिन की बात है पठानकोट में मुझे एक सज्जन ने एक मास्टर की तरफ से एक लड़की के नाम लिखी हुई चिट्ठी दी। वह चिट्ठी primary school की 11 साल की लड़की को उस ने लिखी थी था जो मैं ने पढ़ी। उस चिट्ठी पर उस teacher के दस्तखत नहीं थे लेकिन वह उस की तरफ से ही लिखी हुई थी। मुझे पता लगा था कि वह ग्रीर भी बहुत सी लड़िकयों को ऐसे पत्र लिखता रहता है। वह पत्र मेरे पास है। मैं ग्राप को पढ़ा सकता हं। उसे House की Table पर रखना मैं मनासिब नहीं समझता, इस तरह की ग्राम बातें होती हैं। पिछले दिनों बटाले के ग्रंदर ऐसे ही काम में एक मास्टर को जान से हाथ धोने पड़े। वह किसी लड़की को निकाल कर ले गया था या पता नहीं उस ने क्या किया था यह Government को मालूम होगा। ऐसे बहुत से cases हो रहे हैं।

**सान मध्युल गफ़ार सां**: On a point of information, Sir. मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह मास्टर साहिब जो खत लिखते थे कहीं वह खत लिखने का तरीका तो नहीं सिखाते थे।

पण्डित भागीरथ लाल शास्त्री: मालूम होता है कि ग्राप भी ऐसे किसी स्कूल में मास्टर रहे हैं (हंसी) । तो मैं ग्रर्ज कर रहा था कि इस सह-शिक्षा के जो दृष्परिणाम निकलते हैं उन को भी ध्यान में रखने की भारी आवश्यकता है। अभी यहां पर बहन स्रोम प्रभा जी ने शिकायत की थी कि लड़कियों में शिक्षा बहुत कम है। मैं भी यही बात अनुभव करता हं कि स्रभाव है स्रौर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में दो बातें हैं। उच्च शिक्षा के लिए दो प्रकार की लड़िकयां जाती हैं। कालिजों में ज्यादा तादाद में लड़िकयां इस लिये नहीं जा रही हैं क्यों कि वहां पर उन के जीवन को खतरा रहता है। इन दो प्रकार की लड़ कियों में से एक तो वह कालिजों में गई हैं जो कि कुछ forward block की कह देनी चाहिए (हंसी)। इन की तादाद बहुत थोड़ी है। दूसरे प्रकार की लड़ कियां वह हैं जो सती साधवी देवियां हैं ग्रौर इन की तादाद बहुत ज्यादा है। यह ग्रव्वल तो कालिजों में जाती नहीं हैं ग्रगर थोड़ी बहुत जाती भी हैं तो बहुत डरी हुई ग्रौर बहुत सहमी हुई जाती हैं क्योंकि co-education के भय से डरती हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि लड़कियों के लिये अगर जुदा कालिज खोल दिये जायें तो भारी तादाद में लडकियां पढ़ने के लिये जाएंगी क्योंकि जितनी श्राजादी उन को वहां पर होगी वह इन कालिजों में इकट्ठे पढ़ने में नहीं है। इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि इस बात की तरफ आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें क्योंकि लड़के तो दूर २ जा कर भी पढ़ सकते हैं मगर लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लड़िकयों के जो स्कूल हैं उन को ज्यादा से ज्यादा grant मिलनी चाहिए श्रीर मैं यह कहूंगा कि 90 फीसदी grant उन को मिलनी चाहिए ताकि वे अच्छे तरीके से चल सकें (घंटी)। यहां हाउस में यह बात भी श्राई है कि पराइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अर्ज करता हूं कि हाउस के दोनों तरफ से यह खुली आवाज धाएगी कि इन स्कूलों की तरफ खास ध्यान होना चाहिए। अभी एक दोसत ने कहा था कि प्राइवेट स्कलों को बन्द करदो। अगर यह बात है तो मैं कहता हुं कि जरा बंद कर के तो देख सो शिक्षा चौड़ चौपट हो जाएगी। ग्रगर एक साल के लिये बन्द कर दोगे तो तुफान श्रा जाएगा। कभी यह भी देखा है कि कितने बच्चे बच्चियां हैं जो वहां पढ़ रही हैं। कम से कम 60 फीसदी बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। इस लिये उन की तरफ ग्राप का ध्यान ज्यादा होना चाहिए। फिर यहां पर यह बात आई थी कि यह स्कूलों कालिजों में इतनी खराबी क्यों ग्रा गई है कि हर तीसरे रोज वहां strikes होती हैं। पिछले दिनों नवां शहर में strike हुई, फिर जालन्धर में हुई ग्रौर इसी तरह फिर पटियाला में हुई थी। मैं समझता हूं कि इस का सब से बड़ा कारण स्कूलों कालिजों में धार्मिक शिक्षा का न होना है। मैं ग्रर्ज़ करूंगा कि मान लो कि किसी को किसी बात पर श्रापत्ति हो परन्तु जो महात्मा गांधी जी की प्रार्थना है उस पर किसी को एतराज नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, जैनी किसी को एतराज नहीं। उनकी प्रार्थना के अन्दर गीता भी होती थी, जपुजी साहिब भी था और दूसरी धार्मिक कितावें थीं जिन का वह प्रातः काल उठ कर

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री] कीतर्न करतेथे। बहजो शिक्षा है वह चरित्र निर्माण करने वाली है। महात्मा गांधी जी की शिक्षा यह थी।

'सत्यं वद. धर्मम्चर

यानी सच बोलो ग्रौर धर्म पर ग्राचारण करो।

मातृवत् परदारेपु परधनम् लोग्टवत्

अपनी स्त्री को छोड़ कर तमाम दुनिया भर की बहू बेटियों को माता समझो और दूसरे के धन को मिट्टी समझो । कभी किसी को किसी प्रकार से न सताश्रो । श्रगर इस प्रकार की शिक्षा दी जाए तो ग्रापदेख लेना कि यह सब खराबियां दूर हो जाएंगी (घंटी)। एक बात कर के बैठ जाता हूं ग्रौर वह यह है कि हमारा जिला गुरदासपुर बिल्कुल बाडर्र पर है ग्रौर बडे हौसले से लोग वहां के बार्डर पर बैठे हुए हैं। उन के बारे में मैं यह ग्रर्ज करना चाहता ह कि वहां बारडर के छ: छ: मील के ग्रन्दर जो स्कूल हैं उन में तमाम की तमाम फीसें माफ होनी चाहियों, वरना वह लोग जो स्रभी हिम्मत करके बैठे हैं वहां से भाग जायेंगे स्रौर वह जगहें खाली कर देंगे। यह कोई नई बात नहीं है पहले भी विदेशी गवर्नमैंट करोड़ों भपए border areas पर खर्च किया करती थी। अब तो हमारी अपनी गवर्नमैंट है इस लिये इसे वहां के छ: छ: मील के श्रव्दर सक्लों में तमाम की तमाम फीसें माफ करदेनी चाहिए ताकि वह स्कूल चल सकें ग्रौर बच्चे तालीम पा सकें। मैं ग्रर्ज करना चाहना हं कि ग्रब थोडे से लोग ही रह गए हैं जिन की फीसे माफ नहीं हैं। हरिजनों को फीसे माफ है ग्रौर backward classes ग्राँर दूसरी कुछ श्रेणियों की फीसें माफ हैं। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि अब थोड़े से लोग रह गए हैं उन को भी इस झंझट से निकाल दो और उन की भी फोर्से माफ कर दो। हमारे नज़दीक जम्मू काशमीर में f M. f A.तक फीस माफ है इस लिये अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो हमारे border के इलाके के लिये यह तो करो (बंटी) । मैं ग्राखिर में यह निवेदन करूंगा कि प्राद्विट स्कलों की तरफ जल्दी ध्यान दें वरना यह नहीं चल सकेगें। इतना अर्ज करता हुआ मैं डिप्टी स्पीकर साहिब ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूं ग्रीर ग्राशा रखता हूं कि गवर्नमैंट प्राइवेट स्कलों की तकलीकों को घ्यान में रखेगी।

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) • डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि ग्रौर भी बहुत सारे मैम्बरान बोलना चाहते हैं इस लिये मैं सिर्फ दो बातें ग्रर्ज करनी चाहता हूं। जहां तक मेरा ताल्लुक है ग्रौर जहां तक मुझे मिनिस्टर साहिब से वास्ता पड़ा है मुझे कोई शिकायत इन से नहीं है लेकिन इस बजट को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो मिनिस्टर साहिब finance वालों से दब गए हैं या ग्रौर कोई बात है। ग्राज स्कूलों की हालत यह है कि कहीं staff नहीं है ग्रौर जहां staff है वहां equipment नहीं है। ग्राप हैरान होंगे कि इन कामों के लिये सैंट्रल गवर्नमैंट 50 फीसदी grant देतो है लेकिन यह उसे भी नहीं ले रहे क्योंकि ग्रपना 50 फीसदी खर्च नहीं करते। यह बात तो मैं बाद में बताऊंगा ग्रौर सकूलों के लिये जो contingent fund वगैरह है उन की बात भी बाद में करूंगा लेकिन पहली बात तो यह है कि इन

तमाम स्कूलों की हालत देख कर तो यही मालूम देता है कि यह तो फिनांस मिनिस्टर साहिब से दब गए हैं और वह इन को दबा जाते हैं। दूसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कितालीम के बारे में तो जो यह कर रहे हैं उस में ग्रागे दौड़ ग्रौर पीछे चौड़ वाली बात है। यह ठीक है कि शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इन को इस बात पर मुबारकबाद न दें कि यह अगले साल से आठवीं जमात तक मुफ्त तालीम दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह मुबारक कदम है ग्रौर मुफ्त तालीम होनी ही चाहिए। लेकिन थोड़ा सा हम गवर्नमैंट से यह ऋर्ज भी करना चाहते हैं कि ऋाप ऋौर problem create न करो। मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिब भी यहां मौजूद हैं ग्रौर मैं उन से ग्रर्ज़ करता हूं कि हम ग्राप से पूरी तरह मुतिफिक हैं कि ग्राठवीं तक तालीम मुफ़्त हो लेकिन थोड़ा सा उन प्राइवेट सक्लों की तरफ भी ख्याल कर लो। उन के उस्ताद बड़े २ काबिल हैं, उन की buildings ग्रौर playgrounds बहुत बड़े २ हैं लेकिन म्राज उन की हालत यह हो गई है कि म्राठवीं जमात तक फीसें माफ होने की वजह से वहां कोई जाता नहीं है और वह स्कूल चलेंगे नहीं वह बेचारे भाग दौड़ भी बहुतेरी कर रहे हैं, चंदे भी इकट्ठे कर रहे हैं मगर ग्रब पिल्लक चंदे भी नहीं देती हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि अब तालीम जो मुफत हो रही है। अगर एक तरफ एक स्कूल में आठवीं तक फीस माफ है और उधर दो सील पर माफ नहीं है तो लोग तो वहां जायेंगे जहा उन को फायदा मिलेगा श्रौर वह उस स्कृल को ही भागते हैं। लेकिन वह स्कृल जो बहुत पुराना है, जिस ने पढ़ाई में record break किया है, भ्रौर जिस के बड़े २ काबिल टीचर्ज हैं ग्रौर बड़ी २ buildings हैं वह खाली पड़ा है क्योंकि वहां फीस माफ नहीं है। पंजाब में इस वजह से ग्राज त्राहि त्राहि हो रही है ग्रौर पंजाब का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां शाम के वक्त लोग इकट्टे हो कर इस बात का खर्चा न करते हों। मैं कहता हूं कि मेहरबानी कर के इस बात को भी हल करो कि वह सकल जिन्हों ने पढ़ाई में record कायम किये हैं उन की बड़ी २ buildings है और बड़े काबिल टीचर्ज हैं.....

मुख्य मंत्री: वह सकुल ही देवो इन को।

चौधरो लहरी सिंह: ग्रंथे बावा ले लो हम तो चिल्ला रहे हैं कि इन को ले ही लो उजाड़ते क्यों हो। पब्लिक सारे सकूलों को देने के लिये तैयार है मैं हरियाणा नहीं कहता eastern districts ही कहता हूं ग्रीर ग्रंथेजों ने बड़ा ग्रच्छा नाम रखा था मैं वहां के सारे के सारे सकूलों की गारंटी देता हूं कि ग्राप उन सकूलों को ले लो। उन सकूलों के टीचर्ज बड़े काबिल ग्रीर तजरुबेकार हैं उन को भी साथ ले लो। हम यहां तो यह सारी तारीफ कर जायेंगे लेकिन ग्रगर ऐसा न हुग्रा तो लोग तो पूछेंगे कि यह तारीफ किस बात की कर ग्राए हो। तो मैं ग्रर्ज करता हूं कि इस बेचैनी को दूर करो। फिर एक ग्रीर problem create हो गई है ग्रीर वह यह है कि ग्रापने ग्राठवीं तक फीस माफ कर दी ग्रीर इस वजह से लड़के उन सकूलों की तरफ भागे जा रहे हैं ग्रीर उन सकूलों में लड़कों की तादाद बहुत बढ़ गई है। बैठने के लिये कमरे नहीं है। खैर कमरों को छोड़ो tents ही लगवा दो मगर वहां लड़कों की तादाद के मुताबिक staff नहीं है ग्रीर न equipment है।

[चौधरी लहरी सिंह]

मैं यह फर्जी बात नहीं करता। मैं ग्राप के बजट से दो lines पढ़ देता हूं

"Staff to relieve congestion in Secondary Schools.

The enrolment in existing Government schools for boys in the State has considerably increased with the result that most of the schools are going understaffed....."

## 23 में लड़िकयों के बारें में लिखा है।

23"....that most of the schools are going understaffed."

चार लाख रुपया लड़कों और लड़िकयों के लिए secondary system रायज करने के लिये स्टाफ के लिये दिया है। मैं पूछता हूं कि आप का क्या खर्च होना था। जब 50 प्रतिशत centre ने देना था तो अगर चार लाख की जगह आठ लाख हो जाता तो क्या नुकसान था। एक तरफ M.L.A.s चिल्लाते हैं कि स्कूलों में स्टाफ नहीं है और दूसरी तरफ 4 लाख को provision की जातो है जब कि 50 प्रतिशत Central Government ने देना है। मैं समझता हूं कि यह बजट बनाने में कमजोरी है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि स्कूलों को चमका दो। अगर नहीं चमकायेंगे, इस मामले में सख्तो नहीं करेंगे, स्टाफ को हालत को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हमारे स्कूलों की हालत बेहतर नहीं होगी। यह ठीक है कि आप ने नेक कदम उठाया है लेकिन जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने आधा खर्च देना हो और फिर भी आप चुप बैठ जाएं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। दूसरी चीज मैं colleges के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि इन के लिये चार लाख दिया है जब कि 50 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है और colleges की हालत यह है कि understaffed हैं:

(4) "....Besides, the enrolment in colleges has also increased considerably with the result that most of the colleges are going understaffed....".

इसी तरह से item No. 5 है। इस में एक लाख लिख दिया है। लिखते हैं कि सारे गवर्नमेंट कालजों के principals ने शिकायत की। लफज ''quite'' शायद इस लिये लिख दिया कि मंजूर कर दें।

(5) "The initial grants sanctioned for these colleges for the purchase of library books, science apparatus, general equipment, furniture, etc., has been found quite insufficient ..... the principals of all the Government Colleges are, therefore, making pressing demands for additional special grants for the purchase of furniture and equipment."

इस तरह से एक लाख दे कर टाल दिया। श्राप हालात देख लें। शर्म श्राती है बताते हुए कि एक लाख सारे colleges के लिए दिया है और उधर स्टाफ के लिए quite insufficient श्रौर 'most' का लक्ज इस्तेमाल किया है वहां चार लाख दिया है। इस लिए मैं श्राप से कहूंगा कि मेहरबानी कर के श्राप Finance Minister साहब के साथ बैठ कर इस मामले पर विचार करें।

दूसरी बात मैं यह ग्रर्ज करना वाहता हूं कि वजीकों के इम्तिहान में नक्ल होती है। दसवीं के इम्तिहान में नक्ल होती है। इस तरह की कुर रान इस महकमा में वल रही है। ग्राप  $\mathbf{D}.\mathbf{I}$ . से पूछ लें। उन्होंने मुझे खुद कहा कि 14 वजीके मिले 11 पास हुए। जब

teachers की यह हालत हो जाए कि ने पर्चे निकलगएं, नक्ल लगवाएं तो ग्राप ग्रन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की corruption इस महक्तमा में चल रही है। स्कूलों में teachers वक्त पर नहीं ग्राते। ग्राप surprise visit कर के देख लें, पढ़ाने वालो लड़कियां वक्त पर नहीं ग्रातीं। मैं समझता हूं कि स्कूलों पर extremely loose control चल रहा है। इस की वजह या तो यह है कि D.I. इरता है या Inspectors कमजोर हैं। इस लिए इस बात को देखने की ज़रूरत है कि administration में खराबी की क्या वजह है।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਵਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ education ਦੀ demand ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12,32,56,000 ਰੁਪਿਆ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਦਾ ਹਾਂ :

"An outlay of Rs 12,32.56 lakhs has been provided in the State Second Five-Year Plan for development of various educational schemes. An expenditure of Rs 2,93.54 lakhs has been incurred during the first three years of the Plan. A budget provision of Rs 3,23.11 lakhs has been made for the year 1959-60, a major portion of which is proposed to be spent on revision of salary scales of teachers of the provincialised local bodies schools as to bring them at par with scales obtaining in Government institutions. This budget provision has, however, been revised to Rs 3,19.69 lakhs against which an expenditure of Rs 87.87 lakhs has been incurred during the current year up to the end of December, 1959. The total expenditure on education from April 1956 to December, 1959 has thus risen to Rs 3,81.41 lakhs."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 12,32,00,000 ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3,83,00,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਅਫਸੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰੁਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ teachers ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰੱਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫੌਰ ਵੀ department ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੁਪਿਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 30 per cent ਤੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 70 per cent ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ Department ਦੀ position ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ Educational Institutions ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ Districts ਦੀਆਂ institutions ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1959 ਦੀ grant ਬਾਰੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਖਤ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਜ ਜਾਏ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਜਾਣੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ order 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁਜ ਸਕਿਆ। ਉਹ grant ਇਸ ਕਾਰਨ lapse ਹੋ ਗਈ ਤੇ privately-managed

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

school starve ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ exaggeration ਦੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ D.A.V. High School, Hoshiarpur ਵਿਚ funds ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ Primary Schools ਤੌੜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ Managing Committee ਨੂੰ ਘਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ position ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ classes ਦੇ ਕੁਝ section ਉੜਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ privately-managed schools ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ  $\mathbf{K}$ erala ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਂਭਣ ਤੌਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ D.A.V. Schools, Sanatan Dharam Schools, Khalsa institutions ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ financial aid ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ institutions ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ private institutions ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਅਜ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ institutions ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਹੈ । ਮੈੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਰੇ private schools ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ<sup>°</sup>। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ staff ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ starve ਨਾ ਕਰਨ । ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ D.A.V. High School, Hoshiarpur ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ teachers ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ private classes school hours ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੌਂ ਵਡਾ ਸਕੂਲ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੌਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਸਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਕੀ ਆਫਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ teachers ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । Privately-managed ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ teachers ਦੀ service secure ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grants ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। Higher Secondary Schools ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Matriculation Schools ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ । ਜਿੰਨੇ Higher Secondary Schools ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ revert ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ D.A.V. Higher Secondary School ਹੈ ਤੋਂ ਇਕ Sanatan Dharam Higher Secondary School ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੌਹਾਂ ਨੇ

ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ revert ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Higher Secondary Schools ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Matriculation Schools 1970 ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਫੇਰ Assistant Registrar ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੌ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ School Higher Secondary Schools ਵਿਚ convert ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। Education Department ਦੀ ਇਤਨੀ inconsistent policy ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਸੀਬਤ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Matriculation Standard ਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ Higher Secondary Schools ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ । ਜੇ matriculation ਸਕੂਲ 1970 ਤਕ ਚਲਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ Higher Secondary Schools ਹਨ ਉਹ fail ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲਦੈਨ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ Higher Secondary Schools ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ matric ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ colleges ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ Higher Secondary Schools ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ trained Professors, fully equipped laboratories ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ । ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਗੁਆਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ Higher Secondary ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾ ਸਕਣ ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ teachers ਨਹੀਂ ਅਤੇ science ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Higher Secondary Schools ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈੰਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜੇ matriculation ਦੇ ਸਕੂਲ 1970 ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ Higher Secondary ਦੇ ਗਿਆਰਵੀ class ਦੇ students ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੌ items ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਤੱਲਕ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Mr. Deputy Speaker: No such remarks please. How can the hon. Member presume this?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Education Department ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮੈੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Deputy Speaker: I order that these remarks be expunged from the proceedings of the debate. How can the hon. Member make such a presumption?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਗੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। Mr. Deputy Speaker : Order please. ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ , ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ Table ਤੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ [ਅਵਾਜ਼ਾਂ : ਇਸ ਦਾ Heading ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਉ] ਇਸ news ਦਾ Heading ਹੈ—

Revolting Scandal in Punjab Education Department unearthed—Dead man made the scapegoat.

ਇਕ ਲਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਵਾਂ Headmaster ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ । Final stage ਤੇ ਇਹ case ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ hush up ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਉਸ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਨਾਬ ਦੂਜਾ case ਇਹ ਹੈ—

Office on fire one day before the inspection of accounts—Another terrible scandal in Punjab Education Department.

ਏਸ ਦੇ ਵਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ department ਦੀ inquiry ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੇ accounts ਦੀ checking ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ checking ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ report ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ inquiry ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਂ ਯਾ accounts checking ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਂ ਯਾ accounts checking ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ inquiry ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ Table of the House ਤੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ।

ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ policies ਹਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ । ਸ਼ਲਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਜਗਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ Higher Secondary ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ higher secondary ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕਲ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ Higher Secondary ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। Education ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ set ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੌੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਅਤੇ ਅਗ਼ਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, direct method ਫੇਰ revert ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬੜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। Education Department ਵਾਲੇ ਏਥੇ direct method ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ system ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ different ਹੈ। ਉਹ ਏਥੇ direct method ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਿਆਂ ਤਾਂ

ਆ ਆ ਅਤੇ क ख ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Education Department ਏਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ।

Privately-managed ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ education ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ privately-managed ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Private ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ teachers ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। Privately-managed schools ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਏਸ crisis ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ education ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

(At this stage some hon. Members rose to speak.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।

श्री उपाध्यक्ष : Time extend हो चुका है, House 8 बर्जे तक चलेगा। . (The time for to-day's sitting has been extended and the proceedings will continue up to 8 p. m.)

श्री रण सिंह (थानेसर रिज़र्वंड) : Deputy Speaker साहिब ,इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सरकार की policy है कि ग्रपने सूबे से ग्रनपढ़ता को जड़ से उखाड़ दिया जाए और इस के लिये मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ग्राप की मारफत यह कहना चाहता हूं कि सारे पंजाब में हर स्थान पर तालीम मुहैया करनी है। इस के लिये इस साल पिछले साल से ज्यादा Budget है। पिछले साल तालीम के लिये पहले सालों से ज्यादा रुपया रखा गया था। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि हमारी सरकार वाहती है कि हमारे प्रान्त में कोई ग्रनपढ़ न हो। ग्रनपढ़ता को दूर करने के लिये यह सभी काम हो रहा है। जब तक किसी सूबे से अनपढ़ता, illiteracy दूर न हो जाए, तब तक उस सूबे पर यह एक धब्बा होता है। पंजाब सरकार ने यह महसूस किया है कि illiteracy हमारे ऊपर एक धब्बा है। इस लिये सरकार वाकई मुबारकबाद को मुस्तहक है। Deputy Speaker साहब, इसके इलावा मैं हरिजन students के मुतिल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। उन की हरिजन students की खुशिकस्मती उन के लिए सहूलते हैं। इस में कोई शक नहीं कि उन की मुश्राफ हैं श्रौर वज़ीफे भी मिलते हैं। पिछले 10 साल से उन्हें यह सहूलतें हैं श्रौर अब आयंदा 10 साल के लिये भी मंजूर हो गई हैं। लेकिन पिछले 10 साल में भी हरिजन कोई खास फायदा नहीं उठा सके। इस में कोई शक नहीं कि उन के लिए वजीफों की सहलतें हैं, फीस मुग्राफ होती। लेकिन इन्हें यह सहूलतें पूरी नहीं मिल रही है। मैं कितनी ही मिसालें पेश कर सकता हूं। मुझे कितने ही लड़के मिले हैं जिन की शिकायत है कि उन्हें 1954 ग्रौर 1955 के वजीफे ग्रभी तक नहीं मिले हैं। इस का नतीजा यह हुग्रा है कि हरिजन लड़के ग्राठवीं या नवीं जमायत तक ही तालीम ले कर रह जाते हैं क्योंकि ग्राठवीं

श्रि रण सिंही तक कोई फीस नहीं स्रौर स्राठवीं नवीं जमायत के बाद उन्हें 6 रुपये वजीफा मिलता है। ऐसे सैंकड़ों नहीं हजारों लड़के हैं जिन को वक्त पर वजीफे नहीं मिलते। नामालूम क्या गलती है । Head of the Institution की गलती है या उन की अपनी गलती हैं, कारण नहीं मालूम होता लेकिन यह जरूर है कि कितने ही लड़कों को वज़ीफे नहीं मिलते । बावजूद इस बात के कि सरकार को, महकमा मुताल्लिका को चिट्ठियां लिखी जाती हैं, फिर भी कोई action नहीं लिया गया। मैं सरकार से यह appeal करूंगा कि inquiry की जाए कि जब से यह concession मिला है, हरिजनों के को कितने लड़के ऐसे हैं जिन के वजीफे रुके हुए हैं। उन्हें पिछले सालों के वजीफे अदा किए जाएं ताकि वे further education हासिल कर सकें। Deputy Speaker साहिब, इस के सिवाए में एक और अर्ज करता हूं कि स्कूलों में control ग्रौर discipline की किसी हद तक कमी है । जब तालीम के महकमें में ग्रौर स्कुलों में control ग्रौर discipline की कमी हो, तब discipline की कमी हो तो इस में कोई ज्यादा अचम्भा नहीं हो सकता । कई मिसालें दी जा सकती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता । मैं एक school में गया । वहां के Headmaster साहिब उसी गांव में रहते थे । मैं Headmaster से मिला। मैं ने पूछा कि आप के school में कितने लड़के हैं। उन्होंने लड़कों की तादाद बता दी । फिर मैं ने कहा मैं ग्राप की कोई class देखना चाहता हूं । मुझे यह शौक भी है कि जिस गांव में मैं जाता हूं, वहां के school में चला जाया करता हूं ऋौर तुलबा से अन्सर मिलता हूं। तो उस school के Headmaster साहब ने कहा कि ग्राप class को देख कर क्या करेंगे। मैंने उनसे कहा कि ग्राप मुझे चंद ग्रच्छे २ लड़के दिखाएं, ग्रच्छे से ग्रच्छे लड़के दिखाएं ताकि देखें कि ग्रापका standard of education कैसा है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि लड़के तो हम ही देखते हैं, श्राप को इन चीजों का क्या पता है। खैर Deputy Speaker साहिब ऐसी बातें सुन कर मैं ने गांव में सरपंच को बुलाया, नंबरदार को बुलाया, दो चार श्रादमी श्रौर श्रा गए। शाम को तुलबा को भी बुलाया। सारे गांव की यह शिकायत थी कि school का इंतजाम अच्छा नहीं है और कि Headmaster की वजह से ही कमी है। मैं ने वहां से Head of the Department, Director of Public Instruction को चिट्ठी लिखी। यह कोई पांच, छ महीने की बात हो चुकी है। लेकिन श्रभी तक मालूम नहीं क्या action लिया गया। Headmaster का रवैया ग्रव भी वही है। उस की तब्दीली तक की कोई बात नहीं हुई । इस के इलावा, Deputy Speaker साहिब, जहां लड़के श्रौर लड़िकयां इकट्ठे पढ़ते हैं वहां भी मैं यह महसूस करता हूं कि students का ग्रौर teachers का रवैया लड़कियों के साथ ग्रच्छा नहीं। कई मिसालें हैं। मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला । मैं ने District Inspector of Schools से कहा कि उस गांव के school में किसी मास्टर ने किसी लड़की के साथ अच्छा बरताव नहीं किया बल्कि नाजायज ताल्लुक बना रखा है । यह बात मैं ने Inspector of Schools से कही । उस का ग्रभी तक कोई ग्रसर नहीं हुग्रा कि उस की तब्दीली ही की जाए । यह

ऐसी बात है कि मास्टर जी के खिलाफ severe action लेना चाहिए था। लेकिन कोई action नहीं लिया गया।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस के इलावा मैं एक ग्रौर अर्ज कर के बैठ जाता हूं। मैं पंजाब के backward इलाके से ताल्लुक रखता हूं। जहां कि हरिजन ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी तालीम के लिहाज से बहुत पीछे हैं। इस का यह कारण भी है कि पंजाब में कई जिले ऐसे हैं जहां Government colleges हैं, Government schools है। Colleges for boys भी है ग्रीर girls के लिये भी schools ग्रीर Technical institutions भी हैं। मगर करनाल हैं तो क्या लड़कों लडिकयों के के लिये भी Government लिये college college नहीं है । Government for boys है । मेरा हलका थानेसर निहायत backward इलाका है 1 की बहुत कमी है। इलाके में बड़े बड़े गांव हैं लेकिन उन में हाई सकूल नहीं हैं। मैं समझता हूं कि सारे हल्के में सरकारी स्कूल केवल एक ही है। मैं श्राप के जरिए वजीर साहिब से अर्ज करना चाहता हूं कि जिला करनाल में कम से कम एक तो गवर्नमैंट कालेज होना चाहिये ग्रौर ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल प्दोले जाने पर ध्यान देना चाहिये।

श्री राम चन्द्र कामरेड (न्रपूर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारे सूबा की तालीम के बारे में जो आदादोशुमार मुहैया किये जाते हैं उन से जाहिंरा तौर पर तो यह मालूम होता है कि हमारे सुबा में तालीम श्रागे ही श्रागे बढती जा रही है। श्राज से तीन साल पहले जहां हमारे सूबा में तालीम के कुल ग्रदारों की संख्या 14,300 थी वहां ग्राज कुल ग्रदारों की तादाद 14,959 है। इसी तरह से अध्यापकों की तादाद अ।ज से तीन साल पहले जहां 45,960 थी वहां ग्राज उन की तादाद 52,174 के करीब हो गई है। इसी तरह से अगर छ: ग्रीर ग्यारह साल की उम्रं में तालीम पाने वाले बच्चों की तादाद को देखा जाए तो 1956-57 में वह साढ़े बारह लाख थी। तीन चार साल के बाद 1959 के स्राखिर में इन की तादाद साढ़े तेरह लाख़ हो गई है । इसी प्रकार higher secondary schools में ग्यारह ग्रौर 17 साल की दरम्यानी उम्र के लड़कों की तादाद 1956 में चार लाख बीस हजार थी, ग्राज वही तादाद चार लाख सत्तर हजार हो गई है, यानी पच्चास हजार का इंजाफा हो गया है। यह तमाम हिंद से जाहिर करते हैं कि हमारे सूबे में तालीम श्रागे ही जा रही है। ऐसे ही तालीम के सिलसिले में जो सालाना ग्रांट मिलती रही है अगर उस को देखा जाए तो मालूम होगा कि पहले जहां पांच छः करोड़ के करीब होती थी वही रकम ग्राज बारह करोड़ तक पहुंच गई है लेकिन मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तालीम का फैलाव इतना ज्यादा हुन्ना है वहां पर जो हम ने निशाना मुकर्रर किया था उस को प्राप्त हम नहीं कर सके । हम ग्रपने मंजले मकसूद पर नहीं पहुंच सके । तालीम का फैलाव तो महमूद की सलतनत की तरह बढ़ता गया लेकिन हम निशाने तक नहीं पहुंच सके । अगर हम higher secondary schools को देखें तो पता लगेगा कि हमारी पालिसी स सिलसिले में कई बार बदली है। पहले हमारा निशाना यह था कि 1960 तक तमाम [श्री राम चंद्र कामरेड]

-हाई स्कूल convert कर दिये जायेंगे । लेकिन ग्रब यह सुनते हैं कि 1970 तक दोनों systems चलेंगे । यह कोई नहीं कह सकता कि उस के ग्रागे क्या होने वाला है । National Cadet Corps बड़ी अच्छी movement है, लेकिन कितनी मांग इस सिलसिले में थी, कितना हम ने खर्च किया, अगर यह बात देखें तो मालूम होगा कि वैसे तो काफी खर्च किया गया है लेकिन जो निशाना था वह पूरा नहीं हो सका। अब मैं आप की तवज्जुह दूसरी पंच वर्षीय योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां पांच साल के अरसे में 1,232 लाख रुपया खर्च करने का ग्रंदाजा लगाया गया था वहां चार साल का ग्ररसा गुज़र जाने पर भी हम ग्रभी तक 381 लाख खर्च कर पाए हैं। इन बातों से ज़ाहिर होता है कि जो planned चीज़ें हैं वे भी ठीक निशाने के मुताबिक नहीं चल रहीं। जो सब से पहला मंजले मकसूद बनाया गया था या तो वह गलत बनाया गया भ्रौर भ्रगर वह सही था तो कहीं पर administration में कोई ढील जरूर हो गई। थोड़ी सो विदेश यात्रा के बाद मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में efficiency श्रौर industry की बड़ी कमी है। यही वजह है कि हमारी स्कीमें पायाए तकमील तक नहीं पहुंच रहीं। इस सम्बन्ध में दो चार चीज़ों की तरक मैं खास तौर पर तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। पहली चीज मैं provincialisation of schools के बारे में करनी चाहता हूं कि यह unmixed good नहीं है बहुत से ऐसे स्कूल थे कि ग्रगर उन को न लिया जाता तो हर्ज नहीं था। हम उन के मेयार को ऊंचा नहीं कर सके। उन को provincialise करने में जरूर गलतो हुई है। बहुत से सकूल District Boards के थे जो अच्छे नहीं चल रहे थे, उन में कुछ न कुछ बेहतरी जरूर हुई है। लेकिन अगर हम उस काम को देखें जो कि स्कूलों को लेने के बाद सर ग्रंजाम पाया तो वह सन्तोष जनक नहीं है। Schools को लेने के बाद teachers नहीं दे सके हैं, equipment नहीं दे सके हैं और उन स्कूलों की inspection भी नहीं करवा सके हैं। बहन जी ने बताया है कि Education Department इतना ढीला है कि इस महकमा की वार्षिक रिपोर्टें भी वक्त पर शाए नहीं हो सकी। मैं अर्ज करूंगा कि उन को तो Education Department का ही इल्म है लेकिन मुझ को तो Estimates Committee पर होने के नाते हर एक Department का इल्म है तमाम महकमों का यही हाल है। Efficiency श्रीर industry की जरूर कमी है। Provincialisation के सम्बन्ध में मैं एक ग्रौर चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि हम ने इतने स्कूलों को provincialize किया है कि उन की इमारतों की मुरम्मत भी बाकायदा नहीं करवा सके। उन की मुरम्मत क्यों नहीं हो सकी, इस लिये कि साल के आखिर तक हम फ़ैंसला नहीं कर पाते हैं कि स्वीकृत रुपये में से कितनी रकम किस तरीके से खर्च की जाए। अगर अक्तूबर के महीने में D. C. के पास कागजात जाते हैं तो मार्च के महीने तक Deputy Commissioner भी रकमें distribute नहीं कर पाता है। नतीजा यह हुआ है कि बहुत से स्कूलों की इमारतें dilapidated condition में हैं, शिकस्ता हालत में हैं अगर जल्दी ही उन इमारतों की मुरम्मत न करवाई गई तो काफी नुकसान होगा। अगली चीज मैं यह कहूंगा कि फीसों की मुख्राफी भी unmixed

good नहीं है, मैं ने यह बात वज़ीरे तालीम से भी कहीं थी, िक पहले फीसों से कुछ मक्छ ग्रामदनी जरूर होती थी फीसें मुग्नाफ नहोतीं तो यह लाखों रुपये की ग्रामदनी भी स्कूल इमारतों ग्रीर स्टाफ की बेहतरी पर खर्च हो सकती थीं। वैसे मुझे खुशी है िक हमारे सूबे में भी ग्राठवीं जमायत तक फीस माफ कर दी गई है लेकिन इस से ग्रामदनी की एक बड़ी मद भी जाया कर दी है। जो लड़के फीस दे सकते थे वे सब के सब बरी हो गए हैं। ग्रगर ऐसा किया जाता कि 25 फीसदी या 30 फीसदी बच्चों की फीस माफ कर दो जातों तो ग्रच्छा होता। फीस मुग्राफी के सम्बन्ध में यह भी कहंगा कि backward classes को interpretation भी ग्रगर जात पात को छोड़ कर monetary conditions पर की जातों तो ग्रच्छा रहता। इसी तरह से हर जात के ग्रमीर फीस देते ग्रीर हर जात के गरीब फीस से चिन्ता रहित हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ग्राज कल फीस तो जरूर मुग्राफ है परन्तु किसी स्कूल में पूरे teachers नहीं है, किसी में कमरे नहीं है, किसी स्कूल में equipment नहीं है।

इस से ग्रागे लड़िकयों की तालीम का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि जब से हिन्दोस्तान ग्राजाद हुग्रा है लड़िकयों की तालीम तरक्की कर रही है। लड़िकयों के स्कूल भी बहुत बढ़ हैं। लेकिन ग्रजीब चीज है, capitalism के मुताल्लिक जो कुछ कहा जाता है कि दुकानें तो जूतों ग्रीर कपड़ों से भरी होती हैं लेकिन लोग नंगे पांव ग्रीर नंगे जिस्म फिरते हैं। यहो हाल स्कूलों में हैं। लड़के लड़कियां graduation श्रीर training के बाद बेकार तो फिरते रहते हैं लेकिन स्कूलों में teachers के तौर पर भरतो नहीं किये जाते । कहीं न कहीं गलती जरूर है । Trained graduates लड़के भी श्रौर लड़कियां भी हैं वे सब बेकार फिरते हैं लेकिन भरती नहीं किये जाते। मुझे एक लड़की का इल्म है जो कि 32 साल की उम्र में service से यह कह कर निकाल दी गईथो कि तुम trained नहीं हो। वह यहां ग्राई ग्रीर उस ने training हासिल की। यत्र वह तीन तीन साल के लिये लगाई जा रही है जब उस ने confirmation के लिए दरखास्त भेजी तो उस को कहा जाता है कि तुम को नहीं रखा जा सकता क्योंकि तुम्हारी उम्र 36 साल की हो गई है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर और teachers मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है ग्रौर ग्रगर नहीं मिलते तो उन लोगों को ले लिया जाए जो qualified हैं लेकिन उन की उम्र मुकर्रर की गई उम्र से ज्यादा हो चुकी है। स्राज्ञिर वे 55 साल की उम्र तक तो नौकरी कर सकते हैं। वह जवान लड़की है, उम्र 36 साल की है, बेकार है श्रौर trained भी है स्कूलों में teachers नहीं ग्राते हैं विशेष कर पिछड़े इलाकों में कोई लड़की जाना नहीं चाहती। ग्रौर पिछड़े इलाके की योग्य सुशिक्षित लड़िकयों को भरती नहीं किया जाता यह बड़ी सोचने वाली बात है।

6.00 p. m.

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं एक बात का ग्रौर जिक्र करना चाहता हूं। तालीम के मामले में हमारे पंजाब के ग्रन्दर दो मियार रखे हुए हैं। जिला कांगड़ा में ग्राठवीं जमात तक तालीम मुफ्त की गई है ग्रौर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दसवीं जमात तक तालीम मुफ्त की गई है। यह इस्तयाज क्यों रखा गया है, यह बात मेरी समझ में नहीं ग्रा सकी । अगर

[श्री राम चंद्र कामरेड]

यह कहा जाय कि श्राठवीं जमात तक तालीम पर ज्यादा खर्च श्राता है श्रौर दसवीं जमात तक कम होता है, इसी लिए कांगड़ा में श्राठवीं जमात तक free education रखी गई है तब तो माना जा सकता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। इस लिये यह जो मियार रखा गया है यह समझ में नहीं श्रा सका। (घंटी) स्पीकर साहब, बातें तो मैं ने श्रभी श्रौर भी कहनी थीं लेकिन चूंकि श्राप ने इशारा कर दिया है तो मैं दो चार मिनटों में चन्द एक बातें कह कर बैठ जाऊंगा।

स्रभी २ मेरे एक दोस्त ने जिक किया co-education का । ठीक है कि कहीं किसी जगह स्कूलों के अन्दर एक दो ऐसी बुरी हरकात हो जाती हों, कुछ गलतियां हो जाती हों—जो कि अमूमन घरों, शहरों में भी होती हैं लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि मजमूई तौर पर co-education का सूबे में अच्छा ही असर हुआ है। मैं उन आदिमियों में से हूं, उन M.L.As में से हूं जो गांव २ और शहर २ में जाते हैं। मैं बता सकता हूं कि मेरे इलाके में जितने भी इस किस्म के High, Middle या Primary Schools हैं, वहां कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है। मेरी अपनी भतीजी आठवीं या नौवी जमायत में पढ़ रही है लेकिन उस के स्कूल में कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस लिये मैं निवेदन करता हूं कि इक्के दुक्के मामलों को generalise करके co-education को न रोका जाय। बल्कि मैं तो यह निवेदन करता हूं कि लड़के और लड़कियां पहले ही अच्छी तरह से co-educational schools में पढ़ रहे हैं, इस लिये उन के लिये अलग २ स्कूल या कालेज बनाने ही नहीं चाहिए।

इस के इलावा discip ine का भी जिन्न किया गया। हमारे लिए यह बड़े ग्रिभिमान की बात है कि U.P. ग्रीर दूसरे सूत्रों के मुकाबले में पंजाब के स्कूलों ग्रीर काले जों में discipline ज्यादा पाया जाता है। लेकिन इस के बावजूद कुछ कहीं indiscipline भी जरूर है ग्रीर कई वाक्यात जरूर ऐसे हुए हैं जिन का ग्रच्छा ग्रसर नहीं होता। उस के लिये सरकार की तरफ से eradication of in discipline के लिए एक महकमा भी बनाया हुग्रा है लेकिन देखना यह है कि इस जानिब उस ने क्या contribution की है। मैं समझता हूं कि indiscipline को हटाने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ग्रीर उस के लिये रुपया भी खर्च किया जाना चाहिए लेकिन इसके कोई practical results भी होने चाहिए। ग्रगर practical results न निकले तो डिप्टी स्पीकर साहब में ग्रर्ज कहंगा कि यह रुपया जाया ही जाएगा।

खान प्रबद्धन गफार खां (ग्रम्बाला शहर): जनाव सदरे मोहतिरम। जो demand इस वक्त House के सामने है उस पर निहायत सख्ती के साथ ग्रौर निहायत तारीफ़ के साथ दोनों तरफ से टीका टिप्पणी की गई। जनाब मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिस से मुल्क की तरक्की हो सकती है, जिस से उस की बेहतरी ग्रौर बहबूदी हो सकती है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि हमारे सूबा में तालीम की नमायां तरक्की हो रही है; काफी रुपया इस सिलसिला में खर्च किया जा रहा है ग्रौर सब कुछ हो रहा है। जहां कहीं खराबियां हैं उन को दूर करने की हरचन्द कोशिश की

जा रही है। फिर भी जनाब सदरे मोहतिरम इस बात में कुछ, खराबियां रहती ही हैं ग्रौर रहेंगी भी। ग्राखिर यह कोई खुदाई हुक्म तो है नहीं, खुदा की तरफ से तो यह बात है नहीं — ग्रब तो जनाब ग्राप देख रहे हैं कि खुद खुदा के हुक्म में भी कितना फर्क ग्रा गया है। कभी तो बरसात के मौसम में बारिश इतनी ज्यादा ग्रा जाती है कि तूफान ग्रा जाता है ग्रौर कभी बारिश होती ही नहीं या देर से होती है जैसा कि इस बार हुग्रा (Interruptions by some hon. Members) गड़बड़झाला तो हमेशा रहता है लेकिन जैसा कि फारसी में एक मिसल है कि.' हर बला के ग्रज ग्रासमां ग्रायद बर जमीन रसद खानाए अनवरी जवह के कुजा बाशद" यानी जो भी बला ग्रासमान से जमीन पर नाजल होती है वह पहले ग्रनवरी का घर ही पूछती है कि उस का घर कहां है। ठीक इसी तरह से जनाब कोई बात हो, कोई सिलसिला हो, खाहमखाह, बिला वजह, बेसबब कोई न कोई बात लाकर cabinet या cabinet के बुजरा पर ग्रायद करने की कोशिश की जाती है। (Interruptions by some hon. Members) मैं क्यों न defend कहं? मैं उसी जमात का ह कन हं जिस जमात के सभी साथी इस तरफ बैठे हुए हैं। मैं उसी जमात का ह जिस जमात के ग्राप भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रभी तक तो ग्राप को किसी ने offend नहीं किया (No body has so far offended the hon. Member.)

खान ग्रब्हुल गफार खां: जनाब जब ये साथी मुझे interrupt करते हैं तो मैं थोड़ा सा बहक जाता हूं। जनाब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एक साबक मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा ? कहने लगे कि चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि private स्कूलों को एक तरह से मार ही डाला जाए। जनाब ग्रगर private स्कूलों की जिन्दगी इस कदर नाजुक है कि वह चीफ मिनिस्टर के मारने से खत्म हो सकती है तो ग्राज नहीं तो कल मर जाएंगे, कल नहीं तो परसों मर जायेंगे लेकिन लाजमी तौर पर मर जायेंगे। वह नहीं बच सकते।

दूसरी बात private स्कूलों की बाबत यह कही जाती है कि उन में फीसें मुग्राफ नहीं की जाती, दीगर सहूलियात नहीं दी जातीं। ठीक है कि इन स्कूलों में ऐसी बातें नहीं (Interrruptions) जनाब यह वह स्कूल हैं जिन की production से पाकिस्तान बना, जिन की तरिबयत के नतीजा के तौर पर लाखों हिंदु-मुसलमानों का खून बहा।

श्री रला राम: यह सब मिस्टर जिन्नाह की नीति के कारण हुआ।

खान ग्रब्दुल गफार खां: जिस किस्म की ग्राप तरिबयत देते रहे हैं ग्रौर जिस जहिनयत को इन institutions ने पैदा किया, उस की वजह से ही यह सब खूनखराबा हुग्रा। ग्रापने ऐसी जहिनयत को पनपने दिया जिस की वजह से दोनों फिरकों के दरम्यान बाहमी दुश्मनी को हवा मिली।

श्री रला राम: भक्त सिंह भी तो इन्हीं institution ने पैदा किया।

खान ग्रब्दुल गफार खां: उस को भी श्राप लोगों ने वैसी ही तरिबयत देनी चाही। लेकिन उस की nature ही ऐसी थी कि उस पर श्राप की इस तालीम का कोई ग्रसर न हुग्रा वरना ग्राप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहर हाल, जनाब, मैं कुछ [खान ग्रब्दुल गाकार खां]

त्रदादोशुमार श्राप के सामने पेश करना चाहता हूं। जहां चार लाख बच्चे private schools

में पढ़ते हैं वहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 15 लाख है। फिर जनाब यहां पर यह एतराज किया जाता है कि सरकार की तरफ से श्रवाम को तालीम की सहलियात नहीं बहम पहुंचाई जातीं।

(Interruption by Sardar Gurbachan Singh Bajwa)

Khan Abdul Ghaffar Khan: Mr. Deputy Speaker, Sir, I seek your protection. The honourable Member Sardar Gurbachan Singh Bajwa may be requested not to make interruptions. If he wants to challenge the statistics that I am bringing to the notice of the House, he can do so after I have finished my speech.

फिर मैं श्राप को बताता हूं कि जितने यहां पर primary schools हैं उन में से गवर्न मेंट के 11 हजार हैं— (एक श्रावाज यह figure कहां से ली है?) मैं यह लिख कर रखता हूं। ( Interruptions )

Mr. Deputy Speaker: Order, please.

**खान भ्रब्दुल गकार खां** : जनाव गवर्नमेंट के primary schools 11 हजार है तो......

(Interruption by Sardar Gurbachan Singh Bajwa).

Khan Abdul Gaffar Khan: Sir I would request that the hon. Member may be asked not to interrupt me.

Mr. Deputy Speaker: Order, please.

एक ग्रावाज : ग्राप तो नोट से पढ़ कर बोल रहें हैं।

Khan Abdul Ghaffar Khan: Sir, I want your ruling whether I can or cannot make reference to my written notes.

श्री उपाध्यक्ष ग्राप notes को consult कर सकते है। (Yes, the hon. Member can consult his notes).

Khan Abdul Ghaffar Khan: I hope now my hon. Friend will stop making interruptions for ever.

Mr. Depury Speaker: Please wind up.

खान ग्रब्बुल ग कार खां : तो मैं यह ग्रर्ज कर रहा था कि गवर्न मेंट के primary schools हैं 11 हजार ग्रौर जो private primary schools हैं वह हैं कुल 250 । जरा मुलाहजा की जिये । फिर गवर्न मेंट की middle schools है वह हैं 3,500 ग्रौर जो private middle schools हैं वह है कुल दो सौ । इसी तरह में गवर्न मेंट के high स्कूलों की तादाद है 600 ग्रौर जो private हाई स्कूल है वह है सिर्फ 50 । तो जनाब यह है position इन private स्कूलों की जिन के लिये यहां पर इतना जिक किया गया है ।

फिर जनाब, मैं Higher Secondary स्कूलों की बाबत एक बात कहना चाहता हूं। बावजूद इस बात के कि लाला जगत नारायण खुद Education Minister रहे हैं और श्री राम चन्द्र कामरेड बड़े पुराने M.L.A. है, फिर भी इन को इस बात का

इत्म नहीं है कि higher secondary तालीम में पजाब गवर्नमेंट का जरा भी दखल नहीं है ग्रौर यह सब चीज पंजाब University की है ग्रौर University एक autonomous body है ग्रौर उस के इंतजाम में गवर्नमेंट जरा भी दखल नहीं दे सकती । पंजाब गवर्नमेंट तो सिर्फ इस की implementation के लिये एक agency है। डिप्टी स्पीकर साहिब यह तमाम बातें यहां कह तो देते हैं लेकिन इन बातों की तसदीक नहीं होती।

ग्रव जनाव एक बात में discipline के बारे में कहना चाहता हूं ग्रौर में कहता हूं कि वाक्या ही discipline बहुत खराब है। हम रोज देखते हैं कि स्कूलों ग्रौर कालिजों के ग्रन्दर कोई न कोई झगड़ा ग्रौर बखेड़ा बना रहता है। (एक मिनिस्टर-यहां भी तो कोई न कोई झगड़ा खड़ा रहता है) मिनिस्टर साहिब ने सही कहा है। यह चीज यहां पर भी मौजूद है।

तो जनाब मैं अर्ज कर रहा था कि स्कुलों ग्रौर कालिजों में discipline बड़ा खराब है ग्रीर उस की एक वजह यह है कि स्कलों के teachers को वह रूखा ग्रौर status नहीं दिया जाता है जो रुतबा ग्रौर status में दिया जाता था। ग्रब तो उस्ताद को ऐसा समझ लिया गया है कि वह हम से तनखाह लेता है ऋौर वहतो सिर्फ हमारा नौकर है जिस ने सिर्फ पढ़ाना है ऋौर ऋपने घर चला जाना है। तो जब तक उस को वह पूराना एतबा और status नहीं देंगे और उस की कदर श्रीर इज्जत नहीं होगी श्रीर जो हतबा हम ने दूसरे मुलाजमीन को दे रखा है उस से अंचा हतबा उन्हें नहीं देंगे उतने तक स्कूलों और कालिजों के अन्दर discipline नहीं रह सकेगा। मुझे याद है कि जिस उस्ताद से मैं ने अलफ बे पढ़ा था वह अब भी पटियाला में है। जब भी मैं उस के पास जाता हूं उस के कदमों को छता हूं ग्रौर मुझ में उस के सामने बैठने की मुझे जुरर्त तक नहीं होती। इस लिये मैं श्राप से कहूंगा कि अगर श्राप स्कूलों श्रीर कालिजों में discipline कायम करना चाहते हैं तो उस्तादों के स्तबे को बढ़ा दें। (घंटी की ग्रावाज) एक बात ग्रौर कह कर मैं खत्म कर दूंगा। मैं ग्रपने hon. Minister साहिब से पूछना चाहता हूं कि बताइये कि उस जबान से step motherly सलूक किया जा रहा है जो उन 14 जबानों में से एक है जो कि हमारे श्राईन में दर्ज हैं श्रौर जो हमारी एक कौमी जबान है। जो चीज श्राप नहीं करते उस का श्राप जवानी जमा खर्च क्यों कर देते हैं। कहते कुछ हो मगर कुछ कर नहीं पाते। मुझ से कहो मैं श्राप के नाम की फटी तो कम श्रज कम उर्दु में लिखवा दुंगा जो श्राज तक नहीं लिखाई गई। स्राखर उर्दू का भी कोई हक है स्रौर स्रगर नहीं है तो साफ लफजों में कहिये कि उर्द् को हम कुछ काम की जबान नहीं मानते। ग्रौर ग्रगर मानते हैं तो यह ग्राप का फर्ज है कि उस के लिये कुछ न कुछ करिये ग्रौर ग्रगर कुछ करना नहीं चाहते तो साक कहिये ताकि उर्दू के जो चाहने वाले हैं जो उर्दू को चाहते हैं उन के दिलों से मुमान तो निकल जाये कि स्राप उर्द् के लिये कुछ नहीं करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਰੀਜ਼ਰਵਡ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੀ demand ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਖੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੌਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਤਮਾਮ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੌਂ ਅਲਾਵਾ ਹੌਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਮੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗ਼ੱਲ ਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ classical and vernacular section ਦੇ teachers ਹਨ ਜਾਂ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ seniority ਦੀਆਂ lists ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 1st November, 1956, ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ grade ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ teachers ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ lists ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਂਨੂੰ ਉਹ grade ਮਿਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ teachers ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈੰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ classical ਉਸਤਾਦਨੀਆਂ ਤੇ teachers ਦੀਆਂ seniority ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਤਾਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਭਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ discipline ਸ਼ਿਕਨੀ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ discipline ਸ਼ਿਕਨੀ ਇਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈ<del>ਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹ</del>ੜੀ discipline ਸ਼ਿਕ**ਨੀ** ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ discipline ਸ਼ਿਕਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ discipline ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਈ ਠੌਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ teachers ਦਾ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ disciplice ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ teachers ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦੋਣ ਤਾਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ discipline ਕਾਇਮ ਹੌ ਸਕੇ। ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ status ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ discipline ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਇਕ ਚੰਗੀ nation ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ discipline ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਕਰਕਾਰ ਨੂੰ dicipline ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈੰ- ਹੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈੰ- ਬਿਲਾ ਝਿਝਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੌਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਂਉਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਪਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਲੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਲੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ' ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੌਹ ਬਿਗੱੜ ਜਾਤੇ ਹੈ' ਔਰ ਦਫਤਰ ਕੀ ਫਾਈਲੇ' ਗੁੰਮ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ' ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ? (ਚਾਸਾ)

ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਉਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੀਜਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਜਨ M. L. A.s ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ M. L. A.s ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਇਕ District Inspector ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਵਿਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰੌਜ਼ਪੁਰ ਦੇ Inspector ਨਾਲ interview ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ backward classes ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ backward classes ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਇਨਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਅੰਬਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ M. L. A.s ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਉਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ Lal Chand Jain College ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ College ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । (ਘੰਟੀ) ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਘਬਰਾਕੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਘਬਰਾਕੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ

[ਸਰਦਾਰ ਸੌਹਣ ਸਿੰਘ]

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੌ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ Girl High School ਹਨ। ਪਤੌ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਇਕ Government Girls Middle School ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੌਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ High School ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ High School ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ੲਲਦੀ High School ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛੜੀਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।

ਮੈਂ teachers ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1950 ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠਾਕੁਰ ਪੰਚਮ ਚੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ S. V. ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ teachers ਦੇ grades J. A. V. teachers ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਬਤਦਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ teachers ਦੀ union ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚਿਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਹੁਣ ਮੈੰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ Basic Education ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਈਆ ਵੇਜ਼ਾਨਾ ਸੂਤ ਕਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਸਬੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਿਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਬਾਈ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਪਣੇ ਆਬਾਈ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ । (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ subject ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ time ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ points ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗਾ ਅਤੇ elaborate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ background ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ note ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 1950 ਵਿਚ students ਦੀ ਗਿਣਤੀ 929,000 ਸੀ, 1959 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1,969,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਬਾਕੀ 2/ਉ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Literacy ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਲੋਂ West Bengal, Kerala ਅਤੇ Bombay ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ effort ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕ Professor ਨੂੰ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ advanced country ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ University ਵਿਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿਛੇ ਇਕ Professor ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : 40 years ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Be patient please. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ indiscipline ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ individual ਤੌਰ ਤੇ Professors ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

ਅੱਜ private colleges ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 37 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 137 aided and unaided private colleges ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ effort ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸਮਾਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਊਨਾ ਜਾਂ ਥਾਨੇਸਰ ਆਦਿ ਵਿਚ Degree Colleges ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ private ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ staff ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ grades ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ grades ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ paucity of teachers ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ Basic Trained Teachers 2,700, ਪੰਜਾਬੀ teachers 1,300 ਅਤੇ lady teachers ਲੌੜ ਨਾਲੋਂ 2,000 ਘਟ ਹਨ।

ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ basic needs ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੈੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਬੀਆਂ ਨੇ point out ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਵੀ allocation ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ lapse ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ allocation technical Education ਅਤੇ General Education ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ lapse ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ allocation lapse ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਾਂ

[ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ] ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਇਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏਗੀ । ਇਹ ਇਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ hard conditions ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਧਾਏ, ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ grounds extend ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ buildings extend ਕੀਤੀਆਂ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਥੇ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ explain ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਦਸੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਤਾਲੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਫਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ theoretically ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ practically ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ free ਤਾਲੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਠਵੀਂ ਤਕ ਤਾਲੀਮ free ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੜਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ lean classes ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਡਿਗੂੰ ਡਿਗੂੰ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ congestion ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੀਮ free ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਨਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੌਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਕੌ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੀ free ਤਾਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ subsidy ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ nationalise ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਐਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਣ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ nationalisation ਤਾਂ ਕਿਸੇ plan ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ nationalise ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ

ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ planned ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ free ਤਾਲੀਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।।

ਮੌਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ čelay ਕੋਈ ਹੈ ਮੌਂ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ mention ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Local Bodies ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਕੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ apprehension ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) ਜਨਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ points enumerate ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੋ mismanagement ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ Powers ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ centralise ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ District level ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਚੋਂ ਤਕ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ temporary posts ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ —ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ ਆਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਪੰਧ ਵਿਚ ਅਤੀ ਖਸਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਉਸਤਾਨੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਇਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਮੈੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦਿਕਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਜਾਂਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ [ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ] ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ efforts ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ education minded ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਿਲਵਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ spacious grounds ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਿਉਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਪੜ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਪੜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ । ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੁਆ ਕੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਇਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੰਦੀ ਬੋਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੌਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਅਫ਼ਸੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਿਾniture ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੌਰ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੌਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਧਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ demands ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੇ University Grants Commission ਨੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ planned ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੀ free education ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ deficit ਨੂੰ meet ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸਕੂਲ private effort ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ private effort ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੌ Students ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ cheap hostels ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ tuition fee ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ  $\frac{1}{4}$  ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Text Books ਦੀ ਜੋ Nationalization ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ Sales Depot ਕੇਵਲ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ Sales Depot ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਜ ਸਕਣਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ transfers of teachers ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਚਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਦੌਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੌਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ science ਅਸਾਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ science ਅਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਪੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Advanced science ਭਾਵ physical science ਏਕਤਾ ਵਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਡੀ ਇਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਅਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੌਰ examination system ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਕਲ ਦੇ examination ਦੇ system ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਕੌਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੌਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ

À

[ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

system ਦਾ ਮੁਤਬਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ system ਦਸਣਗੇ। ਅਸਾਨੂੰ examination ਦੇ system ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ । ਮੌਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ system ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ system ਹੋਰ ਹੈ। ਉਥੇ final examination ਦੇ 100 ਨੰਬਰ ਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਵਾਂਗ final ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਉ । ਉਥੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ term ਹੰਦੀ ਹੈ । ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਦਰਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ  $1 \ \mathrm{quiz}$  ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਦਰਾ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦ ਦੂਜਾ  $quiz \pm 0$  ਨੰਬਰ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਫੌਰ 20ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ final ਵਾਸਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹਾਜਰ ਬਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 15 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦ quiz ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 7-8 ਜਾਂ 9 ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚੌਂ ਉਹ 40 ਜਾਂ 50 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ turn ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ 40 ਨੰਬਰ ਦੇ test ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇ system ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਵਿਚੌਂ 20 ਨਾ ਲਵੌਗੇ ਤਾਂ ail ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੌ ਸਾਲ ਬਾਦ final ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ Student ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ final ਵਿਚ appear ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ future ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ chances ਨੂੰ eliminate ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ examination ਦੇ system ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੌਂਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ Annual Examination ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਮਤਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਥੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮਤਹਾਨ ਦੇ system ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ Scientific system ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री जगदीश चन्द्र (पेहोवा) : डिप्टी स्पीकर साहिब इस में कोई शक नहीं कि पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र के कई तरह के progressive काम कर रही है। ग्राज हमारे सूबा में 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की ग्रायु वाले पढ़ने वाले बच्चों की तादाद सब सूबों से ज्यादा है। ग्राज इस सूबे का देश के किसी भी advance सूबे से मुकाबला किया जा सकता है। ग्राज primary schools को Middle तक upgrade करना प्रौर Middle को High Schools तक upgrade करना High Schools को High Secondary तक ले जाना यह जाहिर करता है कि पंजाब सरकार शिक्षा के विषय में कितना भारी ग्रौर विशाल भावना रखती है। यह भावना उस चांदनी की तरह चमक रही है जो चमकते हुए चांद में ग्रकक्षर दिखाई देती है।

एक बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे सूबा में Lack of Rural Girls Education है और मेरी इस बात की पुष्टी Finance Minister साहिब

की बजह speech सुनने से होती है जहां पर कि उन्होंने कहा है कि देहातों में पढ़ने वाली लड़िकयों की संख्या तसल्लीवख्श नहीं है। यहीं बात 🤉 साल पहले Governor साहिब ने मानी थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार के जहां तमाम महकमों ने तरक्की की है वहां Rural Girls Education की हालत इतनी तसल्ली बस्का नहीं सरकार जहां शिक्षा क्षेत्र में इतना उज्जवल भविष्य रखती है वहां दिहाती लड़िकयों की तालीम के लिये वह क्यों इतना पीछे है। मैं इस बात की तरफ ग्राप का ध्यान दिलाना चाहता हं। Finance Minister साहिब ने आगे चल कर अपनी Speech में इस बात का ध्यान भी दिलाया है और इस का इलाज बताया है। उन्होंने बताया है कि देहाती primary teachers की रिहायश के लिये मकान बनवा रहे हैं ताकि लड़िकयों के स्कूल देहात में अच्छी तरह चलाए जा सकें। मगर मैं अर्ज करूंगा कि Teachers की रिहायश के लिये दिहातों में मकान बना देने से इन स्कूलों की तरक्की नहीं हो सकती। इस का कारण यह है कि दिहातों में Teachresses जाना ही नहीं चाहतीं क्योंकि यह Teachresses Municipal area की तालीमयाफ़ता शहरी रहन सहन की कारण देहातों में adjust नहीं हो पातीं। इस लिये जब उन की appointment किसी देहाती School में होती है तो वह वहां जाने से डरती है, घबराहट में यह Service छोड़ देती हैं। वह शहर से दूर appointment से घबराती हैं।

देहाती गर्ल्स स्कलों में inspection का स्रभाव है। इस का नतीजा यह हुआ कि कई स्कूलों की teachresses ने स्कूल से गैर-हाजिर हो कर घर बैठे तनखाह ली, ग्रौरइन गैर-हाजरी के कारण कई स्कूलों में लड़िकयों की तमाम क्लासें फेल हो गईं। "गुमटी." वगैरह कई गांवों के स्कूल इस की मिसाल के तौर पर पेश किये जा सकते हैं।  $(At\ this$ Stage Mr. Speaker occupied the Chair.) इस लिये मैं यह मुझाव देता हूं कि दे हाती स्कूलों में उन अध्यापिकाओं को लगाया जावे, जिन की रिहायश रहन सहन देहाती किस्म का हो ताकि वह देहातों में adjust हो सकें। सरकार ने जो provincialisation की policy ग्रब्तियार की है इस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हुं कि यह policy ठीक नहीं है। इस policy को ना तो किसी मैम्बर ने appreciate ही किया है और ना ही किसी Member ने यह कहा है कि इस से हमारे इलाके को फायदा पहुंचा है। बल्कि सब ने यही कहा है कि इस से शिक्षा को नुकसान ही हुआ है। इस लिये मैं यही सुझाव दूंगा कि हमें provincialization की policy तरक कर देनी चाहिये। ग्रौर इन Schools को हमें District Boards या ग्रौर Block परिषद के हवाले कर देना चाहिये। पहले A.D.I. ग्रौर District Inspector of Schools वगैरह हर स्कूल का बाकायदा मुग्रायना करते थे ग्रौर टीचरों को बाकायदा Schools में जाकर Good, Better या Best के remarks देते थे। म्राज इस तरका को छोड़ देने से यह नतीजा निकला है कि Teachers A.D.I. या D.I. स्कूल वगैरह की कोई परवाह नहीं करते। इसी कारण ग्रध्यापकगण पढ़ाने के काम में शिथिल हो गए हैं। ग्रगर यही हालत रही तो शिक्षा की हालत बुरी हो जायेगी।

[श्री जगदीश चन्द्र]

इस के इलावा जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारी सरकार ने Free Education की policy म्रिक्तियार की है यह इस ने बड़ा bold step लिया है । पंजाब में जहां ग्रौर भी तजरवे के तौर पर कार हाये नुमायां हुए हैं जैसे Reorganisation of States पहले हुई इस के वाद यह steps भी दाद देने के काबिल है। परन्तु इस की implementation पर मैं बेशक मत भेद रखता हूं। इस के लिये मैं यह सुझाव दूंगा कि आप इस तरह से यकदम फीस माफी announce करने की वजाये पहले इन की gradually fees मुम्राफ कर दें। पहले छटी तक फिर ग्राठवीं तक fees मुग्राफ कर दें। ग्राज मैं देखाता हूं कि खासतौर पर private managed schools के इस system से बहुत नुकसान पहुंचा है। जैसे मैं ने सुझाव दिया पहले पहले इन की फीस को Gradually मुग्राफ किया जाये और साथ ही खजाने की आमदनी के सुझाव सोचे जायें। मान लो किसी जमात की फीस 3 रुपए है। जो पहले साल एक रुपया की माफी तमाम स्कूलों में (सरकारी या प्राईवेट) कर दी जाए फिर अगले साल एक रुपया और माफ कर दें। इसी प्रकार हर साल सरकारी खजाने की गुंजायश के मुताबिक माफ करते चले जाएं इस तरीका में देर तो लगेगी परन्तु सूबे में कोई एजीटेशन नहीं होगी भ्रौर न ही खजाने पर बोझ पड़ेगा। दूसरी तरक खजाने की ग्रामदन मुखतलिफ तरीकों से बढ़ाते चले जाएं। खजाने की ग्रामदनी का बढ़ाने के लिये मैं यह सुझाव दूगा कि हमें Motor Transport को Nationallise कर देना चाहिये। इस से कई करोड़ की ग्रामदन हो सकती है। ग्राज Government के ऊपर free education का बड़ा भारी बोझ है और यह बोझ इस तरह से ही दूर हो सकता है। उपरोक्त तरीके से यह स्कीम सफल हो सकती है। इस तरह से जो तरीका मैं ने fees मुश्राफ करने का बताया है वह भी पूरा हो सकता है। श्रौर सरकार को मिलेगी। क्योंकि ग्राज जो privately managed वधाई schools जो हैं, वह घबराए हुए हैं, भ्रौर इस लिये इस बात पर मैं खास तौर पर जोर देना चाहता हं कि इस method को ग्रिष्तियार किया जाए तो तमाम पंजाब, सरकार को धन्यवाद देगा ग्रौर जो free education सारे देश में चलाने का aim है उस aim में सरकार कामयाब हो सके।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ (ਨਾਭਾ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚਨਾਰਥਲ, ਭਾਦਸੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਕਕਰਾਲਾ ਚਾਕ ਕਾਨੂਟੌਈ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਨਾਰਥਲ ਹਲਕਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂਗੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਨਾਰਥਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ High Schools ਹਨ, ੪ ਮਿਛਲ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ Primary Schools ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਮੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਭਾ ਤਸੀਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਥੇ ਕੋਈ High School ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੀ High School ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਛਲ ਸਕੂਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਮਿਛਲ ਸਕੂਲ ਛੀ ਟਾਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ

ਦੰਗੀ ਜਗ੍ਹ: ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ High School ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ High School ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਟਾਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕ Primary School ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮੀਲ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ 15,15 ਮੀਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਲਉ ਤੁਸੀਂ । (ਹੰਸੀ )

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਚਨਾਰਥਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਨਾਰਥਲ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ਆਪਣਾਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕ High School ਦੀ ਬਿਲਵਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੋਈ staff ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਇਕ Deputation ਲੈ ਕੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਜਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਟਿਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ enquiry ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਪਰ ਉਹ enquiry ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਮਲ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮਗਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਹੋਈ ।

ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕਕਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਛੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜ਼ਾਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਘੇਟੇ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੌੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ; ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ D. C ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ strike ਨਾਂ ਕਣੋ ਠਹਿਰ ਜਾਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਮੈਂਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ Principal ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਾਂ ਭਕੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਬਲ] ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੌੜਿਆ; ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ Principal ਨੂੰ party politics ਲਈ use ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ control ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ

ਦੁਸ਼ਿਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੀਨਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਨਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ control ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ education ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਦਿਆ ਹੀਨ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨਾ' ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਲੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤੱਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤਕ ਇਹ standard ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ indiscipline ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ, University ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੇਂਟਜ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੇਂਟਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ।

Students ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਰੌਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਲਿਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ Principals ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1. A. S. ਤਾਂ ਕੀ I. C. S. ਵਾਂਗੁ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Students ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾਂ ਕੀ, Stafi ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਹੀ students ਅਤੇ staff ਵਿਚ contact ਰਖਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2000 ਰੁਪੈ ਤਕ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਸਿਰਫ Staff ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ sanction ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਈ

ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ Administration ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੌਈ P. C. S. ਅਫਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ Administration ਵੀ ਚੰਗੀ ਚਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਜ Professors ਅਤੇ students ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ students ਔਰ ਪਰੌਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ students ਤੋ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ student ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ tutorial group ਦੇ head ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੌ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ period ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸੌ ਮੈ<del>ਂ</del> ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਪਰੌਫੈਸਰ students ਦੇ ਨਾਲ mix up ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Gazetted Officer ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ <mark>ਪੜ੍ਹਾਈ</mark> ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਰ discipline ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਔਰ ਪਰੌਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ admission ਵਗੌਰਾ ਦੇਣ ਲਈ merit ਦੇ ਨਾਲ selection ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ reservation communal ਜਾਂ sectional basis ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 100, 100 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤਕ ਇਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ merit ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

[ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ]

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਗੇ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਲਗੇ ਇਕੌ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਪਾਕੇ merit ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਣਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੌ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ merit ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੌਂ ਅਗਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ Joint ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਏਥੇ ਇਕ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੌਸਟ Joint Director ਦੀ create ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੌਸਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ create ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ ex-officio Secretary ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ Deputy Directors ਅਤੇ Assistant Directors ਦੀਆਂ ਪੌਸਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ team ਬਣਾ ਵਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇਤਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਜੇ District Inspectors ਵਲੋਂ ਕੌਈ ਚਿੱਠੀ ਆਏ ਤਾਂ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾੜ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈ<sup>-</sup>ਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ Joint Director ਦੀ ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ। Joint Director ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੌੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ<sup>-</sup> ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕਈ ਪ੍ਰਾਈ-ਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਤਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ I ਪੈਪਸੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆਂ ਅਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਗਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਭਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਜਾਂ ਕੇ ਦੱਸੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ character ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕ Representatives ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੇ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਊ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਇਕ Cadre ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ Joint Cadre ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕਲਰਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਡੇਡ ਸੌ ਕਲਰਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ clique ਬਣਾਇਆ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ lords ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੌ ਇਹ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਵਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ Joint cadre ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿਚ inefficient ਜਾਂ corrupt ਕਲਰਕ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੌ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ un-adjusted ਬੀ. ਟੀ. ਜਾਂ B. Ed.s ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 % ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਗਰ ਅਜ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ adjust ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੌਂ ਜਲਦੀ adjust ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਣੀਚਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ District-wise cadre ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ State-wise ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਫੈਲਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੌ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰੀਆਂ facilities ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ single-teacher primary ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੌ ਟੀਚਰ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ reserve cadre ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇ ਟੀਚਰ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾਹ ਉਹ ਟੀਚਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਂ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਛੁਟੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ suggestion ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂ reserve cadre ਦਾ **ਣੀ**ਚਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਏਥੇ ਗੌਰਮੈੱਟ ਦੀ ਤਰਫੌਂ ਹਰ ਦਫਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ standard ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਿਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ]
ਕਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ general knowledge ਦਾ ਪਤਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ Public Service Commission ਜਾਂ Subordinate
Services Selection Board ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ general knowledge
ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰਨ ਜਤਨ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ
ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ (ਮਾਲੌਰ ਕੋਟਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12,02,44,780 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਨੂੰ । ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਝ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਕ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ  $local\ rate$  ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੌ ਕਿਸਾਨ  $100^\circ$  ਰੁਪਏ ਮਾਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋ<sup>:</sup> 55 ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱ<sup>-</sup>ਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਮੱਦਾ ਹਨ ਸੜਕ, ਮਦਰਸਾ, ਪਟਵਾਰ, ਪੰਜੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ। ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਮਦ ਤੌਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ<del>ਂ ਫੀ</del>ਸ ਲੌਕਲ ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ<sup>°</sup> ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਭਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਕਲ ਰੇਟ ਵੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੌਕਲ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੌਕਲ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕੌਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੌ ਦੂਸਰੇ ਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੌਕਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੌ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੌਂ ਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਕੌਲੌਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੌਕਲ ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇ<sup>-</sup> ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪਰ

ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਦੌਂ ਦੌਂ ਪੌਸਟਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਇਕ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 100ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ 40 ਹੀ ਪੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੌ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ**ਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੌਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇ**ਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੌਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈ<del>ਂ</del> ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੌਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰੂਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੌ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦੱਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਖੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ tਕ ਇਹ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ late ਪਹੰਚਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੌ ਕਲਰਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਂ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਮਾਲੇਰ ਕੌਟਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੌ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ । ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੌਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲੌਰ ਕੌਟਲਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਾਈਏ । ਮੈਂ ਇਪਨੀ ਬੋਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਕਾ ਸਖੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲੌਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ृ शिक्षा तथा श्रम मन्त्री (पंडित ग्रमर नाथ विद्यालंकार) : स्पीकर साहिब, इस बात के लिये मैं इस हाउस के मैम्बरान को बधाई देता हूं कि ज्यादातर मैम्बरान ने जो बोले हैं उन्होंने बहस का स्तर ऊंचा रखा है ग्रौर बहुत कुछ सुझाव जो उन्होंने दिये हैं काफी उपयोगी श्रीर फायदामंद थे लेकिन थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जिन की वजह से मुझे मौका मिला है कि मैं गवर्नमैण्ट की और महकमा की सही पोजीशन ग्राप के सामने वाजिया कर सकूं। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे मौके स्नाने चाहिएं स्रौर ऐसी बातें कहनी चाहिएं ताकि उन का जवाब सुन कर उन तमाम बड़े मसलों के बारे में पूरी श्रौर सही जानकारी मिलने का मौका उन मैम्बर साहिबान को मिले जिन को कि उन के बारे में शिकायतें होती हैं या शक होते हैं । लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां हाउस में बहुत सारे मैम्बरान ने बड़े जोर जोर से कुछ बातें कहीं लेकिन मुक्किल यह है, और अकसर यह देखते हैं कि तकरोर की और बगैर जवाब सुने चले गए। खासतौर पर हमारे जो opposition के भाई हैं उन की नोति तो कुछ ऐसी है कि जैसे पत्थर मारा स्रौर किर भाग गए, यानो बात कह रेनो मगर उस का जवाब नहीं सुनना। कुछ मैम्बरान को कुछ बातें कहने की ग्रादत सी है जिन को कह कर बगैर जवाब सुने चले जाते हैं ग्रौर शायद यह हाउस की कार्यवाई पढ़ने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते क्योंकि वही बातें बार बार दुहराते हैं मगर साथ ही यह दावा भी करते हैं कि हमें बाकी सब से बहुत ज्यादा माल्म है। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें महज नावाकिफयत की वजह से कही जाती हैं। हमारे साबिक वज़ीरे तालीम लाला जगत नारायण जी ने बड़े दावा के साथ कुछ बातें कहीं। मैं ने उन का नाम इसलिये लिया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्रादादोशुमार देने की कोशिश की। कुछ स्रौर मैम्बर साहिबान ने भी कहा कि पंजाब में जो मुफत तालीम दी गई है वह महज स्रमीरों के लिये है स्रौर गरीबों को उस का कोई फायदा नहीं पहुंचा है।

कुछ misconception है जो कि बार बार दुहराई जाती है। एक दफा सवालों के जवाब में भी मैं वसीह स्रादादोशुमार हाउस में रख चुका हूं, वे चाहें तो रिपोर्ट में देख लें। पंजाब ने म्राठवीं तक तालीम मुफ्त की है भ्रीर उस से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। हमारे यहां प्राइमरी स्कूलों की तादाद 11,952 गवर्नमेंट स्कूलों की है, 329 प्राइवेट स्कूलों की इन के अन्दर गवर्नमेंट स्कूलों में 878,711 लड़के पढ़ते हैं और Non-Government प्राइमरी स्कूलों में 63,298 लड़के पढ़ते हैं। ग्रब ग्राप मिडल स्कूलों को लीजिए गवर्नमेंट के स्कूल 1,203 हैं श्रीर इन में लड़कों की तादाद 257,574 है। Non-Government स्कूल 155 हैं और इन में लड़कों की तादाद 3,113 है। इस से ग्राप अन्दाजा लगाएं कि प्राइमरी ग्रौर मिडल स्कूलों में मुक्त तालीम करने से कितने लोगों को फायदा हुआ है। लाला जगत नारायण जी ने जालन्धर का जिक्र कर दिया । इस में कोई शक नहीं कि शहरों में प्राइवेट स्कूलों की तादाद ज्यादा है। लेकिन सनातन धर्म सभा वालों ने कांगड़ा में दूर दूर के इलाकों में भी प्राइवेट स्कूल खोले हैं लेकिन शहरों में ज्यादा खुले हैं। उन्होंने यह कहा है कि इस से सिर्फ ग्रमीरों को फायदा हुग्रा है। मैं यह फहना चाहता हूं कि हम preference उन को देते हैं जिन के मां बाप की श्रामदनी 100 रु० से कम हो। इस लिये यह बात गलत है कि यह श्रमीरों के लिये है ग़रीब श्रादिमयों को कोई फायदा नहीं पहुंचता । मैं समझता हूं

कि यह misconception है। सम्भरवाल साहब श्रीर ज्ञानी बख्तावर सिंह ने भी यही बात कही। इसी तरह से स्रीर भी लोगों ने कही। मुझे यकीन है कि स्रगली . बार फिर वह यही बातें दूहराएंगे लेकिन बार बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तालीम का महकमा बहुत बड़ा है स्रीर बहुत जरूरी है स्रीर मैं समझता हूं कि मेम्बरान को काफी anxiety है। स्पीकर साहब, मैं दावा तो नहीं करता कि सब कुछ ठीक है लेकिन मैं यह समझता हूं कि जितना बड़ा महकमा है स्रीर 45,000 जिस में पढ़ाने वाले हैं या मुलाजिम हैं उस की निस्बत से जो कुछ नुक्ताचीनी हुई है मैं इस बात पर थोड़ी सी महकमा की तारीफ करता हूं। मुझे खुशी है कि निस्बतन देखें तो खराबियां बहुत कम हैं। Teachers के स्केल ग्रलग थे, लोकल बाडीज के स्कूलों की क्या हालत थी ये बातें हम भूल जाते हैं। कहा जाता है कि मकान खराब हो गए, furniture खराब हो गया, टीचर नहीं रहे। मैं पूछता हं कि क्या गवर्नमेंट ने मकान गिरा दिये। टीचर वापस बुला लिए, या furniture उठा लिया । वही मकान हैं, वही furniture है, वही teacher है। ( Hear, hear ) हम ने इस में कभी नहीं अजाफा ही किया है। पिछले साल मुरम्मत के लिये हम ने 10 लाख रुपए पंचायतों को दिए। म्राखिर ग़रीब मुलक है, ग़रीब मुलक के खजाना से रुपया भी उसी तरह से म्रायगा। दस लाख रुपया P.W.D. को दिया। चौधरी लहरी सिंह जी ने कहा कि स्कूलों में furniture नहीं, स्कूलों की हालत खराब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दर ग्रसल स्कूलों की हालत पहले खराब थी। बात यह है कि हमारी short होती है। पहले inspector थोड़े थे। एक inspector के जिम्मे 200 स्कूल होते थे इस लिये वह inspection नहीं कर सकता था हम ने inspectorate को दोबारा reorganize किया अब 40-50 स्कूलों से ज्यादा नहीं । यहां पर एक suggestion दिया था कि हरेक ज़िला में Deputy Inspector रखा जाय हम ने फैसला किया कि वे एक जगह न बैठे रहें अपने हलके में जाएं भीर inspection को organise करें। यह कहा गया कि सारी power D. P. I. के हाथ में centralise कर दी गई है। यह ठीक है क्योंकि लोग Divisional Inspector के पास जाते हैं कहते हैं कि फलां श्रादमी की तबदीली कर दो । तो वह कैसे कर सकता है उस के पास power ही नहीं । इसलिये यह शिकायत पैदा होती है। हम ने तबदीलियों के मुताल्लिक यह फैसला किया है कि जब नया साल शुरू हो उस वक्त तबादला किया जाय साल के दौरान में न करें। जहां तक नई तकररियों का सवाल है पहले हम temporary तौर पर तीन महीनों के लिये appointments कर लेते थे लेकिन ग्रब S.S. S.Board ने कहा है कि ग्रब ग्राप तीन महीने के लिये भी appointment नहीं कर सकते और अगर फौरी तौरपर किसी को लगाने की जरूरत हो तो उस फेहरिस्त में से ही लगाते हैं जो S.S.S. Board ने बनाई होती है। दिक्कत यह है कि देहाती इलाकों में श्रीर पिछड़े हुए इलाकों में vacancies ज्यादा रहती हैं। इस की वजह यह है कि लड़कों ग्रौर लड़कियों की तालीम का प्रचार ज्यादा शहरों के ग्रन्दर हम्रा।

जब शहरों में लड़के ग्रौर लड़कियां तालीम की training हासिल कर लेती हैं

[शिक्षा तथा श्रम मन्त्री]

तो उन की तरफ से इसरार होता है कि उन्हें शहर में या शहर के स्रास-पास लगाया जाये। ग्रगर लड़की हो तो उस की यह demand होती है कि उसे husband के पास या बाप केपास रखा जाये। अगर उन की appointment Sub-ordinate Services Selection Board या Public Service Commission की तरक से होती है तो सिफारिशें स्राती हैं कि उन्हें फलां-फलां जगह post किया जाये इस वजह से कई जगहें खाली रहती थीं। हम ने म्रब यह फैसला कर लिया है कि appointment करते वक्त यह शर्त श्रायद कर दी जाए कि जहां भी vacancy हो--देहाती इलाका हो या पिछड़ा हुन्ना इलाका हो तो उन्हें तीन साल या पांच साल तक वहां रहना पड़ेगा। स्रगर वे किसी जगह पर इतने अर्से के लिये काम करने के लिये तैयार न हों तो वे service में नहीं रह सकते। श्री राम चन्द्र कामरेड ने कहा था कि teachresses लेकिन उन्हें लगाया नहीं जाता। हमें कांगड़ा के इलाके में ग्रौर कुल्लू के इलाके में उस्तानियों की ज़रूरत है हम ने वहां age-limit को भी relax कर दिया है अगर 30 या 40 साल की औरत हो तो उसे भी appoint करने के लिये तैयार हैं। Age-limit की हम ने कोई स्कावट नहीं रखी क्योंकि हम ने vacancies को पूर करना है । लेकिन अगर उस्तानियों की तरफ से pressing demands की जाएं कि हमें ग्रमतसर रखो उस के ग्रास-पास रखो या चंडीगढ़ रखो या उस के ग्रास-पास रखो तो बहुत सी दिक्कतें दरपेश श्रा जाती हैं। इसी तरह से हमारे higher secondary schools जितने हैं खाली पड़े हैं। इस स्कीम के मुताल्लिक काफी चर्चा हुआ कि यह सकूल चलते नहीं उन्हें इस बात का रूयाल रखना चाहिये कि स्राखिर तालीम का दसतूर बदलना मकसूद है, पुरानी तालीम के भ्रंदर एक नया order पैदा करना है। हम दस्तकारी सिखाना चाहते हैं, technical training देना चाहते हैं इस लिये basic education का system जारी किया लेकिन इस का भी मजाक उड़ाया गया । हम जेब में हाथ डालने वाले बाबू नहीं बनाना चाहते । हम चाहते ह कि लड़के सकूलों में सफाई करें भ्रौर teachers के साथ मिल कर सफाई करें सफेदी करें ताकि उन में काम करने का शौक पैदा हो यह basic तालीम है। Higher Secondary में crafts की तालीम दी जाती है Government of India जब स्कीमें बनाती हैं तो खर्च का ग्रंदाजा लगा कर बनाती है। वह देखती है कि एक सकूल को higher secondary में तबदील करने में कितना खर्च श्राता है। यह कहा गया कि private institutions को High Secondary में convert करने के लिये funds नहीं दिये गये स्रौर उन्हें starve किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, मैं ग्राप को बताना चाहता हूं कि प्राईवेट सक्लों को higher secondary में तबदील करने में हम ने कितना रुपया दिया है। 1957-58 में 10,75,750 रुपये, 1958-59 में 11,51,450 रुपये, 1959-60 में 12 लाख और कुछ रुपये । यानी 1955 से ले कर 1960 तक तकरीबन 82,06,000 रुपया प्राईवेट स्कूलों को conversion के लिये दिया। ग्रगर मेरे दोस्त किसी वाकिफयत के ग्रावार पर कोई बात कहें तो भौर बात है लेकिन मुझे श्रफसोस इस बात का है कि प्रिसीपल रला राम ने भी कह दिया कि

प्राइवेट स्कूलों के लिये कुछ नहीं देते ग्रौर जो gratns दीं भी वे बहुत भी कम थीं कम की बात तो मैं तसलीम करता हुं क्योंकि education पर जितना भी खर्च करं वह थोड़ा ही समझा जाता है, जितनी expansion हो वह थोड़ी ही समझी जायेगी। हर तरफ से यह demand की जाती है कि primary schools मोले जाएं। जहां primary school हैं वह यह कहा जाता है कि middle चाहिए जहां middle हैं वहां high school चाहिये। लेकिन जब गवर्नमैण्ट के पास funds की कमी हो तो यह सब चीज़ें नहीं हो सकतीं। पिछले साल 36 middle standard करने schools को high तक का था। स्रगर 36 स्कूल high करने हों तो सब जगह तो नहीं कर सकते। स्रब 45 स्कुलों का provision किया गया जो middle से high तक करने हैं। पिछ ले साल हम ने फैसला किया कि 28/29 स्कूल लड़कियों के खोलने हैं, 30 मिडल स्कूल लड़िकयों के high करने हैं तो इस तरह सब जगहों में कैसे तसल्ली हो सकती है।

फिर, स्पीकर साहिब, श्रीमती श्रीम प्रभा जैन ने कहा था कि Government of India ने survey करा लिया है हमारी गवर्नमैण्ट survey भी नहीं करा सकी । मैं हैरान हूं कि उन्होंने इस मामले में ग्रपनी नावाकिफयत का इजहार किया है। Survey की संक्षिप्त रिपोर्ट Press में भी छपी थी ग्रौर हम ने भी उसे cyclostyle Survey के मुताबिक हमारे सूबे में 25,000 के करीब primery, middle ग्रौर high schools नये खोलने की जरूरत है। एक मील के दायरे में primary school होना चाहिये, तीन मील के radius में middle school होना चाहिये। श्रौर पांच मील के radius में high school होना चाहिये लेकिन मुश्किल इस बात की है कि हमारी country की economy बहुत poor है। मेरे दोस्त चौथरी लहरी सिंह ने कहा था कि Finance Ministery साहिब के साथ झगड़ते क्यों नहीं । हमें ग्रापस में झगड़ना नहीं पड़ता हम इकट्ठे हैं। हम Education पर 12 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं जो हमारे सारे बजट का हम सब education की importance को समझते Finance Department से झगड़ने की ज़रूरत नहीं। जो बात हम करते हैं भ्रगर वाकिफयत के स्राधार पर करें तो स्रच्छा होता है। higher secondary schools के म्ताल्लिक भी हम ने फैसला किया है कि 161 स्कूल convert करने हैं। यह स्कीम Government of India की है। of India इन्हें जल्दी से नहीं convert कर सकती क्योंकि इतना पैसा नहीं। ग्रगली Third Five-Year Plan में compulsory primary education को तरजीह दी जानी है। ग्रगर रुपया इस तरफ सरफ होना हो तो higher के लिये वह ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। पंजाब युनिवर्सिटी का secondary फैसला है कि 1962 में तमाम स्कूलों को convert कर देंगे। हम ने plan बनाई है कि ग्रगली पांच-साला योजना में हम 3500 से ज्यादा स्कलों को convert नहीं

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

कर सकते जब तक सैंटर श्रौर रुपया न दे। इस सिलसिले में कई limitations होती हैं उन को हमें सामने रखना चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री रला राम ने कहा था कि education में भ्रष्टाचार कम होना चाहिये। ग्रसल में कई बातें ऐसी होती हैं जहां इस्तलाफ होता है। श्री सभरवाल ने भी भ्रष्टाचार ग्रौर indiscipline का जिक किया। श्री राम चन्द्र कामरेड ने भी कहा कि पंजाब के students में सब से कम discipline है। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता । जब पिछले दिनों देहली में Education Conference हुई तो उस में देश भर के education ists श्रौर discipline के मुतग्रह्लिक चर्चा शुरु हुआ। C. D. Deshmukh से कहा गया कि आप students के discipline के बारे में अपने विचार प्रकट करें। श्री देशमुख ने कहा कि मैं हर प्रान्त में घूमा हूं ग्रौर में ने देखा है कि सब से कम indiscipline पंजाब में है। पंजाबियों को चाहिये कि वे बजाए नकताचीनी करने के इस बात पर फख्य महसूस करें कि इस के लिये पंजाबियों को credit जाता है, पंजाब के विद्यार्थियों को credit जाता है, पंजाब के teachers को credit जाता है। कहीं पर थोड़ा-बहुत होता है। मैं नहीं समझता हं कि लड़कों को बंद कर के रखा जाए या उन को डांट-डप्ट कर बिठाया जाए, मैं इस का कायल नहीं। उन में जुरग्रत हो, वे गलती महसूस कर सकें। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि उन को बुद्ध बना कर रखा जाए। ग्राप discipline की बात करते हैं वह colleges में होगा । महेन्द्रा कालिज का ज़िक किया गया। मैं महेंद्रा कालिज के किस्से को जानता हूं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता कुछ दोस्तों ने इस के मुताल्लिक कहा, मैं उन बातों में नहीं जाता। चनारथल साहब ने कहा कि वहां के Principal साहब एक निहायत इमानदार ग्रौर निहायत शरीफ इनसान हैं। वहां किसी ने इधर की बात उधर की ग्रौर उधर की इधर । मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि किसी teacher का कसूर था या विद्यार्थियों का कसूर था । दरग्रसल उस की तह में सब से बड़ी बात यह थी कि हमारे कुछ दोस्त ऐसा करवाते हैं। मेरा इशारा न तो चनारथल साहब की तरफ है न श्रौर साहिबान की सरफ है जो महेंद्रा कालिज पर बोले हैं। कुछ groups ऐसे हैं जो लड़कों को उकसाते रहते हैं, उन की पार्टियां बनाते हैं, उन को इस्तेमाल करते हैं। Principal साहब ने कहा कि यह नहीं हो सकता। तो कहने लगे कि तुम्हें मजा चखाएंगे। Principal साहब जानते हैं कि ऐसी बातें चलती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। मैं इस बात पर मतिफक हं कि कहीं पर हमारा Principal हो, teacher हो, उन की गलती हमारे ास पहुंचे, हमें उन को सुधारना चाहिए। हम ने orders जारी किये हुए हैं कि 20,20, 25,25 लड़कों के tutorial groups हों। श्रगर किसी लड़के की नाजायज कार्रवाई होगी, जिस tutorial group का वह लड़का होगा उस के teacher को जिम्मेदार ठहराएं, उस की personal book में लिखें कि इस teacher के लड़के ने यह कुछ किया है। कई लोग लड़कों को उकसाने की कोशिश करते हैं। श्रब कांगडा में, धर्मसाला में हुआ था। हम ने तमाम जिम्मेदारी, collective responsibility डाली। महेंद्रा कालिज में हम ने collective responsibility

डाली। लड़कों को इधर-उधर से भड़काया जाता है। उस के लिये teacher की जिम्मेदारी है। हम उस को नजरग्रंदाज नहीं करते। हम ने कहा कि ग्राप की collective है । हमारे principals ग्रीर दूसरे दोस्त responsibility बात की कोशिश करें कि लड़के discipline में रहें। हम जो कुछ चाहें करें जो बाहर करते हैं, हमारे अखबार ऐसी फिज़ा पैदा करते हैं, स्रौर स्राप यह उम्मीद करते हैं कि हमारे लड़के और teachers ऐसा करें। (voices of hear hear from Treasury Benches) कुछ लोग ऐसी फिजा पैदा करते हैं, ग्रखबार में पैदा करते हैं, House में पैदा करते हैं, उस के बावजूद चाहते हैं कि लड़के disciplined हों। तौर पर लड़के आप की नकल किया करते हैं। हम अपने अंदर discipline पैदा करें। मेरे दोस्तों का लड़कों के discipline के मुताल्लिक कहने का हक है; हम अपने discipline में न लाएं, स्कूलों में लड़कों को बंदश में डालें यह नावाजब बात है, यह नहीं हो सकता । जो कुछ हम करेंगे लड़के उस की नकल करेंगे । ग्रगर हम लड़कों को भड़काएं कि चलो भाई Ministry के खिलाफ political इस्तलाफ है, Ministry को खराब करना है, यह तरीका इल्तियार कर के लड़कों से करवाएं, एक ऐसी situation खड़ी करें ग्रौर कहें कि law and order खराब हैं, ये चीजें हमारे सूबे के लिये नुकसानदेह हैं। यह चीज हमारी generation के लिये खतरनाक है।

यहां कहा गया था कि बहुत रुपया खर्च करते हैं, डेढ़ लाख रुपया National Discipline Scheme के लिये रखा है। National Discipline Scheme का काम जिन के हाथ में है वे एक निहायत तजरबाकार और पुराने बुजुर्ग हैं, जिन के कदम चूमने को हमारा जी चाहता है। वे श्री पृथ्वी सिंह ग्राजाद हैं। वे क्या करते हैं ? वे विद्यार्थियों के साथ ताल-मेल करते हैं, ताल्लुक पैदा करते हैं। उन को inspire करते हैं। उन की moral sense को appeal करते हैं। म्राखिर बच्चों में discipline पैदा करने की जरूरत है। वे लड़कों में यह चीज पैदा करते हैं। उन को श्रपनी जिंदगी से प्रभावित करते हैं। उन से मिलते-जुलते हैं। हम ने 203 जगह पर National Discipline Scheme चालू की है। हम ने वहां पर इस के लिये teachers वगैरह रखे हैं। ग्राप देखेंगे कि वहां कवायद होती है। यह भोंसले साहब की scheme देखने के लायक है। जिन सज्जनों ने नहीं देखी वे इसे देखें। वे लड़के देश भिक्त श्रीर देश सेवा के गाने गाते हैं हैं। हम बहुत सी positive चीज़ें करते हैं। दूसरी negative चीजों भड़काने वाली होती हैं जो education की तरक्की में मदद नहीं करतीं। हमें चाहिए कि हम लड़कों के सामने positive चीज़ रखें। National Discipline Scheme positive है पिछले साल हम ने दो camps लगाए । वह दो दो सौ लड़कों का camp था। मुस्तिलिफ जगहों से विद्यार्थी आए। दूसरे सब लोग मिले, ग्रन्छे २ लोगों को बुला ले गए। उन के सामने lectures किए। तीन principals उन के साथ गए । ये चीजें हुईं जिस से चार-पांच सौ लड़कों पर श्रसर डाला । जहां २ जाते हैं ऐसा ही करते हैं । एक बुजुर्ग भगवान सिंह हैं, जो पूराने revolutionary हैं, तजरबाकार हैं। वे दो-तीन महीनों से प्रभावित कर रहे

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

हैं। इधर उधर जाते हैं, सरकारी खर्च कुछ भी नहीं करते। ग्रपने खर्च पर जाते हैं। लड़कों को culture सिखलाते हैं, उन को तालीम देते हैं। ये positive efforts हैं जो National Discipline Scheme में करते हैं। लड़कों में discipline पैदा करने की कोशिश करते हैं।

Provincialisation के बारे में कहा गया। हम schools take over नहीं कर सके। यह ठीक बात है कि पिछले साल हम स्कूल take over नहीं भर सके। कुछ ग्रड़चनें थीं। स्कूलों ने शर्त रखी कि हम ये २ शर्त रखते हैं। कुछ दिक्कतों थीं। वह मामला ऐसा था कि हम पिछले साल take over नहीं कर सके। इस बात पर काफी चर्चा हुई । जिन दोस्तों ने इस चीज पर नक्ताचीनी की उन्होंने कहा कि इस के लिये पिछले साल 25 लाख रुपया रखा पिछले साल उन्होंने कहा कि ये private स्कूलों को खत्म करना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि अब ये कहते हैं कि उन स्कूलों को ले लेते; यह 25 लाख रुपया क्यों खर्च नहीं किया। गवर्नमैण्ट की जो नुक्ताचीनी करनी है वह वाकिफयत की बिना पर की जाए। एक बात हम नहीं करते तो कहते हैं क्यों नहीं की । ग्रगर गवर्नमैण्ट कर लेती है तो कहते हैं क्यों की है। ग्रब कहते हैं कि वे schools क्यों नहीं लिए। जहां तक scheme का ताल्लुक है मुकम्मल नहीं कर सके। हमारा इरादा है कि जो हमें school देना चाहते हैं, जहां मुनासब है, हम लेना चाहते हैं, उन की मदद करना चाहते हैं। हम private स्कूलों को नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहते। Private स्कूलों ने जो काम किया है हम उस की कदर करते हैं; वे तालीम देते हैं, देशभिक्त को ऊंचा रखते हैं, सूबे की तरक्की करते हैं। कुछ लोग उन्हें ग्रपनी पार्टियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो ऐसी बातें करना चाहते हैं, जो देश के भविष्य को बिगाडना चाहते हैं हम उसे नहीं लेना चाहते। (Voices of hear hear from Treasury Benches)

एक माननीय सदस्य : कोई ऐसा school है ?

शिक्षा तथा श्रम मंत्री: जो, ऐसे स्कूल है। जब agitation चले तो उनको कहा जाता है कि तुम हड़तालें करो। ऐसो feeling पैदा की जाती है कि जहां पर हिन्दु, सिख ग्रौर मुसलमान का जजबा पैदा किया जाता है। Publicmen इस तरह का जजबा पैदा करते हैं। ग्राप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।

चौधरी बलबीर सिंह : होशियारपुर में ऐसा school कोई नहीं।

शिक्षा तथा श्रम मंत्री: सभरवाल साहिब ने कहा कि स्कूलों में religious तालीम होनो चाहिए। ग्रब हम इसका नया तजहवा तो करने से रहे कि मजहबी तालीम दें। Moral तालीम हो, इखलाक की तालीम हो, जिसके लिए efforts हो रही हैं। इसके लिए Central Body का फैसला है कि moral तालीम दी जाए। जो बुनियादी बातें हैं वह feeling बच्चों में ग्रानो चाहिए। हमारे बच्चों में moral ग्राना चाहिए। हमारे बच्चों में देशभिक्त की बातें ग्राएं, तमाम मजहबों की मिली-जुली बातें ग्राएं, इखलाक की बातें ग्राएं। हम इस से इन्कार नहीं करते। Central Body में उसको ग्रीर ज्यादा करने का फैसला किया है। हम तो इसे लाना चाहते हैं। हम

चाहते हैं कि बच्चों को manners आएं, etiquette आएं। हमारे Provincial Body ने syllabus revise किए कि यह subjects रखने चाहिएं कि बच्चों को etiquettes और manners सिखाने चाहिएं। जब हमारी किताबें बदलेंगी तो उनके अन्दर सब चीजों आएंगीं।

एक चीज़ स्रौर कही गई है कि जो provincialized school थे उन के teachers को seniority का benefit नहीं मिला । मुझे बहुत अफसोस है कि हम उन की promotion की बाबत जल्दी फैसला नहीं कर सके। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि इस की वजह क्या थी । जो स्कूल provincialized किए गए उन में Municipal Committees के अपने आने grades थे, अपने अपने तरीके थे promotion के ग्रौर ग्रपने ग्रपने स्केल थे। इसी तरह से District Boards स्कूलों के उस्तादों की services की अपनी अलग conditions थीं। उन सब की मिला कर एक लाईन में लाना और उन की seniority का फैसला करना बड़ा म्विकल काम था। काफी बहस हुई, कई unions वनीं और कई representation आए । ग्राखिरकार एक कमेटी बनाई गई कि ग्रापस में फैसला कर लो । Provincializtion के वक्त एक शर्त यह भी थी कि पहले जो हैसियत teachers की थी provincialization के बाद उस को नहीं बिगाड़ा जाएगा । Local Bodies में कई लोग दो-दो चार-चार साल की service के बाद Headmasters बन गए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि दस साल तक काम करने के बाद भी Headmaster न बन सके। हम उस में उन की मदद नहीं कर सके। जो बन गया, उस की किस्मत है। हम उस की headmastership छीन कर उस की मास्टर नहीं बना सकते। वयोंकि यह फैसला किया गया था कि जो उस्तादों की हैसियत होगी उस को नहीं बिगाड़ा जाएगा। पंजाब ग्रौर पैप्सू की integration से पहले जिन लोगों की जल्दी जल्दी promotions कर दी गई थीं, जिन को अफसर बना दिया गया था हम उन की अफसरी नहीं छीन सकते। वह दूसरी सरकार थी हमारा उस में क्या चारा है? यह उन की किस्मत की बात है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप को कितना वक्त ग्रौर लेना है ? (How much more time the hon. Minister will take to complete his reply.) शिक्षा तथा श्रम मंत्री : जनाव, 15, 20 मिनट ग्रौर लगेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : फिर sitting को 8-20 तक extend कर दिया जाता है । (Then this sitting is further extended up to 8-20 p.m.)

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : हम कोशिश कर रहे हैं कि उन की seniority का फैसला जल्दी हो जाए। मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस महीने के श्राखिर तक उन की seniority का फैसला हो जाएगा। जिन की promotion due है उन को promotion मिल जाएगी उस में कोई हकावट नहीं पैदा होगी।

फिर यह भी कहा गया है कि हम ने प्लान में जो amounts earmark किए गए थे उन के मुताबिक खर्च नहीं किया यानी कि स्कीम में पांच साल के अन्दर बारह करोड़ रुपए के करीब खर्च होना था लेकिन हम उस में पीछे रहे हैं। यह ठीक है कि हम कुछ पीछे जरूर रहे लेकिन बहुत पीछे नहीं रहे। पांच-साला प्लान के लिए हर साल

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

allotment होती है, sanctioned allotment होती है। 1956-57 में 88 लाख 22 हजार की allotment हुई ग्रौर उस allotment में से हम ने 66 लाख खर्च कर दिए, करीबन 75.6 प्रतिशत हम ने खर्च कर दिया। इसी तरह से 1957-58 में 128 लाख की allotment हुई, उस में से हम ने 107 लाख खर्च कर दिया, करीबन 86 फी सदी allotment Budget का खर्च कर दिया। 1958-59 में जरूर shortfall हुग्रा, वह इसलिए हुग्रा कि पिछले साल seniority का फैसला नहीं हो सका। Teachers के ग्रन्दर बहुत ज्यादा बहस हुई। ग्रगर फैसला खातिरखाह न करते तो कई प्रकार की पार्टियां बनतीं, झगड़े होते। ग्राखिर तीस हजार teachers का मामला था। उन सब में बहस थी इसलिए जल्दी फैसला नहीं हो सका। व्लान का 72 फी सदी हम नें खर्च किया जो ग्रान्ट मंजूर हुई थी। ठीक है फर्क रह गया है लेकिन हर साल Government of India व्लान के लिए grant sanction करती है। पहले दस फी सदी cut किया कि इतना हमारे पास नहीं है। मैं हाउस को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रगले साल के लिए हम ने इन्तजाम किया है कि हर महीने शुरू से लेकर ग्राखिर तक यह देखा जाए कि बजट को कहां तक खर्च किया है ग्रौर किलना काम कर लिया है। इस तरह से ग्रगले साल shortfall नहीं होगा।

कुछ ग्रौर बातें भी कही गई। मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। इसलिए सब का जवाब नहीं दे सकता। जरूरी जरूरी बातों का ही जवाब दंगा। sports के मुताल्लिक भी कहा गया। कि sports को काफी encouragement करनी चाहिए। हम काफी encouragement कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिब की तजबीज है कि सब स्कूलों में से उन लड़कों को इकट्ठा किया जाए जो कि sports में हिस्सा लेने वाले हैं श्रीर जिन की physical condition ग्रन्छी है। उन को किसी central place पर इकट्टा किया जाए ग्रौर जितने भी लड़के primary के, middle के ग्रौर high standard के हैं उन सब को free तालीम दी जाए श्रौर उन के खाने-पीने का खुराक का इन्तजाम कर के उन को तैयार करें ताकि वे पंजाब का नाम sports में रौशन कर सकें। (तालियां) पंजाब sports में काफी आगे रहा है। इस ने रिकार्ड कायम रखा है। हम चाहते हैं कि दुनिया के खिलाड़ियों के अन्दर इन का नाम हो । Seniority और service के बारे में कहा गया है कि private schools ग्रीर colleges में security नहीं है। हम ने Education Code में तबदीली की ग्रौर कई तजवीजें नेजी हैं कि private schools के teachers क्या चाहते हैं कि उन में श्रीर तबदीली की जाए। फिर कहा गया है कि कुछ teachers को नमुनासिब तरीके पर dismiss किया गया है। वे D.P.I. के पास शिकायत कर सकते हैं। D.P.I. एक Board constitute करेगा जो कि उन के केस का फैसला करेगा। चूं कि अभी तक कोई शिकायत नहीं श्राई इसलिए कोई बोर्ड constitute नहीं कर सके। श्रगर यह तजरुबा कामयाब हुग्र। तो भ्रच्छा है भ्रौर भ्रगर न हुग्रा तो हम सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। फिर कुछ श्रीर करेंगे। भागीरथ लाल जी ने कहा कि लड़कियों की तालीम की तरफ

ख्यादा ध्यान दिया जाए। वह तो हम दे ही रहे हैं ग्राप सब जानते ही हैं। सभरवाल साहिब बीच में भाषा का सवाल ले ग्राये। मैं उस सवाल को छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन हमारी बदिकस्मती है कि जो पार्टियां कुछ मसले पैदा करती हैं वही हम से सवाल करती हैं कि ग्राप इस मसले को हल क्यों नहीं करते। मैं दावे से कहता हूँ कि भाषा का सवाल, फिरकादाराना सवाल कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं पैदा किया। वे ग्राप ही तो इस सवाल को पैदा करने वाले हैं। हम तो हल करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जो पार्टियां उस को पैदा करती हैं, जो लोगों को उकसाती हैं वही हम से सवाल करती हैं कि यह किस किस्म का सवाल है। ग्रब यह बात तो वही जानें हम क्या बता सकते हैं। हम तो इस को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्दी में कई बातें छोड़ रहा हूँ। एक दोस्त ने शिकायत की कि मेरे पास हरिजन भाई ग्राते हैं ग्रौर मैं उन की परवाह नहीं करता। मैं इस बात से इस्कार करता हूँ। यह बात ग़लत है। जो भाई मेरे पास ग्राते हैं तो मैं उन को सारी बात explain करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक वजीर का यह फर्ज है कि ग्रगर कोई उस के पास ग्राता है ग्रौर जो बात वह करता है उस का ग्रच्छी तरह से जवाब दे। एक बार लारा दे देने से छुटकारा तो जल्दी हो जाता है कि डिपार्टमैंट को लिख देंगे ग्रौर ग्रगर उस का काम न हुग्रा तो दस दिन के बाद फिर वह ग्राएगा ग्रौर पूछेगा।

इसिलए ग्रगर वह बात न हो सके तो मेरी यह कोशिश 8 p. m. होती है कि भ्राप के सामने तमाम बातें कह दूं भ्रौर जो viewpoint के सामने रख दूं। डिपार्टमैंट हो वह श्राप मैं फालतू बात कोई नहीं करता। लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि साहिबान को ग्रसलियत से ग्रागाह कर देना हर वजीर का फर्ज है। कई दोस्त कहते हैं कि फलां की तब्दीली कर दो। अगर मैं उन को यह कह देता हूँ कि यह तब्दीली साल के खात्मे पर करूँगा तो वह नाराज हो जाते हैं भ्रौर कहते हैं कि हमारा काम नहीं होता। ठीक है कि ग्रगर गोलमोल लफज़ों में केवल यही कह दूं कि सोचूंगा तो छुट्टी जरूर मिल जाती है लेकिन हम ने यह फैसला कर लिया है कि जो बात हो साफतौर पर बता दी जाए। मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि युंही भ्राप को टाल दुं। ग्रौर बाद में फिर ग्राप दुबारा ग्रा कर कहें कि फलां बात नहीं हुई । इसलिए बहुत दफा ऐसी बातें होती हैं जिन की ग्रपने साथियों को explain करना पड़ता है फिर चाहे वह उसे अच्छा समझें या बुरा मनाएं उस के लिए मैं अपने आप को guilty नहीं treat करता ।

एक ग्रौर बात लाला जगत नारायण जी ने मोगे के एक correspondent की कही। वह इस वक्त यहां पर बैठे नहीं, उन्होंने उस सम्बन्ध में जो कुछ ग्रखबार में छपा वह यहां भी बताया। मैं ग्राप के द्वारा हा ऊस को बता देना चाहता हूँ कि डिपार्टमैंट की तरफ से उस की contradiction भी लिखकर ग्रखबारात को भेज दी गई थी। दूसरी ग्रखबारात तो वैसे भी ऐसी बातों को छापने से गुरेज करती हैं जिन में खुद लाला जी का भी ग्रखबार शामिल है लेकिन मुझे वड़े ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रिब्यून ग्रखबार ने भी इस contradiction को नहीं छापा।

मुख्य मंत्री : ग्रगर वह ग्रखबारें इस तरह की contradictions को छाप दें तो उन की ग्रखबारें बिकें कैंसे ?

**कुछ माननीय सदस्य** : ट्रिब्यून को जरूर यह contradiction छापनी चाहिए थी।

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री: उन्हों ने कह दिया कि मोगा के किसी स्कूल में न चाक है, न बोर्ड है, न डस्टर है, न कुर्सी है। मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूँ कि ठीक है कि किसी जगह कोई न कोई कमी जरूर होगी श्रौर होती भी है लेकिन इस तरह से एक incidence को ले कर generalize कर देना सरासर बेइन्साफी है। ग्राखिर प्रदेश के ग्रन्दर 15,000 के करीब स्कूल हैं। उन में से किसी में ग्रगर किसी समय चाक न हो, या उस्टर खत्म हो गए हों उस को generalise करके यह कह देना कि सारे स्कूलों में यही स्थिति है तो यह ठीक बात नहीं। उन को ऐसा कहना कदाचित शोभा नहीं देता। ग्रगर किसी जगह से कोई Press Correspondent यह खबर भेज दे, यह पर्चा लिख कर भेज दे कि वहां पर किसी स्कूल में ग्राग लग गई. . . . ग्रौर वह मामला पुलिस के पास है . . . . ग्रौर इस तरह से sensational touch दे कर गर्व के साथ बातें बनाई जाएं तो कहां तक उचित है इसका ग्राप त्रासानी से ग्रन्दाजा लगा सकते हैं। ग्रगर किसी ने वहां ग्राग लगा दी और वहां पर कुछ रिकार्ड जल गया तो वह मामला पुलिस के पास चला गया। इस लिए, मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस तरफ से individual मामलों को ले कर sensational news के तौर पर पेश करना और generalize करना ठीक बात नहीं। ऐसी बातें हर स्कूल में हर रोज नहीं हुग्रा करतीं कि कहीं पर ग्राग लग जाए ग्रौर रिकार्ड जल जाएं।

डाक्टर भाग सिंह : तप्पड़ों की भी बाबत बता दें।

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : श्रगर श्राप यह कहें कि तमाम स्कूलों में जितनी जरूरतें हैं वह तमाम की तमाम एकदम पूरी कर दी जाएं तो यह मुक्किल बात है। एक यह भी मुझाव दिया गया है कि जिस तेज रफतार के साथ सरकार सूत्रा के ग्रन्दर तालीम का फैलाव करती जा रही है उसको suspend करके पहले मौजूदा स्कूलों की जरूरतों को पूरा किया जाए यानी उन के लिए buildings का इन्तजाम किया जाए, play-grounds का प्रबन्ध किया जाए ग्रौर दूसरी सहूलियात का इन्तजाम किया जाए । इस के विपरीत जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन की यह मांग है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी और मिडल स्कूल खोले जाएं। इस मांग के लिए वह यह तर्क पेश करते हैं और जो है भी वजनदार कि वहां से बच्चों को पन्द्रह 2 क्रौर कहीं 2 पर इस से भी ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए जाना पड़ना है। इस लिये ऐसी स्थिति में जब कि स्कूलों के ग्रीर ज्यादा फैलाव की ग्रावश्यकता है ग्रगर हम standards को ऊँचा नहीं ला सकते तो मैं यह ग्रपील करूँगा कि हमें low standard में ही काम करना चाहिए। डाक्टर भाग सिंह जी ने एतराज किया। स्पीकर साहिब, मैं उन की बातों में ग्रा जाता ग्रगर मैंने खुद चीन के ग्रन्दर स्कूलों की हालत को न देखा होता। मैंने वहां गांव गांव में जाकर स्कूलों को देखा है। वह क्या करते हैं? दो-चार विल्लयां खड़ी कीं, श्रास-पास दो-तीन इंच मिट्टी की दीवार बनाई, छत पर टीन विछाया ग्रीर वहीं पर स्कूल खोल दिया। उन की यह धारणा है कि देश को ग्रभी ऊँचे उठाना है, ग़रीबी ग्रौर भूख को दूर करना है तो बड़े बड़े मकान बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी कि लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है। इसलिये मैं श्रपने इन दोस्तों से

कहँगा कि जहां वह दूसरे देशों की तारीफ करते हैं वहां पर जो standards उन्होंने रखे उन का भी ख्याल किया करें ग्रौर लोगों को फजूल में न उकसाया करें। वहां लोग फटे हुए बूटों ग्रौर फटे हुए कपड़ों में फिरते हैं। फटे हाल रहते हैं। वह कहते हैं कि हमने कुर्बानी करनी है ताकि देश को बनाएं। इसलिए क्यों न यही दलील यहां पर देते? जिस मुल्क ने तरक्की करनी है उसके ग्रन्दर इस प्रकार की कुर्बानियां करनी ही होंगी। उन्हें चीन की यह मिसाल ग्रपने सामने रखनी चाहिए ग्रौर एक incentive लोगों को देना चाहिए कि जिस तरह से चीन ने फटे हाल रह कर ग्रपने मुल्क को बनाया है ग्रौर बना रहे हैं उसी तरह से हम भी ग्रपने मुल्क को बनाएं। लेकिन सरदार भाग सिंह ग्रौर उन के कम्युनिस्ट दोस्त ग्रपने मुल्क के लिए यह बातें तो कहते नहीं ग्रौर खामखाह लोगों को उकसाने वाली बातें करते हैं। मैं उन से ग्राशा करता हूँ कि वह ग्रपने मुल्क में रह कर ग्रपने मुल्क को उठाने ग्रौर उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाने में लोगों को प्रेरित ग्रौर प्रोत्साहित करें ग्रौर इस तरह की व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना छोड़ दें।

फिर एक ग्रौर सवाल लाला जगत नारायण जी ने उठाया कि यहां पर ग्रंग्रेजी का मज़म्न क्यों जरूरी करार दे दिया गया है। लेकिन शायद यह बात करते वक्त वह इस चीज को भल गए हैं कि ग्रगर ग्राप ने ग्रपने बच्चों को साइंस में ग्रीर technical training में ले जाना है तो उस के लिए उन्हें लाजमीतौर पर अंग्रेजी या कोई दूसरी foreign language पढ़ानी ही पड़ेगी। इसके वग़ैर वह इस तरह ग्रागे बढ़ ही नहीं सकते। मैं नहीं समझता कि अब education के साथ उन को कितनी लगन है या वह इस मामले में कितनी study करते हैं। अगर वह इस के in contact होते तो उन्हें मालुम होना चाहिए कि हमारी Central Committee ने यह फैसला किया है कि हर लड़के के लिए तीन जबानें यानी सूबाई जबान, हिन्दी श्रौर एक foreign language पढ़ना लाजमी है। ग्रगर किसी बच्चे ने कोई technical education लेनी हो तो लाजमी तौर पर उसे अंग्रेजी या कोई दूसरी foreign lauguage पढ़नी ही चाहिए। जब कोई बच्चा ग्राठवीं से ऊपर पढ़ना चाहता है ग्रौर नवमीं ग्रौर दसवीं में जाकर कोई technical subject में Study करना चाहता है तो उस की technical बातों को जानने के लिए उसे ग्रंग्रेजी का ज्ञान होना ग्रनिवार्य है। इसलिए ग्रंग्रेजी जरूरी तौर पर रखी है। लेकिन हम ने Provincial Advisory Board की मीटिंग में यह भी फैसला किया कि दो साल के लिए ग्रगर कोई विद्यार्थी ग्राठवीं में फेल भी हो जाता है सिर्फ इसी कारण कि उस के ग्रंग्रेजी में पूरे नम्बर नहीं ग्राए तो हमने उन के मशिवरे से यह किया है कि जिस बच्चे के इस मज़मून में 20 प्रतिशत नम्बर आ गए हों उसको फेल न समझा जाए और नवमीं जमायत में जाने दिया जाए । आगे ला कर वह अपने आप उस कमी को पूरा कर लेगा लेकिन यह ज़रूरी है कि यह अंग्रेज़ी की तालीम आठवीं में लाजमी की है और यह भी केवल उन के लिए जिन्होंने ग्रागे नवमीं ग्रीर दसवीं जमायत में जाना हो। इसके इलावा हमने यह भी फैसला किया है कि जिनं लड़कों ने आठवीं तक अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी और नवमीं में जाना चाहते हों उन के लिए इस मजमून के लिए preparatory क्लास खोली है ताकि वह भ्रंग्रेजी पढ़कर नवमीं दसवीं तक श्रागे जा सकें हैं। हां, जिन्होंने श्राठवीं से श्रागे नहीं जाना उन के लिए ग्रंग्रेजी लाजमी नहीं है।

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

एक ग्रौर एतराज किया गया कि देहाती इलाकों के ग्रन्दर इम्तहानात के सैंटर नहीं हैं या कम हैं। मैं ग्राप के द्वारा उन को बताना चाहता हूँ कि यह सैंटर यूनिविसटी बनाती है जहां तक उन का ताल्लुक है। लेकिन फिर भी मैं यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि शहरों की निस्बत देहाती इलाकों में यह सैंटर ज़्यादा हैं। लेकिन देहातों की सब से बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर ज़्यादा सैंटर होने के बावजूद communication के साधन कम हैं इसलिए लड़को लड़कियों को वहां जाने में दिक्कत महसूस होती है। फिर भी हम यूनीविसटी से बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर इन Centres की गिनती को बढ़ाया जाए।

फिर कहा गया है कि यहां पर तमाम इम्तिहानों में रिश्वत चलती है। यह generalis a tion है। किसी एक जगह पर कुछ हो गया तो इस तरीका से generalize करना ठीक नहीं होता।

इस के बाद खान साहिब ने कहा है कि उर्दू के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इस बारे में मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि सारे पंजाब के अन्दर जहां कहीं भी अगर एक लड़का भी उर्दू पढ़ना चाहेगा उस के उर्दू पढ़ाने का इंतजाम वहीं पर किया जाएगा। वह मुझे कोई ऐसा case बतलाएं जहां कोई लड़का उर्दू पढ़ना चाहता हो और उर्दू पढ़ाने बाला मास्टर वहां न हो। उस का इंतजाम फौरन कर दिया जाएगा। मैं उन्हें फिर यकीन दिलाता हूँ कि जहां भी कोई उर्दू पढ़ना चाहेगा हम उन को पढ़ाने का इंतजाम करेंगे।

डाक्टर भाग सिंह जी ने कहा है कि हमारे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन की स्कूल जाने की उम्र है लेकिन उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं दिया गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सारे भारत वर्ष में सिवाए दो सूबों को छोड़ कर तालीम के मामले में पंजाब सब से ग्रागे हैं। वह शायद केरल का नाम लेना चाहते थे लेकिन उन्हों ने सिर्फ बंगाल का ही नाम लिया है। पंजाब से सिर्फ यह दो सूबे ही इस मामले में ग्रागे हैं यानी केरल ग्रौर बंगाल,। केरल का नाम तो उन्हों ने नहीं लिया लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि वहां पर भी Communist पार्टी को जिस की पहले वहां मिनिस्टरी रही है credit नहीं जाता क्योंकि वहां पर तो लोग पहले से ही पढ़ें लिखे थे। वहां पहले जो रियासत थी उस वक्त से ही वहां पर education को Compulsory करार दिया हुग्रा था जिस की वजह से वहां के तमाम लोग पढ़ें-लिखे हो गए थे। ग्रौर West Bengal में तो उन की पार्टी की वजारत है ही नहीं। इस लिये उस का credit भी उन की पार्टी को नहीं मिल सकता।

फर उन्हों ने कहा है कि हम teachers की तनखाहों पर कम खर्च करते हैं श्रौर उन्हों ने इस मामले में पंजाब का मुकाबिला दूसरे दो देशों से करने की कोशिश की हैं। मेरा ख्याल था कि वह रूस के साथ यह मुकाबिला करेंगे लेकिन वह रूस का नाम लेने से घबराए हैं श्रौर उन्हों ने America का नाम लिया है। मैं श्रर्ज करता हूँ कि America में जो खर्च एक लड़के की तालीम पर किया जाता है वह 267 रुपए है श्रौर हमारे हां जो पंजाब के श्रन्दर पहले होता रहा है वह 3½ रुपए फी लड़का था मगर श्रव यह 3½ रुपए से ले के कर 4 रुपए श्रौर कुछ श्राने हो गया है। लेकिन हम श्रपने Third Five-Year Plan में इस खर्च को 4 या रुपए 1½ से बढ़ा कर 8 रुपए तक ले जा रहे हैं। (cheers) England के श्रन्दर America की निस्बत कुछ कम होगा लेकिन श्रभी हम उन देशों के साथ

मुकाबिला नहीं कर सकते । हम भी भ्रागे बढ़ेंगे भ्रौर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे भ्रौर उन देशों के साथ मुकाबिला करेंगे। भ्रभी तो हम ने भ्रपनी भ्रामदनी के हिसाब से यह खर्च करना है।

स्पीकर साहिब, मुझे ग्रफसोस है कि मैं ने काफी वक्त ले लिया है। इस के लिए मैं ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूँ। ग्रीर मैं उन मैम्बर साहिबान का भी शुक्रिया ग्रदा करता हूँ जिन्हों ने नुकताचीनी की है क्योंकि मुझे उन की नुक्ताचीनी से भी फायदा हुग्रा है।

ग्राखिर में मैं यह ग्रर्ज करता हूँ कि जो credit मैम्बर साहिबान की तरफ से मुझे दिया गया है उस के लिए मैं समझता हूँ कि Education Departmenet का सारा staff यानी Secretary ग्रौर D.P.I. से लेकर चपड़ासी तक, इस credit के हकदार हैं जो मुझे तुग्रावन देते हैं। (Loud applause.)

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे बड़ी खुशी है कि Agriculture ग्रीर Education की demands पर बड़ी constructive बहस हुई है। मगर मुझे ग्रफ्सोस भी है कि कुछ मैम्बर साहिबान जो हाउस के सामने मजमून हो उस में दिलचस्पी नहीं लेते ग्रीर बोलने को ज्यादा एहिमियत देते हैं। बोले ग्रीर चले गये ग्रीर उन की बातों का Minister concerned जो जवाब देते हैं उस को वह सुनते ही नहीं। हाजरी लगाई, बोले ग्रीर चले गये। (I am glad to note that a very constructive discussion has taken place on both the demands of Agriculture and Education. But I am sorry to remark that certain hon. Members do not take real interest in the subject before the House and they attach importance to the mere making of speeches only. They deliver speeches and then leave the House. They do not come to listen to what the Minister says in reply to the points raised by them. They simply mark themselves present, make speeches and leave the House.)

Chief Minister: If a member does not keep sitting to listen to a Minister's reply, and does not take interest in the proceedings of the House the hon. Speaker may not kindly give him any time to speak.

(Interruption by Chaudhri Balbir Singh)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगर चौधरी बलबीर सिंह को वक्त न मिले तो ग्रौर कोई बोल भी नहीं सकता। (हँसी) कई मैम्बर साहिबान वक्त मिलने की उम्मीद में तो बैठे रहते हैं लेकिन जब वक्त मिल जाता है तो बोल कर चले जाते हैं।

मुझे खास तौर पर मैम्बर साहिबान को मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि Agriculture छौर Education की demands पर बड़ी construtcive बहस हुई है और जो फिजा पहले पैदा हो गई थी उस को भी उन्हों ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। [None else can speak till Chaudhri Balbir Singh is given time to speak. (Laughter.) Some hon. Members keep occupying their seats in the hope of getting time but as soon as they have spoken they leave the House. I must congratulate the hon. Members for their very constructive criticism on the Demands of Agriculture and Education and for their efforts to improve the tense atmosphere which had unluckily been created earlier.)

Mr. Speaker: Question is-

That the item of Rs. 5,71,820 on account of A—Grants to University (Non-Plan Provision) be reduced by Re. 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

That the item of Rs. 3,94,73,760 on account of F—Government Secondary Schools (Non-Plan Provision) be reduced b. Re. 1.

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker: Ouestion is—

That the item of Rs 13,89,810 on account of O—Direction (Plan Scheme)

be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs. 100

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs. 10

The motion was lost

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was lost

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was lost

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was lost

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs. 12,02,44,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960—61, in respect of charges under heads 37—Education.

8-18 p.m.

The motion was carried

The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 17th March, 1960.

8847 PVS-349-28-7-60-C. P., and S. Pb., Chandigarh.

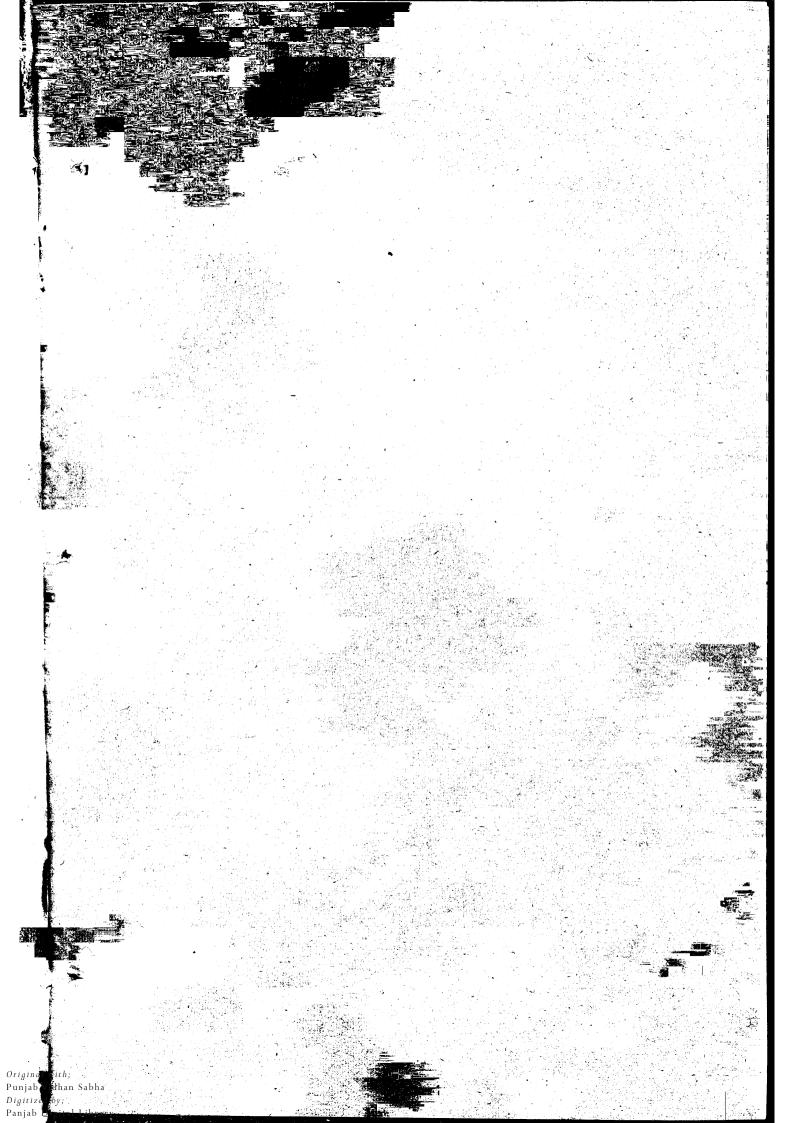

# Punjab Vidhan Sabha Debates

17th March, 1960

Vol. 1-No. 21

## OFFICIAL REPORT



### **CONTENTS**

Thursday, the 17th March, 1960

|                                                                                                                                                                      |          | PAGE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Starred Questions and Answers                                                                                                                                        | • •      | 1-47           |
| Papers laid on the Table                                                                                                                                             | • •      | 47-48          |
| Resolution(s)— (1) Regarding distribution of Nazool land and surplus lands in State to the Scheduled Castes Backward Classes and to la less or intending cultivators |          | 4863           |
| (2) Regarding abolition of "Chah Nals"                                                                                                                               | • •      | 6370           |
| (3) Regarding amendment to the Hindu Succession Act, 1956, etc.                                                                                                      | t<br>• • | 7 <b>0—</b> 98 |

#### CHANDIGARH:

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab 1960.

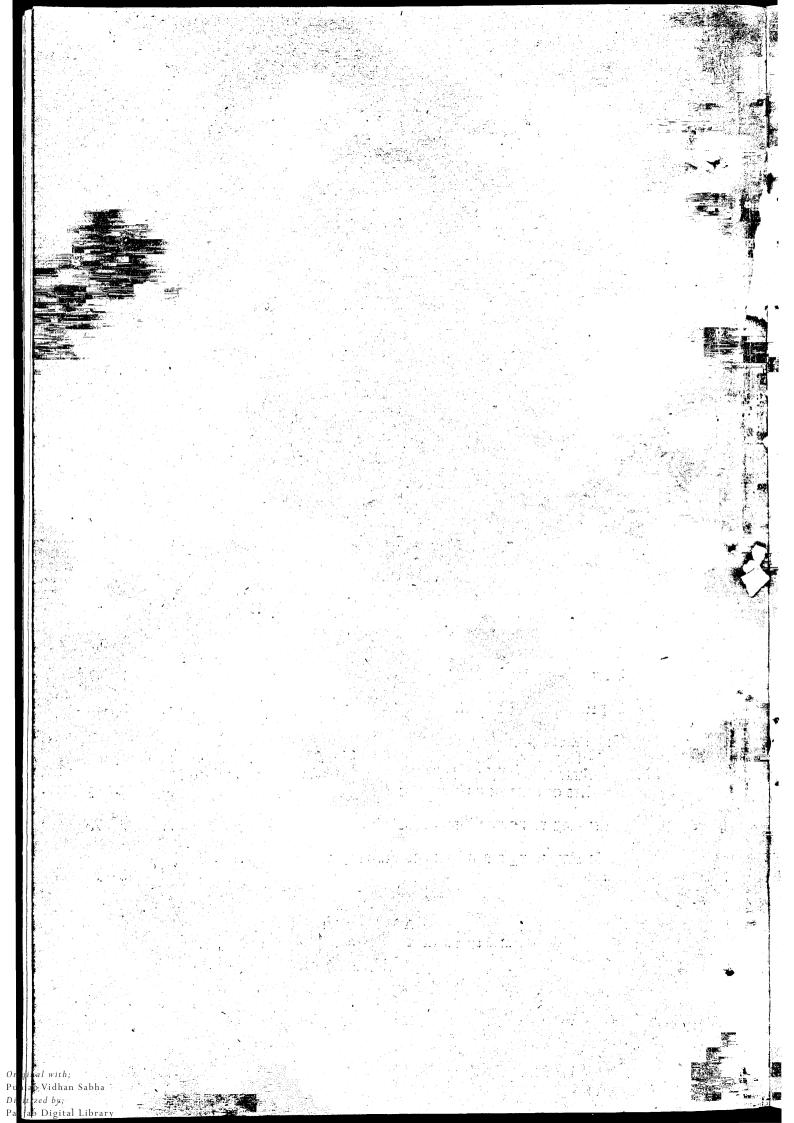

ERRATA
PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 21,
DATED THE 17th MARCH, 1960

| Read                | for                       | on page        | line            |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| labourers           | abourers                  | (21)4          | 23              |
| routes              | routs                     | (21)10         | 11              |
| those               | these                     | (21)30         | 23              |
| मैं                 | में                       | (21)54         | 21              |
| मनशा                | मनश                       | (21)56         | 11th from below |
| Hindu               | Hindi                     | (21)76         | 15              |
| ਰ                   | ẽ                         | (21)76         | 32              |
| ਪੇਸ਼                | ਪਾਸ                       | (21)83         | 30              |
| <del>ਨੂੰ ਹ</del> ਾਂ | ਨੌਹਾਂ                     | (21)84         | 8               |
| चाहते .             | चाहत                      | <b>(2</b> I)85 | 13              |
| की                  | कि                        | <b>(21)8</b> 6 | 3               |
| धरती                | <b>ध र</b> ता             | <b>(21)</b> 86 | 19              |
| फबतीयां             | फ <b>बी</b> ति <b>यां</b> | (21)88         | 13              |
| बीवी                | बी <b>बी</b>              | <b>(2</b> 1)90 | 8               |
| ग्रचम्मे            | <b>ग्रच</b> म्बे          | (21)90         | 12              |
| वाकई                | वाकिया ही                 | (21)91         | 4th from below  |
| ਭਗ                  | ਭਣਵੀਏ                     | (21)94         | 4th from below  |
| ਬਿਨਾਂ               | ਬਿਨਾ                      | (21)94         | 2nd from below  |
| ਘਰੋਂ                | ਔਰ                        | (21)95         | 8               |
| बटेगा               | घटेगा                     | (21)97         | 25              |
| 17th March, 1960    | 21st March, 196           | 60 (21)98      | Heading         |
| Delete the word '   | 'Mr. Deputy Speak         | er" (21)98     | 29              |

n yinal with; Yab Vidhan Sabha

| 21.                                     |                                                        |                   | JACK CHOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| i<br>Siyaya                             |                                                        |                   | ATTEN COMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                         |                                                        |                   | - 19 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | go<br>Line in              |
|                                         |                                                        | N. C.             | ្នាស់ ខ្លួន ខ្<br>ក្រុមស្រីនាស់ ខ្លួន                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                         |                                                        | 61.43             | - 211 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 <b>61</b> (1)           |
|                                         | 00 2                                                   | Mila              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                         |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r<br>t<br>w                |
| . A91 8803                              | dill                                                   | 121               | ् १०५८%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n l                        |
|                                         |                                                        | 31                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the                        |
|                                         |                                                        | A(10)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                         |                                                        |                   | и <del>т</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( ) I a. F. (              |
|                                         |                                                        |                   | <b>ា</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|                                         |                                                        | -(CS)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re<br>W                    |
|                                         | (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 |                   | <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fu                         |
|                                         |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alo                        |
|                                         |                                                        | ia <b>(1)</b><br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. E. A.                   |
|                                         | 9                                                      |                   | FFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | को,                        |
|                                         |                                                        | (1.50)<br>(1.50)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sign of the second         |
| waki mon                                |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ंक् <sub>रि</sub> ।<br>चाव |
| 11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                        |                   | 9155L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b> 933               |
| eds) mult                               | 1840 F.                                                |                   | रतर्छ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|                                         | 8 7                                                    |                   | THE STATE OF THE S | ्रकांग<br>ें               |
|                                         | F VE                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                         |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | be p                       |
|                                         | 333 × 22                                               | is) of other      | of magain with bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Act,                       |
|                                         |                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *.                         |

Original vit Punjab Vi ih Digitized vy Panjab Diei

#### **PUNJAB VIDHAN SABHA**

## Thursday, the 17th March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.00 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PROCUREMENT OF WHEAT, RICE AND MAIZE

\*4900. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Industries be pleased to state the quantity of wheat, rice and maize separately procured by the State Government during the current financial year along with the district-wise distribution made thereof?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister): A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Procurement.—

(1) Wheat

.. 162,379 tons

(2) Rice

.. 105,125 tons

(3) Maize

Nil

Distribution.—There is no rigid formula of distribution districtwise. The requirements of every district are taken into account in making allocations. Wheat is allocated to all the flour mills in the State and the atta so made further allocated to the needy area.

In regard to rice 495 tons have been distributed in Kangra District alone.

No maize has been procured or distributed.

श्री रूप सिंह फूल : क्या वजीर साहिब बताएँगे कि कांगड़े जैसे पहाड़ी इलाके को, जहां इतनी मक्की खाई जाती है, मक्की क्यों नहीं दी गई?

उप-मंत्री : वहां के लिये चावल ग्रीर गेहूं दिये जाते हैं।

श्री रूप सिंह फूल: क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि जो 490 टन चावल वहां के लिये दिया गया है वह वहां की ज़रूरतों के लिये बिल्कुल नाकाफ़ी है ?

उप-मंत्री : ऐसी कोई शिकायत नही मिली ।

श्री रूप सिंह फूल: क्या सरकार इस बात का इरादा रखती है कि कि आईदा कांगड़ा को ज्यादा चावल supply किया जाए।

उप-मंत्री: जरूरत होगी तो ऐसा करेंगे।

AMENDMENT OF THE PUNJAB TENANCY ACT, 1887

\*4763. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government intend to amend the Punjab Tenancy Act, 1887, so as to apply ceiling on ownership instead of on cultivation; if so, within how much time?

Giani Kartar Singh: There is no provision in the Punjab Tenancy Act, 1887, imposing ceiling on cultivation of land or its ownership. However, the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, which is in force in the erstwhile Punjab, fixes a maximum limit on areas under self-cultivation, which, indirectly, serves the same purpose as ceiling on land. It has also imposed a ceiling on future holdings. No decision has been taken to impose a ceiling on ownership on existing holdings at present. A reference in this connection is, however, pending with the Planning Commission.

ਪਿੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਨਾਗਪੁਰ Resolution ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ?

Mr. Speaker: It is not for you to put this question.

APPOINTMENTS OF ZAILDARS AND SUFAIDPOSHES IN THE STATE

\*5403. Shri Rala Ram: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government have taken any decision with regard to the appointments of Zaildars and Sufa dposhes in the State; if so, the date by which it is likely to be implemented?

Giani Kartar Singh: Part I.—No. Part II.—Does not arise.

EMBEZZLEMENT CASE AGAINST LAMBARDAR OF VILLAGE MAHILKHURD, TEHSIL NAWANSHAHR, DISTRICT JULLUNDUR

\*5419. Chaudhri Inder Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any complaints of embezzlement of Rs 3,000 against the Lambardar of village Mahilkhurd, hadbast No. 212, tehsil Nawanshahr, district Jullundur, were received by the revenue authorities; if so, when and the action taken so far or proposed to be taken by the Government against the said Lambardar?

Giani Kartar Singh: Part I.—Yes, Sir.

Part II.—5th October, 1959.

Part III.—Allegations of embezzlement not substantiated on enquiry. Warrants of arrest issued against the defaulting Lambardar for recovering the arrears due from him.

LAND TAKEN ON LEASE BY GOVERNMENT IN NASIRPUR FARM IN PATIALA DISTRICT

\*5156. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any land was taken on lease by the Government in Nasirpur Farm in Patiala District; if so, when, the area thereof and the terms on which it was taken on lease;

- (b) whether before taking the said land on lease, any tenders were invited; if not, the reasons thereof;
- (c) whether it is a fact that the lease money contracted to be paid in respect of the said land is more than the rate for similar category of land in its vicinity; if so, the reasons therefor?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) No.

(b) and (c) Question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਨਸੀਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ farm ਲਿਆ ਹੈ ?

#### Amount given to Kurukshetra University

\*4956. Shri Ram Piara: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the total amount so far given by Government to the Kurukshetra University year wise?

## Shri Yash Pal (Deputy Minister):

|         | Rupees in lakhs |
|---------|-----------------|
| 1956-57 | 2               |
| 1957-58 | 2               |
| 1958-59 | 2               |
| 1959-60 | 12              |

श्री राम प्यारा: क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि यह जो grant दी जाती है यह हर साल की ज़रूरतों को देख कर दी जाती है या इस के लिये कोई phased programme बनाया हुआ है?

उप-मंत्री: जितना funds allow करते हैं उतनी grant दी जाती है।

#### DEVELOPMENT OF PUNJABI LANGUAGE

\*5198. Sardar Rajinder Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether the Union Government gave any financial help to the State Government for the development of Punjabi Language in the State during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60, separately?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): The Union Government are committed to grant financial assistance to the extent of 33½ per cent on the total expenditure to be incurred by the State Government on the development schemes of the Regional Language (Punjabi).

No Central assistance is to be received for the year 1957-58. Central assistance amounting to Rs 10,246 for the year 1958-59 would be forthcoming on the basis of the expenditure incurred doring that year and likewise Central assistance for the year 1959-60 would be forthcoming on the basis of the expenditure which might be incurred by the end of that year.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 1957-58 ਵਿਚ aid ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ University ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

SCHOOLS TO BE BROUGHT ON THE PERMANENT GRANT-IN-AID LIST.

\*5401. Shri Rala Ram: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to bring the remaining 14 displaced schools which have been rehabilitated in the State during the last six years, on the permanent grant-inaid list, and whether Government proposed to divert a part of the amount ear-marked for nationalisation of privately-managed schools towards bringing these schools on the permanent grant-in-aid list?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): It is proposed to enlarge the list of aided schools. The unaided distrupted schools will also be considered for this purpose, provided they are permanently recognised on 1st April, 1960. Some funds have been provided for the purpose. There is, however, no proposal for the contemplated diversion.

DISPUTE BETWEEN THE MANAGEMENTS AND THE LABOURERS OF PRIVATE TRANSPORT COMPANIES IN DISTRICT ROHTAK

\*5344. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there are any disputes between the managements of private transport companies in Rohtak District and the abourers working in them; if so, the names of such companies and the action. if any, taken by Government to settle these disputes?

Shri Amar Nath Vidyalankar: Yes. The names of the companies and the action taken to settle the disputes are given below:—

Name of the Company

Action taken

1. Hind Transport Company, Rohtak The dispute has been taken up in conciliation recently as the demand notice was served on 5th February, 1960

2. New Rohtak-Bhiwani Transport Company, Rohtak

Ditto

3. Rohtak-Delhi Transport Company (P.) Ltd., Rohtak

Two demand notices dated 23rd August, 1959, and 23rd October, 1959. were served on the management and as a result of the efforts made by the field staff of the Labour Department a settlement was arrived at between the parties to the dispute.

4. Rohtak District Transport Cooperative Society, Rohtak

A settlement has been arrived at between the parties to the dispute on 10th February, 1960, at the intervention of the field staff of the Labour Department.

Member of Harijans Co-operative Societies in Gurgaon District

\*4945. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Minister for Community Development be pleased to state the names of the founder members of the Co-operative Farming Societies of Harijans registered upto date in Gurgaen District, separetaly; together with the names of persons who resigned their membership up to 31st December, 1959, and the names of those who were enrolled as new members in their place?

Sardar Gurbanta Singh: There is no Co-operative Farming Society of Harijans in Gurgaon District. However, there is a Better Farming Society of Harijans in village Shamaspur.

COMPLAINT AGAINST SARPANCH OF VILLAGE BHAMIPURA, TEHSIL JAGRAON, DISTRICT LUDHIANA

\*5421. Chaudhri Inder Singh: Will the Minister for Community Development be pleased to refer to the reply given to starred question No. 4455 printed in the list of questions for 15th December, 1959, and state the stage which the enquiry against the Sarpanch of the Panchayat of village Bhamipura, tehsil Jagraon, district Ludhiana, has reached and the time by which the same is likely to be completed?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): After suspension, the sarpanch had been asked to explain why he should not be removed from the membership of the Panchayat. He has not submitted his explanation so far. A final show cause notice has been issued to him fixing a date limit for the submission of his explanation. Action will be taken against him exparte, if he fails to submit his explanation before the fixed date.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वजीर साहिब बताएँगे कि पहला show-cause notice कब दिया गया था ?

उप-मंत्री: मेरे पास इस वक्त date नहीं है।

चौधरी इन्द्र सिंह: पहले show-cause notice की तो इन के पास date नहीं है लेकिन उन्हों ने जवाब तैयार करते वक्त sile तो देखी होगी क्या यह याददाशत से बताएंगे कि उस को जवाब देने के लिये कितने दिन की मियाद दी गई थी ?

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲਾ ਜੋ notice ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਜੋ notice ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

चौधरी इन्द्र सिंह: क्या मैं पूत्र सकता हूं कि दूसरा show-cause notice कव दिया गया था।

ਮੰਤਰੀ : ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਟਸ ਖਤਮ ਹੌਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम क्षमा : क्या वजीर साहिब बतल एगे कि दूसरा show cause notice कब दिया गया और वह time कब तक है ?

ਮੰਤਰੀ: Show-cause notice ਵਿਚ ਤਰੀਕ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ action ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

## EXPENDITURE ON WATERLOGGING PROBLEM

\*4762. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the amount of expenditure proposed to be incurred by Government on solving the problem of waterlogging in the State?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): The programme of measures to solve the problem of waterlogging in the State is likely to extend over more than one Plan Period. A master-plan is already under preparation. However, in the next financial year, an expenditure of Rs 40 lacs will be incurred on purely anti-waterlogging schemes. It is proposed to make a provision of about Rs 6.78 crores on account of those schemes in the Third Plan.

SUSPENSION/DEMOTION OF CHIEF ENGINEERS, IRRIGATION DEPARTMENT

- \*4997. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the names of the Chief Engineers of the Irrigation Department who were suspended or demoted during period from 21st January, 1956 to 31st January, 1960, and the reasons for the same;
  - (b) whether any of them were reinstated; if so, the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) None.

(b) Does not arise.

CONSTRUCTION OF BRIDGE ACROSS JAMUNA RIVER

\*5311. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Public Works Department be pleased to state with reference to the reply to starred question No. 3477 included in the list of postponed starred questions for 17th March, 1959, whether the work of construction of the bridge on Jamuna River near Panipat has been started; if so, when and the progress so far made thereof; and if not, the reasons therefor.

Chaudhri Suraj Mal: No. The U. P. Government who is to construct this bridge is carrying out investigations and survey for preparing the detailed estimate before undertaking the work.

डाक्टर परमा नन्द: क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस question का जवाब पिछले session में भी यहीं मिला था कि survey हो रही है; मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह survey कब तक खत्म हो जाएगी?

मन्त्री: यह बहुत बड़ा काम है 55 लाख का काम है जल्दी survey का काम खत्म नहीं हो सकता। U.P. Government को यादहानी करवाई गई है।

डाक्टर परमा नन्द : यह यादहानी कब करवाई गई है ?

श्री राम प्यारा : जहां तक पुल बनाने का सवाल है क्या location के बारे में फैसला हो चुका है ?

मन्त्री : I cannot say about this definitely लेकिन जल्दी से जल्दी site का फैसला कर दिया जाएगा।

श्री राम प्यारा : यह काम कब से शुरू हो जाएगा?

मन्त्री: जब survey खत्म हो जाएगी।

श्री राम प्यारा : जनाब, यह जवाब तो पिछले दो sessions से दिया जा रहा है श्रीर allocation भी हो चुकी है। इन्हों ने कहा है कि यू॰ पी॰ सरकार को यादहानी करवा दी गई है लेकिन मैं श्रर्ज कहां कि इस में 40 प्रति शत हमारी सरकार, 40 प्रतिशत U.P. Government ने श्रीर 20 प्रतिशत Central Government ने देना है।

मन्त्री: श्रगर श्राप इजाजत दें, स्पीकर साहिब, तो श्रर्ज करूँ कि इस project पर जितनी चिन्ता हमें है वह हमारे इन साथियों को नहीं।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि यह जो survey है यह कब तक complete हो जाएगा ? जैसे कि आप ने फरमाया कि बहुत बड़ा project है 55 लाख का तो क्या बड़ा काम होने पर दो या तीन साल survey करने में लग जाएंगे ?

मन्त्री: मैं definite time तो नहीं दे सकता लेकिन U.P. Government को लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दिया जाए।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि survey का सिलसिला कब से शुरू किया गया है ?

मन्त्री : Survey का काम पिछले साल से शुरू है ।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो Punjab Government का contribution था, वह दे दिया गया है ?

मन्त्री: हमने सात लाख जमां करवा दिया है ग्रौर बाक़ी की रक़म के बारे में U.P. Government को लिखा है कि जब जरूरत महसूस करो ले लो।

CONSOLIDATION OPERATIONS IN VILLAGE SANGATPURA SODHIAN, TEHSIL SIRHIND, DISTRICT PATIALA

- \*5420. Chaudhri Inder Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to starred question No. 4454 printed in the list of questions for 15th December, 1959, and state—
  - (a) the number of complaints received by the Director, Consolidation of Holdings, from the landowners of village Sangatpura Sodhian, tehsil Sirhind, district Patiala, and the names of the complainants in each case;
  - (b) the number of complaints mentioned in part (a) above which have been enquired into so far and the number still pending separately;
  - (c) the approximate period within which the enquiry is likely to be completed?

Rao Birendar Singh: (a) Five complaints were received from the following right-holders and others:—

- (1) Sodhi Jasmer Singh, etc.
- (2) Sodhi Rattan Singh, son of Sodhi Dalip Singh, etc.
- (3) Shri Tarlochan Singh through Shri Ajit Singh, M.P.
- (4) Dr. Bhag Singh, M.L.A.
- (5) Shri Surjit Singh (through Government).
- (b) Enquiries have been made on first 4 applications and the 5th one has been sent to Settlement Officer, Consolidation of Holdings, Patiala, for necessary action.
- (c) Does not arise in the case of first 4 applications. As regards the 5th one, Settlement Officer, Consolidation of Holdings, Patiala, has been asked to report.

चौधरी इंद्र सिंह : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि enquiry खत्म हो चुकी है तो क्या action लिया गया है ।

मन्त्री: कुछ further information मांगी गई है, उन के ग्राने पर फैसला होगा।

बौधरी इन्द्र सिंह : Further enquiry मांगी गई है पांचवीं application के बारे में लेकिन पहली चार के बारे में तो इन्हों ने फरमाया है कि enquiries complete हो चुकी हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन चार की enquiry complete हो चुकी है उनका result क्या है। क्या वह baseless थीं या उस शिकायात में वजन था।

मन्त्री : Flying Squad ने enquiry की है ग्रब Settlement Officer की enquiry के लिये भेजा है।

चौधरी इन्द्र सिंह : यह तो पांचवीं application के बारे में है जैसा कि आप ने part B के जवाब में लिखा है :--

b) Enquiries have been made on first 4 applications and the 5th one has been sent to Settlement Officer, Consolidation of Holdings, Patiala, for necessary action.

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि why this departure in the case of 5th application. जब कि पहली चार के बारे में आप ने फरमाया कि flying squad ने enquiry की। तो पांचवीं को Settlement Officer के पास भेजकर departure क्यो इंब्तियार किया गया?

मन्त्री: मेरी ग्रर्ज यह है कि applications Nos 1, 3 and 4 Director of Consolidation के पास ग्राई थीं ग्रौर flying squad के पास enquiry के लिए भेजीं गईं ग्रौर इन चारों में से एक No. 2 वाली जो direct नहीं

म्राई थी वह Settlement Officer के पास भेजी गई है। No. 5 की application direct Government के पास म्राई थी वह Government ने Settlement Officer के पास भेज दी इस में किसी किस्म का departure नहीं किया गया।

INCOME AND EXPENDITURE OF PUNJAB ROADWAYS AND PEPSU ROAD
TRANSPORT CORPORATION BUSES

\*5200. Sardar Rajinder Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) the average cost and profit per bus per mile in the Ambala, Jullundur and Amritsar Roadways, separately, during the period from January 1, 1959 to December 31, 1959;
- (b) the average cost and profit per bus per mile of the Pepsu Road Transport Corporation during the period mentioned in part (a) above;
- (c) the reasons for the differences, if any, in the costs mentioned in parts (a) and (b) above?

Rao Birendar Singh: (a), (b) and (c): A statement is laid on the Table of the House.

#### **STATEMENT**

| (a) Average cost per bu<br>January, 1959 to 31s | s mile from 1st<br>st December, 1959 | Average profit per bus<br>January, 1959 to 31 | mile from 1st<br>st December, 1959 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| P. R. Ambala                                    | 69.00                                | N.P. 33 1                                     | N. P.                              |
| P. R. Jullundur                                 | 68.00                                | N. P. 48 N                                    | √. P.                              |
| P. R. Amritsar                                  | 70.00                                | N. P. 34 M                                    | J. P.                              |

- (b) Average cost per bus mile from 1st Average profit per bus mile from 1st January, 1959 to 31st December, 1959 January, 1959 to 31st December, 1959
  - P. R. T. Corporation, Patiala 66 N. P. 32 N. P.
  - (c) Reasons for the difference are as under :--
    - (i) Staff in Roadways having completed 9-11 years of service and earned large number of increments, involve higher cost than of Pepsu Road Transport Corporation. The expenditure per mile on staff in the four services compares as under:—

| Amritsar | Ambala         | Jullundu     | r | Patial       | a |
|----------|----------------|--------------|---|--------------|---|
| 22 N. P. | <br>21.6 N. P. | <br>22 N. P. | • | <br>17 N. P. |   |

(ii) The Punjab Roadways have far-flung routes, sub-depots and bus stands scattered throughout the State, whereas the Pepsu Road Transport Corporation is a compact unit and has only one administrative and workshop building. The capital expenditure on lands and buildings in Punjab Roadways on account of Bus Stands and depot workshops to provide amenities is more than Pepsu Road Transport Corporation, Patiala.

#### CONSTRUCTION OF BUS STAND IN ROHTAK CITY

\*5345. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government propose to construct a bus stand in Rohtak City for private buses if so, the time by which it is likely to be constructed and the expenditure expected to be incurred thereon?

## Rao Birendar Singh: (i) Yes.

(ii) It is expected that the construction will start in 1960 after the procurement of land.

## (iii) About Rs 3 lakhs.

#### NATIONALISATION OF ROHTAK-DELHI ROUTE

\*5346. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government propose to nationalize the Rohtak-Delhi bus route during the next plan period; if so, in which year?

Rao Birendar Singh: No. However, operation of some trips will be taken up by the Punjab Roadways under 50: 50 scheme in a few months.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो बड़े routs हैं जैसे Rohtak to Delhi, Patiala to Delhi and Chandigarh to Delhi, क्या इन पर भी 50-50 के basis पर Government कायम है?

मन्त्री: जी हां, 50:50 के basis पर।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या वजीर साहिब यह बताएंगे कि 50: 50 के basis पर जो इन्हों ने announce किया है पहले कौनसे routes हैं जो Government ले रही है ग्रीर इस का criteria क्या है।

मन्त्री: Government चाहती है कि सभी routes को 50:50 के basis पर ले लिया जाये।

श्री बलराम दास टंडन : मैं ग्रर्ज़ करूँ कि जो जवाब पंडित जी ने पूछा है ग्राप उस का जवाब नहीं दे सके हैं । वह पूछना चाहते हैं कि जो routes ले रहे हैं 50:50 के basis पर इस का criteria क्या रखा है।

मन्त्री इस का criteria कोई नहीं है।

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डार : क्या मुझे बताया जायेगा कि यह जो 50 : 50 basis का criteria है यह किस तारीख से हुन्ना है ।

मन्त्री : ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं मगर यह पिछले साल से हुन्ना है:

श्री बलराम दास टंडन : यह तो 50:50 के basis पर फैसला किया गया है क्या यह private routes पर भी implement किया जायेगा ?

मन्त्री : वह implement किया जा रहा है ।

श्री प्रबोध चंद्र : यह जो routes की Nationalisation का programme है उस के मृतग्रिल्लिक कैंसे policy adopt की जायेगी। Simultaneously जब ग्राप routes लेंगे तो पहले ग्राप कौन से लेंगे ।

मन्त्री: फिलहाल यह फैसला हुग्रा है कि पहले operators के 20 प्रतिशत routes ले लिये जायें। इस के बाद operators का हिसाब कर के इन्हें include कर लिया जाये जिस में 50 प्रतिशत Government का हक हो।

श्री प्रबोध चंद्र : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि Government, Nationalization के वक्त किन routes को preference देगी ग्रगर यह ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता Nationalize करेगी तो क्या preference . . . . . .

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या Government इस बात की guarantee देगी कि routes का 50 per cent private operators को दिया जायेगा।

मन्त्री: जी नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा । क्या यह बताया जा सकता है कि यह routes यकदम शुरू होंगे या कुछ वक्फे पर शुरू किये जायेंगे ।

मन्त्री: यूं २ गाड़ियां मिलेंगी routes पर डाल दी जायेंगी।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं यह पूछना चाहता हूं काम किस तरह से शुरू किया जायेगा पहले किसे लिया जायेगा ?

श्री स्वीकर: यह एक specific question है जिस का notice देना चाहिये। ( It is a specific question for which a separate notice should be given.)

पंडित श्री राम शर्मा: मेरा सवाल तो यह है कि routes में जिन motor गाडियों को लिया जा रहा है इन को यकदम लिया जा रहा है या आगे पीछे और किस basis पर लिया जा रहा है।

मन्त्री: पहली बात तो यह है कि हम सभी जगह अपनी गाड़ियां डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इतनी गाड़ियां नहीं है इस लिये श्रीर गाडियों की collection के लिये 10-15 दिन का वक्फा हो सकता है। हम देखेंगे जितने भी ज्यादा से ज्यादा routes हम चला सकते हैं चला येंगे।

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो भी देहली ग्रौर पंजाब State के दरम्यान गाड़ियां चलती हैं क्या वह भी 50-50 के basis पर चलाई जायेंगी?

Mr. Speaker: This is not a specific question.

श्रीमती सरला देवी शर्मा: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि ज़िला कांगड़ा के श्रन्दर एक भी route पर bus नहीं चलती क्या वहां भी 50 per cent का basis ग्रस्तियार किया जायेगा।

Mr. Speaker: This is not a Supplementary question. No more Supplementaries please, Next question.

PERMITS FOR TRUCKS ISSUED DURING THE YEARS 1958-59 AND 1959-60 IN THE STATE

\*5368. Chaudhri Sunder Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names and addresses, of persons district-wise to whom permits for trucks were issued during the years 1958-59 and 1959-60 and the names and addresses of Harijans amongst them?

Rao Birendar Singh: A statement is laid on the Table of the House. In the absence of any column regarding "caste in the application form, it is not possible to given an accurate figure in respect of permits granted to the Harijans. The number of Harijans, who mentioned their caste in their application forms is as under

1958-59

5 permits.

1959-60

17 permits.

#### DISTRICT AMRITSAR

#### (1958-59)

Shri Labh Singh son of Arror Singh of Patti.

Shri Sadhu Singh son of Davi Singh, Katra Sher Singh, Amritsar.

Shrimati Rakman Bani w/o Jai Ram, Katra Sher Singh, Amritsar.

Shri Sarup Singh Village Naushera Pannuwan.

Shri Mohinder Singh son of Sant Sarup Singh, village and post office Naushera Pannuwan.

Shri Kashmir Singh Randhawa son of Kartar Singh, village and post office Udho Nangal.

Shri Nathi Ram, Editor Weekly Sachi, c/o Shri Hira Lal. Nothern Railways, Amrit-

Shri Kehar Singh Sandhu House No. 3855, Katra Dal Singh, Amritsar.

Shr i Gurbux Singh Sarkaria, village and post office Kalas.

Shri Sohan Singh, son of Jawala Singh, village and post office Dhulka.

Shri Sawaran Singh son of Ganda Singh, village Saidpur.

Shri Harnam Singh son of Hira Singh, c/o Chopra Goods Company Amritsar. Shrimati Kuldip d/o Kehar Singh Sandhu, House No. 3355, Katra Dal Singh, Amritsar.

Shri Jaswant Singh son of Banta Singh, village and post office, Nagoke.

Shri Sawarnjit Singh c/o The Manager, The Northern India Goods Transport Com-

M/s. Kartar Singh-Beant Singh, 70, Hide Market, Amritsar.

Shri Chanchal Singh son of Kesar Singh, village and post office Naurangabad.

Shri Naranjan Singh sonof Mota Singh, village Poonanan, post office Gharagala.

Shri Moot Singh son of Nihal Singh of Khem Karan.
Shri Ajit Singh Risaldar, Naushera Pannuwan.
Shri Kuldip Singh son of Bakhshish Singh, c/o Sarswati Ice Factory, Amritsar.

Shri Karnail Singh son of Nehal Singh, village and post office Sur Singh, district Amritsar.

#### (1959-60)

Master Basant Singh, village Kot Datta, district Amritsar.

Shri Kartar Singh, village Lashkri Nangal, post office Jaggu Kalan. Shri Kesar Singh, son of Tega Singh, village and post office Tur.

Shri Banta Singh, son of Harnam Singh, village and post office Banian.

Shri Sulakhan Singh, son of Diwan Singh, village Chajjalwandi. Jamadar Ranjodh Singh, village and post office Kasal, district Amritsar.

The Azad Bharat Harijan Co-operative Transport Society, Hakimwala Gate,

The Azad Bharat Harijan Co-operative Transport Society. Hakimwala Gate, Amritsar.

Daljit Singh son of Harnam Singh, Fruit Market, Amritsar.

Shri Gurbachan Singh son of Gursahib Singh, village and post office, Chicha.

Shri Hazara Singh son of Sunder Singh, Chowk Lachhmansar, Amritsar. Shri Satya Nand Ohri, son of Puran Nand, Amritsar.

Shri Singh son of Makhan Singh, village and post office Chhajjalwandi.

Shri Pritam Singh village Dadhar, post office Sarhali. Master Saudagar Singh village and post office Tarn Taran.

Shri Bihari Lal son of Lahkha Ram, c/o Master Ranjit Singh, Sharifpura, Amrit-

Shri Joginder Singh son of Kartar Singh, 70-Hide Market, Amritsar.

Shri Surat Singh Ghee Market, Amritsar.

Shri Jarnail Singh son of Harnam Singh, Bhuranana.

Shri Hans Raj son of Mool Raj, c/o M. R. Chandok, Manager, Punjab National Bank, Amritsar.

Shri Murad Singh son of Bhagat Singh, village and post office Tarn Taran. Shri Mohinder Singh son of Santa Singh, village Shahkotsinghpurwala.

Shri Dara Singh son of Fauja Singh, village Jawandan Kalan.

Shri Santa Singh son of Santokh Singh, village and post office Jhohal.

Shri Arjan Singh son of Wasakha Singh, Patti.

Shri Teja Singh son of Jawahar Singh, c/o Hawaldar Mangal Singh, village and post office Kaleka.

Shri Kartar Singh son of Dalip Singh, village and post office, Sirhali.

Shri Gurdial Singh son of Labh Singh, village and post office Sur Singh.

Shri Wasan Singh Pehalwan son of Bawa Singh, village Sheroan.

Shri Jarmej Singh son of Balwant Singh, village and post office, Omehmaodpur. Shri Jaswant Singh Chimma son of Capt. Mehal Singh, village and post office Jabdhusinghwala.

Shrimati Rukman Devi w/o Jai Ram, Katra Sher Singh, Amritsar. Shri Harnam Singh son of Bur Singh, village Varana, post office Lalpura.

Shri Chhater Singh-Basant Singh, village Kot Datta, post office Sirhali. Shri Sucha Singh son of Surjan Singh. village Jora. Shri Narinder Singh village and post office Kasel. Shri Baldev Sharma son of Bhishnu Dass of Amritsar.

Shri Shanker Singh of village Sangatpura.

Shri Paramjit Singh son of Dhian Singh, Amritsar.

Shri Jagir Singh son of Buta Singh, village and post office Waltoha. Shri Mehar Singh son of Gujjar Singh, village and post office Kairon. Shri Madan Lal son of Ladhu Mal, village and post office Khalra.

Shri Daya Krishan son of Rassila Ram, Amritsar.

Shri Anant Ram Malhotra, Amritsar.

M/s. Dalip Singh-Harbans Singh, Amritsar.

Shri Hurdip Singh son of Chand Singh, village Lidhar.

Shri Inder Singh Jathedar son of Jowala Singh, village and post office Jagopura.

Shri Chaman Singh President, Congress Committee, Patti.

Shri Joginder Singh Randhawa, village Dhunda.

Shri Rup Lal son of Nant Ram, c/o Raja Ram near Majitha House. Amritsar.

Gurbux Singh Sarkaria, village and post office Kotkhalsa. Shri Amar Singh son of Waryam Singh, village and post office Pandori Takhutumal.

Shri Risal Singh of Rohtak, now at Goal Bhag, Amritsar.

Shri Jai Inder Singh son of Sohan Singh, Amritsar.
Shri Karnail Singh son of Wazir Singh, village Mundapind.
Shri Labh Singh son of Aoor Singh of Patti.

Shri Gian Singh son of Ganga Singh Gill, Lodge, Putligarh, Amritsar. Shri Balwant Singh Amritsar Model Co-operative Society, Amritsar.

Shri Sant Singh son of Bachan Singh of Jama Rai Amritsar Road, Tarn Taran. Shrimati Bhag Wanti, w/o Maha Raj Mal, c/o L. Shanti Sarup Advocate, Amrit-

Shri Sadhu Singh son of Devi Singh of Amritsar.

Shri Sohan Singh village Manochal.

Shri Gurdip Singh Barar son of Ranjit Singh, village and post office Abul Kharana.

Shri Sohan Singh son of Jowala Singh, village and post office Dhulka.

Shri Bukan Singh village Machana, tehsil Tarn Taran.

Shri Sant Dalip Singh c/o Sant Baba Gurmukh Singh, Kar-sewa- Dehra Sahib, post office Jamarai.

Shri Wadhawa Singh village Dugri. Shri Kehar Singh Sandhu, House No. 3355, Katra Dal Singh, Amritsar.

Shri Gurdit Singh son of Hari Singh, Shahbazpur.

Shri Balwant Singh c/o Amritsar Model Farming Co-operative Society, Amritsar.

Shri Shanker Singh son of Natha Singh, village Sangatpura.

Shri Mehar Singh son of Subh Singh, c/o The National Motor Transport Company, Amritsar.

Shri Arjan Singh Pehalwan, village and post office Dhotian.

Shri Kashmir Singh Randhawa son of Kartar Singh, village and post office Udho-Nangal.

Shri Joginder Singh Tiger, village and post office Sheroan.

Shri Prithpal Singh Sodhison of Sodhi Darbara Singh, Katra Jathianwala, Akhara Bhund, Amritsar.

Shri Piara Singh-Ajit Singh son of Dharam Singh of Thata.

Shri Mohinder Singh son of Sant Sarup Singh, village and post office Naushera

Shri Chanan Singh, village and post office Kairon.

## [Minister for Irrigation and Power]

Shri Kirpal Singh, Sant Villa, G. T. Road, post office Khalsa College, Amritsar. Shri Udham Singh son of Budha Singh, village and post office Margindpura. Shri Virinder Kumar, c/o L. Shanti Sarup, Advocate, Amritsar.

#### DISTRICT GURDASPUR

#### (1958-59)

Shri Vishwa Mittar son of Achhar Mal, c/o M/s. Ralla Ram-Achhar Mall, Commission Agent, Tonga Agency, Pathankot.

Shri Ujaggar Singh son of Achhar Singh, village and post office Sekhon.

Shri Dev Singh son of Dalip Singh of village Dholowala.

The Pure Mazdur Harijan Transport co-operative Society, Ltd., Pathankot.

Shri Hari Lal son of Hari Mal, village and post office Fetehgarh-Churian.

Shri Bachan Singh son of Natha Singh, village and post office Wada-Bangar.

#### (1959-60)

Shri Bashir Ahmed son of Mohd. Abdula, Quadian. Shri Surat Singh Bajwa, Norowal House, Batala. Shri Mohinder Singh son of Sham Singh, village Lal-Nangal. Shri Jagir Singh son of Kehar Singh, village Taragarh. Shri Dawarka Dass son of Namo Nand, Batala. Shri Nil Khanth son of Gijjar Mal, Dina Nagar. Shri Ram Sarup son of Basant Ram, Pathankot. Shri Krishan Kumar son of Harcharan Dass, Batala. Shri Ram Rattan Sharma son of Chet Ram of Batala. Shri Sardari son of Makhan Mal, Batala.
Shri Jagdish Rai son of Makhan Mal, Batala.
Shrimati Sishila Tayar w/o Mela Ram, Batala.
Shri Chaman Lal son of Dhirt Ram, President, Municipal Committee, Sujanpur.
Shri Kewal Krishan Khanna son of Parshotam Dass, Batala. Shri Mohinder Nath Kaushalson of Mahant Kirpa Dass, Rang Mahal, Gurdaspur. Shri Ganda Singh village and post office Dhariwal. Shri Raghbir Singh village and post office Shahpur Jugiana. Shri Bhag Singh son of Mota Singh, Sant Nagar, Pathankot. Shri Piara Lal Chopra son of Sant Ram, Dera Baba Nanak. Shrimati Ved Kumari village and post office Dera Baba Nanak.
Shri Ram Parkash Soni son of Tara Chand, Batala.
Shri Piara Singh, son of Karam Singh, village Shahpur Arian, post office Kujala. Shri Mohan Lal Gupta son of Sham Lal, Batala. Shri Charan Singh son of Arjan Singh, village Shankerpura, post office Goga Shri Jagan Nath son of Baij Nath, Pathankot.
Shri Inderpal Singh son of Lachhman Singh, Pathankot.
The Pathankot-Kangra Workers Co-operative Transport Society, Ltd., Pathan-Shri Mohan Lal, c/o Hind Foundry, Batala. Shri Jatinderpal son of Barkat Ram.
Shri Mulkh Raj, Secretary Congress Committee, village and post office Qadian. Shri Kishori Chand, village and post office Saikhen. Shri Ram Krishan son of Balmukand, Quadian. Shri Harkishan Lal son of Bhagat Ram, village Sagarpur. Shri Bharjia Batta son of Anand Nath, Batala. Shri Dhian Singh son of Chattar Singh of village Parmanand. The Pathankot Co-operative Transport Society, Ltd., Pathankot.

#### Ditto

Shri Parshotam Dass son of Nathu Ram, Pathankot.
The Gurdaspur Harijan Co-operative Transport Society, Ltd.
Shri Raj Kumar, c/o Hem Raj, Pathankot.
Shri Hari Ram son of Kunj Lal.
The Pure Mazdur Harijan Transport Co-operative Society Ltd. Pathankot.
Shri Munshi Ram, Pathankot.
Shri Vishwa Mittar son of Achhar Mall, c/o M/s. Ralla Ram Achhar Mall,
Commissioner Agents, Tonga Agency, Pathankot.

The Pathankot-Kangra Workers Co-operative Transport Society Ltd., Pathankot. M/s Gian Chand, Lal Chand son of Bela Singh-Labhu Ram, G.T. Road, Gurdas-

Shri Parshotam Dass Marwaha son of Nathu Ram, Railway Road, Pathankot.

Shri Tara Singh Chuman, son of Gurdial Singh, village Chuman Khurd.

Shri Ved Parkash son of Badri Nath, House No. 224, outside Charali Gate, Gurdaspur.

Pathankot Bajri Company. M/s.

Behari Lal Lakshman Pershad, Delhi.

#### DISTRICT KANGRA

#### (1958-59)

The Hamirpur Transport Co-operative Society Ltd., Hamirpur. Shri Pritam Dass son of Baij Nath Akhara Bazar, Kulu. Shri Chattar Singh son of Th. Surat Singh, village Amu. The Suraj Hill Co-operative Society Ltd., Banjor. Ditto

#### (1959-60)

Maj. Dina Nath, village Bani.

Shri Barjinder Singh, resident of Palampur.
Shri Pritam Dass, of Kulu.
Shri Karanjan Kumar and Bros. of Naduan.
Shri Malu Ram son of Chetu Mal of Chowki Miniar.

Shri Jai Ram son of Chaudhari, village Lohra.

Shri Om Parkash son of Labhra Singh, village Pansi.

M/s. Hem Chand-Mohinder Singh of Nadaun.
M/s. Ram Chand-Mohinder Singh, village Aharoti.
Shrimati Pushpa Devi daughter of Sukhdev Singh, village Gullar.

Shri Gurditta Ram son of Faqir Chand of Gopipur. Shrimati Janki Devi wd/o Tota Ram, Village Bharum.

Shri Mehar Chand Sohal, of Kulu.
Shri Munchi Ram son of Chirru Ram of Jawalamukhi.
The Swaran Harijan Welfare Society Ltd., Hamirpur.

Shri Pritam Dass of Kulu.

Shri Rarku Ram son of Late Shiv Ram of village Desh Mahni. Shri Madho Ram Naik son of Chander Singh, village Pamala. Shri Paras Ram Dogra son of Pt. Nidha Ram of Naduan.

Shri Rattan Chand Sharma son of Ralu Ram, village Qasba Kotala.

Shri Chatar Singh son of Surat Singh, Anu Kalan, Tappa Rajuri (Kangra). The Hamirpur Co-operative Transport Society Ltd., Hamirpur.

#### Ditto

#### Ditto

Shri Ram Lal son of Gusain Mal, village and post office Chowki Miniar.

Shri Ram Krishan Nanda son of Sita Ram Nanda of Hamirpur.
Shri Bhagat Ram Tank son of Hakim Rai, village and post office Nadaun.
Shri Ganesh Singh Gorkha son of Uhagar Singh, village and post office Khina-

Shri Sant Kumar son of Dharam Chander, Mahajan of Kangra.

Shri Sammual Akhtar, c/o Indian Christian Tracher Missicn High Palampur.

Shri Lal Man Sharma son of Pt. Buta Ram, village and post office Chichian.

Shri Radha Krishan, Secretary Mandel Congress Committee, Hamirpur. Shri A. C. Sammual, village and post office Baijnath.

M/s. Kishan Chand-Uttam Singh of Kangra.

M/s. Prem Chand & Company, Nagrota Bhagwan.

Shri Munshi Ram son of Khazana Ram, Congress Workers, Palampur. Shri Amin Chand son of Chaudhari Ram, village and post office Bhareri. Shri Chandri Ram, c/o M/s. Prem Chand & company, village and post office Nag-

rota Bhagwan.

Shri Dharam Vir Bahl son of Ruldu Ram of Kangra.

Shri Sukh Dev Singh and Sons, Dunga Bazar, Kangra.

[Minister for Irrigation and Power]

The Hamirpur Trans port Co-operative Society Ltd., Hamirpur.

Ditto

Major Dina Nath, village and post office Ranu. Shri Dhian Ram, son of Dittar Ram, village Dhoduamb, post office Chari. Shri Sant Ram Sharma, son of Krishan Dutt, village and post office Chobian. M/s. Makhan Lal Chand Parkash of village and post office Shahpur.

#### DISTRICT FEROZEPORE

#### (1958-59)

Shri Salig Ram son of Nehal Singh, c/o Satish Chander, Sukh Niwas, Devi Dawara Road, Ferozepore.

Shri Devi Datta, c/o Government Ayurvedic Dispensary, Hanumangarh. Shri Gurcharan Singh son of Kashi Singh, c/o Bawa Sewa Singh, Muktsar.

Shri Bakhshish Singh son of Nidhan Singh, President, Co-operative Society,

Shri Gurdip Singh son of Ranjit Singh, village and post office Abulkharara.

Shri Ram Singh son of Jiwan, village Kishanpura.

Shri Gurbux Singh, Budh Singh, village and post office Kundie.

The Union Co-operative Transport Society Ltd., Ferozepore.

Ditto Ditto Ditto

Ditto Ditto

Shri Harbans Lal son of Thakar Dass, village Surai Nangal, post office Bariwala.

Shri Sunam Rai, M.A. son of Kanshi Ram of Fazilka.

Shri Gurcharan Singh, c/o Bawa Sewa Singh, Muktsar.

#### (1959-60)

Shri Gurmukh Singh son of Wadhawa Singh, Jowant Road, Moga.

The Union Co-operative Transport Society Ltd., Ferozepore. Shri Chattar Singh son of Narain Singh, village Sahoke. Shri Surat Singh Gill, village Nurpur, post office Dharmkot.

Shrimati Jiwi, w/o Maghi Ram of Moga, Ajit Singhwala. Shri Gurbux Singh son of Budh Singh of Zira.

Shri Raghbir Singh son of Budh Shigh of Zha.

Shri Raghbir Singh son of Dharm Singh, village Dheonkhera.

Shri Inder Singh son of Gajjan Singh, village Waring, post office Varowal.

Shri Satinder Kumar son of Sunam Rai of Fazilka.

Union Co-operative Transport Society Ltd., Ferozepore.

Shri Bhaga Ram son of Ladha Ram, village Kothwan.

Shri Bhaga Ram son of Ladha Ram, village Kothwan.
Shri Ram Partap son of Bahadur Singh, village Kothwan.
Shri Hardit Singh son of Sunder Singh, village Bhundikapura.
Shri Jatha Singh son of Binda Singh, village Dhudipura.
Shri Gurnam Singh son of Karam Singh, village Abul Kharana.
Shri Parbhati Ram son of Lalita Ram, Muktsar.
Shri M.G. Danial Sister-in-charge, Francis Hospital, Ferozepore Cantt.
Shri Nashatar Singh I.N.A. son of Thakar Singh, village Sangatpura.
Shri Bakshish Singh President, Co-operative Society, village Shibranwali.
Shri Kashmira Singh son of Jasmer Singh Gill Park Moga

Shri Kashmira Singh son of Jasmer Singh, Gill Park, Moga. Shri Mehar Chand son of Kesar Ram, Harijan M. No. 2, Muktsar.

Shri Des Raj son of Hans Raj, c/o Ram Nath, Azad, Moga. Shri Ram Singh son of Jiwan Singh of village Kishanpura.

#### DISTRICT HOSHIARPUR

#### (1958-59)

Shri Kuldip Kumar son of Girdhari Lal, c/o Malhota Ram Vohra Chemist and Druggist, Hoshiarpur.

Shri Mota Singh son of Mala, of village Behralpur, post office Kot Fetehi. Shri Brahma Nand son of Pt. Rama Nand, President, Congress Committee, Santokh-

The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur.

The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur.

The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur. The Parbat Roadways Co-operative Society, Ltd., Hoshiarpur.

The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur.

The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur.
The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur.
The Parbat Roadways Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur.
Shri Vishwa Nath son of Tirath Ram c/o Baldev Mittar, Tanda

Urmur.

Shri Bishan Singh, I.N.A. son of Radha Ram, village Salempur.

#### (1959-60)

Shri Dhian Singh son of Sadhu Singh, Rajput Delehar Magram Hiran. Shri Sant Singh son of Hari Singh, Dasuya. Shri Kuldip Kumar, c/o Malik Ram Vohra, Hoshiarpur.

Shri Vishwa Nath son of Tirath Ram c/o Baldev Mittar, Tanda Urmur. Shri Faqir Singh son of Hari, village and post office Padana. Shri Shamsher Singh son of Sakhtawar Singh, Padana.

Mys Hem Raj, Rup Lal, Kank Mandi, Hoshiarpur.

Shri Roshan Lal son of Dharam Chand, Garhshanker.

Shri Shubkaran Sharma, village Meharpur.
Shri Kartar Singh son of Utam Singh, Hoshiarpur.
Shri Jagdish Singh son of Dewan Singh, Garhshanker.
Shri Kuldip Singh son of Balwant Singh, village and post office Panoon.

Shri Pritam Singh village Mangowal.

Shri Pritam Singh Village Mangowal.

Shri Babu Ram son of Prabh Dyal, village Bingal.

Shri Dhanta Ram ex-M. C., village and post office Hardukhanpur.

Shri Bishan Singh, I.M.A., son of Radha Ram, village Salnpura.

Shri Brahma Nand, President, Congress Committee, Santokhgarh.

The Parbhat Roadways, transport Co-operative Society Ltd., Hoshiarpur (11 permits).

Shri Dilbagh Singh Baghi, village Masit-Palko S. A. Jacob son of Lal Chand of Hoshiarpur. Masit-Palkot.

Shri Mohinder Singh son of Shiv Singh, village Bainsy Kalan.

Shri Lachhman son of Ralla Ram, village Naru Nangal.

Shri Ram Sarup Verma, district Congress Committee, Dassuya. Shri Ram Kumar of Nadalon. Shri Sadhu Singh, Hoshiarpur.

The Parbat Roadways Co-operative Transport Society, Ltd., Hoshiarpur.

Shri Amar Singh son of Gujjar Singh, village Ayapura.

Shri Ajit Singh, ex-M.L.A., Hoshiarpur.
Shri Subh Karan Sharma, village Mehtpur.
Shri Surinder Singh son of Ganda Singh, village Saidpur.

The Parbat Roadways, Co-operative Tramsport Society, Ltd., Hoshiarpur. Shri Ram Saroop District Congress Committee, Dassuya. Shri Nasib Singh son of Hira Singh, village and post office Jandoh. Shri Banta Ram son of Dasaundhi Ramson of Dasaundhi R

Shri Shanker (Shamsher) Singh son of Bakhtawar Singh, village and post office Padrana.

Tikka Udho Bhan Chander, village Datarpur.

Shri Kartar Singh son of Ganda Singh, village and post office Rampur.

Shri Mota Singh son of Malla, village Behoulpur.

Mater Machanic village and post office Rampur.

Shri Gurdial Singh son of Labh Singh, Motor Mechanic, village and post office Nainowal-Jattan.

Shri Muni Lal son of Atru Ram of Hoshiarpur. Shri Pritam Singh Karak son of Isher Singh, President, Congress Committee, Dassuya.

## Year-1959-60

1. 48/60/III/59. Shri Lorinda Mal, on of Fatch Chand, Government Contractor Nangal Township, district Hoshiarpur.

#### DISTRICT LUDHIANA

#### (1958-59)

Shri Ram Singh Jakhar c/o Ravindra Bhandari—Uasim Road, Block-B, house

No. 606, Ludhiana. Shri Aziz-ul-Rehman son of Maulana Habib-ul-Rehman, Ludhiana. Shri Said-ul-Rehman Ludhianvi, Jaima Masjid Domanzali, Ludhiana. [Minister for Irrigation and Power]

Shri Preeti Lal, c/o M/s. Tilak Ram-Dharam Paul, Kesar Ganj, Ludhiana. Shri Jagir Singh son of Masten Singh, c/o National Transport and General Co. Ltd., Ladhiana.

Shri Nand Lal Ahuja son of Charan Dass, Jai Hind Building, Ludhiana. Shri Jagir Singh Jatnedar, village and post office Gon, tehsil Samrala.

#### (1959-60)

Shri Harnam Singh son of Takhat Singh village Powat.
Shri Amrik Singh son of Dilbagh Singh, Model Town, Ludhiana.
Shri Gurnam Singh son of Kehar Singh, village Bhurkot.

Shri Kishan Singh son of Rattan Singh, c/o National Tra sport Co., Ludhiana. Shri Bhag Singh son of Chanan Singh, village and post office Malak. Shri Raj Kumar son of Fateh Chand Hazari Road, Ludhiana. Shri Lachhman Singh son of Moti Ram, Khanna.

Shri Tikka Tirlochan Singh son of Nidhan Singh, Ludhiana.

Shri Kirpal Singh son of Gurdit Singh, village and post office Hans, district Ludhiana. Shri Gurdial Singh son of Chanan Singh, village Sunnet, post office Badowal. Shri Isher Singh son of Mohan Singh, village Mazara, post office Sahnewal.

Shri Bhagwan Dass son of Bansi Ram, c/o Shanti Sarup, Ludhiana. Shri Satpal Mittal son of Amar Nath, Gaushala Road, Ludhiana.

Shri Satpal Mittal son of Amar Nath, Gaushala Road, Ludhlana.
Shri Harnam Singh son of Durmukh Singh, village and post office Machiwara.
Shri Kanshi Ram son of Hukam Chand, Ludhlana.
Shri Gurdial Singh village Sherpur Khurd, post office Sherpur Kala.
Shri Mihan Singh son of Attar Singh, village Chahal, post office Ladhran.
Shri Charanji Lal son of Kirpa Ram, village and post office Sidhwan Kalan.
Shri Bashamber Dass son of Thakar Dass, Ludhlana.
Shri Chitra Bahadur son of Bomb Bahadur, post office Sahnewal, Jugiana Garden,

Colony.

Shri Bant Singh son of Chanan Singh, village and post office Mohdpur.

Shri Bant Singh son of Chanan Singh, Village and post office Mohdpur. Shri Gurbux Singh son of Jewan Singh, Ludhiana. Shri Pishora Singh son of Amar Singh, Ludhiana. Shri Rajinder Singh son of Kesar Singh, village Dholran. Shri Kulwant Singh son of Phuman Singh, Ludhiana. Shri Gurmukh Singh son of Thaker Singh Ludhiana. Shri Jaswant Rai son of Bhawan Dass, Ludhiana. Shri Hardial Singh son of Waryam Singh, village and post office Tussa. Shri Raghubar Dyal son of Jai Ram Dass

Shri Raghubar Dyal son of Jai Ram Dass.

M/s Sahib Singh Labh Singh of Ludhiana.

Shri Aziz-ul-Rehman of Ludhiana.

Shri Karnail Singh son of Magh Singh, village Sajju-Khurd.

Chitra Multipurpose Co-operative Society, Jogiana. Chitra Multipurpose Co-operative Society, Jogiana.

Shri Dr. Parduman Singh of Ludhiana.

Shri Said-ul-Rehman of Ludhiana.

Shri Gurdial Singh son of Bachint Singh, village Katani-Kalan, district Ludhiana

#### LIST OF PUBLIC CARRIERS PERMITS ISSUED DURING THE YEARS 1958-59 AND 1959-60

#### DISTRICT JULLUNDUR

#### (1958-59)

Shri Om Parkash Garg, c/o Joti Parkash, Sat Paul, S. B. Jullundur Cantt. The Jullundur Maha Luxmi Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur. Shri Balihsha Singh, son of Chattar Singh Lessriwala district Jullundur.

Shri Jaimal Dass, son of Ram Chand, New Model Industries Ltd., Jullundur. Shri Hans Raj, son of Balmukand, House No. E.Q. 339 Rainak Bazar, Jullundur.

Shri Hira Lal, son of Lachhman Das, c/o Sudhar Ram Leather Merchant, Jullundur.

Shri Balkrishan, son of Master Nand Lal M.L.A. c/o Shri Kharaiti Lal, House No. 555 Gopal Nagar, Jullundur.

Shri Nand Gopal, son of Ram Rakha Mal c/o Lal Chand Tandon, Mohalla Punchipur, Jullundur.

Shri Jodha Ram, son of Ch. Behari Lal, c/o Shri Tulsi Dass B.A., B.T. Victor High School, Jullundur Cantt.

Shri Megi Ram, son of Jawahar c/o Hoshiar Singh, Punjab Congress Committee. Jullundur.

S. Daval Singh son of Shri Hukam Singh Azad, c/o Ram Singh Proprietor Kanpur Boot House, Juliundur.

Shrimati Sant Kaur, w/o Dayal Singh Azad c/o Ram Singh Proprietor Kanpur Boot House, Jullundur.

Shri Nanak Chand Bakhshi Old Railway Road, Jullundur.

Shri Gurdial Singh Pehlwan son of Nagine Singh, Jullundur. Shri Sunder Lal son of Jiwan Das, Basti Nau, Jullundur.

Shri Hukam Singh Parmar son of Faqir Singh, House No. W. V 80-Basti Mattan. Jullundur.

Shri Prem Nath son of Lodh, Ram, c/o Jagdish Chander, 345 M. Fen, Jullundur.

The Jullundur Maha Luxmi Transport Co-operative Society, Jullundur. The Jullundur Maha Luxmi Transport Co-operative Society, Jullundur. Shri Amar Singh son of Beli Singh, village and post office Kartarpur.

Shri Harbans Singh, son of Gurbax Singh, 69 Basti Nau, Jullundur.

Shri Didar Singh son of Master Singh, Hoshiarpur Road, Jullundur.

Shri Kishan Singh son of Fateh Singh, House No. 170 MV. Basti Mittan, Jullundur

#### (1959-60)

Sardar Sucha Singh son of Partap Singh, village and post office Mithanpur.

Sardar Onkar Singh son of Asa Singh, village and post office Daroli Kalan.
The Jullundur Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur.
The Jullundur Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur.

Shri Prem Mohan, c/o Ajit Singh, Adda Nakodar, Jullundur. Shri Pritam Singh son of Ram Mal c/o Malhotra Boot House, Phillaur.

Shri Kharaiti Ram son of Ram Lal, Mohalla Gobindgarh, Jullundur. Shri Daulat Ram Sharma son of Pt. Babu Ram c/o Ex-servicemen Transport Cooperative Society.

Shri Nand Gopal alias Nand Lal son of Ram Rakha Mal, c/o Lal Chand Tandon, Panjpir, Jullundur.

Shri Ram Saran son of Rulia Ram, Pacca Bagh, Jullundur.

Shri Bhagwan Singh son of Hem Singh, Panjpir, Jullundur. Shri Bir Singh Johar son of Raj Mal, village and post office Jandiala (Jullundur). Shri Dharampal Shori son of Harish Chander, village and post office Rahon.

Shri Sant Ram son of Sadhu Ram, Pacca Bagh, Jullundur.

Shri Lekh Raj son of Dewan Chand, c/o Lakshmi Palace, Jullundur. M/s Lochan Singh-Gurcharan Singh, Pacca Bagh, Jullundur. Shri Hans Raj son of Balmukand E. O. 339, Rainak Bazar, Jullundur.

Shri Wazir Singh son of Ganesh Dass, Jullundur. Shri Abnash Singh son of Atma Singh, Dastgir Building, Jullundur City. Shri Amar Ditta son of Darbari Lal, Chowk Tara Shah, Jullundur.

Shri Baldev Mittar Bijri, Jullundur.

Shri Dewan Chand son of Mathra Das, Ebadpura, Jullundur.

Jullundur Farming Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur Jullundur Farming Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur. Jullundur Farming Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur. Jullundur Farming Transport Co-operative Society Ltd., Jullundur.

Shri Tajinder Singh Uppal son of Jewan Singh, Baba Khel, Jullundur. Shri Harminder Singh son of Tarlok Singh, Suraj Ganj, Jullundur. Shri Uttam Chand c/o Kishen Section, P. C. C. C., Jullundur.

Shri Sarup Singh son of Gurdas Singh, c/o Balwant Singh, Mohalla Bhobian, Jullundur.

Shri Sant Ram c/o Kisan Section, P. C. C. Jullundur.

Sardar Sadhu Singh son of Nihal Singh, village and post office Barapind, Jullun-

Shri Kashmira Singh son of Waryam Singh, Govindgarh, Jullundur. Shri Kapur Singh son of Kartar Singh, 573 Model Town, Jullundur. Comrade Jawala Singh, village Barapind, Jullundur. Shri Naranjan Singh son of Jawala Singh, village Garian, Tehsil Phillaur. Shri Ralla Singh son of Hazara Singh, village and post office Jandu Singh.

Snri Kalla Singh son of Hazara Singh, village and post office Jandu Singh. Shri Om Parkash Garg c/o M/s. Joti Parshad, Sat Pal, Sadar Bazar. Shri Sewa Singh son of Gurcharn Singh, Basti Mittu, Jullundur. Shri Partap Chand Adhdharmi son of Uttam Chand, village Kharal Kalan. Shri Harnam Singh, son of Uttam Singh, Kot Pakshian, Jullundur. Shrimati Thakri w/o Bhag Ram, village Pindori Nagran. Shri Dhian Singh, village Nussi. Shri Dharamvir son of Lal Chand, Organizer Kisan Section P. P. C. C., Jullundur. Baldey Mittar Biiri son of Ram Rattan.

Baldev Mittar Bijri son of Ram Rattan.

[Minister for Irrigation and Power]

Raghbir Kaur w/o Bhagwan Singh c/o Ved Sant Singh, Jullundur.

Shivdev Singh son of Thakar Singh, village and post office Dhesian Kalan. Parma Nand Narang son of Karam Chand, Jullundur. Dewan Chand son of Masa Ram, village Kangianwala.

Gurdev Singh son of Niranjan Singh, President Co-operative Labour and Construc-

tion Society, Jullundur.

M/s Shankar Ram, Lachman Ram, village and post office Kothi Khan Singh.

Subedar Jagat Singh, son of Waryam Singh, village Adipur.

Kartar Singh son of Machhi Singh, Jullundur.

M/s. Harijan Transport Co. Jullundur.

Sardar Sohan Singh, Jullundur.
Kedar Nath, Sharma, son of Lachmi Dass, Jullundur.
Parma Nand, Kedar Nath, Jullundur.
Jagan Nath, President Congress Committee, Kartarpur.
The Friends Co-operative Transport Society, Phagwara.

Shri Mohan Lal, Ali Mohalla, Jullundur.

Jullundur Maha Lakshmi Co-operative Transport Society, Jullundur.

Jullundur Maha Lakshmi Co-operative Transport Society, Jullundur.

Jullundur Maha Lakshmi Co-operative Transport Society, Jullundur.
The Friends Co-operative Transport Society Ltd., Phagwara.
Om Parkash son of Nathu Ram, M. President Congress Committee, Kartarpur.
Doaba Transport Co-operative Society Ltd, Nawansher.

Dilbagh Singh of village Sanampur.

S. Sunder Singh son of Sham Singh c/o Ram Singh Phagwara Gate, Jullundur. M/s. Harbhajan Singh, Basant Singh of village Dhanwal and Kukar Pind, district Jullundur.

Shri Ujagar Singh son of Basant Singh, village Behram Datt, Jullundur.

The Doaba Transport Co-operative Society Ltd., Nawanshehar.

Shri Kartar Singh Sarbadhi son of Mool Raj, house No. 307-8 Preet Nagar, Jul-

Shri S. R. Dhir, Dhir Building, Fatehpur, Jullundur.
The Doaba Transport Co-operative Transport Society Ltd., Nawanshehar.
M/s. Harijan Transport Company, Jullundur.
Shri Baru Ram Gupta son of Baldev Das of Shahbad c/o L. Jagan Mall Ram Raj Firewood Contractor, Adda Hoshiarpur, Jullundur.

S. Harwant Singh Sehgal son of Shiam Singh Sehgal, ward 48, Basti Sheikh, Jullundur.

Shri Gurdev Singh son of Nirjan Singh, President Co-operative Labour and Construction Society Ltd., Jullundur.

Balkrishan son of Master Nand Lal c/o Khariati Lal, Gopal Nagar, House No. 555,

Jullundur.

Arjan Balmik son of Ch. Hira of Jaliwal, post office Kala Bakra, district Jullundur.

c/o Janta Motor G.T. Road, Ambala City

#### LIST OF PUBLIC CARRIERS PERMITS ISSUED DISTRICT WISE DURING THE YEAR 1958-59 AND 1959-60

| Serial<br>No. | Permit No.    | -   | Name and address of the permit holder                                               |
|---------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |     | DISTRICT AMBALA                                                                     |
|               |               |     | Year 1958-59                                                                        |
| 1             | 1/58          | • • | Shri Ashok Kumar son of Kadar Nath, c/o Sohan L al, 274 Model Town, Jagadhri        |
| 2             | 15/58         | ••  | Shri Vidya Sagar son of Barkat Ram, c/o Mohinder Sain Chopra, Jamna Nagar, Jagadhri |
| 3             | 1/Temp/Pub/58 |     | Messrs Gainda Mal Charanji Lal, Chandigarh                                          |
| 4             |               |     | Ditto                                                                               |
| 5             | 3/Temp/Pub/58 | • • | Messrs Gainda Mal Charanji Lal, Kalka                                               |
| 6             | 4Temp/Pub/58  |     | Ditto                                                                               |
| 7             | 5/Temp/Pub/58 |     | Messrs Gainda Mal Charanji Lal, Kalka                                               |
| 8             | 2/59          |     | Shri Sardar Singh Sahni son of Gurbachan Singh Sahni                                |

| Serial<br>No. | Permit No.             | Name and address of the permit holder                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9             | 4/59                   | Chaudhri Surinderjit Singh son of Partap Singh, Pi<br>Kothi, Ambala Cantt.                                                                                                                |
| 10            | 6/59                   | The Ambala Ex-Servicemen Transport Co-operative Society Ltd., Ambala City                                                                                                                 |
| 11            | 8/59                   | Shri Garja Singh son of Atma Singh, village Khawa<br>Pura, tehsil Rupar, district Ambala                                                                                                  |
| 12            | 9/59                   | Ajmer Kaur c/o Jaswant Singh, village Raipur, distric<br>Ambala                                                                                                                           |
| 13            | 15/59                  | The Ambala Ex-Servicemen Transport Co-operative Society Ltd., Ambala City                                                                                                                 |
| 14            |                        | Shri Hans Raj Suri son of Hari Chand, Chandigarh                                                                                                                                          |
| 15<br>16      |                        | <ul> <li>Shri Kartar Singh Sarhadi, son of Mool Raj, Ambala</li> <li>Bawa Balwant Singh, son of Bawa Kehar Singh, c/</li> <li>Bawa Dasunda Singh Timber Merchants, Jamun Nagar</li> </ul> |
| 17<br>18      |                        | <ul> <li>Chaudhri Joti Parshad son of Raja Ram of Ambala</li> <li>Shri Joginder Singh son of Sant Singh, H. No. 11-D</li> <li>Sector 23, Chandigarh</li> </ul>                            |
| 19            |                        | Sumer Singh, Ex-M.L.A., village & post office Seenk (now at Ambala)                                                                                                                       |
| 20<br>21      |                        | <ul> <li>Messrs Lachhmi Chand &amp; Co., Chandigarh Mandir</li> <li>Mani Majra Multipurpose Co-operative Society Ltd<br/>Mani Majra.</li> </ul>                                           |
|               | •                      | Year 1959-60                                                                                                                                                                              |
| 1             | 17/59                  | Dharam Singh son of Kartar Singh, Municipal Commissioner Burner                                                                                                                           |
| 2             | 23/59                  | sioner, Rupar Prem Lal Gupta son of Lajja Ram Arya Samaj Kaba Bazar, Ambala Cantt.                                                                                                        |
| 3             | 25/59                  | Shri Battan Singh son of Sunder Singh, Bajwara, Tehs<br>Kharar, district Ambala                                                                                                           |
| 4             | 29/59                  | Gian Dass Mahant son of Harnam Dass, 5341, Punjah Mohalla, Ambala Cantt.                                                                                                                  |
| 5             | 38/59                  | Lachhmi Chand son of Ganeshi Lal Raipur Rani, distric                                                                                                                                     |
| 6             | 40/93/59               | Shri Krishan Dayal Snarma, son of Hari Chand, Mai Bazar, Kalka                                                                                                                            |
| 7<br>8        | 41/103/59<br>42/111/59 | <ul> <li>Shri Didar Singh son of Hardit Singh, Ambala City</li> <li>Shri Roshan Lal Kapoor, son of Ram Chand, H. No. 6-D</li> </ul>                                                       |
|               | 45/59                  | Sector No. 7-C, Chandigarh Rikhi Ram Retd., A.S.I., 22/C, Chandigarh                                                                                                                      |
| 10            | 46/112/59              | Joginder Singh son of Gurbachan Singh, 35, Mode Town, Ambala City                                                                                                                         |
| 11            | 47/40/59               | Shri Dev Bharat Bhandari, 229, Lal Kurti, Ambala Canti<br>Om Parkash son of Ujagar Mal Lower Bazar, Kalka                                                                                 |
| 12<br>13      | 59/59<br>64/59         | Shri Gurdas Singh Driver, son of Arjan Singh, Hous No. 234, Kalka                                                                                                                         |
| 14            | 65/59                  | Shri Vidya Sagar son of Barkat Ram, Jamna Naga                                                                                                                                            |
| 15<br>16      | 70/59<br>77/59         | <ul> <li>Shri Balwant Singh son of Hukam Singh, Jagadhri</li> <li>Shri Angrez Singh son of Gajjan Singh, village Bhaderi</li> </ul>                                                       |
| 17            | 80/59                  | district Ambala  Ranjit Singh Ahuja son of Uttam Singh, H. No. 6156                                                                                                                       |
| 18            | 88/59                  | Ambala City Khem Singh son of Harnam Singh, 31/E, Sector 18-C                                                                                                                             |
| 19            | 90/59                  | Chandigarh Shri Ram Singh Jat son of Pritam Singh, c/o Naranjar                                                                                                                           |
| 20            | 96/59                  | Singh Talab, M.L.A., Chandigarh  Shri Joginder Singh son of Surjit Singh, III, Railway                                                                                                    |
| 21            | 97/59                  | Road, Ambala Cantt Shri Rattan Singh son of Jawala Singh, Sector 17-B near State Bank, Chandigarh                                                                                         |
| 22<br>23      | 98/59<br>102/59        | <ul> <li> Gobind Singh, son of Amir Chand Bajwara, Chandigarl</li> <li> Shri Harbans Singh, son of Harnam Singh, 2371/2, Ambala City</li> </ul>                                           |

## [Minister for Irrigation and Power]

| Seri<br>No |                  | rmit No, | Name and address of permit holder                                                                                                             |
|------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24         | 113/59           |          |                                                                                                                                               |
| 25         | 121/59           | • •      | Shri Gulshan Rai son of Dewan Chand, 201 Model                                                                                                |
| 26         | 122/59           | • •      | Shri Jyoti Parshad son of Bindra Ban, c/o Ram Lal                                                                                             |
| 27         | 124/59           |          | Datt, Chhota Bazar Ambala City                                                                                                                |
| 28         | 130/59           | • •      |                                                                                                                                               |
| 29         | 138/59           | • •      | Shri Gulzar Singh Jaswinder Singh, 3598, Jagadhri Gate,                                                                                       |
| 30         | 140/59           | • •      | Ambala City Shri Chanan Shah son of Bodh Raj, Nagla Jagir, district Ambala                                                                    |
| 31         | 141/59           | • •      | Shri Piara Singh son of Hardit Singh Bhallo Majra,                                                                                            |
| -32        | 150/59           | • •      |                                                                                                                                               |
| 33         | 151/59           |          | Messrs Kathori & Sons, Ambala Cantt.                                                                                                          |
| 34         | 156/59           | • •      |                                                                                                                                               |
| 35         | 160/59           | • •      | Shri Mehar Singh son of Charan Singh, Ballomajra,                                                                                             |
| 36         | 161/59           | • •      |                                                                                                                                               |
| 37         | 162/59           | • •      | Road, near D. C. Bangalow, Ambala City<br>Shri Ranghu Nath Dass son of Pt. Balmukand, 4939/3,<br>Ambala City                                  |
| 38         | 165/59           | • •      | Shri Karam Singh son of Heera Singh, Sector 27-A, Chandigarh                                                                                  |
| <b>3</b> 9 | 170/59           |          |                                                                                                                                               |
| 40         | 171/59           | • •      | Mrs. Vimal Harbart Mission Hospital, Jagadhri<br>Swami Krishana Nand Yogi son of Vaid Labhu Ram,<br>Chandigarh                                |
| 41         | 186/59           | . • •    | Shri Darbara Singh son of Shri Bhagwan Singh, village and post office Naraingarh                                                              |
| 42         | 190/59           |          | Shri Bishamber Nath, Member Congress Committee,<br>Shahzadpur                                                                                 |
| 43         | 192/59           | • •      | Shri Balwant Rai Sapra, 479, Model Town, Yamna Nagar district Ambala                                                                          |
| 44<br>45   | 32/59            | ••       | Telu Ram, Harijan, Member, Congress Committee, 2177, Kacha Bazar, Ambala Cantt                                                                |
| 46         | 196/59<br>199/59 | • •      | Shrimati Shyama Kumari daughter of Jhunu Singh, Ambala                                                                                        |
| 47         | 200/59           | ••       | Shri Jaimal Dass c/o New Chenab Co-operative Trans-<br>Transport Co., Ambala City                                                             |
| 48         | 201/59           | • •      | Haveli Ram son of Sukha Ram c/o Harbans Lal Mangal<br>Dass Fruit Merchants, Yumna Nagar                                                       |
| 49         | 4/60             | • •      | Raj Kumar, son of Sahib Shah BR-649, Vishwakarama, Yamuna Nagar                                                                               |
| 50         | 7/60             | ••       | Harijan Labour and Construction Co-operative Society Ltd., Rupar                                                                              |
| 51         | 8/60             | ••       | Shri Bishambar Dass c/o Punjab Gram Udyog Samiti,<br>Naraingarh                                                                               |
| 52         | 11/60            | • •      | Shri Hans Raj Mehta c/o Mr. Shanti Palwalia, Opposite Tribune Office, Ambala Cantt                                                            |
| 53         | 12/60            | ••       | Shri Tirath Ram Bali son of Ralla Dass, c/o Tej Singh Sahni, 472 B. C. Bazar, Ambala Cantt                                                    |
| 54         | 1 3/60           | ••       | <ul> <li>Jyoti Parshad son of Raja Ram, H. No. 3619/2, Ambala City</li> <li>The Harijan Labour &amp; Construction Co-operative So-</li> </ul> |
| 55         |                  | ••       | ciety Ltd., Rupar Shri Preet: Lal son of Richa Ram Dutt, Congress Commit-                                                                     |
| 56         |                  | ••       | tee, Ambala<br>Shri Hans Raj Suri son of Hari Chand Suri, President                                                                           |
| 57         |                  | ••       | Congress Committee, Ambala City Nathi Ram, Editor, Weekly, Sachi, Ambala                                                                      |

| Serial<br>No | Permit No        |      | Name and address of permit holder                                                                                                   |
|--------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  |      | ROHTAK DISTRICT                                                                                                                     |
|              |                  |      | Year 1958-59                                                                                                                        |
| 1            | 1/59             |      | The Ex-Servicemen United Co-operative Transport So-                                                                                 |
| 2            | 7/59             | ••   | ciety Ltd., Rohtak<br>Shri Daryao Singh son of Shri Sheo Chand Civil Line,<br>Rohtak                                                |
| 3<br>4       | 10/59<br>11/59   | • •  | Shri Desu son of Nekki, village Barhara, district Rohtak.<br>The Ex-Servicemen United Co-operative Transport So-                    |
| 5            | 12/59            |      | ciety Ltd., Rohtak The Ex-Servicemen United Co-operative Transport So-                                                              |
| 6            | 13/59            |      | ciety Ltd., Rohtak The Ex-Servicemen United Co-operative Transport Society Ltd., Rohtak                                             |
| 7            |                  | ••   | Shri Tokha Harijan, son of Rati Ram, Malgodown Road,<br>Rohtak                                                                      |
| 8            |                  | • •, | Shri Rullia Ram, son of Bachan Ram, Harijan, Mohallah Beri, Rohtak                                                                  |
| 9<br>10      |                  | ••   | The Beri Co-operative Transport Society Ltd., Rohtak Banwari Lal, son of Mam Chand, Kheri Mehlan, Rohtak                            |
|              |                  |      | Year 1959-60                                                                                                                        |
| 1            | 21/59            | ••   | Shri Nahar Singh son of Rattan Lal Bhoproda, tehsil Jhajjar, Rohtak                                                                 |
| 2            | 37/59            | ••   | Shri Sat Narain son of Lakhi Ram, village Chaudini, tehsil Jhajjar, Rohtak                                                          |
| 3            | 49/59            | ••   | Shrı Mange Ram son of Behal Singh, Pipli Khere, tehsil Sonepat, Rohtak                                                              |
| 4            | 67/59            | ••   | The Rohtak Hissar Goods Transport Co., Bhiwani, Rohtak                                                                              |
| 5<br>6       | 75/59<br>78/59   | ••   | Shri Ram Sarup, Ex-M.L.A., Rohtak<br>Shri Jagan Ram son of Moti Ram, Ravi Dass Nagar,<br>Rohtak                                     |
| 7<br>8       | 84/59<br>87/59   |      | Shri Kapur Singh son of Tek Chand, Model Town, Rohtak<br>Shri Attar Singh son of Chandgi Ram, Sonepat                               |
| 9            | 91/59            | ••   | Shri Suraj Bhan son of Tulla Ram Jawar, tehsil Sampla, Rohtak                                                                       |
| 10           | 101/59           | ••   | Shri Suraj Mal son of Hari Singh Shekh, Pura, post office Ganaur, Rohtak                                                            |
| 11<br>12     |                  | ••   | Shrimati Chinu Devi daughter of Mauji Ram, Sonepat.<br>Shri Kamal Singh son of Mansa Ram, village Mandothi,<br>Rohtak               |
| 13<br>14     | 109/59<br>114/59 | ••   | Messrs Sonepat Goods Co-operative Society Ltd., Sonepat.<br>Shri Banwari Lal son of Shiv Parshad, village Jathoi,<br>tehsil Sonepat |
| 15<br>16     |                  |      | Shri Mauji Ram son of Chuni, Bhatgaon, district Rohtak<br>Shri Lachhman Dass son of Ram Lal, Kalanaur, Rohtak                       |
| 17<br>18     |                  | •••  | The Hindustan Transport Co., Model Town, Sonepat Shri Sheo Dhan Singh son of Ram Jewan Singh, Kosli                                 |
| 19<br>20     | 146/59<br>154/59 | ••   | Rohtak<br>Shri Raghbir Singh son of Dhani Ram, Dobhi, Rohtak<br>Shri Desh Ram son of Neki Ram, village Harhana, tehsil              |
| 21<br>22     | 157/59<br>163/59 | ••   | Jhajjar<br>Shri Radha Krishan son of Hari Ram, Advocate, Rohtak<br>Shri Amar Nath son of Girdhari Lal, 12-Model Town,               |
| 23           | 180/59           |      | Sonepat Shri Siri Lal son of Deshan, village and post office Ghri Rajlux, tehsil Sonepat                                            |
| 24           | 185/59           | ••   | Shri Rajpal Singh c/o Chhotu Ram, Editor, Jat Gazette, Rohtak                                                                       |
| 25<br>26     | 188/59<br>197/59 | • •  | Shri Ram Sahai son of Ram Lal Sunija, Kalanaur, Rohtak<br>Shri Dharam Singh son of Brij Lal, village Rohtak, tehsil                 |
| 27           | 203/59           | ••   | Sonepat Shrimati Phool Kaur widow of Captain Moti Ram Puthi, tehsil Gohana                                                          |

| 28<br>29<br>30<br>31                                                       | 1/60<br>5/60<br>9/60<br>14/60                                                 | Shri Siri Ram, Harijan, Congress Worker, Sisyana, Rohtak<br>Shri Des Raj Tandan son of, Sant Lal, Sonepat.<br>Shri Udey Singh Ahluwalia, Alhwat, Rohtak.<br>M/s Bhutana Jafrabad Co.operative Transport Society Ltd.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44 | 15/60                                                                         | Sonepat. Shri Lal Chand Son of Sis Ram, Jhajjar Road, Rohtak. Subedar Amir Singh, V& p.O. Mohiana, District Rohtak. Shri Anokh Singh son of Teja Singh. The Gohana Co-operative Marketing Society Ltd., Gohana. M/s Lakshmi Devi-Isher Singh of Rohtak. Shri Harnam Singh, V. Sisana, Rohtak. Shri Rulia Ram son of Chanan Ram, of Rohtak. Shri Rulia Ram son of Ram Singh. Shri Sarwan Singh son of Ram Singh. Shri Sarwan Singh son of Kundan Singh, Village Kundli. Shri Tokha Harijan son of Ratti Ram, V& P.O. Bihar, Rohtak. Shri Mange Ram, V. Botana, Rohtak. Shri Mange Ram, V. Botana, Rohtak. Shri Bharat Singh c/o Chand Ram, M.L.A., Ravidas Nagar, Rohtak. Shri Kanchi Ram son of Mangal Ram, H. No. 262, Krishanapura, Sonepat. Shri Thana Singh son of Pirdan Singh, C/o Gazikhan                        |
| 46                                                                         | ••                                                                            | Goods Transport Co., Rohtak. Shri Gurdial Singh, V. Golara. Shri Gurbux Singh son of Goma Singh, President, District                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47<br>48                                                                   | ••                                                                            | Balmik Union, Rohtak. Shri Ram Singh Jakkar son of Siri Ram, V & P.O.Lodian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49                                                                         | ••                                                                            | Shri Salag Ram son of Nihal Singh, V. Wazirpura Rohtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50<br>51                                                                   | ••                                                                            | Shri Mauji Ram son of Jawara V. Awani Rohtak<br>Shri Devi Ditta, Member Punjab Pradesh Congress<br>Committee, Bahadurgarh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            |                                                                               | Hissar District                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                          | 3/59                                                                          | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1<br>2                                                                     | 3/59                                                                          | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                          |                                                                               | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                            | 24/59<br>24/59<br>27/58<br>34/59                                              | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2<br>1<br>2                                                                | 24/59<br>27/58                                                                | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand Chandi Chowk, Sirsa, District Hissar. Shri Dungar Mal Gadhia son of Jetha Mal, Chandni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1<br>2<br>3                                                                | 24/59<br>27/58<br>34/59                                                       | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand Chandi Chowk, Sirsa, District Hissar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1<br>2<br>3                                                                | 24/59<br>27/58<br>34/59                                                       | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand Chandi Chowk, Sirsa, District Hissar. Shri Dungar Mal Gadhia son of Jetha Mal, Chandni Chowk, Sirsa. Shri Onkar Mal son of Shri Sarna Mal, Chautala District Hissar. Shri Amar Chand son of Sis Ram, Ladwa, Distt. Hissar. Shri Ram Rakha Bishnoi son of Madhu Ram Bishnoi,                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                            | 24/59<br>27/58<br>34/59<br>36/59<br>39/59<br>63/59<br>83/59                   | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh,-Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand Chandi Chowk, Sirsa, District Hissar. Shri Dungar Mal Gadhia son of Jetha Mal, Chandni Chowk, Sirsa. Shri Onkar Mal son of Shri Sarna Mal, Chautala District Hissar. Shri Amar Chand son of Sis Ram, Ladwa, Distt. Hissar. Shri Ram Rakha Bishnoi son of Madhu Ram Bishnoi, V. Garga, District Hissar. Shri Hunna Mal, Contractor, Jotipura, district Hissar.                                                                                                                                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                            | 24/59<br>27/58<br>34/59<br>36/59<br>39/59<br>63/59<br>83/59                   | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh, -Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand Chandi Chowk, Sirsa, District Hissar. Shri Dungar Mal Gadhia son of Jetha Mal, Chandni Chowk, Sirsa. Shri Onkar Mal son of Shri Sarna Mal, Chautala District Hissar. Shri Amar Chand son of Sis Ram, Ladwa, Distt. Hissar. Shri Ram Rakha Bishnoi son of Madhu Ram Bishnoi, V. Garga, District Hissar. Shri Hunna Mal, Contractor, Jotipura, district Hissar. Shri Madan Lal son of Dev Karan Dass, Sirsa. Shri Des Raj son of Ram Nath, disrict Hissar. Shri Birbal son of Ganesh Ram, V. Jeja Khera Chautala, |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                  | 24/59<br>27/58<br>34/59<br>36/59<br>39/59<br>63/59<br>63/59<br>83/59<br>83/59 | (1958-59) Shri Pohlu Ram son of Kahna Ram, V. & P.O. Khanda Khurd Hansi, District Hissar. M/s Rakha Singh, -Gulzari Lal, Rewari.  (1959-60)  Jamedar Nihal Singh son of Jag Ram, Salimgarh, Hissar. Shri Dalip Singh, V & P.O. Kabra, District Hissar. Shri Bahu Ram son of Vishwa Nath, c/o Phool Chand Chandi Chowk, Sirsa, District Hissar. Shri Dungar Mal Gadhia son of Jetha Mal, Chandni Chowk, Sirsa. Shri Onkar Mal son of Shri Sarna Mal, Chautala District Hissar. Shri Amar Chand son of Sis Ram, Ladwa, Distt. Hissar. Shri Ram Rakha Bishnoi son of Madhu Ram Bishnoi, V. Garga, District Hissar. Shri Hunna Mal, Contractor, Jotipura, district Hissar. Shri Madan Lal son of Dev Karan Dass, Sirsa. Shri Des Raj son of Ram Nath, disrict Hissar.                                                        |

|             |                | D 11111122 | (21)20                                                                                             |
|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18          | 164/59         |            | Shri Lal Chand son of Sheo Lal, V. Prabhuwala, Hissar.                                             |
| 19          | 169/59         |            | Shri Pohlu Ram son of Ranjit Singh, Badla, Tehsil Hansi.                                           |
| 20          | 178/59         |            | Shri Bharat Singh son of Sukh Lal, Baass, district Hissar.                                         |
| 21          | 187/59         |            | Karam Chand son of Hem Raj, V. Khanda Kheri,                                                       |
| <i>24</i> 1 | 107/02         |            | Hissar.                                                                                            |
| 22          | 202/59         |            | Shri Banarsi Dass son of Hira Lal, Sirsa.                                                          |
| 23          | 3/60           | • •        | Shri Hira Lal son of Lachman Dass, Mundhal, Tahsil.                                                |
| 23          | 5,00           | - ,        | Hansi.                                                                                             |
| 24          | 153/59         |            | Shri Piara Lal son of Pt. Onkar Datt, Killan Behari,                                               |
|             | 100/00         | • •        | Hissar.                                                                                            |
| 25          |                |            | Shri Surat Singh, Singhwakhan.                                                                     |
| 26          |                | • •        | Shri Mahasha Hukam Chand son of Parkhar Dass,                                                      |
| 20          |                | • •        | President, Mandal Congress Committee, Dabwali.                                                     |
| 27          | •              |            | The Harijan Balmiki Friends Co-operative Transport                                                 |
|             |                |            | Society, Dabwali.                                                                                  |
| 28          |                |            | The Harijan Balmiki Friends Co-operative Transport                                                 |
|             |                |            | Society, Dabwali.                                                                                  |
| 29          |                |            | Shri Dayal Singh Azad, c/o Dr. Kartar Singh, Veterinary                                            |
|             |                |            | Assistant, Sirsa.                                                                                  |
|             |                |            | KARNAL DISTRICT                                                                                    |
|             |                |            | (1958-59)                                                                                          |
| 1           | 5/59           |            | The Ladwa Hirá Co-operative Transport Society Ltd.,                                                |
| _           | - 1            | •          | Ladwa, district Karnal                                                                             |
| 2           | 1/59           |            | The Ladwa Hira Co-operative Transport Society Ltd.,                                                |
|             | •              |            | Ladwa, district Karnal.                                                                            |
| 3           | 16/59          |            | Shri Samer Singh, Ex-M. L.A., son of Bakhtawar Singh,                                              |
|             |                |            | village and post office Seenk, district Karnal.                                                    |
|             |                |            | (1959-60)                                                                                          |
| 1           | 18/59          |            | . Shri Gyani Mehar Singh, Railway Road, Kurukshetra.                                               |
| 2           | 19/59          |            | The Ladwa Hira Co-operative Goods Transport Society                                                |
|             |                |            | Ltd., Ladwa, district Karnal                                                                       |
| 3           | 26/59          | : •        | The Ladwa Hira Co-operative Goods Transport Society                                                |
|             |                |            | Ltd., Ladwa, district Karnal.                                                                      |
| 4           | 28/59          |            | Shri Bhagat Singh, Driver son of Hira Singh, H. No. 18,                                            |
| _           | 21/50          |            | Ladwa,                                                                                             |
| 5           | 31/59          | • •        | Shri Amrik Singh Chopra son of Malik Singh, Congress                                               |
| -           | 22/50          |            | Worker, Thanesar, district Karnal.                                                                 |
| 6           | 32/59          | • •        | Shri Ajit Singh son of Mool Singh c/o Bharat Co-opera-                                             |
| 7           | 33/59          |            | tive Society, Shahbad, district Karnal<br>Shri Gurbax Rai son of Chuni Lal, Gharaunda, c/o Banarsi |
| ,           | 33/39          | • •        | Dass Chopra, district Karnal.                                                                      |
| 8           | <b>66/5</b> 9. |            |                                                                                                    |
| · ·         | 00/37.         | ••         | Ltd., Karnal.                                                                                      |
| 9           | 69/59          |            | Ditto                                                                                              |
| 10          |                |            | Kartar Singh son of Kesar Singh, Ghaderwan, district                                               |
| 10          | , .,           | ••         | Karnal.                                                                                            |
| 11          | <b>75/5</b> 9  |            | M/s Rattan Singh-Sant Singh, Ladwa, district Karnal.                                               |
| 12          |                | • •        | Chri Duchler Dott can of Dt Dine Noth modified of                                                  |
|             | /              | • •        | Karnal.                                                                                            |
| 13          | 79/59          |            | Grani Man Singh can of Dhan Singh Mannal                                                           |
| 14          |                | ••         | Shri Jagdish Lal son of Atma Ram, 477-Mohalla Malin,                                               |
|             | - 1            |            | Karnal.                                                                                            |
| 15          | 85/59          |            | Shri Ajmer Singh son of Mangal Singh, Sadar Bazar,                                                 |
|             |                |            | Karnal.                                                                                            |
| 16          | 86/59          |            | Shri Meli Ram son of Chhaju Ram of Thanesar, district                                              |
|             |                |            | Karnal.                                                                                            |
| 17          | <b>89/5</b> 9  |            |                                                                                                    |
|             |                |            | Transport Co., Karnal.                                                                             |
| 18          | 99/59          | ••         |                                                                                                    |
|             |                | _          | Karnal.                                                                                            |
| 19          |                |            | Shri Ram Prem Gupta son of Raunku Ram, Karnal.                                                     |
| .20         | 107/59         | ٠.         | Shri Banarsi Lal Passi son of Des Raj Highway Motors                                               |
|             |                |            | G. T. Road, Jullundur, No. W. 107-Model Town, Karnal                                               |
|             |                |            |                                                                                                    |

# [Minister for Irrigation and Power]

| Serial<br>No. | Permit No.             | Name and address of the permit holder                                                                       |                  |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21            | 112/59.                | Shri Sardari Lal son of Rulia Ram, Muglian Mo<br>Karnal                                                     | ohalla,          |
| 22<br>23      | 118/59<br>143/59       | Smti. Hardeep Kaur wd/o Hari Singh, 8/770. Sadar I<br>Bashu Ram Gupta son of Jitu Mal, Congress W<br>Karnal |                  |
| 24<br>25      | 147/59<br>148/59       | Puran Chand son of Badhawa Ram, Caran Talab, I Smti Dhanwanti c/o Narain Singh Bali, Model                  |                  |
| 26            | 149/59                 | Panipat M/s Naraina Multipurpose Co-operative Society Narina, Panipat                                       | Ltd.,            |
| 27            | 152/59                 | Harbans Singh son of Gurbax Singh, 38-D Model Karnal                                                        | Town,            |
| 28            | 155/59                 | Shri Sunder Singh son of Prem Singh Ladwa, di                                                               | listrict         |
| 29            | 166/59                 | Shri Sadhu Ram son of Daulat Ram, Kaithal, o                                                                | listric t        |
| 30<br>31      | 182/59<br>184/59       | Shri Pishori Lal son of Gursahai, A-788, K<br>Shri Parkash Lal son of Sardey Lal, house No.<br>Panipat      |                  |
| 32<br>33      | 191/59<br>194/59       | Rao Mohd. Hussain Jama Masjid, G.T. Road, Shri Gurnam Singh son of Charan Singh, B-249, Town, Karnal        |                  |
| 34            | 2/60                   | Smti. Sarfi Devi, Aggarwal Congress Worker, I<br>District Karnal                                            | _adwa,           |
| 35            | 6/60                   | Shri Mam Chand son of Anant Ram, Thanesar, of Karnal                                                        | listrict         |
| 36<br>37      |                        | Shri Shanti Sarup, President Congress Committee, I<br>Shri Mohinder Singh son of Harbans Singh, villag      | Karnal<br>ge and |
| 38            |                        | post office Janreri<br>Shri Harnam Singh son of Hira Singh, Majha                                           | Farm,            |
| 39            |                        | Kurukeshetra<br>Shri Shanti Sarup Sharma, President Congress Com<br>Karnal                                  | mittee           |
|               |                        | GURGAON DISTRICT                                                                                            |                  |
|               |                        | (1958-59)                                                                                                   |                  |
|               |                        | Nil<br>( <b>1959-60</b> )                                                                                   |                  |
|               | -0.00                  | Shri Khushal Pal Singh son of Jam. Amar Singh,                                                              | villo ea         |
| 1             | 20/59                  | Ghumina, tehsil Rewari, district Gurgaon Davinder Singh, village Nekheri Kheri, Rewari                      | village          |
| 2<br>3        | 22/59<br>30/59         | Shri Ram Chander son of Budh Ram, village Bagh                                                              | ola, 🖁           |
| 4             | 35/59                  | Palwal Shri Mohinder Singh son of Lal Singh, Hola M Pataudi.                                                | Mandi,           |
| 5             | 37-A/59                | Pt. Janerdhan Datt son of Pt. Rama Nand, F                                                                  |                  |
| 6             | 38-A/59                | Nagrional Transport Co-operative Society Ltd., Rewar The National Transport Co-operative Society Ltd.       | •                |
| 7             | 4368/59                | The National Transport Co-operative Society Ltd., Rewari                                                    | Kuna,            |
| <b>8</b><br>9 | 44/59<br>62/59         | Shri Ganga Parshad, Bawal, district Gurgaon Mohd. Ashaf Khan son of Mala Khan, village Partehsil Nuh.       | nchak,           |
| 10<br>11      | 72/59<br>81/59         | M/s Milap Chand-Dev Raj, Sohna, district Gurg<br>Shri Bhoom Singh son of Umrao Singh, village<br>Rewari     | aon.<br>Nanla,   |
| 12<br>13      | 92/59<br><b>93</b> /59 | M/s Sis Ram, Sunder Lal, Rewari. Shri Bansi son of Daya Ram, House No. 122 ward Gurgaon                     | i No. 1,         |

| Seria<br>No. | Permit No.       |     | Name and address of permit holder                                                                                          |  |  |  |
|--------------|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 14           | 106/59           | • • | Shri Nand Ram son of Gopal, Ferozepur-Jhirka, district Gurgaon.                                                            |  |  |  |
| 15           | 108/59           | ••  | The Bawal Janta Co-operative Transport Society Ltd.,                                                                       |  |  |  |
| 16           | 111/59           | • • | Gurgaon. Shri Nathu Ram son of Ramji Lal, Manesar, Distt.                                                                  |  |  |  |
| 17<br>18     | 115/59<br>117/59 | • • | Gurgaon. Shri Banwari Lal son of Shiv Prashad, V. Jatoi, Sonepat. Shri Shyam Babu son of Durga Parshad, Khutabpur, Rewari. |  |  |  |
| 19           | 119/59           |     | Shri Hira Lal son of Har Naryan, Jatuwas, Rewari.                                                                          |  |  |  |
| 20           | 120/59           |     | Shri Tulsi Dass, Cheap New Colony, Palwal.                                                                                 |  |  |  |
| 21           | 123/59           | ••  | Shri Parma Nand son of Udhey Bhan, V. Khotam Pura, Rewari.                                                                 |  |  |  |
| 22           | 126/59           |     | Shri Babu Lal son of Phool Chand Aggarwal, Rewari.                                                                         |  |  |  |
| 23           | 129/59           | • • | Shri Som Nath Sethi son of Ram Narian, Jacolpur, Gurgaon.                                                                  |  |  |  |
| 24           | 131/59           | • • | Shri Vijay Pal son of Bhoop Singh, Khori, District Gurgaon.                                                                |  |  |  |
| 25           | <b>132</b> / 59  |     | Shri Dhan Singh son of Jaswant Singh, Anwan, Tehsil Palwal.                                                                |  |  |  |
| 26           | 133/59           |     | Shri Sita Ram son of Sewa Ram Faridabad, Township, Gurgaon.                                                                |  |  |  |
| 27           | 134/59           |     | Shri Ram Path son of Umrao Singh, alias Mohan Singh<br>Jatwas, Rewari.                                                     |  |  |  |
| 28           | 136/59           |     | Shri Shmeshar Sahai son of Janki Parshad, Bharawa<br>Rewari.                                                               |  |  |  |
| 29           | 159/59           |     | Shri Ghisa Ram son of Nathu Ram, Garhi Bolni,<br>Gurgaon.                                                                  |  |  |  |
| <b>3</b> 0   | <b>167</b> /59   |     | Shri Jagat Singh son of Dayal Singh, Rewari.                                                                               |  |  |  |
| 31           | 168/59           | • • | Shri Jai Singh son of Rao Jai Narian Singh, Gurgaon.                                                                       |  |  |  |
| 32           | 172/59           | • • | Shri Ganpat Singh son of Mangal Singh, Pathanawas, Rewari                                                                  |  |  |  |
| 33           | 173/59           |     | Shri Ram Singh son of Piara Lal, Rewari.                                                                                   |  |  |  |
| 34           | 174/59           | • • | Shri Hira Singh son of Udhey Ram, Maneri, Gurgaon.                                                                         |  |  |  |
| 35           |                  | • • | Shri Mata Din Sharma, Rewari.                                                                                              |  |  |  |
| 36           |                  | • • | Shri Ajudhia Nath son of Bansi Lal, Rewari.                                                                                |  |  |  |
| 37           |                  | • • | Shri Swaran Singh son of Rao Surat Singh, Lisan, Rewa                                                                      |  |  |  |
| 38           |                  | • • | Shri Parma Nand Kalra son of Niranjan Dass, General Secretary, City Congress Committee, Palwal.                            |  |  |  |
| 39           | 183/59           |     | Shri Amar Singh Prem Singh, Commission Agent, Palwa                                                                        |  |  |  |
| 40           | /                | • • | Shri TaraChand Premi, Ferozepur-Jhirka, District Gurgao                                                                    |  |  |  |
| 41           |                  |     | Shri Khaili Singh son of Padam Singh, Palwa l.                                                                             |  |  |  |
| 42           | 2 10/60          | ••  | Shri Ganga Parshad son of Rampat Mal, Bawal, Distric<br>Gurgaon.                                                           |  |  |  |
| 43           | }                |     | Shri Gainda Mall, Secretary, Mandal Congress, Hodel.                                                                       |  |  |  |

### DISTRICT SIMLA

(1958-59)

Nill

(1959-60)

1 71/59

Shri Joginder Singh son of Harnam Singh, Cart Road Simla.

List of Public carriers permits issued in the year 1958-59

### PATIALA DISTRICT

Lal Singh, son of Keshar Singh, Moti Bagh, Patiala. Garja Singh village Manakpur, post office Sirhind, Patiala. Harbans Singh Karnana c/o Kartar Singh, Watchmaker, Adalat Bazar, Patiala. [Minister for Irrigation and Power]

Partap Singh son of Fateh Chand, 14, Yadvindra Colony, Patiala. Narinder Pal Singh, son of Inder Singh Chakervarti, Mahar Bhavan, Patiala.

Basheshar Nath son of Budh Ram, Patiala.

Shri Nand Lal son of Sawan Ram, G.T. Road, Rajpura.

Madan Mohan Chopra son of Kesar Singh, c/o Patiala Bus Service, Patiala.

Ram Singh son of Sant Singh c/o Rajinder Singh Driver, Pepsu Road, Transport, Corporation Patiala.

Chaudhry Siri Ram son of Shri Megh Raj, Patiala. Om Parkash son of Jiwa Ram, Doraha.

Ishar Singh son of Randhir Singh, Doraha Mandi.

Pepsu Road Transport Corporation Patiala. M/s Raja Ram & Sons, Dharampur.

Daulat Singh son of Hazaura Singh, Patiala.

1959-60.

Pepsu Goods Transport Cooperative Society, Gobindgarh.

Giani Mehar Singh son of Sohel Singh c/o Northern India Goods, Transport Company

Parmeshwari Devi c/o Sant Ram Dodhey, Lehal, Patiala.

Garja Singh son of Atma Singh, village Mamopur, tehsil Sirhind, District Iatiala.

Labh Singh son of Jodh Singh, village Ajrir, tehsil Rajpura, district Patiala. Harbans Singh Kaurana, c/o Kartar Singh, Watch maker, Patiala. S. Partap Singh son of Jodh Singh, c/o Fateh Chand, Patiala. /Harinder Pal Singh son of Sant Inder Singh Chakrvarti, Patiala.

Shri Nand Lal son of Sadhu Ram, Rajpura, district Patiala. Shri Madan Mohan Chopra, c/o Patiala Bus Service, Patiala. Siri Ram son of Mange Ram, c/o Ram Chander Sharma, Dhak Bazar, Patiala. Ishar Singh son of Randhir Singh, Doraha Mandi, Patiala. Kirpal Singh son of Tara Singh, Bassi Pathana, district, Patiala, Ishar Dass son of Shri Devi Dass, Bhindian Street, Patiala. Avtar Singh son of Waswa Singh, Kothi Rajawala, Patiala. Satish Chander son of Hari Kishan Chander, Sirhind Gate, Patiala. Sahib Singh son of Mauna Singh, Takia Ratiana Sahib, Patiala. Hirda Ram son of Sant Ram, Sunami Gate, Patiala.

Charanji Lal son of Bhagat Ram, Janta Press, Patiala.

Pepsu Road Transport Corporation, Nabha Road, Patiala.

Om Parkash Bector son of L. Jiwan Ram, Doraha Mandi, district Patiala.

Shri Kesar Singh Pehalwan son of Gurdit Singh, of Patiala.

#### DISTRICT KAPURTHALA

M/s Friends Co-operative Transport Society, Ltd., Phagwara.

-do-

Buta Singh son of Ghagar Singh, of village Sawanagar, tehsil Phagwara. Shri Banta Singh son of Bhagwan Singh, village Bohani.

Shri Gurnam Singh son of Banta Singh, c/o Suchet Singh, Ex-M.P. Amrit Bazar, Kapurthala

Shri Kartar Singh son of Badri Nath of Phagwara.

Captain Pritam Singh son of Isher Singh of village Bhudwandi.

Shri Buta Singh son of Gujar Singh, village Sewanagar, tehsil Phagwara.

#### (1958-59)DISTRICT SANGRUR

Chander Kaur wife of Lal Chand, c/o Chaudhry Abhey Ram, village, Budhokheri. Rulia Singh son of Hazura Singh, Burgari. Badri Pershad son of Siri Ram, district Sangrur. Shri Uttam Chand son of Lal Chand, Jind.

### YEAR 1959-60.

Giani Bachan Singh son of Gurdit Singh of Bathohian, district Sangrur. Nathi Ram son of Bakshi Ram, Narwana, district Sangrur.

#### BHATINDA DISTRICT

Dina Nath of Kotkapura. Ram Lal son of Surji Ram, Bhatinda. Bachan Singh son of Kishan Singh, village Aklia, district Bhatinda.

#### MOHINDERGARH DISTRICT

Dalip Singh son of Shimba Singh, village Uchina, district Mohindergarh.

Inder Singh, Tarlok Singh, Narnaul.

List showing the names and addresses of Harijans to whom the Public Carrier Permits were issued during the year 1958-59 and 1959-60 district-wise

#### DISTRICT JULLUNDUR

Shri Partap Chand Addharmi son of Uttam Chand, village, Kharal-Kala.

M/s Harijan Transport Company, Jullundur (2 permits).

Arjan Balmik son of Chaudhry Hira Jaliwal, post office, Kala-Bakra, district Jullundur

#### DISTRICT HOSHIARPUR

1. Shri S.A. Jacob son of Lal Chand of Hoshiarpur

#### DISTRICT AMRITSAR

1. The Azad Bharat Harijan Co-operative Tpt. Society, Hakimwala Gate, Amritsar (2 permits).

#### DISTRICT FEROZEPUR

1. Shri M.G. Danial, Sister-in-charge, Francies Hospital, Ferozpur Cantt.

#### DISTRICT GURDASPUR

1. The Pure Mazdur Harijan Tpt. Co-operative Society Ltd., Pathankot.

#### DISTRICT KANGRA

The Sawaran Harijan Welfare Society, Ltd., Hamirpur.

Shri Sammual Akhtar, c/o Indian Christian Tracher Mission High School, Palampur.

3. Shri A.C. Sammual, village & post office, Baijnath.

#### DISTRICT AMBALA

Shri Darbara Singh son of Shri Bhagwan Singh, village and post office, Naraingarh. district Ambala.

Shri Telu Ram Harijan, Member Congress Committee, 2177 Kacha Bazar, Ambala Cantt.

The Harijan Labour and Construction Co-operative Society Ltd., Rupar, district Ambala 2 permits).

### DISTRICT ROHTAK

Shri Tokha Harijan son of Shri Ratti Ram, Malgodown Road, Rohtak. Shri Gurbax Singh son of Shri Goma Singh, President District Balmik Union, Rohtak.

Shri Rulia Ram son of Shri Bachan Ram Harijan, Mohalla 5 Beri, Rohtak.

Shri Siri Ram Harijan, Congress Worker Sisyana, Rohtak.

#### DISTRICT HISSAR

1. The Harijan Balmiki, Friends Co-operative Society, Dabwali (2 permits).

चौधरी सुन्दर सिंह: यह जो लिस्ट मुझे दे दी गई है इस में जिले वार हरिजनों के नाम दिये गये हैं जिन्हें truck permits 1958-59 ग्रौर में दिये गये हैं। District Jullundur के 103 में से 3 हरिजनों को मिले है District Hissar में 59 में से सिर्फ एक, Ambala में 103 में से हरिजनों को तीन । इसी तरह से ग्रौर  ${f Districts}$  के बारे में जिक है। (Interruption)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। (ਹਾਸਾ) [What does the hon. Member want?] (laughter)

ਚੌਂਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ?

मन्त्री: उन्होंने खुद ही हिसाब लगा लिया है ऐसी कोई List नहीं। ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਹ Government ਦੀ list ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

श्री रामचन्द्र कामरेड: On a point of order Sir, क्या यह पता किया जायेगा कि वज़ीर साहिब के पास ग्रौर list है ग्रौर चौधरी साहिब के पास ग्रौर list है।

श्री बलराम दास टंडन: जो जवाब, जनाब, हाउस के ग्रन्दर lay किया गया, वह ग्रलग है ग्रौर जो मिनिस्टर साहब बोले हैं वह बिल्कुल ग्रलग है। इसका क्या कारण है?

श्री ग्रध्यक्ष: सवाल का जवाब ऐसे है कि किसी कालम में हरिजन वगैरह नहीं लिखा हुग्रा है। [ The reply to the question is such as makes mention of Harijan in any column.]

मन्त्री: जी हां।

Shri Prabodh Chandra: In reply to an earlier Question the Government had given the exact number of permits issued. From the reply to this question it seems that the number of permits issued to Harijans is just a little more than one per cent.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਸਿਆ ਹੈ। (He has stated the number of these whose applications have been received.)

श्री प्रबोध चंद्र : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि जितने हरिजनों ने दरखास्तें दीं उनको सबको परिमट दे दिए गए ?

मन्त्री: अमूमन हर हरिजन applicant को परिमट दे दिया जाता है।

Shri Prabodh Chandra: May I presume that if, in future, any Harijan applies for a permit he will get it.

Minister: He will get preference over others.

Shri Prabodh Chandra: What are the other criteria for giving preference in the matter of issue of permits.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या वजीर साहिब बतलाएंगे कि ट्रक परिमट देने में गवर्नमेंट ने किसी पालिसी का फैसला किया हुन्ना है कि जिसके मुताबिक वह यह देखते हैं कि हरिजनों को परिमट देने में preference दी जाए? मन्त्री: यह ठीक है कि गवर्नमेंट की पालिसी परिमट देने के लिए लिबरल है ग्रौर ग्राम तौर पर जितने दरखास्त देने वाले होते हैं उनको परिमट मिल जाते हैं लेकिन कोग्रापरेटिव सोसाइटीज को, हरिजनों को ग्रौर minority communities को preference दी जाती है। ग्राम तौर पर यह भी देखा गया है कि जितने परिमट sanction होते हैं उनमें से ग्राधे लोग परिमट नहीं लेते हैं ग्रौर वह लैप्स हो जाते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ 'ਗੁਲਸ਼ਨ' : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ । (ਹਾਸਾ)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ trucks ਹਨ ਲੇਕਿਨ truck route ਨਹੀਂ । ਜੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ route permit ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ route permit ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਹ 30, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਲੈਣ।

श्री राम प्यारा : क्या सरकार की यह पालिसी है कि 19% permit जरूर हरिजनों को दिये जाएं।

श्री बलराम दास टंडन: ग्रभी वजीर साहिब ने preference बतलाते हुए यह कहा कि minority communities को दिए जाते हैं तो उसका मतलब क्या है ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्री: जैसे क्रिश्चियन या मुस्लिम वगैरह।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहब बतलाएंगे कि परिमट देने के सिलसले में ऐसी कोई कंडीशन भी है कि जिसको परिमट मिला है वही चलाए या कि वह दूसरों को भी बच सकता है ?

मंत्री: कंडीशन यहो है कि परिमट transferable नहीं होगा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या जिन लोगों को परिमट दिए हैं, वही चला रह हैं ट्रक या कि श्रीर कोई ?

मंत्री: जहां पर शिकायित होती है तो गवर्नमैंट इन्क्वायरी करती है ग्रीर ऐक्शन लेती है।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ permit ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

मंत्री: इस पर गौर करेंगे।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ action ਲੈਣਗੇ?

Minister: This is a request for action.

### PERMITS FOR PLYING SCOOTERS

- \*5382. Sardar Dhanna Singh Gulshan: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) whether any applications for plying scooters on the routes were invited by Government during the year 1959; if so, the total number of applications received, district-wise;
  - (b) the names of persons out of those mentioned in part (a) above, who have been granted permits for the routes applied for; if such route permits have not been issued the reasons thereof?

Rao Birendar Singh: (a) None by the Government. Regional Transport Authorities, however, considered this question.

Regional Transport Authority, Patiala, invited and received applications as detailed below—

| Patiala Patiala | Sangrur | Bhatinda | Kapurthala | Mohindergarh |
|-----------------|---------|----------|------------|--------------|
| 267             | 197     | 163      | 67         | 123          |

Regional Transport Authorities, Ambala and Jullundur did not invite applications. The number of applications received by them is as under:—

#### AMBALA REGION

| Ambala | Karnal | Gurgaon | Rohtak | Hissar |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| 29     | 13     | 39      | 35     | 28     |

### JULLUNDUR REGION

| Amritsar | Gurdaspur | Hoshiarpi | ur Kangra | Jullundur | Ferozepu | r Ludhian <mark>a</mark> |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|
| 42       | 52        | 49        | 3         | 450       | 152      | 93                       |

(b) A statement giving the names and addresses of the persons in whose favour the Contract carriage permits were issued is laid on the Table of the House.

The main reasons for the non-grant of permits in other cases are :-

- (1) The Regional Transport Authority, Patiala, has yet to consider the applications.
- (2) The applicants failed to produce the auto-rickshaws and collect the permits themselves from the Regional Transport Authority, Ambala.
- (3) The Sub-Committee appointed by the Regional Transport Authority, Jullundur, for pruning the applications, district-wise has yet to make its recommendations on a number of applications.

#### JULLUNDUR REGION

Names of the persons who were granted permits for motor-cycle rickshaws in the year 1959 are given below district-wise.

#### DISTRICT FEROZEPORE

- M/s. Jog Raj Brothers and Co.
- Jagan Nath son of Tota Ram. Janta Auto Rickshaw Society.
- Ghulu Nihal Khera Motor-Cycle Rickshaw Co.
- Bhagirath son of Gopi Ram.
- 6.
- Khairati Lal son of Dharam Chand. Mangat Ram son of Karam Chand. Daulat Ram son of Ladhu Ram. 7.

The persons mentioned at Serial Nos. 5 to 8 did not come to obtain the permits during the prescribed period and later on instructions were received from the Provincial Transport Controller, that permits for motor-cycle rickshaws should not be issued and as such the permits could not be issued to these persons.

#### DISTRICT GURDASPUR

- Bhagat Munshi Ram son of Bhagat Banshi Ram.
- Ram Singh son of Kashmira Singh. 2.
- Madan Lal son of Mukand Lal. Ralla Singh son of Ganda Singh. Sohan Lal son of Jiwan Mal.
- 5.
- 6. Manmohan Singh son of Natha Singh.
  7. Joginder Mehta son of Hari Bhagat Mehta.
  8. Bishan Dass son of Tara Chand.
- 9. Hukam Chand son of Suraj Bhan.
- 10. Sooba Singh son of Gurmukh Singh.
- Wasan Singh son of Sultan Singh. 11.
- Gobind Singh son of Harnam Singh.

The persons at Serial Nos. 7 to 12 have not been issued permits as they did not arrange the vehicle in time and the remaining 6 persons have been issued permits.

#### DISTRICT LUDHIANA

Mangat Rai son of Ladu Ram.

The permits has been issued to the gurantee.

#### DISTRICT JULLUNDUR

- M/s. S. Paul & Co.
- 2. Shri Sham Lal Phull.

Permits have been obtained by the applicants.

#### PATIALA REGION

Applications have not been considered by this Authority (Region) Transport Authority, Patiala).

#### AMBALA REGION

List of contract carriage permits issued in respect of Motor-Cycle Rickshaws w.e.f. 1st January, 1959 to 31st December, 1959.

Name and address of the permit-holder Serial No.

- Shri Inder Datt Sharma son of Durga Parshad, village and post office Bhiwani Khera, tehsil Hansi district Hissar.
- Shri Boota Ram son of Shri Rulia Ram of Gohana, district Rohtak.
- Shri Ladha Ram son of Shivji Ram of Dabwali Mandi, tehsil Sirsa, district Hissar.

## [Minister for Irrigation and Power]

Shri Ram Karan son of Mukh Ram of Dabwali, tehsil Sirsa, district Hissar.

Shri Sohan Lal son of Shri Ram Kishan of Sirsa, district Hissar.

Shri Mehtab Singh son of Capt. Bhola Singh, village Badli, tehsil Jhajjar,

(Rohtak)
Shri Des Raj son of Shri Tarlok Chand, House No. 601, Mohalla Telianwala, Sirsa, district Hissar.

Shri Vimal Chand son of Bishan Mal, c/o M/s. Amin Lal, Phool Chand, D.N.

College Road, Hissar.

Shri Suraj Mal son of Shri Nihala, village Tehara, district Rohtak.

- 10 Shri Gopal Singh son of Shri Kundan Singh, village Hatenpura, post office Leghan, tehsil Bhiwani, district Rohtak. Shri Ved Singh son of Shri Harnam Singh, village Bahu Akbarpura, tehsil and
- district Rohtak.

Shri Sheo Karan son of Shri Ram Partap, village Badopal, Hissar.

Shri Chhaju Singh son of Shri Faquir Singh, Bhora Kalan, tehsil and district

Shri Ram Lal son of Shri Manja Ram, Sirsa, district Hissar.

- Shri Gopi Ram son of Shri Asa Ram, village Abub Shaher, district Hissar.
- Shri Jagan Nath son of Shri Lachhman Ram, village and post office Lohani. district Hissar.
- Shri Tirkha Ram Yodav son of Tek Chand Yodav, Pehladgarh, district Mohin-17 dergarh.

Shri Ram Chand son of Piran Distta Mal of Kalanaur, district Rohtak.

- Shri Murli Dhar son of Shri Udhmi Ram, near Alu Bazar, Patram Gate, Kuan Smaran Bhiwani, district Hissar.
- Shri Bhagwana son of Shri Jhandu Singh, village and post office Kansala .district Rohtak.
- Shri Nirmal Singh son of Shri Badan Singh, village Desu Majra, post office Kharar, district Ambala. 21
- Shri Inder Singh son of Shri Gopal Singh, H.No. 2089, Mohalla Guru Nank Pura, W.No. 2, Ambala City.
- Shri Sohan Lal son of Shri Nand Ram Jat, V. Bhattu Kala, tehsil Fetehbad district Hissar.
- Shri Gurjit Singh Pabala son of Shri Thakar Singh, Near Gurdwara Badghahi Bagh, Ambala City.

Shri Lekh Raj son of L. Rup Chand, Sonepat Menchi, district Rohtak.

Shri Nand Lal son of Ch. Khilla Ram, V. Faridpur, tehsil and district Karnal. Shri Mangla Ram son of Shri Shiv Ram, Dangkalan, tehsil Bhiwani, district Hissar.

- Shri Hukam Singh son of Ch. Mir Singh Dighal, district Rohtak. Shri Kewal Singh son of Shri Lehri Singh, V.& P. O. Ghirari, district Hissar. Shri Bhim Sain Sharma son of Shri Sita Ram, V. & P.O. Bapora tehsil, Bhiwani district Hissar.
- Shri Bhagar Singh son of Shri Tek Singh, c/o Shri Guru Nank Dev, Auto Store Sirsa, district Hissar.

Shri Ganesh Dass son of Shri Faquir Chand, Hissar.

Shri Mehar Singh son of Shri Jagat Singh, c/o Hind Motors, Ambala Cantt. now at Kuruksheter.

Shri Bhanwar Singh son of Sarpat Singh, of Bhiwani, district Hissar. Shri Kartar Singh son of Shri Gudar Singh of Bhiwani, district Hissar.

Shri Gurcharan Singh Kalra son of Shri Har Lal Singh, Mechiwara at Panjkula. Shri Thandhi Ram son of Shri Nathu Ram, V.P. Arbhuwala, P.O. Uklana Mandi, district. Hissar.

Shri Munish Ram son of Sada Rang, V. &. P.O. Klanaur, district Rohtak.

Shri Jagdish Parashad Aggarwal son of Late Des Raj Mohalla Nanu Purian, Kharar, district Ambala

- Shri Harpal Singh V.&.P.O. Lohani, tehsil Bhiwani, district Hissar.
  Shri Dharampal son of Hira Singh, V. Tihar, P.O. Parmana, district Rohtak.
  Shri Asa Ram son of Shri Puranmal, Village Kurri, tehsil & district Hissar.
  Shri Nahar Singh son of S. Gopal Singh, Sector 22-Filling Station Petrol Pump,
- Chandigarh.
- Shri Ram Kumar son of Shri Gubha Ram, Halubazar Bhiwani, district Hissar.

- Shri Daya Ram son of Ch. Naider Singh, Sabhpura, district Rohtak. Shri Nand Lal son of Shri Shiv Dayal, Shop No. 3776/4, Durga Charan Road, Ambala Cantt.
- Shri Suraj Parkash son of Shri Wazir Chand, c/o Janta Cycle Works, Devi Bhoom Bazar, Jagadhri district Ambala.

- Shri Bagrawat Singh son of Shri Ram Chand Jat, V. Dhingsara, P.O. Bhattu Kalan, tehsil Fatehbad, district Hissar.
- Shri Har Lal son of Shri Hira Singh, Pili Mondori, Distt. Hissar.
- Shri Surat Singh son of Piara Singh, c/o The Azad Hind Transport Co., Kaithal 50 (Karnal)
- Shri Sita Ram son of Shri Pandit Tulsi Ram, Kath Mandi, Sonepat, district Rohtak
- Shri Kishan Chand son of Shri Asa Nand of Sonepat, district Hissar. Shri Bhagirath Ram son of Shri Chandu Ram, Abub Shah, Hissar.
- 54 Shri Dharam Pal son of Shri Suraj Bhan, village Lohari, P.O. Patauda, district. Rohtak.
- Shri Harbhajan Singh son of Himat Singh, B-9, H.No. 424, Ludhiana.
- Shri Boota Ram son of Shri Telu Ram, H.No. 6, Camp No. 2, Ward No. 6, Panipat, district Rohtak.
- Shri Bhagwan Dass son of Shri Chokka Ram, Mohalla Lal Khanim, tehsil Jhajjar, 57 District Rohtak.
- Shri Chander Bhan son of Shri Munshi Ram, Mohalla Gujran, Hissar.
- Shri Ram Kanwar Singh son of Shri Godha Singh, Bhiwani, Hissar.
  Shri Sher Singh son of Shri Baktawar Singh, Ramgarh, tehsil Rupar.
  Shri Gujaib Singh son of Shri Narsang Singh, V. Rengian tehsil Rupar, district
- Shri Des Raj son of Shri Hari Chander, Dabwali, district Hissar.
  Shri Bhagirath Singh son of Shri Mangla Ram, Landhri Subh Numbaran, district Hissar.
- Shri Bhajan Lal son of Shri Ram Lal, V. Buna, tehsil Fetehbad, district Hissar.
- Shri Pirthi Singh son of Shri Bir Singh, Landhri, district Hissar.
- Shri Bal Kishan son of Shri Mela Ram, c/o. Jai Cotton Flour Mills, Kharar, district Ambala.
- Shri Mool Chand son of Shri Udmi Ram of Kasan, Distt. Gurgaon.
- Shri Safder Ali son of Syed Qassam, c/o Rajpat & Co., Daya Nand Road, Hansi. Shri C.S.Kang W-2/340, Palace Road, Kapurthala. Shri Tiloka Ram son of Shri Har Chand, Dhingsara, district Hissar.

- Shri Hira Ram son of Shri Sohan Lal, V. & P.O. Adampur, tehsil, district Hissar.
- Shri Ram Partap Singh son of Shri Nathu Ram of Kaimori, disrtrict Hissar. Shri Pritam Singh son of Lachoo Singh, V. Tigrana, district Hissar. Shri Lajpat Rai son of Shyam Chand, Mohalla Kalalar, Rohtak.
- Shri Mani Ram son of Ch. Daulat Ram, V. Nandhri, tehsil & district Hissar.
- Shri Attam Parkash son of Shri Pakhar Dass, V. Sonepat, Rohtak. Shri Harvand Singh alias Harbans Singh, son of Lakhmi Chand, H. No. 6156, Ward No. 3, Ambala City.
- Shri Mohinder Sihgh son of Shri Basta Singh Sohi, Village Behrampur, Zimindara 78 tehsil Rupar.
- Shri Ram Kishan son of Shri Dharam Singh, V & P.O. Dhadani, district Rohtak.
- Shri Mehar Singh son of S. Sant Singh, Sagauran, district Ambala.

- Shri Menar Singh son of S. Sant Singh, Sagatran, district Alhoata.

  Shri Jagdish Chander son of Jagan Nath, Bhiwani, district Hissar.

  Shri Jai Chand son of Hem Raj, Sonepat, district Rohtak.

  Shri Rameshwar Dass, son of Shri Behari Klati V. Kamri, district Hissar.

  Shri Hari Singh son of Shri Jiwan Singh, V. & P.O. Bhora Kalan, Distict Gurgaon.

  Shri Piara Singh son of Shri Rala Singh, 228, W.M. Town, Hissar.

  Shri Gurbachan Singh son of Shri Ram Singh, R/O Kharar, Ambala.

  Shri Shiy Charan Dass, son of Shri Ram Singh, 218, Ward, 2 Rehind Police Post
- 86
- Shri Shiv Charan Dass son of Pt. Onkar Singh, 218, Ward, 2, Behind Police Post Gurgaon.
- Shri Munshi Ram son of Shri Kishna Ram Matana, P. O. Fatehbad district
- Shri Madan Lal son of Shri Amin Lal, V. Lohani, tehsil Bhiwani, district Hissar. Ram Chander son of Shri Budh Ram, Manaser, tehsil & district Gurgaon.
- Shri Lekh Raj son of L. Munshi Ram Assandh, district Karnal. Shri Chandgi Ram son of Shri Nanak Chand, Hansi, district Hissar.

- Shri Jetha Singh son of Shri Tarlok Singh, Ambala Cantt. Shri Makh Ram son of Shri Het Ram Pili Mandori, district Hissar. Shri Ram Rup son of Shri Molar Singh, Kesui, tehil Jhajjar, district Rohtak.
- Shri Siri Ram son of Ch. Labhu Ram, V. Landhri, district Hissar. Shri Jai Kishan son of Ch. Ganesha Ram, Dhani Sham Lal, district Hissar.

### ROAD INSPECTORS IN THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT

\*5366. Chaudhri Sunder Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state the total number of Road Inspectors in the Public Works Department (B. and R.) at present in the State and the number of Harijans amongst them?

Chaudhri Suraj Mal: (i) The total number of Road Inspectors employed in the P.W.D., Buildings and Roads Branch, at present is 198.

(ii) the number of Harijans amongst them is 5.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, Road Inspectors ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ।

मन्त्री: Road Inspectors की posts के लिए Matric पास की condition थी। जो हरिजन भाई matric पास होते हैं वह Road Inspectors नहीं बनना चाहते। वह तो नायब-तहसीलदार या थानेदार बनना चाहते हैं।

CONSTRUCTION OF BRIDGE OVER CHOE IN HOSHIARPUR

\*5402. Shri Rala Ram: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a bridge over Bhangi Choe, near Hoshiarpur, during 1960-61;

(b) the names of choe other than that mentioned in part (a) above between Hoshiarpur and Dassuya, which have been surveyed for being bridged over?

Chaudhri Suraj Mal: (a) Yes.

(b) None.

DUREHRA WATER-SUPPLY SCHEME IN DAULATPUR CHOWK AREA, THANA AMB, DISTRICT HOSHIARPUR

\*5388. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

- (a) the date when work on the Durehra Water-supply Scheme was started in the Daulatpur Chowk Area, thana Amb, tehsil Una, district Hoshiarpur, and the time by which it is likely to be completed;
- (b) the total estimated expenditure likely to be incurred on the said scheme and the share to be contributed therein by the Government and by the public separately;
- (c) whether there is any proposal under the consideration of Government to levy a recurring tax on the inhabitants under the scheme referred to in part (a) above; if so, what

### Chaudhri Suraj Mal:

- (a) (i) Date of commencement .. June, 1958.
- (ii) Probable date of completion in case beneficiaries share is deposited well in time

  31st March, 1962.
- (b) (i) Estimated cost .. Rs 13,74,909.
- (ii) Central assistance .. Rs 6,86,454 (50 per cent of the estimated cost).
- (iii) Sanitary Board's grant-in-aid Rs 5,22,466 (38 per cent of the estimated cost).
- (iv) Public Contribution .. Rs 1,64,989 (12 per cent of the estimated cost).
- (c) No.

श्री बलराम दास टंडन: वजीर साहिब ने बताया है कि ग्रगर लोग ग्रपने share well in time जमां करवा देंगे तो काम उस date के ग्रन्दर ग्रन्दर खत्म किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने time की limit के ग्रन्दर लोगों को पैसे जमां करवा देने चाहिएं।

मन्त्री: यह तो गांव वालों पर मुनहसर है। जहां पर काम होता है वहां पर वह खद बखद मांगते हैं।

श्री बलराम दास टंडन: क्या Minister साहिब बताएंगे कि per family उन से क्या लिया जाएगा।

मन्त्री: इस के लिए notice चाहिए।

श्री बलराम दास टंडन : ग्रगर beneficiaries से बरवक्त रुपया जमां न हो तो Government इसे छोड़ने के लिए तैयार है।

मन्त्री: No, Sir.

POSTPONEMENT OF SEPARATION OF JUDICIARY FROM THE EXECUTIVE

\*4938. Shri Rup Singh Phul: Will the Chief Minister be pleased to state whether Government has decided to postpone any further action towards separation of Judiciary from the Executive in the State; if so, for how long together with the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon: Yes. Keeping in view the peculiar circumstances prevailing in the Punjab in respect of Law and Order and the communal atmosphere, it has been decided to maintain the status quo for the present, and to review the position after three years.

श्री रूप सिंह फूल: क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि तीन साल के बाद सब जिलों में judiciary श्रौर executive separate कर दी जाएंगी।

मुख्य मन्त्री: जैसा review करने के बाद मुनासिब समझा जाएगा वैसा किया जाएगा।

श्री रूप सिंह फूल: क्या Government तीन साल के अन्दर अन्दर अं

मुख्य मन्त्री: नहीं जी, ती न साल के बाद review करेंगे।

श्री प्रबोध चन्द्र: Chief Minister साहिब ने बताया है कि law and order की position को मह्नजर रखते हुए judiciary श्रीर executive की separation करनी तीन साल के लिए postpone की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या law and order की position पहले से बदतर हो चुकी है।

मुख्य मंत्री: नहीं जी पहले से बदतर नहीं हुई लेकिन जो लोग agitations करके खराबियां पैदा करते हैं उन से खबरदार रहने के लिए ऐसा किया गया है।

श्री प्रबोध चन्द्र: Chief Minister साहिब ने कहा है कि law and order की position ठीक न होने की वजह से वह separation नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि executive के डण्डे को वह judiciary के सिर पर रख कर law and order ठीक करवाना चाहते हैं।

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि जो Magistrates executive के तहत काम करते हैं श्रगर उन्हें separate कर दिया जाए तो फिर उस से law and order में क्या फर्क पड़ता है।

मुख्य मंत्री: उस से फर्क यह पड़ता है कि कार्यवाही जल्दी नहीं हो सकती।

पंडित श्री राम शर्मा: श्रगर Magistrates को executive के control से निकाल कर independent judiciary कर दी जाए तो उस का law and order पर कैसे effect होता है?

मुख्य मंत्री: मैं ने पहले भी अर्ज किया है कि executive action जल्दी होता है लेकिन दूसरे में देर लगती है।

श्री बलराम दास टंडन : क्या Chief Minister साहिब बताएंगे कि जब सब जगह पर law and order control में है। जिन जिलों में judiciary श्रौर executive श्रलहदा हैं वहां पर law and order ठीक चल रहा है तो फिर बाकी जगहों पर इनको separate करने से कैंसे law and order control से बाहिर निकल सकता है।

मुख्य मंत्री: Control तो है लेकिन कुछ जिलों में जहां हुलड़बाजी का खतरा है वहां control रखने के लिए जरूरी है कि हम executive और judiciary को एक साथ कुछ सालों के लिए रखें। उस के बाद हम position review करेंगे।

Sardar Prem Singh 'Prem': On a point of Order, Sir. The hon. Member from Ambala is in sound sleep and he is snoring. The hon. Member

Sardar Bhupinder Singh Mann wants to occupy his seat in order to put supplementary questions, but he cannot do so. (Laughter).

पंडित श्री राम शर्मा: क्या Chief Minister साहिब बताएंगे executive से प्रलग किया है वहां जिन जिलों में इन्होंने judiciary को law and order को कायम रखने में कोई दिक्कत पेश स्ना रही है ? पर

मस्य मंत्री: नहीं जी कोई difficulty पेश नहीं श्रा रही। पहले ही अच्छे जिले छांट लिए थे।

श्री राम प्यारा : Chief Minister साहिब ने बताया है कि से law and order खराब हो रहा है इस communal tension postpone किया है। मैं पूछना चाहता हं कि लिए तीन साल के लिए Communal tension बढ़ रही है।

Mr. Speaker: This is not relevant please.

Shri Rup Singh 'Phul': Sir, may I know why separation has not been effected in district Kangra, which is known for its law-abiding qualities.

मुख्य मंत्री: ग्रगर कांगड़ा में नहीं हुई हुई तो सब से पहले हम वहां पर करेंगे।

HARIJANS SETTLED ON LAND IN VILLAGE JALALAN VIRAN, DISTRICT KARNAL

\*4958. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state-

- (a) with reference to the reply to Starred Question No. 4440, printed in the list of questions for 14th December, 1959, the names of Harijans beneficiaries who have been settled on land purchased by Government in village Jalalan Viran, tehsil and district Karnal, together with the number of houses built there by the Harijan settlers;
- (b) whether it is a fact that the amount of Rs 500 meant for the construction of houses has not been given to all the Harijan settlers; if so, the reasons therefor?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) The information is laid on the Table of the House.

(b) (i) No, Sir. (ii) Does not arise.

#### **STATEMENT**

- (a) The names of the Harijan beneficiaries who have been settled on land purchased under the Centrally Sponsored Land Purchase Scheme in village Jalalan Viran, district Karnal, are given below:—

  - Ranjit Singh son of Rulia Ram. Ram Singh son of Manohar Lal. Banarsi Dass son of Chhaju Ram. Ram Kishan son of Kura Ram.
  - Kundan Lal son of Nathoo Ram. Surjit Singh son of Nanda Ram.
  - Harbhajan Singh son of Tarlok Singh.

### [Deputy Minister]

- Narain Singh son of Nirso. Thakur Singh son of Hari Chand.
- Mal Singh son of Ram Singh. Jagtar Singh son of Piara Singh.
- Kirpa Singh son of Kalo. 12. 13.
- Chatro, son of Faqiria.
  Ganga Dutt son of Matto Ram.
  Mussadi son of Kaloo. 14.
- 15.
- Shambhoo son of Gurditta. 16.
- 17.
- Shri Chand son of Shadi. Har Lal son of Chuhra. Amrit Lal son of Devat Ram. 18. 19.
- 20. Mahia Ram son of Gokal.
- 21. Arjan son of Man Chand.
- Ram Sahai son of Jug Ram. Shambo son of Mayal.
- 23.
- 24. Puran Singh son of Ishar Singh.
- 25. Hari Ram son of Chhajoo.
- Hans Raj son of Gur Ditta. 26.
- Ram Saroop son of Ishar Dass. Ratti Ram son of Mughla.
- Mehnga Ram son of Sindhi.
- 30. Chhoto Ram son of Leela Ram. Hakam Singh son of Kiba Singh.
- Bhagwan Singh son of Gian Singh.

Twenty-three houses have been built so far by the Harijan Settlers there.

श्री राम प्यारा: Statement में बताया गया है कि 23 मकान बने हैं 32 में से । मैं पूछना चाहता हूँ कि बाक़ी के मकान क्यों नहीं बने ?

उप-मंत्री : बाक़ी के भी बन जाएंगे।

श्री राम प्यारा : ग्राज  $1\frac{1}{2}$  साल रुपया advance किए हो गया है क्या Government ने देखा है कि उन के मकान क्यों नहीं बने हैं?

उप-मंत्री: मकान बनाना तो लोगों का काम है Government ने तो नहीं बनाने ।

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि जिन्हों ने मकान नहीं बनाए वह उस जमीन पर रह रहे हैं ?

उप-मंत्री : जी हां रह रहे होंगे ।

श्री प्रबोध चंद्र : Deputy Minister साहिब ने बताया है कि मकान बनाना या न बनाना कर्जा लेने वाले की मर्जी है। क्या Government की तरफ से कोई condition नहीं होती कि क़र्ज़ा लेने वाला इतने श्रर्से में मकान बनाए ।

उप-मंत्री : हां जी condition है । 23 मकान तो बन गए हैं । बाक़ी के वह बना लेंगे ।

TRANSFER OF I.C.S., I.A.S. AND P.C.S. OFFICERS OUT OF THE STATE

\*4998. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Chief Minister be pleased to state the names of I.C.S., I.A.S. and P.C.S. Officers, who have been transferred from the State to the Centre or other States of India, during the period from 21st January, 1956 to 31st January, 1960, together with the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon: Only Shri R.N. Madhok, I.A.S., was transferred from the Punjab State I.A.S. Cadre to the Rajasthan Cadre in June, 1957.

This transfer was agreed to as the Government of India had stated that the Rajasthan State was in need of experienced officers and it would be in the larger public interest to transfer Shri Madhok to that State.

2. A list showing the names of I.C.S. I.A.S. P.C.S. (Executive Branch) Officers who have been sent on deputation from the State to the Centre or other States of India, during the period from the 21st January, 1956 to the 31st January, 1960, is laid on the Table.

These officers were sent on deputation to the Centre or other States with their consent and on demands from the Centre or States concerned.

Statement showing the names of I.C.S./I.A.S./P.C.S. (Executive Branch) Officers who have been on deputation to the Centre or other States of India, during the period from 21st January, 1956 to 31st January, 1960.

- Shri P.N. Thapar, I.C.S. Shri B.R. Tandan, I.C.S. Shri J.M. Shrinagesh, I.C.S. Shri M.R. Sachdev, I.C.S. Shri Nawab Singh, I.C.S. Shri A.L. Fletcher, I.C.S. Shri M.S. Randhawa, I.C.S.
- Shri Nakul Sen, I.C.S. Shri
- B.S. Grewal, I.C.S. Tarlok Singh, I.C.S. 10. Shri 11.
- Shri N. Sehgal, I.C.S.
  Shri S. Vohra, I.C.S.
  Shri N.N. Kashyap, I.C.S.
  Shri R.N. Chopra, I.A.S. 12. 13. 14.
- 15. Shri S.K. Chhibber, I.A.S. 16. Shri Balwant Singh, I.A.S. Shri B.S. Manchanda, I.A.S. Shri Hari Dev Shourie, I.A.S. 17. 18.
- Shri D.D. Kapila, I.A.S. Shri I.N. Chib, I.A.S. 19. 20.
- Shri Hardev Singh Chhina, I.A.S. Shri Surjit Singh Puri, I.A.S. 21.
- 22. 23. Shri S.D. Bhambri, I.A.S.
- Shri Damodar Das, I.A.S. Shri A.R. Malhotra, I.A.S. Shri Parshotam Lal Ohri, I.A.S. 24.
- 27. Shri I.C. Puri, I.A.S.
- Mrs. Sneh Lata Singla, I.A.S.
  Shri Wazir Chand Sikka, P.C.S.
  Shri Din Dayal Sharma, I.A.S.
  Shri Jagdish Chandar, P.C.S.
  Shri S.C. Chhabra, P.C.S.
  Shri Hardyal Singh Pasruria, P.C.S.
  Shri Manohar I al Ratra P.C.S. 29.
- 30. 31.
- 32.
- 33.
- 34. Shri Manohar Lal Batra, P.C.S. 35.
- Shri I.E.N. Chauhan, P.C.S. Shri J.D. Sharma, P.C.S. 36.
- Shri Parkash Chand Suri, P.C.S. 37.
- Shri Surinder Singh Bedi, P.C.S. 38.
- Shri Kulwant Singh Ahluwalia, P.C.S. Shri Manohar Lal Gupta, P.C.S.
- 40.
- Shri Panna Lal Chhabra, P.C.S. 41.
- Shri Shiv Singh, P.C.S. 42. 43.
- Shri Sunder Singh, P.C.S. Shri Nar Narain Singh, P.C.S. 44.
- 45. Shri Gurbachan Singh, P.C.S.
- 46.
- 47.
- Shri Prem Lal Sondhi, P.C.S. Shri Charanjit Lal, P.C.S. Shri Deokinandan Bansal, P.C.S. 48.
- Shri Ram Narain, P.C.S. Shri M.R. Vaid, P.C.S. 49.
- 50.
- Shri Hari Parkash, P.C.S.

### [Chief Minister]

- Shri Parshotam Lal Kaistha, P.C.S. Shri Parkash hand Sharma, P.C.S.
- Shri Kulwant Rai Bahl, P.C.S. Shri Yogeshwar Sahni, P.C.S. Shri Lakshmi Narain, P.C.S.

- Shri Dharam Pal, P.C.S. Shri Harphul Singh, P.C.S. 58.
- Shri Baldev Raj, P.C.S. Shri Balmukand, P.C.S. 59. 60.
- Shri Harbans Lal Gugnani, P.C.S. 61.
- Shri Murari Singh, P.C.S. 62.
- Shri Rishi Dev Joshi, P.C.S. Shri Brij Lal Malik, P.C.S. Shri Kulwant Singh, P.C.S. 63.
- 64.
- 65.
- Shri Rajinder Singh, P.C.S. Shri Jagmohan Singh, P.C.S. 67.
- 69.
- Shri Gian Chand, P.C.S Shri Sewa Singh, P.C.S. Shri Amin Chand Aggarwal, P.C.S.
- Shri Rudra Mani Vats, P.C.S. 71.
- Shri Amrik Singh, P.C.S. Shri Balbir Singh Lather, P.C.S.
- 74. Shri Hargolal Saroj, P.C.S.
- Shri Sher Singh Sindhu, P.C.S. 75.
- Shri Ram Parshad, P.C.S.

#### SECRETARIES **MINISTERS** TO

\*5008. Maulyi Abdul Ghani Dar: Will the Chief Minister be pleased to state the cadre or service to which Secretaries to Ministers belong, their status and emoluments?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) There are two classes of Secretaries to Ministers -

- (i) Private Secretaries who belong to the Punjab Secretariat Service in the grade of Rs 350—650.
- (ii) Secretaries comprising three promotion posts who are in the grade of Rs 800-40-1,000. These do not belong to a named service, but are promoted from among (i) above.
- (b) The functions of a Secretary to a Minister are defined in para 12 of Chapter 1 of the Secretariat Instructions, an extract of which is laid on the Table.
- (c) The status of a Secretary to a Minister is equivalent to that of an Assistant Secretary to Government. A Private Secretary is of the status Superintendent. of a

Extract from para 12 of Chapter I of the Government of Puniab Secretariat Instructions, 1957

- 12. \* \* Secretaries to Ministers \* \*-
  - Secretaries to Ministers are required to assist their Ministers in the disposal of file work. For this purpose they are, wherever necessary, required to put up for the use of their Ministers routine notes which do not form part of the file. They are also required to convey orders on behalf of their Ministers but all important orders and those involving policy decisions should invariably be signed by Minister/Chief Minister himself though they may be drafted by his \*\*/Secretary/\*\*.

- (b) All cases marked to Ministers \* \* are received by their Secretaries/\* \* who put them up to their officers in accordance with the latter's instructions.
- (2) The Secretaries to Ministers are in charge of offices of their Ministers and are responsible for making arrangements connected with the meetings, for conducting correspondence pertaining to the tours of their Ministers and for matters relating to the needs of the Ministers or their personal staff. They have also to see to the preparation of Pay, Travelling Allowance and contingent bills of their Ministers as well as such bills of the staff working under them.
- (3) Under instructions of his Minister, the Secretary/\*\* may, on behalf of the former, mark fresh receipts received direct by the Minister to the Administrative Secretary concerned. While so marking the fresh receipts, the Secretary should write the words "By order" and also sign in full giving his designation. The Secretary/\*\* may also remind on behalf of his Minister, the Administrative Secretary concerned with regard to cases on which a Minister has called for information. He may also, under the orders of his Minister send a note to an Administrative Secretary in a Department under the charge of the Minister or to an officer subordinate to him, in order to ask for a case which the Minister requires for information or for passing orders. The case will be submitted through the normal channel.
- (4) Cases, which have originally been sent by a Minister to the Governor/Chief Minister/Finance Minister/Chief Secretary/Legal Remembrancer on their Government, Punjab, with a definite recommendations, may to return journey, be passed on by the Secretary/\*\* to the Minister to the Administrative Secretary concerned, without sending them back to the Minister concerned, if he is on tour. This will apply only to those cases in which the recommendations of the Minister have been accepted by the authority concerned in toto and orders are to be issued accordingly. Similarly, cases which have been sent to other Ministers for information at their request, may on their return journey be passed on direct by the Secretary/\* to the Administrative Secretary concerned, provided there is nothing recoveded by the Ministers concerned which needs to be brought to the notice of the Minister within whose charge the cases fall. All other cases should be submitted to the Minister for his orders even if he is away on tour.
- (5) When a Minister is on tour, his Secretary/\*\* may, under clear orders of the Minister, send a note to a local officer, e.g., the Deputy Commissioner, in connection with the arrangements to be made for the tour or for information required by the Minister.
- (6) A Secretary/\* \* may correspond with non-officials on behalf of and with the instructions of the Minister.

(7) \* \* \*

(8) Secretaries/ \* \* to Ministers will be responsible for seeing that loss of furniture and other equipment, provided by Government at the residence of the Minister does not occur. If it does, it should be reported at once. They will also be responsible for taking delivery of the furniture and signing lists in taken thereof for returning the furniture, etc., and obtaining signatures of relevant officers on proper lists. In addition it would be incumbent on them to make quarterly checks and to submit quarterly reports, in respect of the furnitures, etc. etc.

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डार : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि वृज रा Secretaries श्रौर Private Secretaries की duties में क्या इमत्याज है ?

मुख्य मंत्री: Secretariat Instruction के Chapter I को para 12 जो है, उसे पढ़ लो, उस में सब कुछ दर्ज है।

मौलवी ग्रब्दुल रानी डार: क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि वुजरा के secretaries या चीफ मिनिस्टर साहिब के Secretary ग्रौर Principal secretary की duties में क्या फर्क़ है?

भी प्रध्यक्ष: उस का जवाब भी यही होगा कि para 12 को पढ़ लो। (The reply thereto will also be the same that he may go through para 12.)

श्री प्रबोध चंद्र : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इन Secretaries के इलावा मिनिस्टरों के पास Political Secretaries भी रखे गये हैं?

मुख्य मंत्री : सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास है।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस Political Secretary की क्या २ खास duties हैं ?

मुख्य मंत्री : जो duties मेरे predecessor ने मुकर्रर की हुई हैं वहीं अब चल रही हैं।

श्री प्रबोध चंद्र : क्या जो duties श्राप के predecessor ने मुकर्रर की थीं बही हैं या श्रीर हैं ?

मुख्य मन्त्री : वही हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री, जी बताएंगे कि आपके predecessor ने Political Seretary की क्या क्या, duties मुकरेर की थीं? जिन पर कि आप भी अब अमल कर रहे हैं।

मुख्य मन्त्री : यही कि ग्राते जाते लोगों को मिलना ग्रौर . . . .

पंडित श्री राम शर्मा : इस ग्राते जाते का क्या मतलब है (हंसी)

मुख्य मन्त्री: जो लोग मिलने ग्राएं उम को मिलाते रहना ग्रौर चलते political questions से aware कराते रहना ग्रौर स्यासत की वातें जो जरूरी हों पूछ कर सरकार के नोटिस में लाते रहना, वगैरा २।

पंडित श्री राम शर्मा : उन का काम स्यासत की बाते पूछने का ही है या कहने का भी है ?

्रह्य मन्त्री : दोनों काम हैं।

श्री प्रबोध चद्र : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जो duties पिछले चीफ मिनिस्टर ने रखी थीं, वहीं ग्रब हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ग्राया कोई ग्रौर रवायात जो उन्हों ने रखी थीं उन पर भी ग्राप क़ायम हैं?

मुख्य मन्त्री : उन को improve ही किया है नीचे नहीं जाने दिया है। (हंसी)
AUDIT OF FLOOD RELIEF FUND OF ERSTWHILE PEPSU GOVERNMENT

\*5224. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister, Punjab, be

(a) whether the accounts of the Flood Relief Fund of the erstwhile Pepsu Government have been audited so far; if so, a copy of the audit report be laid on the Table;

(b) the steps taken or proposed to be taken to answer the audit objections pointed out in the said report?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. The report is being examined and after examination it will be decided whether it needs to be placed before the House.

(b) Action will be decided after the report has been properly examined and considered.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ auditors ਨੇ flood relief fund accounts ਨੂੰ audit ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ main objections ਕੀ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ examine ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸ ਦੋਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ examine ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਇਹ Floog Relief Fund Accounts 1955 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ examine ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤਕ audit report ਨੂੰ examine ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਚੀਜ਼ 1955 ਤੋਂ examine ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ merger ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ audit ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੌਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ examine ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Mr. Speaker: I am not going to allow this question any more because it has been coming for the last three years.

HARIJANS AMONGST THE SECRETARIES, DEPUTY SECRETARIES, ETC. IN THE CIVIL SECRETARIAT

\*5355. Chaudhri Sunder Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of the Secretaries or Deputy Secretaries or Under-Secretaries in the Civil Secretariat, Punjab;

(b) the total number of the Harijans amongst the categories referred to in (a) above?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Sixteen Secretaries including one Additional Secretary, twenty-one Under Secretaries.

(a) Sixteen Secretaries including one Deputy Secretaries and twenty-nine

(b) None.

## LAND PURCHASED FOR HARIJANS DURING 1959

\*5384. Sardar Dhanna Singh Gulshan: Will the Chief Minister be pleased to state whether Government purchased any land for settling Harijans during the year 1959; if so, where, districtwise?

**Professor Yashwant Rai** (Deputy Minister): Yes. The information is laid on the Table of the House.

#### **STATEMENT**

The land for settling Harijans was purchased by this Department through the Land Selection and Purchase Committees constituted by Government, during 1959 as shown below:—

|      | Name of the place where land was purchased |     | District   |
|------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 1.   | Bhamian Kalan, Tehsil Ludhiana             |     | Ludhiana   |
| 2.   | Hawas, Tehsil Ludhiana                     |     | Ludhiana   |
| 3.   | Khadoor Sahib, Tehsil Tarn Taran           | • • | Amritsar   |
| 4.   | Kullak, Tehsil Patti                       |     | Amritsar   |
| ` 5. | Anwal, Tehsil Rohtak                       |     | Rohtak     |
| 6.   | Chak Tam Kot, Tehsil Muktsar               |     | Ferozepur  |
| 7.   | Bhatsana, Tehsil Rewari                    |     | Gurgaon    |
| 8.   | Shikarpur, Tehsil Ferozepur Jhirka         |     | Gurgaon    |
| 9.   | Chak Gujran, Tehsil Hoshiarpur             |     | Hoshiarpur |
| 10.  | Kingra Chowala, Tehsil Jullundur           | ٠.  | Jullundur  |
| 11.  | Jandiala, Tehsil Nawanshahar               |     | Jullundur  |
| 12.  | Nagrota, Tehsil Palampur                   |     | Kangra     |
| 13.  | Lohari Raghu, Tehsil Hansi                 |     | Hissar     |
| 14.  | Hajrawan, Tehsil Fatehbad                  |     | Hissar     |

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी वजीर साहिब बताएंगे कि कुछ जिलों में तो दो दो प्लाट खरीदे गये हैं लेकिन कुछ जिलों में बिल्कुल नहीं खरीदे गए हैं इस की क्या वजह है।

उप-मंत्री : ग्राप ने तो यह पूछा था कि कहां कहां जमीन खरीदी गई है तो जहां २ खरीदी गई है, वह बता दिया है ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ? उप-मंत्री : वह खरीदी जा रही है। वह चीज ग्रभी पूरी नहीं हुई है।

प्रवस्त बाता मिंथा : ਉਹ चीस हेत बसे पूरी ਹੋਵੇਗी, नेबर भने

उस पूरी ठगें ग्रें ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਉ ਛੇਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਥੇ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी वजीर साहिब बताएंगे कि जिन जिलों में जमीन नहीं खरीदी गई है क्या उन जिलों का रुपया lapse हो गया है?

उप-मंत्री : नहीं जी ।

### PAPEAS LAIDS ON THE TABLE

Deputy Minister for Law and Order (Shri Harbans Lal): Sir, I beg
to lay on the Table the amendment made in the
Punjab Agricultural Produce Markets Rules, 1940,
as required under Section 27(4)(b) of the Punjab Agricultural Produce
Markets Act, 1939.

श्री बलराम दास टंडन : On a point of Order, Sir. स्पीकर साहिब, कल Law and Order की demand पर discussion के लिए एक श्रौर दिन मुकरेंर करने की प्रार्थना की थी।

श्री ग्रध्यक्ष : पांच दिन Law and Order ही discuss होता रहा है। (The Law and Order has been under discussion all these five days.)

श्री बलराम दास टंडन: स्पीकर साहिब, ग्रगर एक दिन पूरा नहीं दिया जा सकता तो उस दिन time तो बढ़ा दें।

श्री प्रध्यक्ष : Law and Order ऐसी चीज है कि गवर्नर के एड्रेस पर भी श्राप इस पर बोलते रहे हैं। General Discussion of the Budget में भी श्राप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी यह राय है कि श्रापको Law and Order के बारे में हर साल वही demand नहीं रखनी चाहिये। (The subject of Law and Order is such as has been discussed by the hon. Members while speaking on the Governor, s Address. I have during the Genral Discussion of the Budget even, they had a full dressed debate on this subject. In view of this I think that in regard to law and order they should not discuss the same demand every year.

Maulvi Abdul Ghani Dar: On a point of personal explanation, sir.

Mr. Speaker: No more personal explanation please.

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डार : स्पीकर साहिब, सवाल का जवाब मौजूद है, लेकिन यह कहते हैं. Mr. Speaker: I am not going to listen any personal explanation.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: स्पीकर साहिब, मैं कल कई दफा खड़ा हुआ था!

Mr. Speaker: You can put your point of view before the House at the time of discussion on the Appropriation Bill.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. ग्रगर किसी मेम्बर की जात पर हमला हुग्रा हो तो वह तो ग्राप पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : मैं ने उन्हें पहले ही कह दिया है कि वह अपना point of view अपनी speech में put कर ले। मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी सूरत में भी मैं ऐसी चीज की इजाजत नहीं दूंगा। मैं House की dignity और decorum को मृतबर्रक चीज समझता हूँ। (I have already told him that he can put his point of view before the House during his speech. I want to make it clear that in no way I would allow such a thing in the House because I consider the dignity and decorum of the House to be very sacred.)

Maulvi Abdul Ghani Dar: On a point of order, Sir....

Mr. Speaker: I am not prepared to listen to any such point of order.

Maulvi Abdut Ghani Dar : I am very sorry, then.

पंडित श्री राम शर्मा: On a point of order. श्रगर किसी मेम्बर पर जाती हमला हुन्ना हो तो उस सम्बंध में श्राप उसे सुन लें लेकिन श्रगर जाती हमला न हो तो श्राप न इजाजत दें।

Mr. Speaker: No personal attack has been made on him.

# RESOLUTION (S)

I. REGARDING DISTRIBUTION OF NAZOOL AND SURPLUS LANDS IN THE STATE TO THE SCHEDULED CASTES/BACKWARD CLASSES AND TO LANDLESS OR INTENDING CULTIVATORS (RESUMPTION OF DISCUSSION—CONCLUDED.)

Mr. Speaker: Now the House will resume discussion on the resolution moved by Sardar Nirajan Singh Seron. When the House adjourned on the 10th March, 1960, Maulvi Abdul Ghani Dar was still on his legs while speaking on this resolution. He may now resume his speech.

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मैं ने ग्रर्ज़ किया था कि यह तजवीज जो सरदार निरंजन सिंह जी ने पेश की है इस की बहुत जरूरत है। मैं ने दो बातें Revenue Minister साहिब की खिदमत में पहले ग्रर्ज़ की थी। एक यह है कि जो लोग हल चलाना चाहते हैं उन को मौका नहीं दिया जाता ग्रौर ज़मीनें उन लोगों को दी गई हैं जो निखट्टू हैं—निठल्ले बैठने वाले हैं। जिस का नतीजा यह है कि पिछले तीन सालों में ज़मीन की कमी हो गई है। मैं यह ग्रर्ज़ करना चाहता हूँ कि न सिर्फ़ कमी

हीं हुई बल्कि मेरे सवाल के जवाब में अभी Revenue Minister ने फरमाया कि दो अरब रुपए से ज्यादा की जमीन रिजस्टर हुई और इस तरह से लाखों standard एकड़ जमीनें surplus land से बचाने के लिये फरोखत कर दी गई और वे जमीनें जो transfer कीं, हिबा की या बैनामी की जद में आई वे इस के इलावा थीं। इस का कारण मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि 1951-52 में 18,484,000 जमीन की बजाई हुई। 1953-54 में 25,686,000 एकड़ की बजाई हुई लेकिन इस दौरान में सिर्फ 23,640,000 की बजाई हुई। यह कमी क्यों वाक्य हुई। इस की वजह यह है कि मेहनत करने वालों को मौक़ा नहीं मिलता। यही वजह है कि बावजूद इस बात के कि ट्रेक्टरों की तादाद जो 5,800 थी अब कई हज़ार हो गई है। बाबजूद इस बात के कि सरकार ने 6 करोड़ रुपया इन चार सालों में जरायत पर खर्च किया, बाबजूद इस बात के कि गवर्नमेंट ने आज तरह तरह की सहलतें मुहैया की हैं पैदावार में कमी हुई है। हिसार में 1,951 पौंड प्रति एकड़ चावल पैदा होता था अब 1,472 पौंड रह गया है, करनाल में 1,353 की जगह 1,229 और रोहतक में 1,352 की जगह 1,160 रह गया है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप यह क्या कह रहे हैं ? (How is the hon. Member saying all this?)

मौलवी भ्रब्दुल ग्रनी डार: स्पीकर साहिब, मैं यह कह रहा हूँ कि जमीनें उन लोगों को लम्बे lease पर दे दी गई हैं जो मेहनत नहीं करते, इस लिए yield कम होती जाती है। इस का नतीजा यह है कि ज़मीन की बजाई कम हो गई है। 131 लाख एकड़ जमीन की बजाई तीन चार साल में कम हुई है और मैं साबत कर सकता हूँ कि मक्की, बाजरा, चावल और गन्दम हरेक चीज़ में कमी हुई है। स्पीकर साहिब, यह तो वही बात है कि एक जेल में 32 के 32 श्रादमी मर गए लेकिन जब जेल के वार्डर से पूछा तो उन्हों ने जवाब दिया कि 'सब अच्छा है' । एक तरफ Grow-More-Food Scheme पर श्रमल हो रहा है ग़ल्ले की कीमते चढ़ रही हैं लेकिन किसान भूके मर रहे हैं यह कहा जाता है कि Grow-More-Food Scheme से सुबा तरक्की कर रहा है इस के बावजुद बीज के लिये तकावी, बैलों के लिये तकावी, ट्रैक्टरों के लिये तकावी ट्यूबवैल्ज के लिये इस तरह से करोड़ों रूपये का कर्ज़ा किसानों के सिर पर है। जो गवर्नमेंट कहती है अर्गर वह सच्ची है तो उन की हालत बेहतर होनी चाहिये लेकिन हक़ीक़त यह है कि किसान भूके मर रहे हैं मक्की की yield जहां पहले 1,209 पौंड फी एकड़ थी स्रब 904 पौंड रह गई है बाजरा की yield जहां पहले 410 पौंड फी एकड़ थी ग्रब 256 पौंड रह गई है। इस तरह जवार की 156 स्रौर चने की 431 रह गई है।

Mr. Speaker: The hon. Member is going wide of the mark.

मौलवी भ्रब्दुल ग्रनी डार : मैं स्पीकर साहिब श्रपनी सरकार की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे जी हारो मिनिस्टर जो Revenue Minister हैं सच बताए कि पंजाब की सही तसवीर क्या है, yield क्यों कम हो गई है। हरिजन किसानों को मार

[मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार]

दिया है ग्रीर उन के हक़्क़ तलब कर दिये हैं दो ग्ररब की जमीन जो surplus थी वह लोगों ने बेच डाली। इस लिये स्पीकर साहिब, मैं ग्रज़ं कर रहा था कि गन्ने की yield जो पहले 4,118 पौंड फी एकड़ थी, ग्रब 2153 पौंड रह गई है। स्पीकर साहिब, मेरे पास गवर्नमेंट का जवाब है कि 1956-57 में जहां Sugar Mills ने 733,000 पौंड खांड की yield दी तो 1957-58 में 227,000 पौंड हुई। यू. पी. के मुकाबले में cess कम होने के बाइस . . . . . . . .

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्राप की स्पीच का हर लफ़ज सुन रहा हूँ। ग्राप यह ख्याल ले कर न जाना कि मैं चौकन्ना नहीं बैठा हुग्रा ग्रौर ग्राप जो कह रहे हैं उसे सुन नहीं रहा। लिहाज के तौर पर ऐसी बातों के कहने की इजाजत दे रहा हूँ। (I am listening to every word of the speech of the hon. Member. He should not carry this impression in his mind that I am not wide awake and not hearing to what he is saying. I am permitting the mention of these things only out of leniency.)

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डार: स्पीकर साहिब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इमानदारी से कहता हूँ कि गवर्नमेंट के "सब ग्रच्छा" कहने पर मुझे ऐसा कहने की जरूरत पड़ी है। मैं ने किसी का नाम नहीं लिया। गवर्नमेंट की तरफ से दिये गये जवाब का मैं ने जिक करते हुए कहा है कि yield इस वजह से कम हुई है कि ग़रीब हरिजनों को बद दुग्रा लग रही है। ज्ञानी जी के महकमे को छोटे छोटे किसानों की बद दुग्रा लग रही है। सैंकड़ों भूखे किसानों की जमीन lease पर दे रखी है ग्रौर उन्हें किराया तक नहीं दिया। (घंटी की ग्रावाज) स्पीकर साहिब, ग्राप दो मिनट तो wind up करने के लिये दिया करते हैं। मैं ग्राप का हुकम मानता हूँ। सरकार ग़ल्त ब्यानी करती है कि देंगे surplus land उन्हें। यह बात वह 1953 से कह रहे हैं। ग्रभी तक इन बेचारों को एक एकड़ जमीन भी नहीं मिली। मैं दारू हेड़ा का जिक नहीं करूँगा। मुझे तो सिर्फ यह डर है कि ग्रगर हरिजनों के साथ इनसाफ न हुग्रा तो स्पीकर साहिब, स्टेट को ग्रौर ज्यादा नुकसान होने वाला है! मैं ग्रदब के साथ ग्रर्ज करता हूँ कि सरकार के मन में जो ग्राए करे, लेकिन चीफ मिनस्टर साहिब जैसे जिम्मेदार ... (घंटी की ग्रावाज)

The hon. Member then resumed his seat.

श्री रूप सिंह फूल: (हमीरपुर रिजर्वड): सदरे मोहतरिम, इस resolution की र से हरिजनों को जमीन देने का मसला जेरे ग़ौर है। इस के मृतग्रल्लिक ग्रर्ज करूँ तो कहा जा सकता है —

सहर का वक्त है जामे शराब नहीं । भ्राफताब का धोखा है यह भ्राफताब नहीं ।।

गवर्नमैंट बार बार यह कहती है कि हरिजनों की हमें हिफाज़त दरकार है। उन्हें जमीन दी जायेगी श्रौर जमीन पर बिठा कर उन्हें मालिक बना दिया जायेगा। श्रौर खुद कफैल बनाया जायेगा। लेकिन यह बातें हैं श्रौर इन्हें practical shape नहीं दी जाती। सदरे मोहतरिम, जब से श्राजादी हासिल की है उस समय से ले कर

ग्राज तक 8-9 जरई क़ानन बनाये गये श्रौर यह कहा गया कि यह Acts है for the security of land tenure, मगर मुजारे जिन में मेरी इतलाह के मुताबिक हरिजनों की अकसरियत है वे कहते हैं कि these Acts are meant for the in security of the tenants. गवर्नमैंट ने मौरूसी मुजरों को हक़े मलकीयत दे दिया है अब ज्यादा हिफ़ाजत होनी चाहिये थी गैर-मौरूसी मुज़ारों को जिन की अक-सरियत हरिजनों पर म्इतिमल है। 'उन की security के लिये कोई measure अभी तक गवर्नमैण्ट ने adopt नहीं किया है। यह और बात है कि चन्द सालों के लिये बेदखिलयां बंद कर दी गई हैं यह कह देना कि हरिजनों की जिन के पास ज़मीन नहीं है गवर्नमैण्ट कुछ हिफ़ाज़त कर रही है या उन के हक़्क़ की निग।हदाश्त कर रही है यह बिल्कूल ग़लत है। गवर्नमैण्ट के पास कई एकड़ जमीन फालत पड़ी हुई है। क़ानुन के मताबिक यह भी किया जा सकता है कि जिन मालिकान ने काग़जात माल में खाना काश्त में "मज़रूमा रियासत" लिखा लिया है अगर मौक़े पर तहक़ीक़ात की जाये तो वे ग़ैर-मज़रूत्रा हैं। सिर्फ इस गर्ज़ से कि अगर वे पकड़े जाएं कि दो फसलों की काश्त उस जमीन में नहीं हो रही तो गवर्नमैण्ट उन के खिलाफ़ तहक़ीक़ात न कराये। इस वक्त हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो पटवारियों की वजह से जो मालिकों के साथ मिले हुए होते हैं ग़लत इंदराज काग़जों में महज इसलिये कर देते हैं कि जमीन हरिजनों को या मुजारों को न मिले। गवर्नमैण्ट की यह मनशा है तो यह तिफल तसल्लियां हैं कि यह ज़मीन हरिजनों को देनी है। दर असल यह ज़मीन उन्हें नहीं देनी है। एक तरफ फैसला कर लिया है Government of India के एहकाम के मुताबिक, पंडित जवाहर लाल नहरू की भावना के मुताबिक उन्हों ने फरमाया कि स्रगर मेरे अख्तियार में हो तो बेदखलियां मैं क़ानुनन सारे हिन्द्स्तान में बंद कर दूं ग्रीर इन्हें जुरम करार दे दूं। दूसरे पंजाब गवर्नमैण्ट का भी एलान है land reforms के मुतग्रलिक कि 1960 के ग्राखीर तक हम एक जामे क़ानून बनायेंगे मगर मैं समझता हूँ कि ग्रभी तक यह क़ानून काग़ज़ों तक ही महदूद है। इसकी तरफ गवर्नमैण्ट ने कोई घ्यान नहीं दिया। 1960 के ग्रखीर का क्या कहना बल्कि 1961 या 1962 के ग्राखीर तक यह क़ान्न नहीं बनेगा।

इस के इलावा ग्रभी यह फैसला हुग्रा, जैसा कि consolidation के मृतग्रिल्लिक वहुत से एतराज ग्राते हैं, वहां भी हरिजनों के लिये मखसूस किया गया था कि कुछ मरले जमीन उन की ग्राबादी के लिए रखी जाए। बहुत से जिलीं में यह भी नहीं हो रहा। गोया हरिजनों की ग्रावाज पर कोई काम नहीं करता। ये जो गवर्नमैण्ट के कर्मचारी हैं ये सुनते ही नहीं या इन्हें सुनाई ही नहीं देता। जिला कांगड़ा जैसे पसमांदा इलाक़े में एक खास किसम के मुजारों की class है जिसको classified tenants कहते हैं, उर्दू में क़दीम मुजारे कहते हैं। सदरे मोहतरिम, जिला कांगड़ा में 1868 में पहला बंदोबसत माल हुग्रा। उस में भी वे मुजारे कई पुक्तों से, सौ डेढ़ सौ साल से या 50 साल से जमीनों पर मुसलसल क़ाबज थे ग्रौर काक्ष्त करते थे। ग्राज भी 80 साल के बाद भी वे मुसलसल काक्ष्त कर रहे हैं उस जमीन पर। मगर उनको मुजारा ग्रब्बल, दोयम,

श्री रूप सिंह फुली सोयम या मजारा चहारम में रखा है। उन को मुजारा काबज के हकूक नहीं दिये। हरिजनों के मृतग्रल्लिक मैं ने ग्रपनी colleague hon. M.L.A. श्रीमती सरला देवी के साथ Chief Minister साहिब के पास अर्जुदाश्त की है, शायद उस पर गौर हो। इससे पहले जब ज्ञानी साहिब हमारे Revenue Minister थे उन के notice में भी यह बात लाई जा चूकी है मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ, चूंकि फायदा हरिजनों को पहुंचता है, स्वर्ण को फायदा नहीं पहुंचता। ज्यादा तर मुज़ारियान हरिजन हैं, 5 प्रति शत भी स्वर्ण मुज़ारे नहीं, बल्क backward classes के और हरिजन हैं। आज 8,9 महीने हो गये हैं और अभी तक वह report वहां से नहीं आई। इस का मतलब यह है कि न सिर्फ गवर्नमैंट बल्कि उसके सरकारी कर्मचारी भी इस बात को पसो पेश कर रहे हैं कि जितनी देर हम कर जाएं उतना ही फायदा स्वर्ण को पहुँचे भ्रौर हरिजनों को न पहुँचे। यह कड़ी ज़रूरत है कि स्वर्ण भ्रौर हरिजन के दरमयान हमें फर्क़ नहीं सोचना चाहिये। मगर जब तकलीफ हद से ज्यादा गुज़र जाये श्रौर श्रावाज न उठाएं, यह भी श्रपनी duty से कोताही करना है श्रौर श्रपनी उस class से जिस की vote लेकर कोई member यहां श्राया उसके साथ बेइनसाफी करना है। यह Resolution न सिर्फ हरिजनों के मुफाद का मतलब रखता है बल्कि इसे न मानना गवर्नमैंट के मुफाद के भी मुनाफी है। जहां भी श्राप देखें, हरिजन industrial field में भी सैंकड़ों मील पीछे हैं। तालीम में गवर्नमैंट ने मुरत्रात दे दी हैं श्रीर फीस मुश्राफ है। लेकिन, वहां भी, सदरे मोहतिरम, जो scholarship के forms हैं वे समय पर नहीं मिलते। हरिजन लड़कों की बहुत सी तादाद वजीफ़े नहीं ले पाती क्योंकि उन्हें मुतग्रल्लिका forms ही नहीं मिलते। इसी तरह जहां तक land का ताल्लुक है उसी तरीक़े से कई कार्रवाइयां गवर्नमैंट की तरफ से हो रही हैं कि उन को जमीन न मिले। तो मैं इस Resolution की पूर ज़ोर हिमायत करता हूँ ग्रीर गवर्नमैंट से यह दरखास्त करूंगा कि सरकार किसी तरह से भी इन हरिजनों के हक़ूक़ की तह पफ़ज़ करे ताकि ये भी अपने आप को इनसान समझें श्रीर श्रपना गुजारा कर सकें। श्रसल काश्त करने वाले यह हरिजन हैं। जुमीन के बहत से मालक जो military में हैं या बड़ी २ नौकरियों पर ताइनात हैं उन के पीछे जो गांव में बसने वाले हैं वे उन की जमीनें संभाले हुए हैं, वे हरिजनों ने संभाली हुई हैं भ्रौर उन के नाम पर काश्त करते हैं। उस के बदले में उन को कुछ नहीं मिलता। जो इतनी महत से काश्त करते श्राये हैं वे खुद मालिक बन जाएं तो उस से State को फायदा पहुंचेगा । इसके इलावा जो गवर्नमैंट की policy है कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार को बढाया जाये, यह पैदावार भी बढ़ाई जा सकेगी। जब तक ग्रसली काश्तकारों को जमीन का मालिक नहीं बनाया जाता उसे अपनी मेहनत का फल दूसरों को देना पड़ता है। ग्रगर उन्हें ग्रपनी मेहनत का फल ग्रपने पास रखने दिया जाए तो मैं समझता है कि वे शहोमद के साथ काश्त करेंगे श्रीर जो State में श्रनाज की deficiency होती है, उस को दूर करने के लिये सहायक बनेंगे। इस के साथ मैं फिर यह दरखास्त करूँगा हकमत के पास कि हरिजनों की हिफाजत के लिये उन्हें जल्दी से जल्दी जमीन दे दी जाए।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नुरपुर) : स्पीकर साहिब, तारीख बताती है कि इनसान की जहो-जहद class struggle की तारीख है। हिंदुस्तान की आजादी की जंग भी एक class struggle का ही नमना है। स्पीकर साहिब, कौन है जो नहीं जानता कि जब हिंदुस्तान में श्राजादी की जहो-जहद हुई तो पहले थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे। उन्हें शिकायत रहती थी कि अंग्रेजों को नौकरियां मिल रही हैं, हम को नहीं मिल रहीं। यह मांग होती थी कि किसी को तहसीलदार बना दिया जाए, किसी को Deputy Commissioner, किसी को कुछ। लेकिन उन लोगों को वे नहीं मिलती थीं। जब यह नौकरियां मिलने लगीं तो ख्याल हुम्रा कुछ बड़े लोगों को कि हमें नौकरियों के इलावा राज्यकीय में हिस्सा मिलना चाहिये। यह लोग Dominion Status की मांग करने लगे क्योंकि यह स्रंग्रेज के हिस्सेदार बन कर हिंदोस्तान पर राज करना याहते थे। मगर इस से जनता की बुन्यादी हालत नहीं सुधरती थी। इस लिये उस के बाद हिंदुस्तान में तहरीक शुरू हुई । मेरी मुराद Hindustan Republican Army की श्रोर नौजवान भारत सभा की तहरीकों से है। नौजवान भारत सभा की बुनियाद 1924 में रखी गई। हिंद्स्तान में यह पहला मौका था कि इस के platform से यह मांग की गई, हमें केवल वजारत, नौकरियां, ग्रसेम्बली नहीं चाहिये, बल्कि हम चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान की हकूमत मिल जानी चाहिये। नौजवान भारत सभा ने जो उद्देश रखा वह था to attain complete independence by all possible means. (At this stage, Mr. Deputy Speaker occupied the Chair. ) यह तो 1924 की बात है। तीन साल श्रीर गुजरे 1928 में फिर श्रम्तसर में Congress की एक Conference हई, जिस की सदारत पंडित जवाहर लाल जी ने की।

माल मन्त्री : इस सारी history का इस Resolution से क्या ताल्लुक है ?

श्री राम चन्द्र कामरेड: ज्ञानी जी थोड़ा सा तहम्मल करें! मैं यह बता रहा हूं कि यह Resolution से ताल्लुक रखता है, यह class struggle का मसला है! डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम तीन साल के बाद फिर मिले, तो श्रमृतसर में एक Congress की Conference हुई। ग्रीर एक Conference किसान Conference नाम की हुई श्रौर एक नौजवान भारत सभा की हुई। नौजवान सभा ने एक resolution पास किया that was a step forward उस में उन्हों ने कहा कि हम हिंदुस्तान में मजदूर श्रौर किसान की श्राजादी श्रौर मुकम्मल जमहरियत हर मुमिकन तरीक़े से हासल करना चाहते हैं।

Mr. Deputy Speaker: How is it relevant to the Resolution under discussion?

श्री राम चन्द्र कामरेड : उन्हों ने कहा कि हमें तो हिंदुस्तान में एक इनकलाब चाहते हैं, मजदूर ग़रीबों की तरफ से।

Mr. Deputy Speaker: It is not relevant to narrate the history.

श्री राम चन्द्र कामरेड : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं श्राप के हुकम की तामील करता हूँ ग्रौर इस बात को छोड़ देता हूँ। स्वाराज मिला, कांग्रेस ने वादे किये, रेजोल्यूशन पास किये ग्रौर ग्रपना मकसद यह बनाया कि हिंदुस्तान की एक welfare state बनाएंगे ग्रौर सब से ज्यादा जोर हरिजनों तथा श्रमिनों के सुधार पर दिया लेकिन ग्राज जहां कहना पड़ता है कि:

समझे थे ईद ग्राई है निकला मगर ग़लत, धोके में ग्रा गये थे फकत हम हलाल के।

मेरे कहने का मतलब यह कि हमारे कहने की बाते तो बहुत हैं लेकिन उन पर ग्रमल नहीं हो रहा। यही वजह है कि ऐसे रेजोल्यूशन लाने की जरूरत पड़ती है। 1953 में कांग्रेस सरकार ने मुजारों की रक्षा के लिये कानून बनाना शुरू किया ग्राज 1960 में इस बात को सात साल हो गए हैं। मजारों की बेदखलियां कुछ हद तक तो बंद हो गईं लेकिन उन की जमीन ग्रभी तक नहीं मिली है। वजह क्या है?

एक श्रावाज: उन का ऐसी चीजों में विश्वास ही नहीं है।

श्री राम चन्द्र कामरेड: मेरे दोस्त फरमाते हैं कि कांग्रेस का इन चीज़ों में belief ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का इन चीज़ों में belief नहीं है। मेरी तो लड़ाई ही यही है कि कांग्रेस तो इन चीज़ों में विश्वास करती है लेकिन कांग्रेस के ग्रंदर कुछ ऐसे ग्रादमी ग्रा घुसे हैं जो कि इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। मैं उन ग्रादमियों को रोकना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस गवर्नमैंट का वफादार हूँ, चाहता हूँ कि यहां पर कांग्रेस गवर्नमैंट बने ग्रौर कायम रहे। लेकिन इस सम्बंध में मुझे एक शेर याद ग्राया है:

रात के वक्त में पिये साथ रकीब को लिये, ग्राए वह यां खुदा करे पर न करे खुदा कि यूं।

मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की हक्मत बने और वह अपने उद्देश्य में काम्याब हो लेकिन वजीर वह बने जो इस उद्देश्य को मानते हों लेकिन कांग्रेस में कुछ element ऐसा घुस ग्राया है जो कि land lordism को represent करता है। वह यह चाहता है कि मुजारों की जद्दो जहद कामयाब न हो। वह वजारत में दाखिल हो कर कांग्रेस के उद्देश्य को sabotage कर रहा है। जोर से कहा जाता है कि मजारों की बेहतरी के लिये बहुत ज्यादा काम किया गया है, surplus जमीन निकालेंगे जो मुजारों तथा हरिजनों को देंगे। इस सम्बंध में, मैं, ग्राप के सामने कुछ figures रखना चाहता हूँ जिन से यह चीज जाहिर हो जायेगी कि हक़ीक़त में इन चीजों पर प्रमल करने में कितनी दिक्कत पेश ग्रा रही है। मैं ने यहां ग्रसैम्बली में एक सवाल पूछा कि पंजाब में कितनी जमीन फालतु निकली है तो जवाब मिला कि कुल 701 एकड़ जमीन फालतु निकली है। मैं ने यह पूछा कि इस सिलसिले में कितने मुकदमे Land lords ने दायर किये हैं ग्रीर कितनों का फैसला हो चुका है ताकि पता लग सके कि कितनी जमीन मुजारों को या हरिजनों को मिल सकी है। जवाब मिलता है कि 701 एकड़ जमीन मुजारों को या हरिजनों को मिल सकी है। जवाब मिलता है कि 701 एकड़ जमीन फालतू

निकली, 953 उजरदारियां की गईं, उन में से केवल 79 उजरदारियों का फैसला अब तक किया गया । इस से तो जाहिर होता है कि कोई और गवर्नमेंट ही आ कर इन मुकदमों का फैसला करेगी, फालतू जमीन निकालेगी और मुजारों और गरीब हरिजनों को जमीन देगी । सवाल के आखिर में मैं ने पूछा the action so far taken, if any, to allot the surplus area to tenants and the procedure followed for the purpose ?

जवाब मिलता है कि--

surplus area will be allotted to eligible tenants according to the provisions of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, and the rules framed there under.

इस स्थिति पर मुझे एक किव का यह शेर याद स्राता है । तेर वादे पे जिए तो यह जान कि झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता ।

यानी श्राज तक 701 एकड़ जो जमीन निकली वह तकसीम भी नहीं की गई । 1960 में जवाब मिलता है कि किसी समय भविष्य में तकसीम करेंगे, 1953 के कानून के मातहत । श्रमल बात यह है कि जिनके हाथ में प<sub>ं</sub>ले ताकत है वह इस उद्दश्य को---मुझे श्रमली वाक्यात का इल्म है । पंडित नेहरू के बार बार हुक्म देने से ग्रौर ऐसे लोगों के बार बार दबाव डालने से, जिन को बागी कहा जाता है श्रौर जो कहते हैं कि हम सही जमहरी इनक्लाब लाना चाहते हैं, कानुन तो पास हो जाता है लेकिन उस का असर श्रीर भी पीछे की तरफ होता है । उस कानून पर श्रमल नहीं किया जाता । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं एक बार पीकिंग से केंनटिन आ रहा था । रास्ते में मुझे एक ग्रास्ट्रीयन ग्रखबार नवीस मिला । उस ने पूछा कि क्या ग्राप लोग हिन्दोस्तान में इस तरह peacefully में socialism ले ग्राएंगे ? इस तरह से India में socialism नहीं ग्राएगा । मैं ने कहा कि यकीनन socialism हमारे देश में ग्रमन से ग्राएगा । वे कहने लगे कि किस तरह से ? मैं ने कहा कि हर एक ग्रादमीं ग्रपनी किस्म का ग्रादमी होता है वह एक खास किसम के माहोल में रहने के कारण खास किसम का action ले सकता है। लेकिन ग्रपने जमाने का ग्रादमी था । उस ने ग्रपनी किसम का इन्कलाब किया । महात्मा गांधी श्रौर पंडित नेहरू हिन्दोस्तान में श्रौर तरह का इन्कलाब लाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन ग्राज कल कांग्रेस में दूसरा element ग्रा जाने से लोगों में discontentment पैदा हो रही है। Dissatisfaction पैदा हो रही है। कांग्रेस अपने निशाने की तरफ नहीं बढ़ रही है । अपने मंजले मकसूद की तरफ नहीं बढ़ रही है जिस की तरफ हमें बढ़ना चाहिये था हम चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार कामयाव हो, इस का बोल बाला हो श्रौर यह ग्रपने मकसद में कामयाब हो । इस के लिये हम द्ग्रा करते हैं । लेकिन मैं उन को मुतनब्बेह करना चाहता हूँ कि ग्रगर हालात को सुधारने की कोशिश न की गई, मसलों को हल न किया गया श्रौर इन को हल करने में देर लगा दी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मैं अपने इलाके की एक मिसाल देना चाहता हूँ । ज़िला कांगड़ा में नगरोटा सूरियां के

[श्री राम चंद्र कामरेड]

पास दो तीन मील का जंगलात पड़ा हुम्रा है। मैंने D.C. साहिब को लिखा कि यह, जो जमीन पड़ी हुई है इस को requisition करवाने के लिये तहसीलदार को हुक्म दो कि enquiry करे और मेरे साथ वह चले, मैं खुद घूम कर फिर फिरा कर इस मामले को तय करवा दूंगा। पहले D. C. साहिब ने तो कह दिया कि इस में मैं कुछ नहीं कर सकता पंचायत के लोग इस जमीन को नहीं देना चाहते। ग्राप जानते हैं कि पंचायत के लोग तो mentally इतने advanced नहीं होते या वह इस मामले की importance को नहीं समझते कि यह जमीन इस्तेमाल की जा सकती है। वहां पर काश्त होगी और इस से देश की पैदावार बढ़ेगी, यह चीज वह नहीं समझते। यह चीज तो D. C. साहिब को समझनी चाहिये क्योंकि वह administration को चलाने वाले हैं। जैसा हमारा दिमाग होगा वैसे ही हमारे काम होंगे। मैं कहता हूँ कि ग्रगर तहसीलदारों और पटवारियों को यह बात मालूम हो जाए कि सरदार प्रताप सिंह जी दिल से यह चाहते हैं कि surplus land निकाली जाए और हरिजनों और दूसरे landless लोगों को दी जाए ताकि देश की पैदावार बढ़ सके तो मुझे विश्वास है कि ग्राप हजारों एकड़ जमीन निकालने में कामयाब हो जाएंगे और देश की पैदावार भी तीन गुना बढ़ जाएगी।

श्रव नए Deputy Commissioner श्राए हैं, young man है, progressive views के रखने वाले हैं, receptive mind के हैं । मैंने उनको भी कहा कि इस चीज की enquiry करें, कोई तारीख मुकरर्र कर दें मैं तहसीलदार के साथ जाकर तहकीकात करवा सकता हूँ । लेकिन जनाब, हर D. C. को यह डर है कि कामरेड राम चन्द्र को इस तरह किसी enquiry के साथ associate करने से ऊपर वाले नाराज न हो जाएं । उनको पता है कि comrade साहब चीफ़ मनिस्टर साहब की good books में नहीं हैं । इस लिए मुझे तो साथ न लिया, in confidence न लिया लेकिन तहसीलदार को हुकम ज़रूर कर दिया कि जिस ज़मीन की बाबत कामरेड साहब कहते हैं, इस बात की enquiry करो कि वह जमीन हरिजनों को दी जा सकती है या नहीं । अभी तक वह enquiry मुकम्मल हुई है या नहीं इसकी बाबत मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली । मेरे कहने का मनश सिर्फ यही है कि ज़मीन तो काफी बंजर पड़ी है लेकिन जैसा कि पंजाबी में कहावत है "किसी को चीज नहीं देनी चाहे वह वैसे ही जाया चली जाय" यहां भी पंजाबी के इसी मुहावरे के मुताबक काम होता हुन्ना दिखाई दे रहा है । जमीन waste पड़ी है, इसकी कोई enquiry नहीं की जाती, उसे लोगों में distribute नहीं किया जाता । इन श्रलफाज के साथ जनाब श्राप के हक्म की तामील करता हुश्रा मैं इस resolution की ताईद करता हैं।

Chief Parliamentary Secretary (Shri Hans Raj Sharma): Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker: Question is— That the question be now put.

The motion was carried

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਥ, ਇਸ resolution ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ । ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚੌਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ resolution ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ-ਗਾ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰ revolutionary struggle ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ composition ਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ resolution ਜਿਸ ਮਨੌਰਥ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੌਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੌ Agrarian Laws ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ permissible limit ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਿਹੜੀ excess ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ? ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ resolution ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, backward classes ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ landless cultivators ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ intending ਯਾਨੀ ਚਾਹਵਾਨ cultivators ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ intending cultivators ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੌਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲਗੀ । ਹਾਂ, ਸੁੰਘਣ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ  $\frac{1}{4}$  ਜਾਂ  $\frac{1}{2}$  ਮਰਲਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਣਗੇ, ਵਾਹੁਣਗੇ ਕੀ ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ । ਇਥੇ ਦੇ ਲੌਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਗ ਸਿੰਧ, ਗਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਔਰ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ U.P.,Madhya Pradesh ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਾਕੇ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਐਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ social ਮੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਜ਼ੱਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਇਸ ਲਈ ਜਮੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੌਕ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ।

[ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ]

ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰ ਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਅਕੇਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ resolution ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੌੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ backward classes, landless cultivators ਔਰ intending Cultivators ਵੀ ਦਾਵ੍ਰੇਦਾਰ, ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਹਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ cultivators ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ੂਲ land ਵੰਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਥੌੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 standard acres ਜਾਂ 30 acres ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਿਹੜੀ surplus ਜ਼ਮੀਨ landlords ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ classes ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ resolution ਉਤੇ ਜਿਤਨੇ hon. Members ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ House ਵਿਚ 2 Acts ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ permissible limit ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ Acts ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ resolution ਤਦ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਨਾਂ suggest ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ classes ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂ । ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ House ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਖਾਈ ਦੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਪੰਜ੍ਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ classes ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ resolution ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ<sup>-</sup>, ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰਾਂ ਸੌਚਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ resolution ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਾਕੀਆਂ classes ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਜੋਗੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ । ਔਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਟੋਂ ਘਟ 5 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ resolution ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈ<sup>-</sup> ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਤੇ Non-Harijan ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਹੀ policy ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਇਹ ਦੌਹਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਰੀਜਨ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਤਲੱਕ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ **ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ** ਮਿਲੇ ਔਰ <mark>ਹਰੀਜਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹੀ ਕਹਨ ਵਾਲ</mark>ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਪੈਪਸੂ ਨਜ਼ੁਲ lands ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਹਰੀਜਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ revenue ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ rules ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ cultivators ਹਰੀਜਨ ਹਨ, ਨਜ਼ੁਲ land ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਪੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੌਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ employment ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਦਕਾਨਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੌਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ employment ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ employment ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ employment ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਹੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ employment ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਭਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਦੌਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ: ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੌਂ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋ<del>ਂ</del> ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ social ਇਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । · ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਹਿਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਏ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੌਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ।

ਜਿਥੇਂ ਤਕ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ 78 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਏਕੜ ਜੁਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਫਿਰੌਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 1415 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 510 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ land ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 114 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ 458, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 314 ਔਰ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਿਲੇ ਵਿਚ 260 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ land ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਰਿਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ 1096 ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 2213 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ ਜਮੀਨ ਹੈ ਐਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ; ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਤੇ ਦੋ ਮਰਲੇ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 2730 ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਓਹ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 10587 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ

A

ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ mortgaged ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 8545 ਏਕੜ ਜਾਂ ਕਨਾਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ clear ਨਹੀਂ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਏਕੜ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 3347 ਏਕੜ ਨਜ਼ੂਲ lanc. ਹੈ ਅਤੇ 3342 ਏਕੜ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਹਿਕਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗਾਂ। ਜਿਥੇ ਤਕ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ waste ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ acquire ਕਰਕੇ utilise ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। Waste lands ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ enquiry ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀਆਂ backward classes ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ policy ਹੈ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਬੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਲਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਲਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ policy ਅਤੇ programme ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌ resolution ਮੱਰਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Divis [ਮਾਲ ਮੰਤੀ]

ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ note ਕਰ ਲਏ ਹਨ। (interruptions) ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ resolution ਪਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਥੌੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਂ ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗਾ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੇਰੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਉ ।

ਮਾਲ ਮੌਤ੍ਰੀ: ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲੀਆਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। (Interruptions)

ਇਕ ਗਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ surplus ਜ਼ੀਮਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹੰਣ । ਉਹ ਚਾਹੰਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਮੈ<del>ਂ</del> ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ surplus ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈੰ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ Revenue Minister ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਮੱਚੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ resolution ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ land revenue ਦੀ demand ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਹੌਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ resolution ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ । ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਮੈੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (ਤਾੜੀਆਂ)

ਸਰਦਾਰ ਨਰੰਜਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ): Deputy ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ resolution ਸੰਨ 1958 ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੌਲੀਆਂ ਨੇ House ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੌ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ

ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈੰ- ਇਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲਗਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਹ House ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ resolution ਨਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਗੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੌਂ ਤਵਕੁਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ- ਇਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। (ਤਾੜੀਆਂ)

Mr. Deputy Speaker: Is it the pleasure of the House that the hon. Member be granted the leave to withdraw the resolution?

(Some hon. Members: Yes). (Some hon. Members: No).

Mr. Deputy Speaker: I will then put the resolution to the vote of the House.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes/Backward Classes and landless cultivators or intending cultivators only.

(After ascertaining the votes of the Members present by voices, Mr, Deputy Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and the bells were rung. Mr. Deputy Speaker called upon those Members who challenged his opinion to rise in their places).

श्री बलराम दास टण्डन: जनाब बहुत सारे मैंबर बेठे हए हैं division कराई जावे।

ਪ**ਤਿ**ਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ vote ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ।

Mr. Deputy Speaker: No. I have already adopted one course. I put the question again.

Question is—

This Assembly recommends to the Government to take steps so that the Nazool land and land in excess of 30 acres with the landlords in the State at present is given to those belonging to Scheduled Castes/Backward Classes and to landless cultivators or intending cultivators only.

(After calling upon those members who challenged his opinion and supported the claim for a division to rise in their places Mr Deputy Speaker declared that the division was unnecessarily claimed).

The motion was declared lost

## II. REGARDING ABOLITION OF "CHAH NALS"

Chaudhri Chambel Singh (Butana): Sir, I beg to move—

This Assembly recommends to the Government to take steps to abolish the 'Chah nals' a tax realized from the owners of wells sunk by them at their own cost for irrigation purposes in the State.

[चौधरी चम्बेल सिंह]

डिप्टीं स्पीकर साहिब, इस Resolution के सप्बंध में कुछ कहने से पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि स्राज से  $2\frac{1}{2}$  साल पहले यह Resolution मैं ने इस इवान में पेश किया था । उस वक्त non-official day का ग्राखरी वक्त था ग्रीर इस Resolution की introduction के सिवाए ज्यादा बहस न हो सकी । इसके इलावा ज्ञानी जी उस वक्त भी Revenue Minister थे ग्रौर इतफाक से ग्रौर खुशकिसमती से ग्राज भी Revenue Minister हैं। बीच में कई महकमे change हुए। मैं ने ज्ञानी जी से श्रीर Revenue Secretary से इस Resolution के संबंध में बात चीत थी । वह ज्ञानी जी को याद होगी । ज्ञानी जी ने इस हाउस के बाहर भी इस बात को तसलीम किया था कि यह एक जायज demand है स्रौर इसके संबंध में Resolution जायज है । स्राज तक यह Tax किसानों से स्रौर छोटे जमीदारों से स्रौर कुन्नों के मालिकों से सरकार लेती रही है यह दरग्रसल जायज नहीं है। इस के बारे में Resolution लाया गया था । ग्राज फिर इसे मैं इस हाउस के Hon. Members के सामने पेश करता हैं। मैं इस Resolution के बारे में मुखतिसर अर्ज करना चाहता हूँ कि यह Resolution जो मैं ने पेश किया है इसे पास करना चाहिए क्योंकि यह तो ज्ञानी जी भी जानते हैं कि इस की ज़रूरत थी । स्राज तक छोटे जमीदारों से स्रौर किसानों से ज्यादती होती चली आ रही है । इस ज्यादती को इस Resolution की रू से दूर किया जा रहा है ।

एक चीज़ मैं इसके सम्बंध में जरूरी बताना चाहता हूँ कि यह Tax क्या है। जमीन की कई किसमें हैं बारानी , चाही, नहरी वगैरह । यह जमीनें जिनके मुताल्लिक मैं ग्रर्ज कर रहा हूँ यह चाही कहलाती हैं। बारानी ज़मीने में भी ग्रगर कोई ज़मीदार ग्रपनी फसल को पानी देने के लिए अपनी लागत पर, अपनी मेहनत से बिला सरकारी तकावी की इमदाद के कुन्नां लगा लेता था तो उस पर उस जमीन के ऊपर मालिया बढ़ जाता था। भौर चाही की सूरत में भ्राबियाना देना पड़ता है। फिर यही नहीं कि जमीन की किसम कुम्रां लगाने से बदल गई हो भ्रौर पैदावार ज्यादा बढ़ गई हो बल्कि Tax कूएं के ऊपर लगा िं दिया गया । फर्ज़ करो कि एक ज़मीन का मालिक है उसके पास 100 बीघे ज़मीन है श्रौर उसने कुछ हिस्से को पानी लगाने के लिए कूग्रां निकलवाया तो उस कूएं पर 40 या 50 रूपए Tax लगा दिया गया । यही नहीं मैं ने Revenue Secretary से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि Amritsar District में एक एक कूएं पर 100-100 रुपए टैक्स लगा हुम्रा है भ्रौर म्राज से नहीं बल्कि पिछले एक सौ साल से वह tax भ्रदा किया जा रहा है । मेरे ग्रपने हां एक क्य़ां है ग्रौर हम उस पर पिछले 100 साल से  $\mathrm{tax}$ दे रहे हैं। सालाना tax 46 रुपए है। इस कूएं को मेरे great grand father ने लगाया था तब से nearly 100–150 वर्ष में हम ने सरकार के खजाने में 5,000 रुपए के करीब दाखल करवा दिया है । स्रौर वह कूएं की लागत से कहीं ज्यादा है । यह हमारी सरकार के वक्त का नहीं बल्कि भ्रंग्रेज के वक्त से चला ग्रा रहा है । पहले तो इसका notice किसी की तरफ से नहीं लिया गया। दो साल हुए मैं ने इसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था ग्रौर यह Resolution पेश किया था । ग्रब उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी स्रौर इस बेइनसाफी को दूर करेगी ।

मैं एक चीज ग्रीर ग्रर्ज कर देना चाहता हूँ ग्रीर वह यह कि यह कूएं इश्तेमाल ग्राराज़ी से पहले तश्कीस किए गए थे पहले जिस पटी में थे वहां यह कूएं 10 या 15 घरों की मलिकयत थे ग्रीर मालगुजारी की शक्ल में टैक्स हर घर पर एक रुपया, दो रुपया या ग्राठ ग्राने पड़ता था ग्रीर उसकी जमीन के मुताबिक ग्राता था। ग्रब consolidation हुई है तो जमीदारों की जमीन एक जगह कर दी गई है। ग्रब एक कूएं के मालिक एक या दो शक्षस रह गए हैं तो कूएं का सारा tax एक या दो मालकान को ही देना पड़ता है। इसकी वजह से मालगुजारी बढ़ गई। यह कुदरती बात थी फिर उस पर surcharge बढ़ गया ग्रीर उस के ऊपर super surcharge भी बढ़ गया है। पहले जहां मालगुजारी 20 रुपए थी वहां ग्रब बढ़ती बढ़ती 60 रुपए हो गई है। इस तरह छोटे किसानों के एक एक कूएं के होने की वजह से मालगुजारी तीन गुना बढ़ गई है 20 रुपए से 60 रुपए तक पहुंच गई है।

एक चीज ग्रौर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इन क्य्रों की utility कम हो गई है। Government ने Tube-well लगाये है ग्रौर Tube-wells का commanded area भी मुकर्रर कर दिया गया है। अब यह कूएं बेकार हो गए हैं। इनकी utility बहुत कम रह गई है जिसकी 5—10 बिघे जमीन है वह भी राहट नहीं चलाता। कौन बैल के पीछे सारा दिन फिरता रहे। ग्राज डिप्टी स्पीकर साहिब जमींदारों में ग्राराम तलबी ग्रा गई है। Tube-wells से ही पानी लेते हैं। क्य्रों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। यह मेरे देखे की बात है कि पहले राहट सारा दिन चलता था सर्दी के मौसम में लेकिन ग्राजकल बेकार ग्रौर useless पड़ा है। Commanded area क्योंकि मुकर्र कर दिया गया है इस लिए Tube-well से पानी लेना compulsory बना दिया गया है। Tube-well का पानी लिए बिना चल नहीं सकते इस लिए ग्रब यह कूएं बेकार हो चुके हैं।

मैं और ज्यादा कुछ न कहता हुआ इतनी अर्ज करूंगा कि यह नाजाइज बोझ छोटे किसानों पर मुद्दत से चला आ रहा है और इस Resolution को Government को consider करना चाहिए और छोटे किसानों को या जिन पर भी कूएं का टैक्स लगता है माफी मिलनी चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

This Assembly recommends to the Government to take steps to abolish the 'Chah nals' a tax realized from the owners of wells sunk by them at their own cost for irrigation purposes in the State.

चौधरी लहरी सिंह (घनौर): साहिबे सदर, मैं इस Resolution के बारे में इतनी ही अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा hon. मेम्बर न होगा जो इसकी ताईद न करे। हर वक्त कांग्रेस की तरफ से ग्रौर सब पार्टियों की तरफ से इस की support होती रही है ग्रौर ग्राज भी मैं समझता हूँ कि इस Resolution की हर तरफ से support है इस लिए इस पर ज्यादा वक्त सरफ करने की बजाए मेरी अपील है मेम्बर साहिबान से कि इस को पास होने दिया जाए। इस में ज्ञानी जी भी interested है इस लिए इसे पास.

[चौधरी लहरी सिंह] होने देना चाहिए ताकि next Resolution जो बहुत जरूरी है take up किया जा सके। (Interruptions)

मैं अर्ज कर रहा था कि इस Resolution पर लम्बा लैकचर करना जरूरी नहीं। एक बात और अर्ज कर दूं कि अगर माल अक्तरात से तसहोक कर दो गई हो कि जहां जहां चाह नाल है वहां पर Tube-wells लगा दिए गए हैं नहर भी आ चुकी है और Betterment Levy भी लग चुका है इन हालात के अन्दर कूएं इस्तेमाल नहीं होते। और उस इलाके में और कई टैक्स लगे हुए हैं। इन हालात के अन्दर, उन छोटे जिमिदारों पर टैक्स पड़ता है जिन्हों ने अपनी मेहनत से और अपने पैसे से कूएं लगाए और जो आज खराब हाल हो चुके हैं और इस टैक्स को जारी रखना हकूमत के लिए एक धब्बा था मैं समझता हूँ कि इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं next Resolution जरूरी है उसे take up किए जाने में मैं मेम्बर साहिबान से अपील करूंगा कि वह हमारा साथ दें।

मौलवी ग्रब्हुल ग्रानी डार (नूह): मैं तो सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि पंजाब में सब ग्रव्छा तो कह हो दिया जाता है। ज्ञानो जो से तबका करूंगा कि वह इस Resolution को मान लेंगे। वह हमदर्द तो बड़े हैं किसानों के, लेकिन उनकी चलती नहीं। सरकारी figures के मुताबिक चाही रक्बा 28 लाख से 23 लाख एकड़ रह गया है ग्रब कूएं बिचारे क्या करें, ग्रौर फिर यह टैक्स कूएं की कीमत से ज्यादा वसूल कर लिया गया है। ठीक कहते हैं—

हजामत बनाने को ग्राया था नाई, हजामत बनाते ही मांगी रज़ाई, तो उस वक्त मुझे यह मिसल याद ग्राई, दमड़ी की बुड़िया, टका सर मुंडाई।

चौधरी चम्बेल सिंह ने कहा है कि ग्रंग्रेज के वक्त का यह टैक्स है कुछ तो ग्रंग्रेज ले गया ग्रब ग्रंपनो सरकार है । हमदर्द है इनको फिक है मगर कुछ बन नहीं पाता इनसे । चार साल में चार मुजारे तो बसाए नहीं जा सके तो ग्रब यह क्या करेंगे फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस Resolution को मान लेंगे ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੁੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੇਲੀਯੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ- ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਥੇ ਰੈਜ਼ੂਲਿਯੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਹਕੀਕਤਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ- ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂ-ਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕਿ 25–30 ਸਾਲ ਤੋਂ- ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ- ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ- ਕਿ ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬੋਬ ਬੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਲ ਰੇਟ 8 ਆਨੇ ਤੋਂ- ਵਧ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੇਰ 55 ਰੁਪਏ ਸੈਂ-ਕੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ

ਇਥੇ surcharge ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੂਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ uneconomic holding ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਤਈ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਪਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬੀ ਟੈਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੌਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਹਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੀ-ਰੇਟ ਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਮੈੰ- ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ- ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ grow more food ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੌ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋੜ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੮ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਂਲਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮ<mark>ਦਨੀ ਪ</mark>੦ ਯਾ ੬੦ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੇ ਕੂਲ ਵਿਚੌਂ 5-6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਆਬੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੌਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਨਸੂਖ ੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਦੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਲਗ ਭਗ ਹਾਊਸ ਦੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਭੜੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੀ ਅਤੇ ਚਾਹੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤ ਮਹੱਤੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਨਿਗਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ:

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ੧੯੩੧ ਵਿਚ ਬੰਦੌਬਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ 3-4 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਇਦੋ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪਏ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਕਾਇਦੇ ਕਵਾਇਦ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੀ ਨਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਊਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੌਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈ<sup>-</sup> ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ Assessment Circle ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੈarea ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਰਕਲ ਦੀ net asset ਢੂਡ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ yield ਲੈ ਕੇ 5-10 ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ assessment ਸਰਕਲ ਦੇ gross assets ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੌ<sup>÷</sup> ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ assessment circle ਦੇ net assets ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

Net assets ਦਰਿਯਾਫਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ Net assets ਦਾ 1/4 ਜਾਂ 25% ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 25% ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Assessment circle ਵਿਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ villagewise ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ fixed land Revenue ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ fixed land Revenue ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ continue ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 40,50 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਮਾਲੀਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਗਿੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਕ fluctuating assessment ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fix ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜ ਲਈ 🔧 ਗਈ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ । ਚਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ fixed ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ fixed ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖਾਤੇਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਤੇਵਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਰਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹੀ ਪਰਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ; ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਮਾਲੀਆ fix ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ fix ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ।

ਜੇ ਖੂਹ ਲਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ assess ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਖੂਹ ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਤੋਂ 8 ਏਕੜ ਸੈਰਾਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਰਕਮ ਇਕ ਖੂਹ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਦੂਰ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਘਟ-ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ assess ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.....

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਕੋ ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੌਬਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਸਵੀਜ਼ ਢੂੰਢਾਂਗਾ।

चौधरी लहरी सिंह: डिपटी स्पीकर साहिब, ग्रगर इजाजत हो तो मैं समझा दूं।

Panjab Digital Library

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਹ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ  $4\theta$  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲਭਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਪਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀ ਰੇਟ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ agitation ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਦ Unionist ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੌਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਂਦੀ ਅਸਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੋ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਕੇ ਇਹ ਚਾਹ ਨਾਲ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ । ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ।

ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ: ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ adjust ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਜੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਲਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਉਰੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That this Assembly recommends to the Government to take steps to abolish the 'chah Nals' a tax realized from the owners of wells sunk by them at their own cost for irrigation purposes in the State.

The motion was carried.

III. REGARDING AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956, ETC.

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana 'General') : Sir, I beg to move—

This Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956 may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father, be made a shareholder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the State.

ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋ<sup>÷</sup> ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੂਕ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਜੂਬੀ ਅਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਮੈੰ<sup>-</sup> ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਤਤਾ ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1956 ਦੇ ਵਿਚ Succession Act ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਨੂੰ take up ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ constitution ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ । ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ land ਦੀ item ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ purview ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ resolution ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ succession ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ succession ਦੀ concurrent list ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਿਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਤਾਂ ਉਹ ਸੈ<sup>-</sup>ਟਰ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੈਜੋਲਿਉਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਜ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ competent ਹੋਵਾਂਗੇ । ਜੇ consolidation Act ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ fragmentation ਨੂੰ ਰੌਕਣਾ ਚਾਹੌ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁ Succession Act ਦੇ ਪਰਵਿਉ (purview) ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸੈਂਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ Succession Act ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੇਰੇ purpose ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਔਰ ਜਰੂਰੀ [ਸਰਦਾਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਡ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ 1942 ਦੇ ਵਿਚ introduce ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1952 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ । ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ । ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜ੍ਹਾ Law Minister ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਬੜੇ ਜਣਿਆਂ ਜ਼ੌਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ 1956 ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਔਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਕਦਰ ਇਸ ਦੀ importance ਸੀ । ਮਗਰੌਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ-ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਇਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਕੌਡ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੌਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ Hindu Succession Act ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ । ਉਸ<sup>ੱ</sup>ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ Succession Act ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੌਂ ਉਜਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤੇਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈ<sup>-</sup> ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲੈਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤੇਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ Divorce Act ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਚਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾ<mark>ਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਵਿਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ</mark> ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਜ ਕਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਮੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਿੰਦੂ Succession Act ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਤਬੱਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤੇਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭੌਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਖੜੀਆਂ ਬਨਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋਂ ਛਡੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮਸਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕਫੈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ fragmentation ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਾਹਕ

ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਸਾਡੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਠੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੌਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੌਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਕ ਸੂਫੇ ਦਾ ਹਕ ਇਥੇਂ ਤਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਫਰੌਖਤ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਕ ਸ਼ੁਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਦ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇ। ਅਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ co-operative farming ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਕੀ ਪਸੰਦਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਰੌੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਣੀਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਕਿਸਾਨ**,** ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਜਰਹ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਸੇ ਨੂੰ ਘੌਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਗੌਤ ਛਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਗਲ ਹੈ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਧੀ ਜਾਂ ਭੌਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾ ਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪੀੜੀਆਂ ਛਡ ਜਾਵੇ । ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਸੌਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆ ਚੂੰਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਤਕ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਜੋ 7, 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ absentee ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ absentee ਮਾਲਿਕ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਹਕ ਸ਼ੂਫਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕੀ ਹੌਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਲਵਾਹਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਪਣੇ ਹਥ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ tenancy laws ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਗੈਰ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਥੇ ਤੋਂ ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਣ ਭਰਾ ਵਿਚ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਰਸਮ ਰਵਾਜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ **ਚਾ**ਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਕੀ ਦੇ interest ਦੇ

ਸਿਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]

ਖਿਲਾਫ ਹੈ, village community ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, rural economy ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਹਕ ਸਫੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ spirit ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ consolidation and prevention of fragmentation of land ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੌਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਮੈੰ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ । ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸੌਸਾਇਟੀ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿਖ ਸੌਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇ<mark>ਤ ਨਹੀਂ</mark> ਹੋਈ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੌ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸਰਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੁਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਛਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਬੌਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਸਰਾਲ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ reforms ਦੀ ਸੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ reforms ਸੁਸਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ reform ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ bigamy ਦਾ law ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਰਾਲ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਲੂਕ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਸਹੀ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਵਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਰਾਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੈਰ ਵਿਰੰਧ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਾਵਿੰਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਲਈ good will ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਰਅਕਸ ਇਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੁਆਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਅਪਣਾ ਵਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਟੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਤੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਡੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁ<mark>ਹਾਡੀ ਵ</mark>ਲ

ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਜੁਆਈ ਕੁੱਤਾ

ਇਸ ਲਈ, ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੌ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਥੇ ਦੇ ਰਸਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ interest ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਮੈ<del>ਂ</del> ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਧੀ ਜੁਆ<mark>ਈ ਮੁ</mark>ੜ ਕੈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੈਣ ਡਰਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਆੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬਹੁਤ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇ<sup>-</sup>ਡੂ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਗੜੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ most hated and unpopular ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਗੱਸਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ । ਜਿਓਂ ੨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਧਣਗੇ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਨਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਤਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਤਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ ਉਤਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਵਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂੰਹ ਚੁੰਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨਗੇ। ਅਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦੇ ਜਟ ਹੀ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਂਗੋਂ ਡਾਂਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕ ਜਟਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋ 5.00 p.m. ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੌਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਜਨਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਮਧਪਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸੇ lines ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਲਦੀਲੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ Hindu Succession Act ਵਿਚ departure ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ agricultural ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀ Central : Government ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ [ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ] ਸਾਡੀ ਅਸੈੰਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਖਿਅਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਧਪਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ backward ਰਿਅਸਤਾਂ ਸਨ।

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ U. P. ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ U. P. ਦੀ Assembly ਨੇ ਵੀ Centre ਤੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ Hindu Succession Act ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ form ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ clauses ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣ ਉਸ ਤੇ amend ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਮਲ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਫ ਜਲਸੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੌਕ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ Hindi Succession Act ਵਿਚ ਮਨਾਸ਼ਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That this Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956 may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father be made a shareholder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the State.

Mr. Deputy Speaker: I have received notice of the following amendment to this resolution. It may be geemed to have been read and moved—

Shri Mangal Sein.—At the end for "and economic structure of the State" substitute "domestic and economic structure of the people of Punjab State."

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ) : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਔਰ ਭੁਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੋ senior parliamentarian ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ resolution ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ resolution ਦੀ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਾਰਹਾ ਸਾਲ ਤੌਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾ ਤੌਂ ਬਣਿਆਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ। 1929 ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ deputation ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਃ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੁੰ ਕਿ ਆਪ ਕੇ ਕਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਬ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਅਪਨੀ ਹਕੁਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਗੀ ਤੋਂ ਆਪ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ।

ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭੌੜੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 'ਸੌਕਣ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਡੰਡਾਵਲੀ ਚੌਂ ਹੀ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਐਨੀ ਤੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜੌ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ Hindu Code Bill, Hindu Succession Act ਔਰ Marriage Act ਰਾਹੀਂ ਇਸ 'ਸੌਕਣ' ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸੌਕਣ ਬਣੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸ਼ਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਰੀਰੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ better half ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:

ਸ਼ੌ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਡ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ agricultural land ਨੂੰ exclude ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਕਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ Act ਦੀ application agricultural land ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ । 17 ਜੁੰਨ 1956 ਤੌਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ resolution ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਭ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੀਰਘ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੌਚ , ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਜ ਹਾਉਸ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਕਾਂ ਤੌਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਫਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿ 70 ਜਾਂ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ agricultural land ਤੋਂ pressure ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ agricultural economy ਦੇ statistics ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਕਿ  $1rac{1}{2}$  ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ  $rac{1}{2}$  highly uneconomic holding ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੁਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3/4 ਏਕੜ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ । ਔਰ ਜੇ 3/4 ਏਕੜ ਦਾ unit ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਦੀ food problem ਦਾ ਹਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਹਲ ਕਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬਾਪ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾ ਹੌਣ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਮਧ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ']

ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋ<sup>÷</sup> ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਥੇ ਵੀ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ fragmentation ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਾਲਕੀ within the village, within the district and within the province ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ exclude ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਸਿਖ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ deserve ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ Customary Law ਨਾਲ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ govern ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਸੇ ਦੀ protection ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਮਪਰਾ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ Planning Commission ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ agrarian reforms ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ agrarian reforms ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ Consolidation of Holdings ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ consolidate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ fragmentation of holdings ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ better supervision, increased production ਤੇ fencing ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ Hindu Succession Act ਇਸ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੀ spirit ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋ<del>ਂ</del> ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇ**ਹ** ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿਲਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਦਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ absentee land lordism ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖੱਤਮੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Better supervision ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ 50 per cent ਘਟ ਜਾਏਗੀ Consolidation of holdings ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈ<sup>÷</sup> ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੂੰਡੇ ਜਾਣ ਕਿ economic unit ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ disturb ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ fragmentation of holdings, further division of holdings and un economic holdings ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ land ਦੀ ceiling ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ land ਦੀ flooring ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਥੇ 16 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਛੀਨ ਕੇ ਸਦਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ industries ਤੇ ਹੌਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ 16 acres ਨੂੰ economic unit ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੌਰ ਦੁਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ fragmentation of holdings ਨੂੰ prevent ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ further division of land ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। England ਵਿਚ law of primogeniture ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ fragmentation of holdings ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ economic holdings ਦੀ further division and sub-division ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ acreage ਫੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਿੰਦ੍ਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ problem ਹੈ, economists ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ food ਦੀ ਸਮਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ at the helm of affairs ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੜੀ ਘੰਡੀਰ ਸਮਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ sub-division of holdings ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Hindu Succession Act ਦੀ application ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ intestate succession ਤੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ marriage value ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਸਮਾਜ ਚੌਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਹੇਜ਼ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ progressive ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲਭਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ will ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ market value ਘਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੌਕ ਪੁਛਣ ਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ will ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ discrimination ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਵਰ ਟੋਲਣ ਲਈ ਔਕੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ discrimination ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ resolution ਦੀ spirit ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ<sup>÷</sup> ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ

ਸਿਰਦਾਰ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ'] ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਾਂਗਾ । ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁਸਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Act No. 20 of 1959 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ Hindu Succession Act ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੜਕਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ । ਜੇ Order of Succession ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈ<sup>-</sup> ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ, Planning Commission ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ Hindu Succession Act ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ Customary Law ਨਾਲ govern ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ Hindu Succession Act binding ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ exemption ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Hindu Succession Act ਦੇ section 4 clause 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ fragmentation of holdings ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ Land ਦਾ item Concurrent List ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ Constitution ਦੇ Article 254 sub-para I ਦੇ ਮਾਤਰਿਤ State Government Central Government ਦੀ advice ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ disturb ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਸੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤਥਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਸਾ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈ<sup>-</sup> ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੌਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ agriculture ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੌਂ, agricultural land ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ <mark>ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ । ਇਨ੍</mark>ਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री शेर सिंह (झज्जर जनरल): सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने जो प्रस्ताव हमारे इस सदन के सामने रखा है में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं बड़ा हैरान था कि हमारे देश की लोक सभा में सारे देश में से 500 के करीब Members चुन कर गए, उनकी देहात के सामाजिक और आर्थिक जीवन से कितनी वाकि प्रयत थी कि उन पर गांव के जीवन का क्या प्रभाव पड़ गया कि इस ढंग से एक गलत कानून पास करके सारे ग्रामीण जीवन को इतना भारी धक्का पहुंचाया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी इस प्रस्ताव के अनुमोदक ने बताया इस कानून का असर उसी जमीन पर पड़ता है जिस जमीन की वसीयत उस जमीन का मालक अपने बेटों के नाम नहीं कर जाता। अगर वह अपने लड़कों के नाम वसीयत कर

जाए तो इसका कोई ग्रसर नहीं पड़ता । एक तरफ कानून pass किया कि ग्रीरतों को ग्रधिकार मिलें -- जायदाद में, जमीन में । दूसरी तरफ ऐसी position कर के उसे काफी हद तक छीन भी लिया है । उस ग्रंधिकार के छीनने से यह हो सकता है कि लड़िकयों को इस जायदाद से वंचित रखा जाए । लेकिन उसके कारण बहन ग्रौर भाई में, माता पिता में ग्रौर पिता और पुत्री में जितना जहर फैलता है उसका अंदाजा इन्होंने नहीं लगाया । अगर पिता लड़की को जायदाद से वंचित कर दे उसके कई श्रौर भी सामाजिक श्रसर होते हैं। पहले यह होता था कि जिस लड़की के भाई नहीं होता था ग्राम तौर पर उसकी सगाई होनी महिकल होती थी । स्राज कल इसके उल्ट होता है । बहुत लोग यह चाहते हैं कि उस लड़की का रिश्ता लेना है जिसके भाई न हो ताकि सारी जायदाद भ्राए । इससे समाजिक ढांचा हिल गया है । इसका यह असर हुआ कि पिता और पुत्री के संबंध में फर्क आ गया । लड़की को मालुम है कि अगर मेरा पिता वसीयत कर गया तो उसकी मृत्यु के बाद जमीन मेरे पास नहीं भ्राएगी । भ्रगर लड़की को वंचित करदे तो उनके श्रापस के प्रेम में फर्क जरूर पड़ेगा । जो प्रस्ताव स्रभी रखा है मैं समझता हूँ इससे हम ने स्त्रियों का नुक्सान करने की बात नहीं की, बल्कि इस से लड़कियों को दोनों तरफ से लाभ होता है शादी के वक्त माता पिता की तरफ से लड़की के ज़ेवर श्रौर कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। उसके बच्चे पैदा होने पर भी कपड़े वगैरह दिए जाते हैं उसके बच्चों की शादी के वक्त दिया जाता है । माता पिता उसको कपड़े श्रौर पैसे की शक्ल में देते रहते हैं । ग्रगर वह जायदाद से वंचित हो जाए तो भाई ग्रौर बहिन के झगडे हो जाएंगे । न माता पिता अपने घर से उसे कुछ देंगे, न आगे जा कर मिलेगा । जब ऐसी जायदाद में से हिस्सा लेना होता है तो एक दुश्मनी की शक्ल बन जाती है। दूसरी तरफ जब हम उसका अधिकार नहीं छीनते और स्त्री को उसके पति की सम्पति में से अधिकार देते हैं। ताकि जिस जगह उसकी शादी हो वहां भी उसकी इज्ज़त बढ़े ग्रौर जिस घर में पैदा हुई है उसमें भी उसकी इज्जत रहे तो उसे दोनों तरफ फायदा पहुंचता है । इस कानून से हमारे सामाजिक जीवन का ढांचा बिगड़ा है । इसमें disruption हुई । हमारी leftist भाई ज़रूर इस बात के हक में हैं कि disruption हो । society के हित में एक ढंग से सोचने वाले ग्रादमी नहीं रहे, जो समाज में गड़ बड़ हो, इतना पुराना ढांचा बदल जाए तो उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें देश में ला सकें । वह इस चीज़ के समर्थन के लिए बड़े उत्सुक हैं। जिन का ज़मीन के साथ संबंध है वे भाई उन Benches से गैर हाज़र हैं। वह यह समझते हैं कि ग्रगर हमने यह चीज़ की तो पता नहीं क्या हो जाएगा । हम गांव में जीवन व्यतीत करते हैं जिस समाज के हम श्रागृ हैं। एक भाई बैठे हैं, जिन का ग्रामीण जीवन से वास्ता नहीं, जमीन के साथ वास्ता नहीं । जिस किसी का जमीन से वास्ता है, ग्रामीण से वास्ता है, वह श्रादमी इस बात को समझता है कि इससे गांव का जीवन गड़-बड़ हो जाएगा, तितर-बितर हो जाएगा ग्रौर स्त्री जाति को भी इस से कोई लाभ नहीं । बल्कि उसको घाटा हो गया है क्योंकि बहन भाई के ग्रापस में बिगड़ने पर ग्रौर समाज का सिलसिला बिगड़ने पर लाभ नहीं होता । स्त्री को कोई लाभ नहीं । यह प्रस्ताव ग्रामीण जीवन के साथ बहुत ही संबंध रखता है । जैसा, अध्यक्ष महोदय, श्रापके सामने इसके प्रस्तावक ने रखा है, राजस्थान में भी यह बात चली है, मध्य प्रदेश वाले कर चुके हैं, U.P. में इसकी चर्चा है । यह सभी

श्री शेर सिह] प्रांतों को करना पड़िगा । जहां जहां खेती करने वाले बसते हैं हर जगह इसकी तकलीफ को महसूस करते हैं, हालांकि इतनी दिक्कतें नहीं हैं। कई जगह बहनें ग्रपने भाइयों को जमीनें दे जाती हैं, तो भी इस ढंग के सिलसिल खड़े हो चुके हैं--मुकद्दमें चले, झगड़े शुरू हुए, जमीन बेचने के सिलसिले शुरू हो गए । गांव में जिनकी दुश्मनियां है वे जमीनों को पूरी कीमतों पर नहीं बिकने देते । एक consolidation का मामला बहुत जरूरी है क्योंकि हमने इसी सदन में एक Bill pass किया हैं कि हमने जमीनों को इकट्ठा करना है ग्रीर ग्रागे के लिए वे जमीनें बट न जाएं। Prevention of fragmentation of holdings करनी है । अगर इस कानून को जारी रखा जाए तो एक एक घर में पांच-पांच छ:-छ: टुकड़े हो जाएंगे,दो-दो, तीन-तीन तो ग्रभी भी हैं। ग्रागे दो तीन साल बाद फिर वही ग्रवस्था हो जाए-गी । पहले consolidation शुरू की गई । जब ग्राठ-ग्राठ दस-दस टुकड़े बन जाएंगे फिर ऐसी अवस्था होगी । सरकार consolidation करके करोड़ों रुपया बरबाद करेगी । वे रुपया लोगों की जेब से जाता है । एक एक बीघा जमीन के लिए एक एक रुपया देना पड़ता है । मुकद्दमें चलते हैं । ग्राम तौर पर consolidation की यह हालत है कि जितने जमीन के मुकदमें होते हैं उतनी ही ग्रयीलें चलती हैं—दफा 21(1), 21(2) ग्रौर 21(3)की ग्रौर फिर दफा 42 की । बहुत से लोगों के पास खराव जमीन ग्राई है । हजारों की तादाद में लोग मुकद्दमें बाजी में फिरते रहते हैं । Consolidation में गवर्नमैंट ने इतना रूपया खर्च किया है कि उस रुपए से वे उतनी जमीन ग्रौर ले सकती थी । कीमतन भी ले सकते थे । श्रगर fragmentation हम नहीं रोकेंगे तो दस पन्द्रह साल के बाद फिर वही हालत हो जाएगी, फिर यह अरूरत महसूस होगी कि फिर जमीन इकट्ठी करें क्योंकि पैदावार कम हो रही है । तो हर पन्द्रह साल के बाद जितनी भी जमीन लेते हैं उस की कीमत कितनी बार श्रदा करनी पड़ेगी । उस दृष्टि से भी यह ज़रूरी है कि इस बारे में जो कानन है उस में तरमीम करें । पंजाब सरकार को इस का अधिकार है, concurrent list में होने की वजह से । प्रस्ताव पास होने के बाद भारत सरकार को लिख कर भेजे ताकि जल्दी से जल्दी इजाजत मिले इस में तबदीली करने की। इस कानून से ग्रामीण जीवन को खतरा पैदा हो गया है, इस तरह से उस से बचा जा सकता है । ग्रामीण जीवन का जो श्राधिक ग्रौर सामाजिक ढांचा है उस में गड़बड़ होने से बच जाएगी । वह उसी तरह से चलता रहेगा श्रौर वह श्रच्छी तरह से चलता रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੌਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ, ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਕੌ ਜਿਹਾ ਅਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੌ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੌਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ resolution ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ fragmentation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ fragmentation ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋ**ਂ** ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਰਿਵਾਜ **ਜਿਹ**ੜੇ ਕਾਇਮ ਹੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਦਲਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੌਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜ਼ਿਹੇ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ । ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਿਊ ਧੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕੱਤ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । **ਲੜਕੀਆਂ** ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੌਣਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੌਣਾ— ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਉਧਰ ਵਾਹੀ ਹੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ pro duction ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਧਰੇ ਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਧਰੇ ਹੌਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ tenants ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ tenants ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਮਾਲਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਵਿੰਦ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੁ ਜਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੌ ਜਾਂਦੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ resolution ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਕੇ Government of India ਨੂੰ approach ਕਰੇ। ਵੰਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Government of India ਨੂੰ ਵੀ approach ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Constitution ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ State Government ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਈ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ succession ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ] State Government ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ State Government ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚੋ<sup>-</sup> ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ੁਕਿ ਖਾਵਿੰਦ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਖਾਸੇ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਸਾਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ । ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਾ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ! ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਿੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹਕ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੁਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਥੇ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਉਪਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵਕਅਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਣਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸਹਰੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਾਪ ਧੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝੌਗਾ । ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ reasoning ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਤੱਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डार (नूह): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ने बड़े गौर से सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ग्रौर बाजवा साहिब की तकरीरों ग्रौर दलायल को सुना ।

सरदार भूपेन्दर सिंह मान : क्या सरदार गुरमीत सिंह की दलायल को नहीं सुना ? मौलवी अब्दुल ग्रनी डार : उन को भी थोड़ा बहुत सुना लेकिन आपकी बातों को बड़े ग़ौर से सुना । इन्होंने 14 साला मेहनत का जो जिक्र किया कि वहां पालियामेंट में 14 साल तक बहस होती रही उसके पेशे नजर उन्होंने चार पांच दलीलें दीं ।

पहली दलील तो यह दी कि हिन्दू श्रौर सिख भाइयों में गोत का बड़ा स्थाल रखा जाता है । इसी लिहाज से शादियां की जाती हैं । इसलिए इस में बड़ी मुक्किल हो जाएगी

भगर लडिकयों को मां बाप की जायदाद में हक मिलता रहा । दूसरी यह दलील दी गई कि लड़िकयां बाहर दूसरी जगह व्याही जाती हैं, दूर व्याही जाती हैं इसलिए अगर पिता की जायदाद में हक दिया गया तो उन को इन्तजाम में बड़ी मुश्किल हो जाएगी । बाजवा साहिब ने भी यही बात दूहराई कि जमीन का इन्तजाम करना उन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा । तीसरी बात यह कही गई कि जब लड़िकयां सुसराल में जाती हैं तो वहां कई दफा उन का बड़ा ग्रपमान किया जाता है, इस लिए उन को उस झमेले से बचाने के लिए ग्नौर उसे वहां इज्जत बखशने के लिए parents-in-law की जायदाद में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए ताकि उसकी मुनासबि तौर पर वहां पर इज्जत हो, कदर हो । चौथी बात जजबात की कही गई कि ऐसी बातों में सैंकड़ों जाट गांव के ग्रन्दर कतल कर देते हैं । श्रमृतसर से लेकर गडगांव तक कतले श्राम हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा (Interruption) इस के भ्रलावा बाजवा साहिब को बहनों की बाबत एक ख्याल ग्राया कि कहीं वह खफा न हो जाएं कि हम उन का मान नहीं करते, इसलिए उन्होंने उन के हक में कुछ बातें भी कहीं । फरमाया कि अगर्चि आज की दुनियां में हम चाहत है कि स्त्रियों और पुरुषों को एक जैसे हक़्क़ मिलने चाहिए लेकिन जब वाकई ऐसी बात है कि इसका बरा ग्रसर होगा, तबाही होगी ग्रौर बकोल मान साहिब के सूबा में कतलेग्राम हो जाएगा तो हम भी उस progressive resolution की ताईद करते है जो कि मान साहिब ने पेश किया । डिप्टी स्पीकर साहिब, मझे बार बार यह कहा गया कि मौलवी साहिब, ग्राप पर तो यह लागु नहीं होता, ग्राप की क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी है । काश, वह समझ पाएं कि दुनियां में जहां कहीं भी स्राप जाएं, हिन्दु हों या सिख, मुसलमान हों या ईसाई हिन्दुस्तान का बाशिन्दा होने की वजह से ग्राप हिन्दु ही कहलाते हैं (Interruptions) मेरे नाम से घबरा गए ? मैं अपना नाम श्रौर रख लेता हैं।

एक मानीय मेम्बर : अब्दुलगनी सिंह रख लीजिए ।

मौलवी अब्दुल गनी डार: अरे भाई, जब ऐसी नौबत आई तो सिख भी बन जाऊंगा ।

सरदार भूपेन्दर सिंह मान : आप के नाम से नहीं, आप के काम से घबराते हैं ।

मौतवी ग्रब्दुल ग्रनी डार : मान साहिब, छोड़िए इन बातों को । कभी कभी प्यार भी करते हैं ग्रौर कभी कभी घबरा भी जाते हैं । जब डंडा देखते हो कैरों साहिब का तो घबरा जाते हो ग्रौर जब नहीं देखते तो हमारे साथ हो जाते हो । बहर हाल, मैं बड़े ग्रदब के साथ ग्रौर बड़ी नम्रता के साथ जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्राप के द्वारा मान साहिब ग्रौर मान साहिब के साथयों की खिदमत में ग्रर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी हैरत हुई है....

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ): On a point of order, Sir. ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

मौलवी श्रब्दुल गनी डार : मैं समझता था कि ज्ञानी जी बड़े बजुर्ग हैं हमेशा सोचसमझ कर बात करते हैं और मुदल्लल बातें करते हैं, काम की बातें करते हैं। लेकिन इस बारे में वह भटक गए मालूम होते हैं। मैं तो उन की बाबत अर्ज़ करने जा रहा था जिन कि आंखें होती हैं मगर वह देखते नहीं, जिन के कान होते हैं मगर वह सुनते नहीं । जानने वाले तो जानते हैं, सुनने वाले सुनते हैं ग्रौर देखने वाले देखते हैं लेकिन उन को ग्रर्ज करना चाहता हूँ जो न कुछ देखते हैं, और न सुनते हैं। बहर हाल, मैं यह अर्ज़ करने जा रहा था कि दुनियां में हर जगह खामियां रहती हैं ग्रौर रहेंगी भी । लेकिन भारत एक ग्रजीब मुल्क है जहां पर मर्द ग्रौर श्रौरत को बराबर के हकूक भी हैं। श्रौरत को वहीं ग्रधिकार हासिल हैं जो कि पुरुष को हैं, वहीं मेरी बहनों को, बेटियों को ग्रौर माताग्रों को ग्रधिकार हैं लेकिन फिर भी यह व्याह के वक्त लड़की का दान करते हैं. . . कन्यादान करते हैं । ऐसी बातों को देख कर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। क्या लड़की भी कोई दान करने की शै है ? लड़की दान करने के लिए नहीं है। यह उसका दान करने वाले कौन हैं ? लड़की जिसको चाहे अपना जीवन साथी बना सकती है । वह कभी किसी के कहने से रुकने वाली नहीं है । ग्रगर लड़की न चाहे तो दान करने वाले यह कौन होते हैं ? क्या इसी लिए कि उसने उन के घर में जन्म लिया ? क्या इसी से उस के मां बाप को उसे दान में दूसरों को देने का हक हो गया ? पहले तो सुनते थे कलमदान, पानदान, किर शरमदान और कन्यादान भी शुरु हो गया । (Interruptions) यह बातें उस मुल्क में होती हैं जहां पर हमारे सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जैसे progressive स्यालात के लोग हों जो यह कहते हों कि अगर बेटियों के लिए यह कानून जारी रखा गया तो पंजाब की धरता खून से रंग जाएगी ( Interruptions) जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिब, यह फरमात हैं कि गांव की बेटियां हमारी बहनें हैं । मैं पूछता हुँ कि क्या पंजाब की या मुल्क की बाकी जगहों की बेटियां श्राप की बहनें नहीं ? मैं श्रर्ज़ करूं कि यह एक बिल्कुल जजबाती वात है कि जहां कहीं किसी जगह किसी का दामाद ग्रा जाता है तो सब लोग यह समझते हैं कि जब यह गांव के किसी बहन भाई का दामाद है तो हमारा भी अज़ीज़ है । जो कुछ याप फरमाते हैं इसका मतलब हरगिज यह नहीं कि ग्राप उन को ग्रयनी बहनें ग्रौर बेटियां समझते हों । भ्रगर भ्राप वाकई उन को बहन वेटी समझते होते तो इस तरह की चीज यहां पर लाने की ज़रूरत ही न होती । यह सब जज़बाती बाते हैं । दुनियां जानती है कि ग्रपने ग्रौर पराए में क्या फर्क होता है । मान साहिब तो यह सब कुछ कह लेते क्योंकि वह तो would be minister हैं लेकिन बाजवा साहिब को यह कहना शोभा नहीं देता था।

श्री बलराम दास टंडन : मौलवी साहिब, ग्राप को इन बातों का इल्म नहीं । ग्राप चुप ही रहें तो ग्रच्छा है ।

मौलवी श्रब्दुल ग़नी डार : टंडन बाबू, श्रवन मतलब की बातें तो मुनते ही रहते हो कभी कभी दूसरों के मतलब की बातें सुनने का जज़बा रखना चाहिए (Interruptions) जनाव बड़े जोरों से यह बात कही गई कि इस से बहन भाइयों के बाहमी ताल्लूकात में बढ़ा जबदस्त विघ्न पड़ने वाला है । मैं पूछता हूँ कि क्या कोई शख्स सीने पे हाथ रख कर कह

सकता है....(Interruptions) ग्राज सैंकड़ों नहीं हजारों ऐसे लोग हैं जो शिमला ग्रौर मसूरी ग्रौर दूसरी ऐसी जगहों पर बैठे हुए जमीन पर ऐश कर रहे हैं लेकिन बेचारे हरिजन ग्रौर मुजारे भूखों मर रहे हैं (Interruptions) ग्राखिर कोई न कोई तो इन जमीनों का इन्तजाम करता ही है। वगैर इन्तजाम के तो वह नहीं पड़ी हुईं। लेकिन ग्राप फरमाते हैं कि बहनें उन जमीनों का इन्तजाम नहीं कर सकेंगी। सरदार भूपेन्द्र सिंह मान कहते हैं कि मेरी पत्नी तो ग्राज सरहन्द बसी में है ग्रौर पिता हैं ग्रमृतसर के रहने वाले। ग्राखिर उस जमीन का इन्तजाम कैसे होता है? ग्रगर भूपेन्द्र सिंह मान इन्तजाम कर सकते हैं तो दूसरी लड़कियां भी ऐसी जमीनों का इन्तजाम कर सकती हैं।

सरदार भूपन्दर सिंह मान : मैं उसे अपने पास ही रखना चाहता हूँ।

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : वह ग्राप के पास रह कर भी इसका इन्तज़ाम करेंगी । लड़िकयों को कोई गैर क्यों समझे ? एक निखट्टू तो इन्तज़ाम कर सकता है लेकिन एक बहन जो चाहे कितनी काबल हो वह इन्तज़ाम नहीं कर सकती ? क्या यह भी कोई दलील है ? यह एक ऐसी दलील है जो बिल्कुल बेसूद है, बोदी है, जिसमें कोई वज़न नहीं, कोई जान नहीं । ग्राप कहते हैं कि कन्यादान कर दिया ग्राप का फरमाना है कि एक लड़की का जब दान ही कर दिया तो उस का जायदाद में हक ही क्या रह जाता है । क्या ग्राप ने लड़की को यह समझ रखा है कि वह ऐसी चीज है, ऐसा माल है जिसको जिसे चाहे दे दिया जाए, खैरात में दे दिया जाए, या दान में दे दिया जाए ? यह क्या तमाशा है ? उन के साथ यह क्या मज़ाक है ? ऐसी बात होने वाली नहीं (Interruptions)

श्री वलराम दास टंडन : श्राप को क्या मालूम कि कन्यादान क्या होता है (noise) (Interruptions)

चौधरी बारू राम : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे फाजिल दोस्त हमारे धर्म पर हमला कर रहे हैं । ग्रगर कल हमने कुरान या उसकी ग्रायतों पर हमला किया तो क्या वह बर्दास्त कर लेंगे ? (Interruptions)

श्री मंगल सेन : यह हमारे religion की, हमारे धर्म की बातों को क्या जाने । श्री बलराम दास टंडन: हम ऐसे शब्दों को सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं। (noise)

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार: श्राप इसी बात पर नाराज हो गए ? मैंने कन्यादान कह कर ग्रापके जजबात का निरादर तो नहीं किया ।

चौधरी बारू राम: जब कल हम कुरान पर हमला करें तो ग्राप भी न नाराज होना। (Interruptions)

मौलवी ग्रब्दुल ग्रानी डार : कुरान शरीफ कौन सा मेरे बाप का है । जो दिल में ग्राए कह डालो । (Interruptions)

श्री उपाध्यक्षः मौलवी साहिब, इस तरह की irrelevant बातें कहना desirable नहीं । श्राप रेजोल्यूशन पर ही बोलें । (It is not desirable for the hon. member to talk of such irrelevant matters he should confine himself to the resolution only.)

मौलवी म्रब्दुल ग्रनी डारः जनाब, मैं रैजोल्यूशन से एक इंच भी इधर उधर नहीं जाना चाहता । मैं समझता हूँ कि जिस बात को मैं ग्रपने दिल में सही समझूं वह कह सकता हूँ ।

श्री मंगल सेन : क्या गाली देना श्रौर किसी के धर्म की बाबत इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित है ? हम ऐसे vulgar लक्षजों श्रौर इस तरह से किए गए हमले को नहीं बर्दाश्त करेंगे ।

लोक कार्य मंत्री : On a point of order, Sir क्या यह यहां बैट वर विसी को इस तरह से गालियां दे सकता हैं ?

मौलवी श्रब्दुल ग्रनी डारः मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मैं चौधरी सूरज मल की बड़ी इज्ज़त करता हूँ.....

Minister for Public Works: I take very strong objection to what the hon. Member has said.

मैं ग्राप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से यह दूसरों की feelings को injure करते हैं ग्रौर दूसरों के मजहब की फबीतियां उड़ाते हैं।

श्री उपाध्यक्षः order please ग्राप को कौन से लफज पर एतारज है, To which word does the hon. minister take objection)

श्री बलराम दास टंडनः यह जो कन्या दान की बात पर मज़ाक कर रहे हैं ग्रीर कह रहे हैं कि लड़कियों को इस तरह से फैंक दिया जाता है ग्रीर....

## (noise) (Interruptions)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

मौलवी ग्रब्दुल ग्रनी डारः डिप्टी स्पीकर साहिब, यह गुस्से में ग्रा गये हैं ग्रौर गुस्सा दिखा कर यह समझते हैं कि ग्रब्दुल गनी ग्रपनी राह से भटक जायेगा पर यह होने वाली बात नहीं है।

Sardar Bhupinder Singh Mann: I think we should take the observations of the hon. Member in a sportsman-like spirit. We should tolerate the views expressed by those who oppose the resolution.

श्री मंगल सैन: लेकिन हम vulgar language tolerate करने को तैयार नहीं हैं।

Shri Bal Ram Das Tandon: After all there must be some decorum in the House.

(Interruptions and noise in the House)

Mr. Deputy Speaker: Order, please. There should be no interruptions. Those who want to say anything should rise on a point of order (to Maulvi Abdul Ghani Dar). I will not allow the non. Member to speak further if he does not remain within the scope of the resolution.

मौलवी अब्दुल गनी डार: मैं किसी भाई के जजबात को injure नहीं कर रहा और मैं इन से यह बात कह रहा हूं कि जब हरिजनों को बराबर के हकूक देने का सवाल आया था तो मुझे पता है कि हरियाणा में एक हरिजन को गोली मार दी गई थी....

श्री उपाध्यक्ष: Do not be irrelevant ग्राप किसी बात को कहां ले जाते हैं। (The hon. Member should not be irrelevant. He sometimes goes wide of the mark).

(Interruptions)

Mr. Deputy Speaker: Order, please. There should be no interruptions.

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार: चीक मिनिस्टर साहिब होंगे तब भी मैं यह बात कहूंगा ग्रीर नहीं होंगे तब भी मैं यही बात कहूंगा।

तो डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि किसी के जजबात को injure करने का मेरा मक्सद हरिगज नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज दुनिया किधर जा रही है। आज कोई देश हो, कोई society हो वह तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वह स्त्री जाति के हकूक के साथ खेलने की कोशिश करेगी। फिर Democracy में में त्रिया राज भी हो सकता है क्योंकि स्त्री जाति के vote कम नहीं हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह कहना के औरतें अपनी जमीन का इंतजाम नहीं कर सकेंगी यह गलत बात है। मैं कहता हूं कि अगर landlords अपनी जमीनों का इंतजाम कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं। मैं पूछता हूं कि अगर एक शख्स का लड़का कोई नहों और सिर्फ लड़कियां हों तो क्या उन की जायदाद मान साहिब को जायेगी?

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । (ਇਕ ਆਵਾਜ਼—ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ) ।

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार: मैं हिन्दुस्तान में हूं तब भी ग्राप मेरी जायदाद दबाए बैठे हैं।

Mr. Deputy Speaker: Order, please. Why are you addressing the Members direct. You must address the Chair.

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार: मैं श्राप की मार्फत इन से श्रर्ज करना चाहता हूं श्रौर मानता हूं कि श्रापने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि मुझे श्राप को ही address करना चाहिये।

तो मैं भ्रर्ज करना चाहता हूं कि इन की पहली दलील तो मैं ने यूं काटी है कि सिर्फ गांव की बहनें ही हमारी बहनें नहीं हैं बिल्क सभी जगह की बहनें हमारी बहनें हैं। दूसरी दलील जो इन्होंने यह पेश की कि बहनें भ्रपनी जमीन का इन्तजाम नहीं कर सकतीं (21)90

[मौलवी म्रब्दल गनी डार] यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जब बहुत दूर २ बैठे हुए landlords ग्रपनी जमीनों का इंतजाम कर रहे हैं तो हमारी बहनें भी उन का इंतजाम बखुबी कर सकेंगी। अब रही तीसरी बात कि वह बजाये अपने बाप की जमीन के हकदार होने के वह अपने father-in-law की जमीन में हिस्सेदार हों श्रौर उन को उस जमीन में हिस्सा मिले । डिप्टी स्पीकर साहिब, यह बात समझने की है ग्रौर यह कोई innocent बात नहीं है कि शायद इस में कोई झगड़ा न हो। झगड़ा तो इस सूरत में भी होगा। मिसाल के तौर पर एक घर में छ: भाई हैं स्रौर एक की शादी हो गई है स्रौर बाकियों की नहीं हुई तो इस सूरत में बाकी पांचों की निगाह तो छटे की बीबी पर रहेगी कि इस को खत्म करें ताकि यह हमारी जायदाद में से हिस्सा न ले सके। ऐसी सुरत में तो यह हो सकता है लेकिन बाप की जायदाद में अगर लड़की हिस्सेदार है तो कोई भाई अपनी बहन को कभी कत्तल नहीं करेगा लेकिन देवर जो हैं वह कत्तल कर सकते हैं श्रीर ऐसा होता भी है। इस में कोई अचम्बे की बात नहीं है और मुमिकन है कि इस तरह से जो जमीन एक लड़की को अपने father-in-law से मिले वह उस के लिये का बाइस बन जाये। इस लिये यह चीज जो कही जा रही है कि लड़की को ग्रपने बाप की जायदाद में से हिस्सा न मिले श्रीर वह श्रपने father-in-law की जायदाद में हिस्सेदार होतो मैं कहता हं कि इस से उस को खतरा भी पैदा हो सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, बड़े ग्रदब से मैं एक ग्रौर गुजारिश भी करना चाहता हूं कि यह जो कहते हैं कि consolidation of holdings जो हम करा रहे हैं ग्रौर जमीनों को इकट्ठी करने के लिये इतना खर्च ग्रौर मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से बाप की जायदाद में लड़की को हिस्सा मिल जाने से यह तमाम खर्च ग्रौर मेहनत जो consolidation पर हो रही है वह जाया जायेगी क्योंकि इस तरह करने से जमीन ग्रौर टुकड़ों में बंट जायेगी। तो मैं कहता हूं कि इस का ग्राप हल निकाल लीजिये लेकिन लड़की को ग्रपना हक तो जरूर दीजिये। इस का हल यह हो सकता है कि उस को जमीन देने की बजाय उस के हिस्से की जमीन की कीमत डाल कर उसे उस की कीमत दे दीजिये लेकिन उस को ग्रपने हक से महरूम न कीजिये। (घंटी की ग्रावाज)

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं कोई फालतु वक्त तो ले नहीं रहा बल्कि best suggestions दे रहा हूं (हंसी) (Interruption) इन के कानों में तो तेल पड़ा हुम्रा है......(फिर घंटी की म्रावाज)

श्री उपाध्यक्ष: Order please. यह फैसला ग्राप ने नहीं करना कि ग्राप फालतु वक्त ले रहे या नहीं ले रहे हैं please resume your seat. (Order, please. This is not for the hon. member to decide whether he has taken extra time or not. He may please resume his seat.)

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : मैं जो ग्रर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि मुझे तो यही मालूम था कि . . . . . Mr. Deputy Speaker: Order, order please.

मौलवी श्रव्हुल गनी डार: जरा मेरी श्रर्ज तो सुन लीजिये। इतना ज्यादा वक्त उनको जब ग्रापने दिया है तो मुझे भी तो कुछ वक्त दीजिये। मैं भी तो काम की बातें कह रहा हूं.....

Mr. Deputy Speaker: Rule 200 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly is—

" No speech on resolution shall exceed fifteen minutes in duration."

मौलबी ग्रब्दुल गनी डार : तो यही देख लीजिये कि उन्हें क्या 15 मिनट ही दिये गये हैं—

Mr. Deputy Speaker:

"Provided that the mover of a resolution when moving the same and the Minister concerned when speaking for the first time, may speak for thirty minutes.....

मौलबी ग्रब्दुल गनी डार: ग्रगर ग्राप का यही हुक्म है तो मैं ग्राप का हुक्म मानता हूं लेकिन मैं चाहता यह था कि जब उन के ख्यालात हाउस के सामने ग्राये हैं तो इस मसले पर मेरे ख्यालात भी ग्राने चाहियें......

श्री उपाध्यक्ष: मगर ग्राप 15 मिनटों में ग्रपने ख्यालात नहीं रख सके ग्रौर फालतु बातें करते रहे हैं। Please resume your seat. (But the hon. member has failed to express his views on the subject within 15 minutes as he has been indulging in irrelevant things. Now he may please resume his seat.) (Interruption)

मौलवी ग्रब्दुलंगनी डार: जैसा ग्राप का हुक्म हो।

श्री बलराम दास टंडन (ग्रमृतसर शहर पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस मसले पर इस हाउस के ग्रन्दर दो तरह के ख्यालात रखे गये हैं। मौलवी साहिब ने भी कुछ बातें कही हैं ग्रौर उन्होंने कुछ बातें एतराज़ के काबिल भी कही हैं पर मैं उन की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हाउस में इस समय बहिस के लिये जो इतना एहम मसला पेश है उस को तो एक तरफ रख दिया जायें ग्रौर हाउस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करूं। बात यह है ग्रौर जिस को समझने की जरूरत है कि Hindu Succession Act बनाया क्यों गया? इस में कोई शक की बात नहीं कि पुराने रीति रिवाज हिन्दू समाज में इस तरह के प्रचलित थे जो कि हिन्दू समाज की बदिकस्मती का कारण थे। इस के ग्रन्दर बहुत सी ऐसी बातें थी जिन का सुधार करना बड़ा जरूरी था। इस लिये कुछ एक बातें उन रीति रिवाजों के सुधार के लिये Hindu Succession Act के जरिये की गई हैं। वाकिया ही कुछ ऐसी बातें, रिवाज की बातें मुद्दत से ऐसी चली ग्राती थीं जो हिन्दू समाज के माथे पर कलंक का टीका थीं। उस को हम ने दूर करने, की कोशिश की ग्रौर ग्रर्ढांगिनी मानते हैं उस को बदिकस्मती से हिन्दू-समाज में छिरा कि वित ही ग्रौर ग्रर्ढांगिनी मानते हैं उस को बदिकस्मती से हिन्दू-समाज में

[श्री बलराम दास टंडन]

जायदाद में भाग नहीं दिया जाता था जिस कारण नारियां बहुत पिछड़ी हुई थीं। ग्रगर बदिकस्मती से वह बेवा हो जाए तब तो सिवाए फिटकारों के उस के जीवन में ग्रौर कुछ न रह जाता था। इस बुरी दशा में तबदीली लाने की ग्रावश्यकता थी ग्रीर तबदीली की भी गई कि इस वर्ग को ऊपर उठाया जाए और यह दूसरों का मुंह ताकने और दूसरों की कृपा पर रहने की बजाए इस दयनीय दशा से ऊपर उठे। अब देखने की बात यह रह जाती है कि जिस तरीके से यह तबदीली की गई है उस से समाज के इस हिस्से की सेवा हुई है, इसे लाभ हुआ या हानि हुई। मौलवी साहिब ने कहा यदि जमीन का हिस्सा देने पर श्रापत्ति होतो उन्हें रुपया दे दिया जाए । मेरी समझ में नहीं श्राया कि इस resolution को पढ़ने के बाद ग्रगर कोई व्यक्ति यह कहे तो क्या वह इस की spirit को नहीं समझता या जान बूझ कर उस बात पर पर्दा डालता है जो इस में कही गई है। इस में स्पष्ट कहा गया है कि बहनों को उन के ससूर की जायदाद में से हिस्सा दिया जाए। मैं मिसाल देता हूं। एक परिवार में मान लीजिए २ लडके और २ लडिकयां हैं। ग्रब जो कानून लागू है उस से क्या होगा। जायदाद के चार हिस्से हो जायेंगे। दो भाइयों श्रौर दो बहिनों को मिलेंगे । इस तरह से इन लड़िकयों के पित ग्रपने ससूराल में ग्रा कर जायदाद को बांटने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ग्रगर ग्रमृतसर की रहने वाली लड़कियां हों उन की शादियां बम्बई या किसी और दूर स्थान पर हो और उन के पति कारोबार भी कोई दूसरा ही करते हों। इस प्रकार एक दुकान चलाने वाला या कारखाने का मालिक बम्बई से चल कर श्रपने ससुराल में जाकर उन की जमीन का हिस्सा मांगेगा श्रौर जमींदारे के बारे कुछ न जानता हुआ भी अपनी पत्नि के भाग के लिये झगड़ा करेगा। इसी प्रकार इन बम्बई के रहने वालों की ग्रपनी बहन कलकत्ता में ब्याही जा सकती है तो वह कलकत्ते वाला दुकानदार बम्बई में अपने ससुराल के कारखाने में छीना झपटी के लिये बम्बई पहुंचेगा। भ्रब इस से यह देखा जा सकता है कि समाज के भ्रापसी ताल्लुकात कहां तक ठीक रहेंगे भौर झगड़े न होंगे। यह जो resolution है इस में बताए ढंग की किस बात पर ग्रापत्ति की जाती है । इस सारी समस्या को logically देखने की जरूरत है। जब यह कहा जाता है कि लड़की को भाग ग्रपने पिता के घर में न मिले तो क्या यह कहा जाता है कि उस को उस का हिस्सा ही न मिले। जो पहले कानून था उस में गलती की हुई थी, एक गलत रवायत चली ग्राती थी कि लड़की को कोई हिस्सा न मिले। ग्रगर ग्राप समझते हैं कि इस resolution का भी यही मतलब है कि लड़की को कोई भाग ही न मिले तब तो इस को फाड़ कर फैंक देना चाहिए। इसे Central Government के पास तो क्या भेजना इस पर विचार भी न किया जाए। लेकिन अगर इस का मतलब है कि लड़कियों को उन का हिस्सा भी मिले और social तल्लुकात भी ठीक रहें, झगड़े न हों, तब तो इस पर ग्रमल होना चाहिए। मौलवी साहिब कहते हैं कि उन की 50 प्रतिशत बोटें हैं। ठीक है। कौन कहता है कि उन को ग्रपने हिस्से से महरूम कर दिया जाए। इस का तो सीधा मतलब यह है कि ग्रपनी लड़कियों को हिस्सा न दे कर श्रपनी बहुश्रों को हिस्सा दिया जाए ग्रौर जहां ग्राप की लड़िकयां बहुएं बन कर जाएं वहां

उन को मिले। Hindu Succession Act 1956 में पास हुग्रा। इस से झगड़ों की बुनियाद पड़ी। इस का तो यह मतलब था कि हमारे दिल में यह भावना थी कि जो समाज में कुरीतियां हैं वह बंद हों, हमारे माथे पर जो कलंक का टीका है उस को घो डाला जाए मगर यह नहीं कि घोते २ कपड़ा ही फट जाए। कई लोग इन कानून बनाने वालों की इस spirit को समझने में गलती कर रहे हैं। इस कानून के बनाने का ग्राशय यह था कि समाज के इस हिस्से को ऊपर उठाया जाए, इन की भी कद्व हो। मगर यहां पर पूजा इत्यादि के शब्द कह कर उन को पुचकारने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बिल्क उन की spirit को समझ कर ग्रागे बढ़ने का प्रयत्न होना चाहिए। इस बात को सामने रखना चाहिए कि ग्रगर एक बहन का यहां हिस्सा नहीं होगा तो जहां वह जायगी वहां उस का हिस्सा होगा ग्रौर यहां जो ग्रायगी उस का हिस्सा यहां होगा।

श्रव वसीयत की बात है। मैं समझता हूं कि कानून की इतनी बड़ी बात को हमेशा के लिये खत्म नहीं किया जा सकता। श्रव तक इस House के श्रन्दर बैठी श्रौर बाहर वाली बहिनों को यह कह कर बहकाने की कोशिश की जाती रही है कि श्राप का हिस्सा तो खत्म किया जा रहा है श्रौर इस तरह श्रसलियत पर पर्दा डालने को कोशिश होती रही है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, यह सीधी सी बात है। इस का दूसरा पहलू यह है कि दूसरे मुल्कों के ग्रन्दर उन्होंने इस तरह Succession के कानून बनाए हुए हैं कि हिस्सा सब से बड़े लड़के को मिले। ग्रगर हम पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं ग्रौर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो हक्क बड़े लड़के को मिलना चाहिए। यही उन की भावना और विचारघारा है जिस के अनुसार उन्होंने बड़े लड़के को हक्क दिया है स्रौर बड़े लड़के को मौका दिया है। बाकी के लड़के दूसरे काम करें industry में जाएं, नौकरी करें, education के अन्दर जाएं। इसी तरह अगर हम पंजाब में agrarian reforms लाना चाहते हैं तो यह जरूरी होगा कि हम Hindu Succession Act में जरूरी amendment लाएं। ग्रगर हम चाहते हैं agrarian reforms मुकम्मल हो। Uneco-Production में इजाफा nomic holdings न रहें ग्रौर पैदावार बढ़े। हो तो हमने दूसरी तरफ यह नहीं करना होगा कि हम इस बात की इजाजत दें कि जमीन ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में वंट जाए। इस Act के अनुसार दो हिस्से हों तो चार में बंटे चार हों तो श्राठ में बंटे। इस तरह से हमने श्रगर इजाजत दे दी तो consolidation का काम जिस पर करोड़ों रुपया सरकार ने सर्फ किया है फजूल चला जाएगा। इस लिये यह दलील देना कि ग्रौरत को बराबर का हक है ग्रौर यह प्रस्ताव उन के हक्क को छीनना चाहता है, मुनासिब नहीं। उन की दलीलें बेवजन हैं। पंजाब में agriculture की तरक्की के लिये यह ज़रूरी है कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाए। आज जो प्रस्ताव हाऊस के सामने पेश है मैं इस की पुरज़ोर ताईद करता हूं स्रौर श्राशा करता हूं कि यह हाऊस इसे पूरी majority के साथ और मुकम्मल तौर पर पास करने की कोशिश करेगा।

لأبر

ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈ<sup>-</sup> ਇਸ ਨੂੰ support ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਅਸਾਡੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ Hindu Succession Act ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Theory ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਭ ਗਲਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ practically ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿੳਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ <mark>ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੌਹ</mark>ਰੇ ਘਰ ਮਾਣ ਤੇ ਆਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਇਆ ਕੀ ? ਮੈੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ । ਇਹ ਗਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਾਪ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਮਾਨ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਵਰਾਸਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ । ਅਫਸੌਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਆ ਹੀ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਵਰਾਸਤ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਪਹੰਚ ਗਈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਲੂਕ ਨੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਰ ਲੜਕੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਲਿਆਏਗੀ। ( $Very \ \mathrm{good}$ ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਿਕਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਬਾਪ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਂ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੰਝਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜ ਹਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਦੋ ਦੋ ਏਕੜ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਹਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਈ 30 ਮੀਲ ਕੋਈ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । 30, 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਸਦੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ 30 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ । ਉਹ ਭਣਵੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਵਿਤਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣਾਪਨ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ

ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਡਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । (ਖੁਬ, ਖੁਬ)

ਭਿਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ladies ਦੀ welfare ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ position ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਗਰ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਹਰੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਇਹ ਠੀਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ । ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਗ਼ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਭਰਾ ਭੌਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਦੇਵਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਦੇਵਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ । ਉਸ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਕਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡੈਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਤਰੇ ਡੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ । ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਉਹ ਲੜਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਾਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਵਲੋ<sup>-</sup> ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖਾਵੇਂ ਬਗੜੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਈ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ favour ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਈ ਬਾਪ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਹਕ**ੁਵਿਚ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆ** ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਬਾਪ ਦੀ ਥੌੜੀ ਜਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਬਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ [ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਥੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੌਰਟ-ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪਤਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੌ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਨ ਪਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕੌਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Central Government ਤੇ ਜ਼ੌਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ amendments ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। (ਘੰਟੀ)

ਸੌਂ ਆਪ ਦੀ ਧਨਵਾਦਣ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸੌਂਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੌਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਆਸ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਟਾਇਮ ਹੋਰ ਦਿਉਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੁਰਬਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਲ ਇਨੀ ਤਵਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ production ਵੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੌਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਫੇਰ ਏਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत): डिप्टी स्पीकर साहिब, यह प्रस्ताव एक कांग्रेसी मैंबर की तरफ से पेश हुआ है मगर यह अकल की बात है (हंसी) श्रीर यह उन की बेश्रकली का सबूत है जो Centre में अधिकार जमाये कांग्रेसी सरकार बैठी हुई है।

इन के कारनामे से एक ग्रौर बात यह भी साबित हो गई है कि ग्रगर देहली में ग्रकल इनकी फेल हो जाये तो यह चंडीगढ़ में दुरुस्त की जा सकर्ती है।

सरदार भूपेन्द्र सिंह मान: पंडित जी, ग्राप के जमाने की बे ग्रकली को हम ने श्रक्ल से दहस्त किया है ग्रौर कोई बात नहीं है।

पंडित श्री राम शर्मा: यह मेरे जमाने की नहीं बल्कि उस से पहले की बे ग्रकली है। अगर अब इस बे अकली में अकल दाखिल हो जाये तो मैं समझूंगा कि यह प्रस्ताव बहुत ही ठीक है। जिसे इस House को पास करना चाहिये। Central Government ने यह कानून पास करके एक बड़ी बे अकली की है। मैं नहीं समझता कि उन के दिमाग क्या काम करते हैं जो ऐसी बातें निकालते हैं। श्रौर दूसरे Members को भी राजी कर लेते हैं। ग्राज इस तरह के कानून पास करके ग्रगर ग्रमल किया जाये तो हिन्दुस्तान की society बिलकुल ही exploit हो जाती है। स्रौर घर घर में ऐसी गड़बड़ पैदा हो जाने का अंदेशा है कि अमन हो ही नहीं सकता। आज गांव में जाकर भी जब मैं देखता हूं तो यह चर्चा है स्रौर मैं इस के मुताल्लिक स्रपने गांव के लोगों से भी यही कहता हूं ग्रौर Assembly में भी यही कहूंगा कि इस कानून ने बड़ा भारी तूफान वरपा कर दिया है। ग्रगर इस कानून के मुताबिक ग्रमल किया जाये तो इस का यह मतलब है कि 15-20 साल में, हर गांव में ऐसी हालत हो जायेगी, कि सभी लोग ऐसे होंगे जो बाहर के रहने वाले होंगे। यह बात गांव की हद से ही ताल्लुक नहीं रखती बल्कि शहरों में रहने वालों की भी यही हालत हो जायेगी कि एक नई complication खड़ी हो जायेगी । हिंदु सिख का सवाल पैदा हो जायेगा । गांवों में ग्रजीब त्रजीब तमाशे होंगे। इस के मुताल्लिक जब मैं श्रपने गांव में जाकर lecture देता हूं तो उस में श्रकसर बहने ज्यादा तादाद में श्राती हैं। मैं महसूस करता हूं कि इस तरह के कानून पास हो जाने से उन्हें ख़ुशी नहीं हुई बृल्कि घत्रराहट पैदा हुई है। उन बेचारियों को तो सारी चीज का कूछ पता नहीं लगता मगर मैं उन को कहा करता हूं कि आप का फायदे की बजाये बड़ा नुकसान होगा। जिस घर में एक वहन है उस घर की जायदाद बट जायेगी । वह घर घटेगा ग्रौर तकरकात पैदा होंगे stability नहीं रहेगी ग्रौर घर में मर्द ग्रौर स्त्री के ग्रापसी जायदाद के झगड़े होंगे, जिस के नतीजा के तौर पर एक के हक में श्रौर दूसरे के खिलाफ झगड़ा किया जायेग। यह एक तरह से हिंदु society के तरीका को दरहम बरहम करने वाली बात है। पंजाब के लोगों में ग्रापसी झगड़े ग्रीर बढ़ेंगे। शहरी दिहाती के झगड़े होंगे। यह एक common sense की है कि उस के नतीजे क्या होंगे। यह एक बहुत अच्छी बात है कि इस House में यह Resolution भ्राया है जिस पर भ्राज बहस हो रही है भ्रौर हमें खुशी है कि हमारी बहनें भी इस के हक में बोली हैं। इस में कोई ऐसी बात नहीं है कि इस से बहनों के हक़ के में कोई अज़ाफा हुआ है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह चाहते हैं कि स्त्री और मर्द को बराबर के हक्क मिलने चाहियें। लेकिन आज इस तरह का गलत रास्ता ग्रस्तियार किया है कि सब गड़ बड़ हो गई है। Central Government ने जनता के लिये

1 4

वह बात कर दिखाई है कि एक गरीब म्रादमी जो कि पैदल चलते चलते थक गया था, खुदा। से दुया की कि उसे कोई सवारी के तिये चीज मिले जो इस मौका पर काम ग्राये उसे रास्ता में एक घोड़ी मिली जिस ने एक बच्चा दे दिया। जिस के नतीजा पर यह बच्चा भी उसे ग्रपनी पीठ पर लाद कर ले जान पड़ा। उस ने फिर कहा कि यह खुदा ने मेरे साथ ग्रजीब बात की है मैं ने तो सवारी नीचे के लिये मांगी थी मगर यह ऊपर के लिये दे दी है। इसी तरह से सरकार ने ग्राज रूती जाति की हिफाजत की है। लेकिन इस तरह से कानन बनाया है कि उसे हर हालत में हक सहुरे की जायदाद की बजाये उस की बाप की जायदाद से ही मिले। इस से सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जायेगा। अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं ग्रौर स्त्रियों की तादाद वर्दों से ज्यादा है। वह उसी घर में रहती है खाती पीती है लेकिन जब शादी हो जायेगी तो ाड़की को बाप को या भाई की जायदाद में से फिर हक मिलना है. उस की जमीन बटेगी, उस का घर बटेगा तो ऐसी हालत में इस society ग्रौर समाज का नक्शा क्या होगा एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं कि जैसे मुसलमानों के ग्रंदर श्रापस में रिश्ते होते हैं यह होने लगेंगे ताकि जायदाद वहीं को वहीं रहे तो ऐसी हालात में हमारी society श्रीर पिछली society कैसी बन जायेगी यह ग्राप समझ लें। मैं इस की श्रछाई बुराई पर बहस नहीं कर रहा मगर जो यहां चीज चल रही है इस से हालात पर जो ग्रसर होगा वह नाकाबले बरदाश्त है। मैं नहीं समझता कि इन के दिमाग़ में समाया क्या हुआ है। हो सकता है कि इस पर ज्यादा जोर प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का हों, जिन के दिमाग में European countries का नक्शा समाया हो। ग्रगर वह नहीं चाहते थे तो इस के हक में तो ना होते बल्कि neutral हो ारह जाते। स्राज लोक सभा से इस तरह का कानुन पास होना मैं नहीं समझ सका कि centre ने क्या प्रक्लमंदी का सब्त दिया है। मैं कई parliament के Congress Members से मिला हूं और वह कहते हैं कि जिस तरह से हमें ऊपर से इशारा हुन्ना है हम उसे follow हर रहे हैं (Interruption)

चौधरी सुन्द्र सिंह: ग्राप कोई पार्टी ग्रीर बना लें तािक काम बन जाये।

पंडित श्री राम शर्मा: यह किसी एक party का सवाल नहीं है यह सारे

मुल्क की भलाई की बात है। इस सूबे ो बेहतरी का सवाल है। ग्रगर इस तरह से कोई

स्थाल पैदा होता है तो हम party वालों से कहते हैं कि ग्रगर वह कुछ ग्रीर नहीं

कर सकते तो खामोश हो जायें।

# Mr. Deputy Speaker:

(Pandit Shri Ram Sharma was still in possession of the House when it adjourned).

6-30 p. m.

The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on Friday, the 18th March, 1960).

8515 PVS-349-4-6-60-CP&S. Pb Chandigarh

# Punjab Vidhan Sabha Debates

18th March, 1960

Vol. I-No. 22

# OFFICIAL REPORT



# **CONTENTS**

# Friday, the 18th March, 1960.

| Starred Questions and Answers            |   | PAGE (22)1 |
|------------------------------------------|---|------------|
| Unstarred Questions and Answers          |   | (22)30     |
| Papers laid on the Table                 |   | (22)34     |
| Demands for Grants—                      |   |            |
| 63-B—Community Development Projects etc. | Ĵ | (22)34—88  |
| 42—Co-operation                          | ک | (22)3400   |

# **CHANDIGARH:**

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab 1960

Price Rs 4.05 nP.

| Read               | For                | On page        | Line           |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| increased          | incre sed          | ( <b>22)</b> 3 | 8              |
| ਭੁੱਖ ਨੰਗ           | ਭੱਖ ਨੰਗ            | <b>(</b> 22)3  | 34             |
| ае                 | ขั้                | (22)18         | 5th from below |
| Mortgage           | Mortgaged          | (22)19         | 1              |
| officer            | officers           | (22)19         | 21             |
| interested         | intrested          | (22)19         | 33             |
| Extension          | Extention          | (22)42         | 7              |
| Extension          | Extention          | (22)46         | 15             |
| का                 | के                 | <b>(2</b> 2)49 | 7              |
| खून                | खन                 | (22)50         | 11             |
| Read 'which the' f | or the word 'which | h is' (22)50   | 15             |
| हमें               | हम ने              | (22)50         | 6th from below |
| दिया था            | दिया गया है        | (22)50         | 2nd from below |
| ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ      | ਤਰਕੀ ਹੈ            | (22)51         | <b>2</b> 0     |
| ਸਕਦੇ               | ਸਕਦੀ               | (22)51         | 4th from below |
| ਪਾਵੇ               | ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ          | (22)52         | 9              |
| ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ     | ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ        | (22)54         | 13             |
| ਕਰੇਗਾ              | ਕਰਨਗੇ              | <b>(22)</b> 54 | last but one   |
| ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ     | ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ      | (22)54         | last line      |
| ने ही              | े हो               | <b>(2</b> 2)58 | 14             |
| जिन्हों ने         | जिन ने             | <b>(22)5</b> 8 | <b>2</b> 6     |
| कर रहे हैं         | कर रहे             | (22)59         | last line      |

time ten dett Charlist Singi

out test

(with; (idhan Sabha , d by;

# **PUNJAB VIDHAN SABHA**

Friday, the 18th March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

# STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

GAZETTED POLICE OFFICERS DEPUTED IN CONNECTION WITH KARNAL TRIPLE MURDER CASE

\*4999. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Chief Minister be pleased to state the names of Gazetted Police Officers who were required by Government to assist the lawyers conducting the Karnal Triple Murder Case, and the amount of T.A. and D.A. drawn by each?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): Shri Panna Lal Chopra, Prosecuting Deputy Superintendent of Police, assisted the lawyers conducting the Karnal Triple Murder Case. A sum of Rs 1,240.56 nP. and Rs 805.56 nP. on account of D.A. and T.A. respectively, was paid to him.

श्री प्रबोध चन्द्र: क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इस अफसर के अलावा और कोई अफसर wireless set और mobile van के साथ दिल्ती में तैनात किया गया?

Mr. Speaker: Information in respect of Gazetted Police Officers only was asked for in the main question and it has been supplied by the Government. The Deputy Minister has stated that only one Police Officer assisted the lawyers in this case.

Shri Prabodh Chandra: Sir, according to the information in my possession, some other Police Officers were also engaged in this case. So, I put a categorical question कि नया कोई स्रोर Police Officer भी तैनात किया गया था ?

श्री ग्रध्यक्ष : जो ग्रापके सामने जवाब ग्राया है वही मानना चाहिए । (The hon. Member should accept the reply that has been given.)

श्री प्रबोध चन्द्र: श्राया गवर्नमैंट के इल्म में यह खबरें श्राई कि पंजाब गवर्नमैंट ने दिल्ली गवर्नमैंट की information के बिना श्रीर मर्जी के बिना एक श्रफसर एक mobile van के साथ दिल्ली में तैनात किया ?

Mr. Speaker: This is not relevant to this question.

श्री प्रजीय चन्द्र: मैं ने जनाब यह पूछा है कि करनाल केस में गवर्नमैंट को मदद करने के लिए अफसर दिल्ली में तैनात किए गए तो क्या जवाब में बताए गए अफसर के अलावा और कोई अफसर वहां पर तैनात किए गए ?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question. The hon. Member is giving information.

#### EXPENDITURE INCURRED ON GURDWARA ELECTIONS

\*5201. Sardar Rajinder Singh and Shri Mangal Sein: Will the Chief Minister be pleased to state the total expenditure incurred by Government in connection with recent Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee elections?

Sardar Partap Singh Kairon: The required information is being collected and will be furnished as soon as ready.

# VOTES SECURED BY CONTESTANT PARTIES IN GURDWARA BOARD ELECTIONS HELD IN THE STATE

- \*5226. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to State—
  - (a) the total number of votes polled in the recent Gurdwara elections in the State and the number of votes secured by the candidates of the different parties contesting the elections;
  - (b) whether any of the candidates at the said elections have forfeited their securities, if so, their number and the parties to which they belonged?

| Sardar Partap Singh Kairon: (a) First part.—                                                                       |    | 11,66,713                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| Second part.—Shiromani Akali Dal<br>Sadh Sangat Board<br>Desh Bhagat Party<br>Independents<br>(b) First part.—Yes. |    | 7,92,425<br>2,63,217<br>67,406<br>43,665 |
| Second part.—Shiromani Akali Dal Sadh Sangat Board Desh Bhagat Party Independents                                  | •• | 1<br>33<br>29<br>84                      |

### STUDENTS ON ROLL IN B. PHARM. CLASS

\*5391. Shri Balram Dass Tandon: Will the Chief Minister be pleased to state the number of students in each year of the B. Pharm. Class together with the strength of the staff including menials employed in connection with the said course?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister): The number of students in B. Pharm. Class is:—

| B-Pharm | (1st Year) | <br>14 |
|---------|------------|--------|
| B-Pharm | (2nd Year) | <br>9  |
| B-Pharm | (3rd Year) | <br>10 |

The strength of the staff including menials for all the courses running in the Pharmacy Departments is 23.

श्री बलराम दास टंडन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिबा बतलाएंगी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लासिज की strength पूरी कितनी रखी गई?

उप मंत्री : 10 की तो इजाजत है, लेकिन strength 15 तक बढ़ा दी गई है।

# INCREASE IN SALARIES OF CLASS IV EMPLOYEES

- \*5333. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Finance be pleased to state—
  - (a) the extent to which the basic salaries of class IV employees in the State has been incre sed from 1st April, 1957 to-date and the total additional expenditure annually being incurred as a result thereof;
  - (b) whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the salaries of the said employees further to ameliorate their lot?
- Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) The basic salaries of various categories of class IV employees in the State were revised from time to time since 1st April, 1957 as under:—
  - (i) with effect from 1st May, 1957, the scale of pay of all categories of class IV Government employees in the State was revised from Rs 27—\frac{1}{2}-32 to Rs 30—\frac{1}{2}-35 ;
  - (ii) with effect from 1st October, 1958, the scale of pay of peonjamadars in the various offices under the State Government was revised from Rs 32—1—37 to Rs 35—1—45.
  - (iii) the emo'uments of the sweepers in the State were increased by Rs 2 p.m. with effect from 1st September, 1959 to be invested on their behalf in the National Plan Savings Scheme, subject to a contribution of Re 1 being made from their own pocket.

These measures to increase the basic salaries of Class IV employees involve a total additional expenditure of about Rs 6,76,000 annually.

(b) No. Sir.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ class IV employees ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ representation ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਨੂੰ explain ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ salaries ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ?

मंत्री: वह तां श्राती ही रहती हैं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ; ਕੀ recently ਕੋਈ representation ਆਈ ਹੈ ?

मंत्री : वह मैं नहीं कह सकता।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Class IV employees ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ quarters ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ rent free ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 1/10 ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤੂੀ : ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ।

#### HANDLOOMS CONVERTED INTO POWERLCOMS

\*5289. Shri Prabodh Chandra: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) whether the Government was permitted to convert a sepecific number of handlooms into powerlooms by the Union Government during the years 1957-58 and 1958-59;
- (b) the names and addresses of the persons to whom the said powerlooms were allotted and the conditions prescribed on which this allotment was made;
- (c) whether any loans were granted to any one of the said allottees; if so, their names and amount given to each;
- (d) whether any instalments of the loans due have been paid back by the said allottees to Government;
- (f) whether the Union Government advanced any money to the State Government to help weavers to convert handlooms into powerlooms during the period referred to in part (a) above; if so, the amount so given;
- (f) the names and addresses of weavers to whom the said amount was given along with the amount given in each case?

Shri Mohan Lal: (a) A scheme, sponsored by the Government of India for the installation of powerlooms in the handloom sector existed both in the years 1957-58 and 1958-59. However, it could not be implemented as the administrative rules were not finalised and for want of technical approval of Government of India.

(b)

(c) { In view of the reply to part (a) above, the questions do not arise.

Shri Prabodh Chandra: The scheme has been implemented. Therefore, there is no ground for saying that parts(b) to (f) of the question do not arise.

Mr. Speaker: The hon. Member should ask a definite question. श्री प्रबोध चन्द्र: गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने जो 8 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किया ताकि हाथ-खिंडुयों को Powerloom में बदला जाए उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि किस किस ग्रादमी को मदद दी गई?

Minister: I have already given the reply. This is a specific question asking for certain information for the years 1957-58 and 1958-59. I have given a definite reply that the scheme was not implemented during this period and no amount was distributed.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं वजीर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि यह जो 8 लाख रुपया सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाथ खिंदुयों को पावर लूम में बदलने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के हवाले किया गया उस सिलिसले में सैंट्रल गवर्नमैंट की instructions को कोई weight दिया गया?

श्री ग्रध्यक्ष : यह सवाल पैदा नहीं होता। (This question does not a rise.)

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाव मैं ने पूछा है कि Handloom को powerloom में convert करने के लिए ग्रगर centre ने रुपया दिया है तो वह किन को दिया गया है।

मंत्री : मैं ने जवाब तो दे दिया है कि रुपया दिया गया था लेकिन उन सालों में scheme को implement नहीं किया गया।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो रुपया Government of India ने दिया था वह lapse हो गया था और उन को वापिस कर दिया गया है।

मंत्री : Lapse तो नहीं हुग्रा ग्रौर न ही मुझ को पता है कि कितना था। लेकिन मैं ने जितना सवाल पूछा था, उस का जवाब दे दिया है।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਉਸ scheme ਨੂੰ implement ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੌਤ੍ਰੀ ; ਕੁਝ ਤਾਂ rules ਬਨਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਦੇਰ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ Government of India ਦੀ approval ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗ ਗਈ ਸੀ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Department of Industries को कुछ लोगों ने represent किया कि हम ने powerlooms ली हुई हैं लेकिन हमें विजली नहीं मिलती।

Mr. Speaker; It is not relevant please.

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब part (c) में मैं ने पूछा है "whether any looms were granted to any of the allottees; if so, their names and the amount given to each" इस का जवाब वजीर साहिब ने नहीं दिया ?

मंत्री: मैं ग्रर्ज करना चाहता हूँ कि Government of India से technical approval नहीं ग्राई थी इस लिए उन दो सालों में वह scheme implement नहीं हुई।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाब यह रुपया खर्च हो चुका है। मेरे पास वह list मौजूद है। इन्हों ने जिन को रुपया दिया है वह कोई हलवाई है, कोई मोची है। Government of India ने कहा था कि यह रुपया जुलाहों को दिया जाए। श्री ग्रध्यक्षः ग्राप मुझ को लिख कर भेज दें मैं Minister साहिब से पूछ दूंगा (The hon. Member may give all this in writing. I shall enquire from the hon. Minister.)

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Minister साहिब बतायेंगे कि उस के rules Central Government ने बनाने थे या पंजाब Government ने बनाने थे ?

मंत्री: मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता लेकिन Scheme Central Government की थी। final technical advice वहां से ही ग्रानी थी।

COMPLAINT AGAINST GOWALMANDI WEAVERS CO-OPERATIVE INQUSTRIAL SOCIETY, AMRITSAR

\*5290. Shri Prabodh Chandra: Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government recently received any complaint against Gowalmandi Weavers Cooperative Industrial Society, Amritsar regarding the misuse by it of the rebate on the sale of handloom cloth; if so, when and the action taken thereon?

Shri Mohan Lal: Yes. In July, 1958. The case is under investigation by the police at Amritsar.

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने बताया है कि Handloom वाला misuse का case उन के notice में 1958 में श्राया । मैं पूछना चाहता हूँ कि दो साल हो गए हैं उस के बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

मंत्री: वह case Jullundur में register हुआ था क्योंकि concerned party Jullundur से थी। वहां investigation शुरू हुई और उस के बाद वहां की police ने कहा कि यह case Amritsar के Jurisdiction में है। इस लिए वह investigation Amritsar को transfer कर दी गई।

Shri Prabodh Chandra: When was the work of investigation transferred from Jullundur to Amritsar?

Minister: At present I have not got the date with me.

Shri Prabodh Chandra: May I know whether the Minister-incharge wrote to the Police not to proceed with the enquiry?

Minister: This is absolutely wrong and mischievous.

Mr. Speaker: That question was not relevant.

चौधरी बलबीर लिह : जनाब, बजीर साहिब ने लप्ज "mischievous" इस्तेमाल किया है। क्या यह parliamentary है। मैं श्रापका इस बारे में ruling चाहता हूं।

Shri Prabodh Chandra: I do not take it seriously.

Chaudhri Balbir Singh: There is no question of your taking it seriously. The question is whether the word "mischievous" is parliamentary or not.

Mr. Speaker: The word "mischievous" is unparliamentary, but if it is tolerated and accepted by the person concerned, I have got no jurisdiction over that.

Shri Prabodh Chandra: I accept that word provided you permit me to hit him back.

Minister: Sir. I did utter that word. In view of your ruling, I withdraw it.

श्री राम प्यारा : वजीर साहिब ने फरमाया है कि वह investigation ग्रमृतसर को transfer कर दी गई है। क्या वह enquiry ग्रभी चल रही है?

मंत्री: हां जी चल रही है।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Minister साहिब बताएंगे कि वह enquiry police को hand over करने से पहले departmental enquiry भी की गई थी ?

मंत्री: मुझे पता नहीं जी इस के बारे में।

# VISIT BY DIRECTOR OF INDUSTRIES, PUNJAB

- \*5392. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state—
  - (a) whether the Director of Industries, Punjab, visited Batala, district Gurdaspur, in December, 1959; if so, for how many days;
  - (b) whether the said Director received any representation from the people of Batala; if so, the contents thereof, and the names of the persons who made the representation;
  - (c) whether the said Director visited any factories in connection with the said representation; if so, the decision, if any, taken by him on the representation?

Shri Mohan Lal: (a) Yes, for two days.

- (b) The Director had received several representations from Associations of Industrialists at Batala, as well as verbally from individual industrialists. Complaints were regarding shortage of industrial raw materials at Batala, and regarding the procedure of distribution.
- (c) The Director visited several industrial establishments, in connection with the representations made prior to the visit as well as locally. Suitable action was taken to meet the difficulties of the industrial units to the extent possible.

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि part (b) के जवाब में जो श्रापने कहा है shortage of industrial raw material इस से श्रापका क्या मतलब है ?

मंत्री : यही कि खाम माल जो उनको मिलता है उस में कमी के मुताल्लिक complaints हैं।

श्री बलराम दास टण्डन : खाम माल जो उनको मिलता है उस की कमी के मुताल्लिक में पूछना चाहता हूँ कि department के अन्दर गड़बड़ हुई है या जिन लोगों को माल दिया गया उन्हों ने उसके अन्दर कुछ गड़बड़ की है ?

मंत्री : इन दोनों बातों की complaints थीं कि माल कम मिला है ग्रौर दूसरे उसकी distribution भी नावाजिब हुई है।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या नावाजिब का मतलब यह है कि कुछ लोग जो good books में थे उनको ज्यादा माल दिया गया है और जिनको ज्यादा मिलना था उनको कम दिया गया है ?

मंत्री: इन books वाली बातों का तो मुझे पता नहीं लेकिन वहां से शिकायतें आई, डायरैक्टर साहिब वहां गए और enquiry की और उन्हों ने यह बात पाई और इस की रिपोर्ट भी की कि वहां distribution जो हुई है नाजायज हुई है। कुछ आदिमियों को जो माल मिला है वह नाजायज मिला है यह बात भी ठीक है।

श्री बलराम दास टण्डन : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि suitable action was taken तो मैं पूछना चाहता हूँ What suitable action was taken?

मंत्री : ग्रफसर concerned को censure issue किया गया था।

श्री बलराम दास टण्डन : जिन industrial units के बारे में शिकायत थीं कि उनकी collaboration से यह गड़बड़ हुई है उनके खिलाफ भी कोई action निया गया है ?

मंत्री : मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री बलराम दास टण्डन: मैं पूछना चाहता हूँ कि उस report के अन्दर अगर यह बात हो तो क्या उन industrial units के खिलाफ action िलया जाएगा? Mr. Speaker: This is a hypothetical question.

# RISE IN THE PRICES OF WOOLLEN YARN

\*5428. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that the prices of woollen yarn in the State have registered a sudden rise; if so, the reasons therefor?

Shri Mohan Lal: Yes. Short supplies of woollen tops in the country created by restriction on imports.

श्री राम चन्द्र कामरेड : इस ग्रमर के पेशेनज़र कि लुधियाना की hosiery श्रौर woollen industry के लिए woollen yarn बहुत important है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सरकार ने इस shortage को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मंत्री: जहां तक import का ताल्लुक है यह तो Government of India की overall policy के मुताबिक होती है लेकिन जहां तक prices का सवाल है उसका

फैसला अभी २ हो गया है और हम सब ने Government of India से मिलकर बैठ कर जो supply करने वाले हैं और जिनको yarn supply होता है उनमें समझौता करवा दिया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या industrialists की तरफ से पंजाब गवर्नमैंट को representations ग्राई हैं कि यह woollen tops उनको direct supply कर दिए जाएं तो.....

Mr. Speaker: This is altogether a separate question and does not arise out of it.

श्री राम चन्द्र कामरेड: क्या मैं पूछ सकता हूँ कि woollen tops की shortage की जो शिकायत है उस सिलसिले में वजीर साहिब ने Government of India को approach किया है कि supply बढ़ाई जाए?

मंत्री: हां कई दफा किया है। हम भी मिलते रहे हैं ग्रौर industrialists के deputations भी मिलते रहे हैं। इस की import Government of India की overall policy के तहत ही होती है। जितनी allocation होती है उस के मुताबिक वह मंगाते हैं।

ELECTION PETITIONS IN REGARD TO MUNICIPAL ELECTIONS HELD IN 1959

\*5393. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) the names of persons who have filed election petitions in connection with Municipal Elections held in October, 1959, in district Kangra, together with the dates when these petitions were filed;
- (b) whether any tribunal has been constituted by Government to hear the said election petitions; if so, the names of the members of the Tribunals and the dates when these were constituted?

Shri Mohan Lal: Reply is laid on the Table of the House.
STATEMENT

| Serial<br>No. | Names of persons who have filed election petitions                                               | Dates of filing of petitions |                                                                  |                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1             | Shri Swaraj Kumar versus<br>Shri Sushil Kumar, Munici-<br>pal Committee, Palampur,<br>Ward No. 4 | 2nd November,<br>1959        | Shri Mohan Singh,<br>P.C.S., Revenue<br>Assistant,<br>Dharamsala | 20th Janu-<br>ary, 1960 |
| 2             | Shri Ram Saran versus Shri Mangat Ram, Munici - pal Committee, Nurpur, Ward No. 7                | Ditto                        | Ditto                                                            | Ditto                   |
| 3             | Shri Salig Ram versus<br>Shri Sant Ram, Municipal<br>Committee, Kangra, Ward<br>No. 5            | Ditto                        | Ditto                                                            | Ditto                   |

# [Minister for Industries]

| - |                                                                                          | Name of Contrast of State of S |                                                                   |                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | erial Name of persons who No. have filed election petitions                              | Dates of filing<br>of petitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Names of members of the Election Commissions                      | stitution of             |
| 4 | Shri Harbans Raj versus<br>Shri Suraj Mani, Municipa<br>Committee, Kangra, Ward<br>No. 6 | 2nd November,<br>l 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shri Mohan Singh,<br>P.C.S., Revenue<br>Assistant, Dharan<br>sala | 1960                     |
| 5 | Shri Dharam Bir, versu<br>Shri Kidar Nath, Municipa<br>Committee, Kangra, Ward<br>No. 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ditto                                                             | Ditto                    |
| 6 | Shri Ghisa Ram vers<br>Shri Amir Chand, Municip<br>Committee, Dharamsala,<br>Ward No. 7  | 25 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ditto                                                             | Ditto                    |
| 7 | Shri Charan Dass versus<br>Shri Saran Dass, Municipal<br>Committee, Kulu, Ward No        | 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Shri S. L. Puri,<br>General Assistant,<br>Dharamsala              | 10th Feb-<br>ruary, 1960 |

श्री बलराम दास टण्डन : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि जिन 6, 7 श्रादिमयों ने petitions की उनके बारे में जो गवर्नमैंट ने कमीशन भेजा उसके भेजने में ढाई तीन महीने लगे तो इस देरी की क्या वजह है ?

मंत्री: मैं offhand नहीं कह सकता क्योंकि हर individual case को देखना पड़ेगा लेकिन मैं General तौर पर कह सकता हूँ कि कुछ वक्त लग जाता है क्योंकि पहले D.C. की recommendation ग्राती है, वह नाम भेजता है ग्रौर यहां Secretariat में ग्राकर उसकी formal approval होती है। तो यह तो ग्रलहदा २ केस देखना पड़ेगा।

#### MUNICIPALITIES SUPERSEDED BY THE GOVERNMENT

\*5430. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Industries be pleased to state the names of municipalities in the State which were superseded during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60?

Shri Mohan Lal: A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF MUNICIPAL COMMITTEES SUPERSEDED DURING THE YEARS 1957-58, 1958-59 AND 1959-60

| 1957-58            | 1958-59     | 1959-60      |
|--------------------|-------------|--------------|
| 1. Simla           | 1. Barnala* | 1. Nabha     |
| 2. Faridkot        | 2. Kaithal† | 2. Ludhiana  |
| 3. Raman*          | 3. Goniana* | 3. Mansa*    |
| 4. Kangra*         |             | 4. Kharar    |
| 5. Faridabad*      |             | 5. Meham     |
| 6. Bhiwani         |             | 6. Morinda†  |
| 7. Hoshiarpur      |             | 7. Safidon   |
| 8. Bhadaur         |             | 8. Lehragaga |
| 9. Ahmedgarh       |             | 9. Dhilwan   |
| 10. Nagrota Bagwan |             | 10. Banga    |
| 11. Gohana         |             |              |

श्री राम चन्द्र कामरेष्ठ: मुझे जो statement दी गई है उस में बताया गया है कि 1957-58 में 11; 1958-59 में 3 श्रीर 1959-60 में 10 Municipal Committees supersede की गई हैं। जो 1958-59 में तीन supersede की गई वह तो श्राप ने सारी की सारी reconstitute कर दी हैं लेकिन उस से एक साल पहले जो 11 supersede हुई थीं उनमें से श्रापने सिर्फ तीन कमेटियां ही reconstitute की हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी की जो reconstitute नहीं हुई हैं उसकी क्या वजह है ?

मंत्री : मैं हर एक कमेटी के बारे में तो offhand कुछ नहीं कह सकता लेकिन general तौर पर यही कह सकता हूं कि जितनी कमेटियों की delimitation हो चुकी थी उनके elections तो पहले दूसरे batches में कर दिए लेकिन जिनकी नहीं हुई थी उनके elections उस वक्त मुमकिन नहीं थे।

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं पूछना चाहता हूँ कि जब Municipal Committees को supersede किया जाता है तो उस बारे में कोई ऐसा कानून नहीं है कि इस मियाद के अन्दर २ दुबारा उनके elections कराए जाएं ?

मंत्री: जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई कानून तो नहीं है लेकिन पालिसी जरूर है कि जल्दी कराए जाने चाहिए।

श्री राम चन्द्र कामरेड: वजीर साहिब ने फरमाया है कि कानून तो नहीं लेकिन policy है जल्दी कराए जाएं। तो क्या मैं दरयाफत कर सकता हूँ कि क्या यह जल्दी दो साल में नहीं हुई है, Election दो साल में भी नहीं करा सके?

मंत्री: Delimitations वगैरह हो रही हैं और यह कोई पौने दो सौ कमेटियों की होनी हैं। जहां जहां delimitation होती जाती है वहां वहां कराते जाते हैं। Director of Elections of Local Bodies जो है वही delimitation करता है, वही electoral rolls तैयार करवाता है। जहां काम खत्म होता जाता है वहां elections कराते जाते हैं।

<sup>\*</sup>Since reconstituted.

<sup>†</sup>Eelctions held have been set aside by the Punjab High Court,

# POSTING OF FIELD KANUNGOS IN THEIR NATIVE CIRCLES

- \*5225. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state—
  - (a) whether any instructions have been issued by the Director, Land Records, that Field Kanungos will not be posted in their native circles; if so, whether these have been implemented in all parts of the State;
  - (b) the names of Field Kanungos now working in their native circles in Sub-Tehsil Sultanpur, district Kapurthala and the steps so far taken or proposed to be taken to transfer them from these circles?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) (i) No such instructions have been issued by the Director of Land Records, Punjab, though instructions have been issued by Government that no Kanungo should be posted in his home-tehsil/Sub-Division.

- (ii) These instructions have already been implemented in the districts of Amritsar, Bhatinda and Hissar whereas they are being implemented in the rest of the State.
  - (b) (i) Shri Rama Kant.
  - (ii) Orders for his transfers are being issued.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਜੋ ਆਪਣੇ ਹੌਮ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਮ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

उप मंत्री: यह पहले का लगा हुआ था लेकिन अब उसे तबदील कर रहें हैं।

Allotment of Residential Houses or Plots of Land to Landless Refugees Settled in Villages

- \*5383. Sardar Dhanna Singh Gulshan: Will the Minister for Revenue be pleased to state
  - (a) whether Government have decided to allot residential houses or plots of land to landless refugees settled in villages at a cost of Rs 20 each;
  - (b) if reply to para (a) above be in the affirmative; the names of the districts wherein the said decision has been implemented?

Giani Kartar Singh: (a) Yes. It has been decided that rural evacuee houses valuing Rs 1,000 or less which had been allotted to displaced Kamins, landless tenants, or Harijans and members of Backward

Classes or have been in their possession up to December 31, 1957, should be sold to them at Rs 20 per superstructure and the price thereof recovered in lumpsum. If the sites under the said houses are also evacuee, these too can be transferred to them at Rs 10 per site.

(b) This decision applies to the whole of the Punjab State and is being implemented in all Districts.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹ**ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ** ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ notice ਦਿਉ।

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट को कोई इस किस्म की शिकायत भी मिली है कि जिन के कब्ज़े में plot हैं उन्होंने गवर्नमैंट की instructions के बावजूद भी नीलाम कर दिए हैं ?

मंत्री: इस वक्त तक तो कोई नीलाम नहीं किए। ग्रगर ग्राप notice दें तो पता कर लेंगे।

श्री राम प्यारा : अगर ग्राप को information मिले तो ग्राप allotment cancel करने को तैयार होंगे ?

Mr. Speaker: It is a hypothetical question.

PEPSU TOWNSHIPS DEVELOPMENT BOARD

- \*5407. Sardar Prem Singh 'Prem': Will the Minister for Revenue be pleased to state —
  - (a) the date, when the present Pepsu Townships Development Board, Rajpura was constituted;
  - (b) whether any meetings of the said Board have been held since its constitution; if none, the reasons therefor?

Kartar Singh: (a) The Pepsu Townships Development Board was constituted on 21st April, 1949.

(b) Yes; there have been thirty-eight meetings of the Board since its constitution.

लेकिन अगर यह present के मानी reconstitution के बाद के हैं तो उस की meeting नहीं हुई। इस लिए नहीं हुई कि सेंट्रल गवर्नमैंट के rehabilitation के महकमा के सैं केटरी श्रौर यूनियन गवर्नमैंट के Rehabilitation Minister को भी meeting attend करनी पड़ती है और उन की महलत पर meeting रखी जाती है। कई दफा उन की सहलत को देखते हुए meeting मुलतवी करनी पड़ती है। अब फिर date मुकररं हुई है श्रीर इस हफ्ता में होगी।

Sardar Prem Singh 'Prem': May I know from the hon. Minister for Revenue why no meeting of the Board after the merger of erstwhile Pepsu and Punjab has been held? मंत्री: मैं तो कह चुका हूँ कि नहीं हुई। वजह भी बता दो है कि इस लिए नहीं हुई?

Sardar Prem Singh 'Prem': May I know who is the Chairman of this Board?

Minister: The Chief Minister.

DECLARATION OF RAJPURA TOWNSHIP AS AN INDUSTRIAL TOWNSHIP

\*5408. Sardar Prem Singh 'Prem': Will the Minister of Revenue be pleased to state whether he received any request from the Bahawalpur State Relief Committee on the 26th January, 1960, to the effect that the Rajpura Township be declared as an Industrial Township like Phagwara and Ludhiana; if so, the action, if any, taken by Government thereon?

Giani Kartar Singh: Yes; the matter is under consideration with the Industries Department.

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE UNDER FORD FOUNDATION SCHEME IN LUDHIANA DISTRICT

\*5334. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

- (a) the amount proposed to be spent by Government for the Development of agriculture under the Ford Foundation Scheme in Ludhiana District;
- (b) whether the said scheme is proposed to be introduced only in the existing development block areas or in all the villages of the district;
- (c) the time by which actual work under the said scheme is likely to begin and time by which it is expected to be completed?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a), (b) & (c). The scheme is under the consideration of Government of India in consultation with State Governments. The necessary details are being worked out.

RECOVERY OF AGRICULTURAL LOANS IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

- \*5406. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state
  - (a) the total amount of agricultural loans, whether for fertilizers, tube-wells, tractors or taccavis, which are still recoverable from persons residing in tehsil Panipat;
  - (b) the dates when the loans mentioned in part (a) above were advanced and the number of instalments still due in each case;
  - (c) the efforts, if any, which have been made by Government for the recovery of large loans which are due since long?

Giani Kartar Singh: A statement giving the requisite information is laid down on the Table of the House.

# RECOVERY OF AGRICULTURAL LOANS IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

| Kind of<br>Loan                  | Part(a) of<br>the Question | Part(b) of the Question Part(c) of the Question                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fertilizers                      | 3,37,667.26                | Rs 1,03,685.34 have become due in 565 cases since Kharif, 1959, and the balance is due in about 1,200 defaulters since 1955 and onward  1. Arrear lists of loanees have been entrusted to the Patwaris for the recovery of Taccavi Loans and in some cases warrant of arrest, attachment and sale |
| Tube-wells                       | 939.54                     | This amount is due from Shri Tej Bhan son of Bhag Singh of village Mohamadpur since Kharif 1957  have been issued and two cases have been sent to collector, Karnal for the recovery under Sec.72 of the Land Revenue                                                                             |
| Tractors Pumping Sets            | •                          | Act 2. Groups of the peons have been posted with                                                                                                                                                                                                                                                  |
| House Repair<br>Loan             | ••                         | all the RevenueOfficers for effecting recovery from the de-                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ordinary Wells                   | 1,649.83                   | This amount is due faulters from six defaulters since Rabi, 1958  3. Government have is-                                                                                                                                                                                                          |
| Act XII of<br>1884               | 83,101.44                  | A major part of this amount is due in about 1,600 cases since Rabi, 1959 and very little amount is in arrear for the previous years, 1956-57  Sued suitable insructions to all Deputy Commissioners including Deputy Commissioner, Karnal to launch a special drive for the liquidation           |
| Wells under<br>Special<br>Scheme | 14,188.62                  | Rs 7,108.12 have become due since Kharif, 1959 in 189 cases and the balance from previous year of arrears to the maximum and leaving the balances to the minimum                                                                                                                                  |
| Percolation<br>wells             | 1,318.39                   | Rs 696.66 have become due from Kharif, 1959, in 13 cases and the balance is due since Kharif, 1957, and Kharif, 1958, in ten cases                                                                                                                                                                |
| Tube-wells                       | 11,469.37                  | Rs 5,614.13 have become due<br>from Kharif, 1959, in 9 cases<br>and the balance is due from<br>Rabi, 1959                                                                                                                                                                                         |
| Pumping-sets                     | 26,367.07                  | Rs 18,247.94 has become due since Kharif, 1959, in 34 cases and the balance in 9 cases from Rabi, 1959                                                                                                                                                                                            |
| House Loan                       | 4,090.32                   | The balance is due from Rabi,<br>1959 in 23 cases                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  | 4,80,791.84 <i>N</i>       | Note.—It is not possible to prepare the list of each individual loanee as it will involve a lot of time and labour. If however, the hon. Member requires information about some particular person or persons the same will be supplied after collecting from the authorities concerned.           |

**डाक्टर परमानन्द**: मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 3,37,000 रुपया दिया गया। जिसमें से 1,00,000 रुपया वसूल किया गया। दो लाख 37 हजार रुपया ग्रव भी 1,200 ग्रादिमयों के पास है जो defaulters है। मैं वजीर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि इस में 12 सौ में से ग्रभी तक वसूली क्यों नहीं की गई?

मंत्री : वसूली करने की ग्रक्सर कोशिश होती ही है। किसी खास श्रादमी के मुताल्लिक पूर्वें तो दरियाफ्त करके बता सकता हैं।

डाक्टर परमानन्द : इन 12 सौ ग्रादिमयों में से कितने untraced हैं जो ग्रभी तक मालूम ही नहीं कर सके ?

मंत्री : यह इस तरह की चीज है जो दोबारा महकमा से दिस्यापन किए वग़ैर नहीं बताई जा सकती। अगर notice देंगे तो वाक्फी हासिल कर लूंगा।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि 1955 से ले कर इस वक्त तक defaulters से 12 सौ में से किसी से रुपया वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

मंत्री : किसी एक के मुताल्लिक पूछें तो बता सकता हूँ। बारह सौ की list बनाना मेहनत का काम है।

Mr. Speaker: You can ask information about some specific case.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, 1,200 defaulters से गवर्नमैंट पांच माल में रुपया वसूल नहीं कर सकी। बड़े ताज्जुब की बात है।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਸਿਲਜਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ policy ਵਿਚ ਕੋਈ change ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ?

मंत्री: मैं ने पहले ही कह दिया है कि इस सिलसिले में गवर्नमैंट के कवायद बने हुए हैं और जो policy हैं उस के मुताबिक वसूली की जाती है। नर्मी से भी और मस्ती से भी वसूली होती है। पिछले महीनों में बड़े यत्न किए जाते रहे हैं। मैं समझना हूँ कि मज़ीद कोई ऐसी चीज नहीं जो उस policy में add की जाए।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि डिप्टी कमिश्नर करनाल को हिदायत यह सवाल गवर्नमैंट के पास भेजने से पहले की गई या बाद में की गई है ?

मंत्री : इस के लिए notice दें।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह हकीकत है कि जो defaulters हैं उन में से काफी नादाद ऐसे श्रादिमियों की है जिन का कोई 'पता थौह' ही नहीं मिलता ?

मंत्री : ग़ालिबन ऐसी बात है लेकिन definite बात दिरयाफ्त करने पर बता सकता हैं।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : जिन ग्रकमरों ने loans दिए हैं क्या उन के खिलाफ कोई action लिया गया है ?

मंत्री: ग्रभी तक information नहीं कि उन अफसरों के खिलाफ action लिया गया है या नहीं। पक्की बात के लिए notice मिलना चाहिए।



श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब वताएंगे कि जिन को agricultural loans दिए गए हैं उन के पास ज़मीनें भी हैं ? (Laughter)

श्री ग्रध्यक्ष : क्या ग्राप ने कसम खाई हुई है कि relevant नहीं होना? (Has the hon. Member made it a point not to be relevant?)

डा क्टर परमानन्द : क्या मिनिस्टर साहिब को इस बात का इलम है कि interested persons को ये loans दिए गए और वे यह पैसा खा गए हैं? मैं इस बात के सबूत के लिए affidavit देने को तैयार हूँ।

मंत्री : इस वक्त मैं इस position में नहीं हूँ कि जो कहा गया है उसे confirm या रद्द करूँ।

#### FREE EDUCATION UP TO HIGH STANDARD

- \*5035. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) the number of children within the age-group 6 to 11 years who are getting free education in the State at present;
  - (b) whether there is any scheme to give free education up to the high standard in the State; if so, the date by which it is proposed to be implemented?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) 1,219,100 approximately.

(b) Yes, the scheme to give free education up to the High Standard in Government Schools in the State is receiving the consideration of Government.

#### WOMEN TEACHERS FOR PRIMARY EDUCATION

\*5036. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of Government under which education up to the primary standard in the State will be imparted, exclusively, by women teachers?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): No. Women teachers are, however being employed in new primary schools, as far as possible.

COMPLAINT FROM VARIOUS PANCHAYATS OF PATIALA DISTRICT AGAINST LACK OF EDUCATIONAL FACILITIES IN VILLAGES

\*5037. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have recently received any complaint from the Panchayats of Patiala District to the effect that the education of children in villages situated near small towns is not being properly attended to by the teachers posted in these villages, because most of the teachers reside in the neighbouring towns; if so, the action, if any, taken by Government in the matter?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): Yes. The District Inspector of Schools, Patiala received complaints from some of the Panchayats of Patiala District on the subject. Instructions have been issued to all the Inspecting officers that a teacher should not be permitted to live at a station other than his/her place of posting and at any rate not beyond five miles of the place of posting if accommodation is not available at that place. The Assistant District Inspectors/Inspectresses of Schools have been alerted to exercise proper vigilance and control.

CLASS II LECTURERS OF GOVERNMENT COLLEGES OF ERSTWHILE PEPSU

\*5270. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether the Judgment of the Panjab High Court that Class II Lecturers of Government Colleges of erstwhile Pepsu were entitled to a gazetted status has come to the notice of the Government; if so, the action taken thereon?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): Yes. Government have filed a Letters Patent Appeal in the Panjab High Court against this decision. The appeal has been admitted by the High Court and further action will be taken as and when the case is finally decided.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Lecturers Government Colleges ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ approach ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ status gazetted ਕੀਤਾ ਜਾਏ ?

उप मंत्री: किया था।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ representation ਨੂੰ reject ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ?

उप मंत्री : जाहिर है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ grounds ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ request ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

उप मंत्री : इस लिये कि पंजाब ग्रौर पैप्सु के lecturers एक ही level पर ग्रा जाएं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ; ਪੈਪਸੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ action ਲਿਆ, ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ uphold ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੱਦ ਕੀਤਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ invite ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈੰਬਰ ਨੂੰ doubt ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ clarification ਕਰਵਾ ਲੈਣ। (The Ministers invite the hon. Members to seek clarification from them on any point on which they may have any doubt.)



LOANS ADVANCED BY STATE LAND MORTGAGED BANK, JULIUNDUR TO HARIJAN SETTLERS IN VILLAGE JALALAN VIRAN, DISTRICT KARNAL

- \*4959. Shri Ram Piara: Will the Minister for Community Development be pleased to state
  - (a) whether the State Co-operative Land Mortgage Bank, Ltd., Jullundur advanced any loans to the Harijans settled in village Jalalan Viran, tehsil and district Karnal, for the purchase of Land; if so, how much and to how many persons;
  - (b) whether any representative of the said Bank inspected the lands purchased by the Harijans referred to in part (a) above and mortgaged with the said Bank; if so, the name of the person, the date when he visited the said village and his position in the Bank;
  - (c) whether any officer of the Government recommended to the Bank authorities that loans be advanced to the said Harijans; if so, his name and designation?

Sardar Gurbanta Singh: (a) Yes. Rs 55,000 were advanced to twenty-two persons.

- (b) No.
- (c) Shri L. D. Bajaj, District Welfare Officers for Scheduled Castes and Backward Classes, Karnal, recommended the Bank authorities to grant loan to above-mentioned Harijans.

श्री राम प्यारा : जिन २ को loans दिए गए हैं उन के नाम क्या हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਛੇ ।

श्री राम प्यारा : इन की तादाद 22 है या 32 ?

ਮੰਤਰ' : 22 <sub>1</sub>

श्री राम प्यारा : एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि 32 families ग्रावाद हुईं लेकिन ग्रव मिनिस्टर साहिब बता रहे हैं कि 22 ग्रादिमयों को loans दिए गये हैं। इन दोनों में से कौन सा जवाब दुरुस्त है?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ imformation ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਆਦਮੀ ਹਨ।

Mr. Speaker: But how is the hon. Member intrested?

श्री राम प्यारा : हरिजन रोते फिरतें हैं। Why should I be not interested?

Mr. Speaker: There should be some relevancy in your question.

Shri Ram Piara: I represent the public.

Mr. Speaker: There is no denying the fact. Here you have to abide by the rules.

श्री राम प्यारा : एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने 32 बताया है श्रीर ग्रब 22 बता रहे हैं।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ 32 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ने एक ग़लत attitude ग्रब्तियार कर लिया है। ग्राप हर एक सवाल पर खामखाह झगड़ा पैदा कर देते हैं जो हाउस में tension पैदा करता है। मिनिस्टर साहिब ग्राप की मर्जी के मुताबिक जवाब नहीं दे सकते (The hon. Member has adopted a wrong attitude. He unnecessarily raises controversy over every question which creates tension in the House. The Minister cannot be expected to give such reply which suits his purpose.)

श्री राम प्यारा : उन की moral binding तो है ।

Mr. Speaker: The hon. Member has to accept the reply as given by the Minister or put a relevant supplementary question.

मौलवी म्रब्दुल ग़नी डार : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब ग्रगर मैम्बर साहिब दो तरह का जवाब . . . . .

श्री म्रध्यक्ष : उन्हें relevant supplementary करना चाहिए ग्रौर झगड़ा नहीं करना चाहिए । (He should put a relevant supplementary question and avoid raising a controversy over it.)

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : अगर आप की मारफत यह पूछा जाए कि कौन सा सही है तो इस में क्या हर्ज है ?

श्री ग्रध्यक्ष : लेकिन मेरी कोई power नहीं । (But I have no power.)

श्री राम प्यारा : बैंक का नुमायंदा कब गया था ग्रौर जमीन कव approve की थी ?

ਮੰਤਰੀ : ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

#### WIDENING OF WESTERN JUMNA CANAL

\*4957. Shri Ram Piara: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) whether work connected with the widening of the Western Jumna Canal has been started; if so, since when and the details of the work so far done.
- (b) the discharge in the said canal before beginning the widening operations and the expected discharge after the widening has been done;
- (c) the area irrigated before the said widening and the area expected to be irrigated after the said widening;
- (d) the approximate target date by which the said widening of the canal is expected to be completed?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): The reply is placed on the Table of the House.

- (a) Yes, the work was started in year 1953. Following works have so far been done:—
  - (1) Part earthwork of excavation of Delhi Parallel Branch from R.D. 0 to 1.45,000.
  - (2) Considerable quantity of earthwork of widening Delhi Branch R.D. 1,45,000 to tail.
  - (3) Widening main Branch from R.D. 35,000 to 1,45,000.
  - (4) First stage of remodelling Hansi Branch from R.D. 0 to 60,000.
  - (5) Remodelling of some Bridges of Bhalout Sub-Branch.
  - (6) Sufficient portion of remodelling Main Line Lower.
  - (7) First stage of remodelling Butana Branch R.D. 0 to 17,500.
  - (8) Remodelling of Butana Branch from R.D. 82,700 to tail.
  - (9) Remodelling Bhawani Distributary and converting it into a Sub-Branch.
- (b) Discharge before remodelling .. 5,740 Cs.

Discharge after remodelling .. 9,100 Cs.

Acres

- (c) Area irrigated before remodelling (Year 1952-53).. 13,69,283
- Area expected to be irrigated after remodelling ... 18,75,000
- (d) About the 2nd year of 3rd Five-Year Plan (1962-63).

PLYING OF GOVERNMENT BUSES ON ROHTAK-DELHI ROAD

- \*5347. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government propose to ply State Transport buses on the Rohtak-Delhi Road in the near future; if so, when?
- Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Yes; a few trips under 50:50 scheme will be operated within a few months.

PLYING OF AMBALA ROADWAYS BUSES ON THE ROHTAK-DELHI ROAD DURING 1953—59

- \*5348. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state
  - (a) whether the buses of the Ambala Roadways were ever plied on the Rohtak-Delhi Road during the period from 1953 to 1959; if so, the number of route permits held at that time;
  - (b) whether any of the said buses are being plied on the said road at present; if so, the number thereof; if not the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Yes. Three permits. (b) Yes. Five return trips against 3 permits held.

# OPENING OF ROADWAYS DEPOT AT ROHTAK

\*5349. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that there was a proposal under the consideration of Government to open a Government Bus Depot at Rohtak, and further that this proposal has been given up; if so, the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Yes. The proposal has not been abandoned but the final decision will depend upon the impact of the 50:50 scheme.

श्री प्रबोध चन्द्र : चन्द महीने हुए गुड़गांव में एक bus stand खोला गया था, क्या उस में इस स्कीम की implementation हो गई थी ?

Mr. Speaker: This question relates to Rohtak District.

श्री प्रबोध चन्द्र : पालिसी के बारे में बताया गया है कि यह स्कीम 50 : 50 basis पर थो। चूकि रोहतक में इस स्कीम को implement नहीं किया गया इसिलिए मैं गुड़गांव के बारे में पूछता हूँ कि क्या यह Scheme implement हो गई है?

उप मंत्री : जो भी डिपो खोला जाता है वह स्कीम के मुताबिक खोला जाता है जो असूल रोहतक के बारे में रखा गया है वही गुड़गांव के बारे में applicable है।

श्री मंगल सेन : रोहतक में जो Government Bus Depot खोलने का विचार था तो वहां सरमायादारों ने इस proposal को oppose किया था।

Mr. Speaker: This is not a supplementary question.

# CONSTRUCTION OF ROADS IN KANGRA DISTRICT

\*4916. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Public Works be pleased to state the estimated amount proposed to be allocated for the construction of roads in Kangra District during the year 1960-61 together with the names and mileage of the roads proposed to be constructed?

Chaudhri Suraj Mal: A statement showing the required information is laid on the Table.

Statement showing the position of funds in respect of roads in Kangra District pertaining to the year 1960-61-

| Serial<br>No. | Classification | Name of work                       |            | Mileage | Provision,<br>1960-61 |
|---------------|----------------|------------------------------------|------------|---------|-----------------------|
|               | STATE PLAN RO  | ADS                                |            | -       | Rs                    |
| 1             |                | Nadaun-Jawala Mukhi Road           |            | 6.0     | 1,50,000              |
| 2             |                | Una-Aghar Mandi Road               |            | 38.0    | 4,00,000              |
| 3             |                | Luri-Aut Road (Both Sections)      | . <i>.</i> | 26.0    | 2,25,000              |
| 4             |                | Bhuntar-Manikaran Road             | . <b>.</b> | 10.0    | 1,00,000              |
| 5             |                | Diverting Kulu-Manali Road to bank | left<br>   | • •     | 4,00,000              |

| Serial<br>No.    | Classification                                               | Name of work                                                                                                                                                 | Mileage      | Provision,<br>1960-61    |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 6                | state Plan<br>Roads—concld                                   | Bridge on Gij Khud near Chari<br>on Dharamsala Chawki Road<br>Sujanpur-Baghera Road                                                                          | 3.0          | Rs<br>1,00,000<br>30,000 |
| 8<br>9           |                                                              | Crossing for Pedestrians on Gaj<br>Khud or Ranital-Kotla Road<br>Road to Hot-water Springs at                                                                |              | 45,000                   |
| 10               |                                                              | Vashishat Jawala Mukhi-Dera Gopipur Road                                                                                                                     | 0.5<br>8.0   | 37,500<br>1,00,000       |
| 11               |                                                              | Palampur-Thoral Road                                                                                                                                         | 11.0         | 1,83,000                 |
| 12               |                                                              | Hamirpur-Nadaun-Mubarikpur Road                                                                                                                              | 32.0         | 2,50,000                 |
| 13               |                                                              | Bilaspur-Aghar-Hamirpur Road                                                                                                                                 | 12.0         | 3,00,000                 |
| 14               |                                                              | Bridge over river Beas at Dehra Gopipur                                                                                                                      | ••           | 6,00,000                 |
|                  |                                                              | Total State Plan Roads                                                                                                                                       | 146.5        | 29,20,500                |
|                  | CENTRALLY-SPON-<br>SORED SCHEMES-<br>SCHEDULED<br>ARFA ROADS | •                                                                                                                                                            |              |                          |
| 15               |                                                              | Mandi-Kulu-Manali Road                                                                                                                                       | 18.0         | 2,50,000                 |
| 16               |                                                              | Gramphoo-Batal-Kunzam Road Pass                                                                                                                              | 0.33         | 40,000                   |
| 17<br>18         |                                                              | Keksar Zing-Zing Bar Road including Bridges  Kunzam Pass-Dhankar Road                                                                                        | 56.0<br>52.0 | 1,10,000<br>2,50,000     |
| 19<br>20         |                                                              | Rohtang Pass-Koksar Road-making<br>Gramphoo Koksar Jeepable Section<br>as truckable<br>Manali-Rohtang Pass Road, Section<br>Manali to Rohla with Bridges in- | 7.0<br>9.0   | 1,20,000                 |
| 21               |                                                              | cluding Manali bridges  Inter-Village Paths                                                                                                                  | 30.0         | 5,00,000<br>50,000       |
| 22               |                                                              | Improving Hampta Pass-Chatru Road (i) Bridges at Jahrang and Nalda                                                                                           | 6.0          | 5,000<br>1,35,000        |
| 23               |                                                              | (ii) Construction of Bridge over river<br>Chandra at Koksar<br>Jhoola type Bridge at Teeno                                                                   | ••           | 1,35,000<br>12,000       |
| 24               |                                                              | Jhoola type Bridge at Sissu                                                                                                                                  | • •          | 13,000                   |
| <b>2</b> 5       | CENTRAL ROAD                                                 | Aerial Ropeway between Rohla and Gramphoo                                                                                                                    | • •          | 25,000                   |
| 26<br><b>2</b> 7 | Fund Schemes                                                 | Construction of High-level Bridge<br>over river Beas at Dehra Gopipur<br>Approach to Wah and Holta Estates                                                   |              | 5,00,000                 |
|                  |                                                              | at Palampur                                                                                                                                                  | 2.0          | 36,500                   |
|                  |                                                              | Total                                                                                                                                                        | • •          | 21,81,500                |

श्री रूप सिंह फूल: क्या वजीर साहिव फरमायेंगे कि Una-Aghar Mandi Road जो कुल्लू से पंजाब को मिलाने का कम फासला है उस के लिए इतनी कम रक्म क्यों मखसूस की गई है?

श्री ग्रध्यक्ष : कल कौन्सिल के चेयरमैन ने मैम्बर साहिबान को बताया है कि किस तरह हाउस में supplementary question पूछे जाते हैं। मैं इस मामले पर हाउस में तो जिक नहीं करूँगा लेकिन इस के लिए एक अलहदा meeting में बताऊँगा ताकि मौजदा तरीके को improve किया जा सके। इस वक्त अक्सर श्रौकात हाउस में irrelevant सवाल पुछे जाते हैं जिन की वजह से मुझ पर बहत सा strain पड़ता है। ग्रगर सवाल कांगड़े का हो तो हिश्यारपुर के बारे में information ली जाती है। (Yesterday the Chairman of the Council explained to the Members of that House how the supplementary questions should be put. I would not touch this point here in the House but would like to discuss it in a separate meeting so that the present mode of asking supplementary questions by the Members may be improved. Now invariably irrelevant suppplementaries are put which cause a good deal of strain upon me. If the question relates to the Kangra District, the supplementaries are asked to elicit information about the Hoshiarpur District.)

Shri Rup Singh Phul: Sir, I beg to urge that this is the shortest link connecting Kulu Valley with the plains of the Punjab. So why should it not be given top priority in the matter of construction?

श्री ग्रध्यक्ष: यह सवाल कैसे बनेगा? बेहतर होगा कि ग्राप उनको दण्तर में बतायें। (But how does this supplementary question arise? It would be better if the hon. Member talks to the hon. Minister in his office in this connection.)

श्री रूप सिंह फल: सवाल तो बन गया।

Construction of Building of Polytechnic at Hamirpur, district Kangra

\*4937. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Public Works be pleased to state the progress so far made in the construction of the building of a Polytechnic at Hamirpur in Kangra District?

Chaudhri Suraj Mal: The location of a Polytechnic at Hamirpur in Kangra District as per decision of Punjab Government has been referred to the Government of India for its approval as it is a centrally sponsored scheme. As such, the question of any progress on the construction of building of the Polytechnic at Hamirpur does not arise.

Shri Rup Singh Phul: May I know, Sir, whether any reply has since been received to the reference made by the Punjab Government to the Central Government?

मंत्री : इस के लिए अपर से मंजूरी की शक्ल में तो नहीं, दूसरी शक्ल में इत्तलाह आई है कि polytechnic building बनाने की पूरी २ तैयारी है।

Construction of Diwanagar-Behrampur-Gaki Road during the 2nd Five-Year Plan

\*5369. Chaudhri Sunder Singh: Will the Minister for Public Works be pleased to state —

- (a) whether it is a fact that the Dewanagar-Behrampur-Gaki Road was to be constructed during the 2nd Five-Year Plan;
- (b) whether it is also a fact that the said road has not been constructed so far; if so, the time when the construction of the said road is likely to be started?

Chaudhri Suraj Mal: (a) Yes; the correct name of the road, however, is Dinanagar-Galri Road.

(b) Yes; earth work on the road was executed soon after 1955 floods as a measure of relief to flood-stricken people. The work of constructing bridges and culverts is already in hand and metalling of the road will be started in the 3rd Five-Year Plan.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या वजह हुई कि इस सड़क को पहले Second Five-year Plan में रखा गया और अब Third Five-year Plan में बनानी है?

मंत्री : इसकी यह वजह तो नहीं कि चूंकि यह सड़क श्री प्रबोध चन्द्र जी के हलके में है ; इसकी श्रौर वजूहात हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : जनाव, वजीर साहिब ने फरमाया है कि सड़क न बनने की वजह यह नहीं कि चूकि यह सड़क मेरे हलके में है या मेरे गांव में है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि पहले यह सड़क Second Five-year Plan में रखी गई ग्रौर ग्रब Third Five-year Plan में रखी गई है?

मंत्री: Second Five-year Plan में सड़कों के लिए 18 करोड़ रुपया रखा गया। इसे Government of India ने कुछ कम कर दिया। पहले जो मड़कें Plan में रखी गई श्री उन में से देखना पड़ा कि कौन सी जरूरी है जो जल्दी बननी चाहिएं ग्रीर कौन भी wait कर सकती है।

श्री प्रबोध चन्द्र : इसको महेनजर रखते हुए कि चूंकि यह सड़क Second Fiveyear Plan में नहीं वनी जो 10,000 रुपया गवर्नमैंट को दिया गया है क्या गवर्नमैंट वह वापस कर देगी ?

Minister: It does not arise from this.

Transfer of Buildings at Hardwar etc. to Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee

\*5429. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government have decided to hand over two buildings situated at Hardwar and Pehowa, places of pilgrimage for the Hindus to the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee; if so, the reasons therefor?

Chaudhri Suraj Mal: (1) Government have decided to hand over only the management and control of Patiala House at Pehowa and the Patiala House at Hardwar to the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee on the following terms and conditions:—

- (1) The Government's right to manage and control the said properties shall stand transferred to the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (hereinafter called the Committee).
- (2) The properties shall be used only for the stay of pilgrims and for such other religious and charitable purposes for which they are being used heretofore. The Committee shall keep the promises of the said properties clean and tidy. It shall maintain the properties in a clean, sanitary and presentable condition and shall at its cost cause such annual repairs to be made and such improvements to be effected therein as may be necessary from time to time. It shall not permit the properties aforesaid to be damaged in any manner.
- (3) The Committee shall not alienate the whole or any part of these properties or save with the express permission in writing of the Government any rights of management and control thereof;
- (4) The Committee shall at all reasonable times allow the authorised representatives of the Government to inspect these properties from time to time;
- (5) The Committee shall maintain regular accounts of all income and expenditure pertaining to these properties and such accounts shall be open to inspection by authorised representatives of the Government from time to time.
- (6) The Committee shall be bound to comply with any direction in connection with the control and management of these properties or of utilising any income from them for the purposes for which these properties are dedicated, which the Government may from time to time deem fit to give;

(7) In the event of any breach of any of the terms and conditions aforesaid the Government shall be entitled to resume after due notice, the control and management of these properties without giving any compensation to the Committee;

(8) In the event of any dispute or difference arising between the parties relating to the interpretation of any of the terms of this deed or touching any matter relating thereto the same shall be referred to an arbitrator to be nominated by the Punjab Government whose decision thereon shall

be final and binding on the parties.

(9) With regard to the Patiala House at Hardwar, this decision will take effect only so far as the vacant portion of the House is concerned. The control and management of the remaining portion of this House under the occupation of Shrimati Chander Bhaga Devi will be taken over by the S.G.P.C. only after the life-time of the former.

(2) The above decision has been taken in order to cater to the needs of Sikh pilgrims to Pehowa and Hardwar. The requirements of Hindu pilgrims at both these places will be met by the Sanatan Dharam Sabha to whom the control and management of Nabha House at Pehowa and Kapurthala House at Hardwar has been handed over on the same terms and conditions as in the case of the Patiala House at Hardwar and Patiala House at Pehowa.

श्री राम चन्द्र कामरेड: मेरा सवाल यह है कि एक institution जिसका इंतज़ाम गवर्नमैंट करती थी वह एक खास community को क्यों दी गई, खास तौर पर जब कि वह हिन्दुश्रों का तीर्थ है ?

मंत्री: ऐसा मालूम होता है क्योंकि नाम के पहले कामरेड लगा हुम्रा है। (हँसी) इस किस्म की 20 properties थीं, जिन में से 18 सनातन धर्म सभा को दी हैं ग्रौर सिर्फ 2 गुरुद्वारा प्रबन्धक committee को दी हैं। ग्रगर वह फिर भी इसकी वजह पूछते हैं तो मैं क्या बताऊँ। वहां यात्री लोग जाते हैं। जो सिख यात्री हैं उनके ठहरने के लिए 2 स्थान दिए हैं ग्रौर दूसरों के लिए 18 दिए हैं। ग्रगर फिर भी सब्न नहीं ग्राया तो क्या करें। (हँसी)

श्री राम चंद्र कामरेड : इन्हों ने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया।

श्री ग्रध्यक्ष : जैसा ग्रापने सवाल किया वैसा उन्होंने जवाब दे दिया। (The hon. Minister has given the reply in the same tone in which the question was put.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਜਗਾਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ house ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ properties ਦਾ control ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ maintenance ਅਤੇ repair ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਯਾ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ?

मंत्रो : Repair वहां की committee करवाएगी ।

COMPLAINT AGAINST DEPUTY COMMISSIONER, HISSAR

\*5484. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether Government have received any complaints from one Sardarni Mohinder Kaur, widow of Sardar Achhar Singh of village Shikarpur, district Hissar, against the Deputy Commissioner, Hissar, about his undue interference in the police investigations and judicial proceedings as well as against his not giving her any protection to stay in the village or allowing her to get her land cultivated and realising her dues from her tenants; if so, copies of the complaints be laid on the Table;
- (b) whether it is a fact that during the last Budget Session he received complaints from the said Sardarni Mohinder Kaur;
- (c) if the answer to part (a) and (b) above be in the affirmative, the action taken on the said complaints?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. A copy is placed on the Table of the House.

- (b) No.
- (c) The complaint mentioned at (a) above was inquired into by Government and allegations made against the Deputy Commissioner, Hissar, were found to be baseless.

RESPECTED SIR,

It is most humbly submitted that I am a widow of S. Achhra Singh, who died in 1918. He had 4,000 Pakka Bigas of land in districts Hissar and Ludhiana. My husband, S. Achhra Singh had two wives including myself. His first wife Shrimati Balbir Kaur had one son, S. Jorawar Singh whereas I had no issue. After the death of my husband both the movable and immovable properties were transferred in my name and in the name of S. Jorawar Singh my step son in equal shares in the revenue records. Since then I am in possession of this property.

- 2. In 1954 consolidation was started in my village and separate portion of land was allotted to me with possession.
- 3. S. Jorawar Singh filed suit in the court of Senior Sub-Judge, Hissar, in March, 1958, disputing my ownership and possession. The Senior Sub-Judge, Hissar, dismissed his suit on 31st March, 1959 holding me as owner with possession of this land.
- 4. After the consolidation I was given the possession of land and some portion of this land was not delivered to me due to injunction order, which was delivered to me after the above mentioned Senior Sub-Judge's decision.

- 5. Consequently cotton was sown by me in this land. On 18th May, 1959 this S. Jorawar Singh and his men forcibly reploughed this land after committing trespass in my land. My Mukhtiar-i-am, S. Bikram Singh, who is my nephew also approached police station Sadar Hissar for the registration of a case under section 447/440, I.P.C. Shri Prem Kumar, Deputy Commissioner, Hissar, went to the police station on 18th May, 1959 and directed the police not to take any action. I may also add here that Assistant Sub-Inspector, police station Hissar, who happened to visit the spot under the orders of the Deputy Superintendent of Police, Hissar had brought some peasants of S. Jorawar Singh's party who had tresspassed in my land for prosecution but he was threatened by District Magistrate, and those men were let off under the orders of District Magistrate.
- 6. The present Deputy Commissioner, Hissar and S. Jorawar Singh and his relations live at Nabha. S. Jorawar Singh is related to his Highness the Maharaja of Nabha and so under their influence the Deputy Commissioner is helping him by going out of the way. The Deputy Commissioner has posted a special police guard at my village and with their help S. Jorawar Singh is taking illegal possession of my land. On 1st June, 1959, S. Jorawar Singh and his men fired at my house and I was luckily saved. This fact was reported to the police immediately at the spot and no action was taken. Next day my Mukhtiar and other villagers met Superintendent of Police, and reported this incidence to him but he did not take any action.
- 7. I am the owner of the property for the last 40 years and your honour are taking great interests in the welfare of widows. The circumstances in my village are fast deteriorating and Jorawar Singh is anxious to get me and my Mukhtiar murdered for the sake of this property. He has sold all his property in this village. It will not be out of place to mention here that recently seven men were murdered near my village on the dispute of land at Jeora Village in this district.
- 8. My Mukhtiar appeared before the Deputy Commissioner, Hissar and wanted to explain to him the above mentioned facts but he turned him out of his court.
- 9. I humbly approach your honour that all this is being done due to some instructions to Deputy Commissioner from some high ups and this grave injustice is being done to me. I and my Mukhtiar may be got murdered by Jorawar Singh's party who are being supported by Deputy Commissioner and still higher placed persons. I request your honour that a very senior and independent officer preferably from outside the Punjab may be deputed for making an enquiry at the spot.

Yours faithfully,

(MOHINDER KAUR),

Widow of Late Shri Achhra Singh, Village Shikarpur, Tehsil and district Hissar.

The 26th June, 1959 Copies to—

1. The President of India, New Delhi.

2. The Prime Minister of India, New Delhi.

# [Chief Minister]

3. The Home Minister, Government of India, New Delhi.

- 4. All Leaders of the Opposition Parties in Lok Sabha and Rajya Sabha.
- 5. Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha from the Punjab.

6. All the Ministers of the Punjab.

7. Leaders of the Opposition, Punjab Assembly.

- 8. All the M.L.Cs. and M.L.As of Punjab, Chandigarh.
  9. The Chief Secretary, Punjab Government, Chandigarh.
- 10. The Commissioner, Ambala Division, Ambala Cantt.

## POLICE RADIO SECTION

\*4961. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state the number of Radio Sets belonging to the police radio section at each district Head quarter in the State together with the number of persons working in this connection at each district Headquarter with their designations?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): Two-one for day and the other for night.

(ii) Four persons—One Supervisor and three Operators are working at each district headquarter in this connection.

SALARY ETC. DRAWN BY MEMBERS OF GURDWARA JUDICIAL COMMISSION AT AMRITSAR

\*5253. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the total amount drawn by each member of the Gurdwara Judicial Commission, Amritsar, as salary, allowance, T.A. & D.A. etc., since his appointment?

Sardar Partap Singh Kairon: Information is laid on the Table of the House.

#### **STATEMENT**

(i) S. Sardul Singh (from 7th January, 1955 to 31st January, 1960)

Salary—Nil, Allowances (sitting fee)—Rs 40,170.00 and T.A.—Nil

(ii) S. Joginder Singh Rekhy (from 2nd January, 1957 to 31st January, 1960)

Salary—Nil, Allowances (sitting fee)—Rs 22,140.00 and T.A.—Nil

(iii) S. Jasmer Singh, Sub-Judge, (from 26th November, 1959 to 31st January, 1960)

Salary—R § 162.50, allowances—Nil and T.A. Nil

# UNSTARRED OUESTIONS AND ANSWERS

## HOUSE TAX IN PATIALA

2446 Shri Balram Dass Tondon: Will the Minister for Industries be pleased to state:

(a) Whether the rates of House tax in Patiala have been revised; if so, when, the reasons therefore and whether the same had been approved by Government;

Panjab Digital Library

- (b) the rates at which House-tax has been levied in the different Municipal Committees of the State, together with the details of exemptions provided in each case;
- (c) the rate of House-tax in Patiala before and after the revision referred to in part (a) above?

Shri Mohan Lal: (a) Yes; from the 1st April, 1960, with the approval of Government for the following reasons:—

- (i) Patiala Municipality needs more funds to discharge its manifold obligatory functions and for providing more amenities to the public e.g. underground sewerage, street lighting etc;
- (ii) Octroi receipts had registered a gradual fall.
- (iii) The newly sprung up colonies including the model town was a drain on its lean financial resources.
- (b) The expense and labour involved in collecting the information from 173 Municipal Committees will not be commensurate with the benefit likely to be derived from it.
  - (c) Before revision .. 6½ per cent

After revision ... (i) 12½ per cent on buildings of the rental value of Rs 20 or more.

(ii) 8 per cent on buildings of the rental value of less than Rs 20 mensem.

A rebate of 20 per cent of the tax is allowed if the tax is paid within the period of ten days from the delivery of the bill of demand.

Besides this, all charitable, religious and educational institutions as well as buildings with rental value of less than Rs 120 per annum are exempted. Buildings with annual rental value of less than Rs 600 owned by widows or persons incapable of earning and having no other source of income are also exempted.

AD HOC COMMITTEES APPOINTED IN THE STATE FOR SELECTION OF BENE-FICIARIES AMONG HARIJANS ETC.

2447. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have set up any ad hoc Committee in each district of the State for selecting Harijans and members of the Vimukta Jatis for purpose of giving grants and loans for construction of houses and purchase of agricultural land; if so, the names of members of these Committees for the current year?

Sardar Parcap Singh Kairon: (i) Yes; except in Simla.

(ii) The requisite information is enclosed.

# [Chief Minister] (GRANT OF SUBSIDY TO HARIJANS AND BACKWARD CLASSES FOR **HOUSE-SITES)**

#### 1. Ferozepur

- Shri Sohan Singh, M.L.A.
- Shri Teja Singh, M.L.A
- Shri Gurcharan Dass, Ahata Buta Singh, Ferozepur Cantonment.
- Shri Sham Lal Thapar, Municipal Commissioner, Moga.
- Shri Ram Chand, ex-Municipal Commissioner, Basti Bhatian, Ferozepur. Shri Chetru Ram, Municipal Commissioner, Fazilka.

#### 2. ROHTAK

- Shri Ram Singh Jakhar, General Secretary, District Congress Committee,
- Shri Partap Singh Malik, Member, District Congress Committee, Rohtak.
- Shri Siri Ram, Harijan, village and post office Sisana, Tehsil Rohtak.
- Shri Duli Chand, Harijan, village and post office Chalkana, tehsil Sonepat. Shri Badri Parshad Kala, Vice-President, District Congress Committee, Rohtak.

#### 3. SANGRUR

- Shri Pritam Singh Sahoke, M.L.A.
- Shri Bhale Ram, M.L.A.
- 3.
- Shri Lehna Singh, ex-M.L.A., Dhuri. Shri Jangir Singh, Municipal Commissioner, Lehra Mandi.
- Shri Bachan Singh of Pakho, Barnala

#### 4. KANGRA

- Shri Jit Ram, M.L.A., Kulu.
- Shri Rup Singh Phul, M.L.A. 2.
- Shri Hari Ram, M.L.A., Dharamsala.
- Shri Durga Dass, Member District Congress Committee, Mohtli, tehsil Hamirpur,
- Shri Fateh Singh Harijan, Kangra Bhavan.
- Shri Dev Raj Vaid, Nagrota Bagwan,
- Shri Samual Akhtar, Palampur.

#### 5. HISSAR

- Shri Kesra Ram, M.L.A., Sirsa,
- Shri Rattan Singh, Hissar.
- 3. Shri Prabhu Singh, Bhiwani,
- Shri Data Ram Balmik, Hissar.
- Shri Ramsaran Dass, Municipal Commissioner, Hansi.
- Shri Yog Raj Siwani Balan, tehsil Fatehabad.

## 6. GURGAON

- Shri Bhule Ram, M.L.A., Palwal.
- Shri Gialal, Harijan, Municipal Commissioner, Hodel, district Gurgaon.
- Shri Shiv Charan Balmiki, Active worker, Palwal.
- Shri Behari Lal Dhanak, Vice-President, Mandal Congress Committee, village Khurampur Khera, post office Farakhnagar (Gurgaon),
- Shri Manohar Singh Azad, President, District Depressed Classes League, Municipal Commissioner, Gurgaon.

#### 7. GURDASPUR

- Chaudhri Sunder Singh, M.L.A., Gurdaspur. Shri Nika Ram, Member Mandal Congress, Saili Kalyan, Pathankot.
- Shri Thakardass, General Secretary, Municipal Congress Committee, village Rania, tehsil Gurdaspur.
- Shri Munshi Ram, Member, Municipal Congress Committee, Qadian, district Gurdaspur.
- Shri Puranchand, President, Depressed Classes League, village Halla, tehsil Gurdaspur.
- Shri Kunjlal, Municipal Commissioner, Narot Jaimal Singh.

## MAHENDERGARH

Shri Kamba Ram, Harijan, President, Mandal Congress, Achina. Shri Siri Chand, Municipal Commissioner, Dadri. Shri Mulchand Kumhar, Mahendergarh.

Shri Ganga Ram Chauhan, Frashkhana, Narnaul.

Shri Sukhlal, Balmiki, Narnaul.

Shri Ganesha Nambardar, Harijan, village Shahpur Awal, Tehsil Narnaul.

#### 9. KAPURTHALA

Shri Sadhu Ram, M.P., Phagwara.

Shri Jagjit Singh Bhandari, Kapurthala. Shri Gulab Rai, President, Municipal Committee, Dhilwan. Shri Mangal Singh Buria, Mansoorwal-Dona.

Shri Charan Dass, Vice-President, Mandal Congress, Begowal

Shri Partap Chand Ramdasia, Kala Sanghian.

Shri Salamat Rai, Harijan Worker, Sultanpur Lodhi.

Shri Sant Ram, village Dhak Balolan.

Shri Sham Singh Sangoila.

#### 10. KARNAL

Shri Ran Singh, M.L.A.

Shri Sunder Lal, ex-M.L.A.

- Shri Ram Kishan Azad, Incharge, Harijan Section, District Congress Committee, Karnal
- Shri Piara Singh, son of Ganesha Singh, village Rurki, tehsil Thanesar,

Shri Surja Ram Sansi, post office Samana-Bahu, district Karna l.

#### 11. PATIALA

Shri Har Chand Singh, M.L.A., Patiala.

Shri Mehar Singh Gill, M.L.A.

Shri Kishan Singh, village Gulwati.

Shri Bhajanlal, Member, Pradesh Congress Committee, Samana.

Shri Jatta Singh, Member, District Congress Committee, Narru, Patiala. Shri Karam Singh Kirti, Organiser, Congress Seva Dal, District Congress 5. Committee, village Sadh Majra, district Patiala.

#### 12. JULLUNDUR

Shri Sant Ram, M.L.A.

- Shri Jagat Ram, M.L.A.
- Shri Bagga Singh, Bazigar, Kot Badal Khan. Shri Ram Rakha Sansi, Khingra Chowala. Shri Sohan Lal, Balmiki, Jullundur.

Shri Bhagat Budha Mal, Vice President, Municipal Committee, Jullundur.

#### 13. HOSHIARPUR

Shri Karam Chand, M.L.A.

- Shri Dasondha Singh, M.L.A
- Shri Guran Dass Bhagat, M.L.A. 3.

Shri Sant Hukam Dass, Una.

#### 14. LUDHIANA

Shri Kehar Singh, Municipal Commissioner, Jagraon. Shri Mehar Singh, Kamalpur.

ShMi Gajjan Singh, Samrala. 3.

Shri Rattan Singh, Jartauli.

Shri Bachint Singh Lui, Ludhiana.

## 15. AMRITSAR

- Shri Gurmej Singh, President, Municipal Congress Committee, district Amrit
- Shri Amar Singh, Pandori, Amritsar,
- Shri Harnam Singh Ramdasia, Majitha.

# [Chief Minister]

- Shri Shangara Singh, President, Mandal Congress, Verowal.
- 5. 2 M.L.As.

#### 16. AMBALA DISTRICT

- 1. Shri Shankar Lal, village Milk Khas, post office Bilaspur, tehsil Jazadhari. district Ambala.
- Shri Kishen Chand, Harijan, near Jain College, Ambala City.

Shri Kishna Ram, Koch Band, Ambala City. Shri Inder Ram, Narain Garh, (Ambala).

- Shri Bakhshi Ram, Sansi, c/o Gajjan Mal Dispensary, Radaur Road, Jumna Nagar.
- Shri Atma Ram, Bhangi Colony, Ambala City.

#### 17. BHATINDA

- Shri Kirpal Singh Shant, M.L.A.

- Shri Dhanna Singh Gulshan, M.L.A.
  Shri Siri Chand, N.G., Mansa.
  Shri Khiati Ram, President, N.G., Bhatinda.
- Shri Mehnga Singh, Bazigar, Faridkot. Shri Inder Singh Josh, Faridkot.

# PAPERS LAID ON THE TABLE

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon): Sir, I beg to lay on the Table :-3-00 p.m.

- (1) the Annual Financial Statement (II Supplementary Budget Estimates) for the year 1959-60, and
- (2) the Annual Financial Statement (Budget Estimates) for the year 1960-61,

of the Punjab State Electricity Board as required under section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

# DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: If the House agrees, Demand No. 32 relating to Community Development Projects, etc., and Demand No. 19 pertaining to Co-operation may be moved and discussed together and voted upon separately.

(Voices: No objection. The House agreed.)

## DEMAND NO. 32

(63-B-COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SER-VICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS)

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh): Sir. I beg to move —

That a sum not exceeding Rs 2,24,53,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 63-B-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

# DEMAND NO. 19 (42—Co-operation)

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh): Sir, I beg to move —

That a sum not exceeding Rs 90,08,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 42—Co-operation.

Mr. Speaker: Motions moved -

That a sum not exceeding Rs 2,24,53,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 63-B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

That a sum not exceeding Rs 90,08,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 42-—Co-operation.

I have received notices of the following cut-motions on these demands. These cut-motions will be deemed to have been read and moved:—

# DEMAND NO. 32

(63-B—COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS, NATIONAL EXTENSION SER-VICE AND LOCAL DEVELOPMENT WORKS)

- 1. Shri Ram Kishan Bharolian:
- 2. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 3. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 4. Dr. Bhag Singh:
- 5. Chaudhri Inder Singh:
- 6. Shri Phul Singh Kataria:
- 7. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs 100.

8. Shri Bhala Ram:

That the demand be reduced by Rs 100.

9. Raja Raghuvir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

10. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

11. Chaudhri Balbir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

12. Sardar Umrao Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

13. Shri Mangal Sein:

That the demand be reduced by Rs 100.

[Mr. Speaker]

# DEMAND No. 19 42—Co-operation

- 1. Shri Ram Kishan Bharolian:
- 2. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 3. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 4. Dr. Bhag Singh:
- 5. Chaudhri Inder Singh:
- 6. Shri Phul Singh Kataria:
- 7. Sardar Jangir Singh Comrade:
  That the demand be reduced by Rs 100.
- 8. Shri Bhala Ram:
  That the demand be reduced by Rs 100.
- 9. Raja Raghuwir Singh:
  That the demand be reduced by Re 1.
- 10. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

11. Chaudhri Balbir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

12. Sardar Kartar Singh Diwana:

That the demand be reduced by Re 1.

- 13. Sardar Harbans Singh:
  That the demand be reduced by Re 1.
- 14. Shri Mangal Sein:

That the demand be reduced by Rs 100.

15. Sardar Gurmit Singh 'Mit':

That the demand be reduced by Rs 100.

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ demand, ਜਿਹੜੀ co-operative ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ under-developed ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ co-operative societies ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ demand ਹੈ । ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਅੱਭ ਅੱਡ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ industry ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ socialistic pattern of society ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ demand ਉਪਰ

ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲ-ਵਾਹਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੌਝ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਝਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

(At this Stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ co-operative societies ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ labour disputes, strikes ਵਗੈਰਾ ਫੌਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਰਾਦ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ co-operative societies ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ co-operative basis ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌੜਾ ਬੌੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ quotas ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੌਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਅਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਬਤਦਰੀਜ inferiority complex ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੌੜੀਆਂ ਬੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਡਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰੀਏ ਹੌਰ ਕੌਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ co-operative farming ਦੇ ਨਾਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੌਰ ਅਗੇ ਹੌ ਕੇ service co-operative ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਖੌਰ, ਮੈਂ ਇਸ controversy ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੌਕ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ co-operative farming ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੌਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ co-operative basis ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ tackle ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ interference ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਂ ਕਿ

[ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ]

interference ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ownership ਵੀ guaranteed ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੌਕ ਯਕੀਨਨ ਇਸ movement ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲੈਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੌਰ ਕੌਈ ਹਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਰਕਮ ਬਾਫ਼ੀ ਮਖਸਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਲਖ ਰੁਪਿਆ Development Co-operative Farming ਦੇ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ additional organizing supervisory and field staff ਲਈ general duty ਕਰਨ ਲਈ 16,75,300 ਰੁਪਿਆ ਰੁਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Cold Storage, Co-operative Farming Societies, Service Co-operatives, Milling and Production Co-operative Societies, Labour Construction Societies, State Trading, Marketing Societies and Marketing-cum-Processing Societies. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ State Trading, Marketing Societies was Marketing-cum-Processing Societies ਬੜੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ State Trading ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਨਿਕਲਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 13-14 ਰੁਪਏ—ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ cost of production ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ produce ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਹ produce ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ middleman ਕੋਲੋਂ ਅਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 18—20 ਰੁਪਏ ਤਕ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫ਼ੀ ਮਣ 7--8 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ producer ਦਾ ਦਿਲ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਔਰ produce ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ marketing-cumprocessing co-operative societies ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਝੌਨੇ ਦੀ actual cost of production ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ middleman ਨੂੰ shelling ਦੇ process ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਝੌਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ  $10{\text -}12$  ਰੁਪਏ ਮਣਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਚੌਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਸਮਤੀ 20–22 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ growers ਦੀਆਂ

marketing-cum-processing societies ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ—ਫੇਰ ਥੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ margin of profit ਘਟਾ ਦਿਉ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ exploitation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚੌਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਝੌਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ shellers ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਝੌਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੌਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੌਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ license ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ black market ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ producer ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।

Co-operative Societies ਦੋਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਛੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ । ਖੰਡ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਬੇ ਵਿਚ control ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ Co-operative Societies ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ distribution ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ credit ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ individuals ਨੂੰ depot ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੌ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਉਹ ਘਟ ਜੋਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਉਸ depot ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ consumers ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਿਆਂ ਦੇ Ration-Card ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਖੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ black ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜੇਖਣ ਵੇਲੇ ਘਟ ਜੌਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ distribution ਦਾ system ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਕਸ<sup>\*</sup> ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵੀ Co-operative Societies ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ credit ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੌਰ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ sugar mills ਵੀ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ Co-operative Sugar Factories ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ੨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਸਤ ਰਾਏਜ਼ਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ—ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸਨ 1956 ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਕ society register ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ Co-operative Sugar Mill ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ shares ਖ਼ਰੀਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ individuals ਦੇ shares 7,08,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। Co-operative Societies ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ growers ਨੇ [ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ]

ਜਿਹੜੇ shares ਖ਼ਰੀਦੇ ਉਹ 3,49,600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ— ਪਠਾਨਕੌਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 Central Co-operative Banks ਨੇ 10,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ shares ਖ਼ਰੀਦੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ ਰਕਮ ਹੌਂ ਗਈ 20,57,600 ਰੂਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  $4\frac{1}{9}$  ਸਾਲ ਹੌਂ ਗਏ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ machinery ਲਈ order ਗਿਆ, ਨਾ ਬਾਹਰੇ machinery ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ Sugar Factory ਚਾਲੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ Co-operative Department ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਔਰ public meeting ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ 20,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ Individuals ਔਰ growers ਦੇ shares ਇਕਨੇ ਹੌਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਇਥੇ Sugar Factory ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਦੈ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਬਦਜ਼ਨੀ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 13,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ shares ਕਿਸਾਨ ਹੌਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਦ ਹੀ ਇਹ factory ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੌਲੋਂ ਇਕਦਮ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਿਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਅੜੌਨੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ Sugar Factory ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ Sugar Mills ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ financial position ਵਲ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੰਹਤਕ ਦੀਆਂ Sugar Mills ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਥੇ individuals ਦੇ shares ਤੌਂ ਅਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ Central Co-operative Banks ਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੇ shares ਸਨ। ਮੈੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ Sugar Factory ਲਗਾ ਦਿਉ; ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ shares ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਉ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਡੀ ਵਿਸਾਤਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੜੌਨੀ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸ਼ਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕ ਸੌਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਝੌਨੇ ਔਰ ਗੱਨੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹੀ ਦੋ main ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਉਥੇ ਹੀ sugar ਮਿਲ ਵਿਚ ਪੀੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ by-laws ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਵਿਚ ਗੱਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਉਸ ਕੌਲੋਂ 2 ਆਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਆਨੇ ਤਕ ਇਕ ਮਣ ਵਿਚੌਂ shares ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਕਢ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ shares ਪੂਰੇ ਹੋ

ਜਾਣਗੇ ਬਲਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਮਿਲ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੌਂ ਅਲਾਵਾ Central Government ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ Co-operative Societies Income Tax ਤੌਂ ਮੁਸਤਸਨਾ ਸਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ Central Government ਨੂੰ move ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ development ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ narrow mindedness ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ item State Land Mortgage Bank ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੌ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੇ debentures float ਕਰਨੇ ਨੇ । ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਰਚਲਤ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਰਾਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ co-operative movement ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇ ਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੂ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਰਖੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ movement ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ<sup>ੱ</sup>ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਡਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ suggestions ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ quote ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਛਾਨ-ਬੀਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਈ M.L.As ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ enquiry ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ enquiry ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ report ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪਾਸ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਚਲਦਾ ਹੀ ਜਾਏ । ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਦਖਲ ਦਿਓ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ time ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Question Hour ਨੂੰ dispense with ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

Community Project ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ community project ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ false reports ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਉਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ Commissioner ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤ ਲਗੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ Community Project ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ National Extention Service Blocks ਦਾ ਉਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ top heavy administration ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਰਵਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣੇ ਪੌਲ੍ਹੀ ਦਾ eradication week ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ report ਇਹ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੌਲ੍ਹੀ ਸਾਰੀ eradicate ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਖੜੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲਫਜ਼ ਕਹਿ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ development ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਅਤੇ Co-operative Department ਵਿਚ ਉਪਰੋਂ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹਾ ਤੇ ਅਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੇ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਦੇਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ time ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (ਹਾਸਾ) ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ discuss ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ Community Development ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ First Five-Year-Plan ਤੇ 2nd Five-Year Plan ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ Co-operation ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਂ ਇਥੇ socialist pattern of society ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਉਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ time ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ evaluation ਕਮੇਟੀ ਨੇ Community Development ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ report ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੌਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆ ਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਰਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ । ਜੇਕਰ ਇਹ report ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਥੇ ਨਾ ਦੌਹਰਾਂਦੇ ਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ co-operative ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਤਰਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ community development ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਦੂਰ ਹੋਂਦੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ<sup>-</sup> ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਸਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਗਲਾਂ ਤੌਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ minor irrigation ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਇਆ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ community development ਦੀ spirit ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋ ਅਸਰ ਪੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਮੈ<del>ੱ</del> ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਹੌਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਨ ਦੀ spirit ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Evaluation ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ report ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਤੌਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ department ਦਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ effect ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੋਂ ਇਕ community ਦੋ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ spirit ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਸ department ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ report ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈ<sup>-</sup> ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ report ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਇਹ report ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 153 N. E. S. Blocks ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 59 ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ progress satisfactory ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਕੇਵਲ ਇਹ certificate 20 blocks ਹੀ ਬਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਰਫ਼ੌ÷ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਾ ਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੌ ਆਪ ਇਸ department ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਾ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਜੋ Development Commissioners ਹਨ ਜਾਂ Deputy Development Commissioners ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ training ਨਹੀਂ ਹੈ....

Chaudhri Lahri Singh: No personal remarks.

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई personal remarks नहीं है । (These are no personal remarks.)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ; ਜਿਥੇ ਤਾਈ inter departmental co-operation ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ instructions ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੌਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ Blocks ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ Development Commissioner ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ Block ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ Divisional Commissioner, Deputy Commissioners at Deputy Development Commissioners ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ ਜੋ ਮੁਆਇਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ Small Savings Schemes ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ Blocks ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ guidance ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ local ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੌਕਾਂ ਦਾ confidence ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ । ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ co-operation ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ I. C. S., I. A. S. ਜਾਂ P. C. S. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਹਰ ਬਾਂ fit ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Community Projects ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੌਂ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ routine type ਅਫਸਰ ਅਤੇ Heads of Departments ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ Blocks ਦੇ staff ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ B. D. O.s ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ properly trained ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਾਂ ਦੇ problems ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੌਖੇੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ B. D. O.s ਨੂੰ training ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹਰ B. D. O. ਨੂੰ ਉਥੇ training

ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੌ unfit ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੌਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ Community Projects ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ Police ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ ਨਹੀਂ।

ਜਿਥੇ ਤਾਂਈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈ<sup>-</sup> ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲਖੇੜੀ ਵਿਚ B.D.O.s ਨੂੰ training ਦੇਣ ਲਈ 83 seats ਦਿਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 44 B.D.O.s ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। Extension Officers ਅਤੇ Non-officials ਦੀ training ਲਈ 74 seats ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 48 ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ National Extension Institute ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ Deputy Commissioners, Commissioners, ਹੌਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ, M. L. A.s ਜਾਂ ਹੌਰ ਹੋਰ ਉਚੇ status ਦੇ non-officials ਦੀ training ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ । ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ quota ਮਤਾਬਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂ non-officials ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ trained personnel ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Community Development ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ District Development Officers ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਦਾ P. C. S. ਦੇ ਅਫਸਰ ਜੌ under training ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ development ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ incharge ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ senior B. D. O. ਨੂੰ select ਕਰਕੇ ਇਸ post ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ D. C. ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ P.C.S. ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ post ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ District Development ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ senior P. C. S. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਲੌਖੇੜੀ ਅਤੇ ਮਸਰੀ ਦਾ trained ਹੋਵੇਂ । ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ......

चौधरी लहरी सिंह: जनाब बोलने वाले बहुत है; दो demands है; time fix कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के लिए बहुत तो खड़े नहीं होते । (The number of Members rising to catch the eye of the Chair does not appear to be very large.)

श्रावाजें : 15 मिनट fix कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रच्छा चलिए । (Agreed. Please proceed.)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, development ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ technical nature ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਣੱਕੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੌਨ ਵਿਚ development ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ execute ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ Development Commissioner ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਇਸੇ post ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ Plan ਨੂੰ execute ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ position ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਏ ਵਿਹਾੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ development ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ (ਘੰਟੀ)

ਫਿਰ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ Blocks ਨੂੰ ਪੂਰਾ staff ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ information ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1959 ਵਿਚ 33 Blocks ਬਿਨਾ B. D. O.s ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ industry ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੌਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਥੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਤ੍ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਣਾ ਹੈ ਪਰ Cottage Industries ਦੇ Extention Officers ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ Animal Husbandry Officers ਦੀਆਂ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, Medical Officers ਦੀਆਂ 83, Medicines ਦੀਆਂ 327 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਗਿੰਗਾਂ। ਇਹ list ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ saving ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੌਂ। Development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਦੀ saving ਕਰਣ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਹੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ time ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਦਿਉ.....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप ने काफी time ले लिया है, ग्रब wind up करें। (The hon. Member has taken enough time. He may now please wind up.)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : Blocks ਦਾ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ Secretariat ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, approve ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ।

ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ decentralisation ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Community Projects ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ centralisation ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ Deputy Commissioners ਅਤੇ Block Development Officers ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ duty ਹੈ

ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Development Commissioner ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ Additional Development Commissioner ਜੋ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਔਹਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਇਕ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Divisional Commissioner, Jullundur ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕ ਵੇਖੇ ਬਾਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਿਚਲੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਭਿਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Community Projects ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੌਰ Agriculture ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ demonstration plots ਬਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ਪਲਾਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਜਵਾਏ ਪਲਾਣਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕੀ ਕੌਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਜਿਥੇ 1952 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਕੌਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਸਣਗੇ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਈ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਛਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਸੇ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਗਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਸੇ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੌਈ ਫਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਸਨ।

श्री मंगल सेन (रोहतक): डिप्टी स्नीकर साहिब श्रापका शुक्रिया श्रदा करता हूँ कि श्रापने मुझे बोलने का समय दे दिया। श्राज हाऊस के सामने दो महों पर विचार हो रही है। हमारे मंत्री महोदय ने मांग की है कि Community Projects के लिए 2 करोड़, 24 लाख, 53 हजार श्रीर 40 रुपए श्रीर Co-operation Department के लिए 90 लाख 8 हजार श्रीर 200 रुपए राज्यपाल महोदय के नाम कर दिए जाएं। ताकि इन departments का काम चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्रभी ग्रभी Treasury Benches पर बैठने वाले एक Hon. Member ने National Extension Blocks ग्रीर community projects की कली खोली है। मैं भी उनकी तरफ से कही गई सारी बातों का समर्थन करता हूँ। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने जिन योजनाग्रों को लागू किया है ग्रीर जिन विचारों को सामने रख कर किया है ग्राज वह विचार सफल नहीं होने पाए। सामूहिक विकास योजनाएं इस लिए लागू की गई थीं कि ग्रंग्रेज के शासन काल में देहात के लोग पछड़े हुए थे। Backward रहे ग्रीर जनता ग्रनपढ़ रही रोजग़ार के लिहाज से पिछड़े रहे। रहने के लिए उनके पास ग्रच्छे मकान नहीं हैं तो मकानों में रोशनदान नहीं या उनके रहने का ढंग ग्रच्छा नहीं। चलने के लिए गलियां खराब, सड़कें खराब, ग्रपनी पैदावार को शहर की मंडियों तक ले जाने में मुश्किलात थी; उन्हें दूर किया जा सके। ग्राज जिस सम्यता का प्रचार ग्रीर जिस नवीन रौशनी का प्रचार शहरों में हुग्रा है ग्राने जाने के साधन ग्रच्छे हैं

[श्री मंगल सैन]

इसी तरह ग्रामीण जनता की हालत अच्छी हो सके। आज 80 फीसदी जनता देहात के अन्दर बसती है उसको वढ़ावा देने और तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उनके जीवन के ढंग को बदलने के लिए यह योजना लाग् की गई है। इस लिए साम्हिक विकास योजनाएं बनाई गई। मैं निवेदन करना चाहता हुँ कि इन महान तथा श्रेष्ठ उद्देश्यों को यह योजना पूरा नहीं कर सकी। Block Development Officers ग्रौर उसके नीचे सारा महकमा जो कुछ कर पाया है मैं उसके बारे में क्या कहाँ। इस House के Hon. Member Sardar Rajinder Singh ने जिन्हें इस मकसद के लिए appoint किया गया था कि वह देखें और छान बीन करें कि यह महकमा जिन उद्देश्यों के लिए और जिस मकसद को लेकर चलाया गया था वह मकसद यह महकमा पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। दिहात की हालत को यह महकमा कहां तक बदल पाया है इसके मुताल्लिक 64 सफें की जो report उन्हों ने दी है मैं ने उसे अच्छी तरह से पढ़ा है। शुरू से आखिर तक पढ़ा है। इस में उन्हों ने बड़े दूख भ्रौर वेदना के साथ कहा है कि जिस उद्देश्य के लिए Blocks को चलाया था वह पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। बड़े कप्ट के साथ कहा कि जिन देहात की जिन्दगी बदलने के लिए और देहात में नवीन जीवन का संचार करने के लिए इन Blocks द्वारा प्रयत्न किए गए थे उन में कामयाबी नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर साहिब, इनके 64 सफों की report के हर page का हवाला देने लगू तो म् श्किल होगा। इन्हों ने जो बातें देखीं वह लिख दीं ग्रौर हम भी ग्राए दिन ऐसी बातें देखते हैं।

मेरे जिला में भी एक Community Project है। कलानौर के B.D.O. साहिब बदिकस्मती से या खुशिकस्मती से हिरजन थे। हिरजन का नाम ऐसा है कि जो बातें कहते हैं बिगड़ जाती हैं कहा जाता है कि पक्षपात कर रहे हैं। उनके बारे में पता चला कि medical clinic की एक देवी के यहां उनका आना जाना था। उन से पूछा गया तो पता चला कि हम किसी cultural programme की तैयारी कर रहे हैं। वहां के लोग मेरे पास आए। मैं उन्हें साथ लेकर Deputy Commissioner साहिब के पास गया। तो उन्हें यह बात बताई तो वह बोले कि मंगल सैन अगर यह आपस में शादी कर लें तो क्या हर्ज है। मैं ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं कि Block Administration के कवायद इस तरह के हों और न ही इस महकमें की नियमावली में जिस को मैं ने पढ़ कर देखा है, कोई ऐसा नियम है कि जिसका व्याह न हुआ हो वह यहां पर इस तरीके में व्याहा जा सकता है। इसके आगे मैं डिप्टी स्पीकर साहिब, सारी बातें नहीं कहना चाहता। इस तरह के अफसरान के character को देख कर भयभीत हो गया हैं।

कुछ दिन पहले इस हाऊस में श्री इन्द्र सिंह जी ने एक B.D.O. की तस्वीर तक हाऊस की मेज पर रख दी जिस में यह दिखाया गया था कि B.D.O. के साथ एक ही चारपाई पर एक महिला बैठी हुई थी। सरदार राजेन्द्र सिंह ने कहा है कि इन B.D.O's के character की वजह से लोग भयभीत हैं।

फिर डिप्टी स्पीकर साहिब मैं क्या निवेदन करूँ Block Development Officers की post को Public Service Commission के purview से बाहर निकाल



लिया गया है। सरकार धांधली करने में सब से ग्रागे है। हेरा फेरी करने की ग्रादत है। हमचाहों ग्रीर चहेतों को सरकारी मुलाजमतों में भर्ती करने की ग्रादत है। सरकार जानती है कि हमारा प्रचार कौन कर सकता है ग्रीर हमारी संस्था का काम कौन चला सकता है। क्योंकि ग्रब इनकी संस्था में तो दम नहीं रहा कहीं पर इन मंत्रियों को जाने की फुरसत तक नहीं होती। चौधरी साहिब बैठे नहीं वरना उन्हें इसके बारे में बताता। इस लिए यह ग्रपने चहेतों से B.D.O's से ग्रपनी संस्था का काम करवाते हैं। रोहतक में ग्रसौंध गांव है उसमें Sampla के Block Development Officer इनकी संस्था का काम करता है। ग्रीर काम इनके पास से ही करवाते हैं। B.D.O's की गिंद्यों पर ऐसे ही लोग बिठाए जाते हैं ग्राम सेवक जाते हैं ग्रीर वजीरों के स्थान पर कुछ खुद सांझी खेती का प्रचार करते हैं जो ग्राज सरकारी benches पर बैठे हैं वह ग्रपने दिल से तो इस तरह के काम की सराहना नहीं करते ग्रीर मिनिस्टर खुद वहां जाने की हिम्मत नहीं रखते इस लिए B.D.O's ग्रीर उनका बाकी staff सांझी खेती का प्रचार करता है। ग्रागर यह खुद जा कर कहें तो एक राए भी इन्हें न मिले।

मैं निवेदन कहूँ डिप्टी स्पीकर साहिब, कि यह बड़े दुःख का विषय है कि यह जो महकमा है इसके उद्देश्य की पूर्ति अनावश्यक कर दी है। लाखों और करोड़ों रुपया जो किसान और मजदूर की जेव से छोटे व्योपारी और सरकारी मुलाजम की जेब से न मालूम किस तरीके से नए नए टैक्स लगा कर खून नचोड़ कर इक्ट्रा किया गया है उसको इस तरह के महकमे पर खर्च करने के लिए मन्त्री महोदय को अधिकार नहीं मिलना चाहिए इस रकम की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिब, जब से यह देश स्वतन्त्र हुआ है। हमारी हकूमत experiment करती चली आ रही है। इन्हों ने कहा कि हम नए समाज का निर्माण करेंगे। Co-operative societies बनाई गईं फिनांस मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि अनकरीब ही, हकूमत, तमाम पैदावार, और जो चीजें हम पैदा करते हैं अथवा निर्माण करते हैं या जिनका इस्तेमाल करते हैं वह सब co-operative societies के जरिए में मिलेंगी। मेरे मित्र ऐसी बातें कह रहे हैं शायद वह इस महकमा के अन्दर ही नहीं हैं। Finance Minister साहिब ने कहा है कि हम ने कोई 28,000 Co-operative Societies कायम कर दी हैं अगले वर्ष में हम 2,000 और register कर देंगे, इस के इलावा यह कहते हैं कि हम ने मजदूरों की societies बनानी हैं कुछ खेती बाड़ी की societies बनानी हैं, Multipurpose Co-operative Societies बनानी हैं। Deputy Speaker साहिब, मैं निवेदन करूँगा कि इस महकमा ने अन्धेर मचा रखा है। रात दिन यह Publicity Department का काम करते हैं। मुनादी करते फिरते रहते हैं मगर होता कुछ नहीं। मैं निवेदन करूँगा Deputy Speaker साहिब कि वह इन के आला महकमे का हाल है बाकिथों के मुताल्लिक आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

एक बात ग्रीर Deputy Speaker साहिब, यह है जो middleman है. यह चाहते हैं कि consumer ग्रीर producer के दरम्यान ना रहे। ताकि जितने भी काम धन्धे हों वह Co-operative Societies की मार्फत ही करवाए जाएं। हर sphere के

श्रि मंगल सेन । अन्दर जो भी काम हो वह Co-operative Societies की मार्फत हो । मगर इन Co-operative Societies को Minister साहिब भी जानते हैं और Member साहिबान भी जानते हैं कि यह क्या काम करते हैं । मैं इस के मुताल्लिक Deputy Speaker साहिब एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ । वह यह है कि गन्दे बरोजे का व्योपार होशियारपुर के अन्दर होता है । किसी के साथ 41 हपए के हिसाब से supply करने का rate तह हुआ मगर यह वहां की Co-operative Society को 28 हपए के हिसाब से इस का ठेका दे दिया । उन्होंने कहा इस बात की हमारी सरकार से monopoly हो चुकी है, हम Licence हासिल कर चुके हैं मगर जो उनको इस ठेका के ना दिए जाने के मुताल्लिक जवाब मिला वह बड़ा सुन्दर है । कहने लगे कि हमें मुख्य मंत्री ने कहा है कि जब होशियारपुर कांड में बेगुनाहों के ऊपर गोलियां चल रहीं थीं, इलाके की बहू बेटियों की अस्मत लूटी जा रही थीं, बेगुनाहों का जब खन हो रहा था उस वक्त तुम ने क्योंकि हमारे कार्य का समर्थन नहीं किया था और लाल चौक में विरोध किया था इस लिए तुम्हें यह काम न देकर हम ने बदला लिया है । (Interruptions)

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप ग्रपनी speech के साथ साथ यह acting क्या कर रहे हैं? (What is this acting which is hon. Member is doing with his speech?)

श्री मंगल सेन : मैं तो जनाब, ग्रपने भाव प्रगट कर रहा हूँ acting तो कोई नहीं, इस के साथ ही जिप्टी स्पीकर साहिब, मैं relevant भी हूँ ग्राप चिन्ता न करें। मैं ग्राप से एक बात ग्रपने जिला की ही निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे जिला में एक Maharaja Co-operative Society है। यह पंजाब के कुछ लोगों ने ही बनाई है। यह ऐसे लोगों की है जिन का सरकारी पार्टी से सम्बन्ध है। इस के मुताल्लिक मैं भी Assistant Registrar के पास जा चुका हूँ कि हमारे यहां इस तरह से बेईमानियां करके ग्रपनी जेबें गर्म करते हैं, इन की जल्द से जल्द पड़ताल करके इन को कोई ना कोई सजा दी जाए। मगर इन की वहां से transfer कर दी जाती है ग्रीर जांच पड़ताल तो क्या करनी थी। मैं छोटी छोटी बातों को छोड़ते हुए सिर्फ महत्त्वपूर्ण बातें ही जनाब की खिदमत में ग्रजं कर रहा हैं।

Co-operative के Basis पर हम ने एक Sugar Mill रोहतक में लगाई है। मगर वहां पर होता क्या है कि ऐन मौके पर season में यह मिल बन्द कर दी जाती है। इन्हों ने अपने बन्धुओं का, रिश्तेदारों का गन्ना तो रोहतक मिल में जल्दी जल्दी तुलवा दिया, मगर दूसरे लोग कार्य कर्ताओं के Assistant Manager के पीछे भागते फिरते रहे। किसी की कोई बात नहीं सुनी। हम ने इस के मुताल्लिक इस महकमा के incharge, जो Backward class के Minister हैं और मास्टर भी रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे आदमी हैं, हो क्यों ना मास्टर सभी अच्छे होते हैं इस का जवाब इस महीने की 11 तारीख को एक notification के जरिए जो पिछले महीने की 22 तारीख को छापा गया था दिया गया है। आप ही बतायें इतना अर्सा 15 मील के area तक का गन्ना क्या जाया जाए? अगर वह गुड़ बनाते हैं तो इतने

गड का बनेगा क्या ? क्या उसे सरकार खरीदेगी ग्रगर नहीं तो वह क्या वहीं पर सडता रहे। यह तो वहीं महाराजाओं के वक्त का आर्डर है जो season खत्म होने पर पहुँचता है। जैसे किसी महाराजा ने 6 साल के बाद ग्राग बुझाने के लिए order दिया था कि जाग्रो उन की फौरन सहायता करो। जब season हो, किसान का माल खेतों में पड़ा हो, उस वक्त मालिक या किसान कहता है कि मैं मर गया लुट गया, कोई जल्दी इन्तजाम करो मगर Co-operative Department हाथ पर हाथ रख कर सो जाता है ग्रौर इस का जवाब देता है इस महीने की 11 तारीख को। मैं ने यह notification Deputy Commissioner की मेज पर रख दिया और पूछा कि यह अब आना क्या मायने रखता है। उस ने कहा जी क्या बतायें मैं भी सरकारी मुलाजिम हुँ इस में मैं क्या कर सकता हुँ। इस के मुताल्लिक तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ग्राज इस तरह के ग़लत notification पास करके लाखों रुपए का नुक्सान किया जाता है। किसान को धोखें में रखा जाता है। माल मंडियों में जाने की वजह से एक तरफ तो भाव मंदे हो गए। तरफ तो दुकानदार इन की जान को रोते हैं दूसरी तरफ छोटे तबके के स्रादमी रोते हैं। इस जिए, Deputy Speaker साहिब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महकमा को कोई रुपया नहीं मिलना चाहिए। स्राज यह कहते हैं कि हमारी majority है इस लिए जैसे मर्जी करें कोई पूछने वाला नहीं है। मगर ग्राप की मार्फत मैं इन को जरूर कहुँगा कि जो हमारी बादलील बातें हैं उन पर सरकार को जरूर ग़ौर करना चाहिए। इन इलफाज के साथ मैं ग्रापका धन्यवाद करता हैं।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੌਦਰ-ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ Co-operation ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਤੱਰਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ Advisory Committee ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Co-operative Societies ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐੱਸੀ instance ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: What about the corruption?

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ: ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ Corruption ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੇ Congress ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Corruption ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਦਦਾ ਅਤੇ ਫਬਦਾ ਹੈ। [ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਫੇਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਕਮਾ Co-operation ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ achievements ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਇਕ land mortgage ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ long term ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਾਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ short-term loan ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ long term loan ਕਰਕੇ land mortgage ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ short-term loan ਬੰਦ ਕਰਕੇ Land Mortgage Bank ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Government of India Land Mortgage Bank ਵਾਸਤੇ Rural Bank ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 25 ਲਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ Central Government ਨੇ Contribution ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚੌਂ  $7\frac{1}{2}$  ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ Land Mortgage bank ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ Legislation ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ land mortgage bank ਦੀ branch ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ target ਤਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ decentralisation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ office ਰਖ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਕੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ Small Credit Societies ਵਾਸਤੇ ਰਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ service co-operative ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਾਗਪੁਰ Resolution ਜਿਹੜਾ Indian National Congress ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮੀਂ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ service co-opratives ਦਾ ਖਿਆਲ ਬੜਾ revolutionary ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ achieve ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ welfare state ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ small co-operative societies ਨੂੰ service co-operative ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ Goal ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ Co-operative Farming ਲਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ land ਤੇ ਹੀ depend ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ land ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ economy ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ country ਦੀ population ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ economy ਬਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ land ਉਤੇ ਹੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ rural economy build ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਖਧਾਵ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Agricultural Societies ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ societies ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰਲਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ societies ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ successfully ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ Agriculture ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰੰਬਾਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ industries ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੌੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ rural economy build ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ co-operative ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਤੇ ਇਸ difficulty ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ rural economy ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇ।

ਤਿਪਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ grants ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ misuse ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ suggestion ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਚ concession ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਦ ਹਨ ਉਹ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ concessional rates ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੌ<sup>±</sup> ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈ<sup>±</sup> ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ [ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਚੌਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜਾਹ ਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ elected ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ nominated ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਗਤ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ institutions mortgage ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ elected ਮੈਂਬਰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ । ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਲੌਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ । ਮੈੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ । ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ<sup>-</sup> ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਹੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇ**ਤ** ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਮੈ<sup>-</sup> ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਕੌਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਲੌਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਖੰਡ ਖਾ ਹਨ । ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਪਿੱਛੋ<del>ਂ</del> ਉਨ੍<u>ਾਂ ਨੂੰ</u> ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਮੈੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਆਪਰੈਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਚੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 10% ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਇਤਨੇ ਥੌੜ੍ਹੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਿਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ tropical area ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾ

ਸਕੀ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਏ । ਕਨਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਣ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘਟ ਉਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ । ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਣਾ ਵਾਰ, tahsil-wise ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈ<sup>-</sup>ਬਰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ 1 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋ<sup>-</sup> ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਬੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਲੌਨ ਵਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ shape ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵਰਤੌਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ<sup>-</sup> ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕਣ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री राम प्यारा (करनाल) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक co-operative movement का ताल्लुक है, मैं इसे बहुत sacred समझता हूँ क्योंकि इस से लोग मिल कर काम करते हैं और सब फायदा उठा सकते हैं। अगर एक आदमी अपने घर में त्रकेला काम करता है तो उस का time ग्रौर energy waste होती है। ग्रगर 10 या 15 ग्रादमी एक काम को मिल कर करें तो वह कम समय में ज्यादा काम करते हैं। इसके इलावा जो रुपया चंद हाथों में है उसे बांटने के लिए co-operative movement बहुत श्रच्छी चीज है। इस से जिन लोगों को रोटी खाने को नहीं मिलती या कपड़ा पहनने को नहीं मिलता उन का भी भला हो सकता है। इस को ग्रच्छे ढंग से चलाने के लिए मैं दो चार suggestions देना चाहता हूँ। Suggestions देने से पहले जो इस में खामियां हैं वह अर्ज करूँगा क्योंकि उन को दूर करना लाजमी है। इस मौजूदा महौल में, जब कि एक money collecting race चल रही है, इस co-operative movement को ऐसे समझा गया है जैसे panacea for all diseases होता है। मिसाल के तौर पर अगर Minister को कोई कहें कि permit चाहिए तो वह कहते हैं co-operative society बना लो फिर मिल जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं बहस के दायरे से बाहिर नहीं जाऊँगा। मेरे एक सवाल नम्बर 4564 के जवाब में बताया एक transport co-operative society है उसे पांच route permits दिए गए। इस के साथ ही उस co-operative society के मैम्बरों को individually permits भी दिए गए।

Mr. Deputy Speaker: Order please, this is not relevant.

श्री राम प्यारा : मैं relevant हूँ, जनाब, उस co-operative society का नाम है Ladwa Hira Goods Transport Society, Ladwa । उनके permits के इलावा खांड के Depots भी दिए गए हैं । मुझे मजबूर हो कर यह बात Minister साहिब से कहनी पड़ी । उन्हों ने उन depots को cancel कर दिया है जिस के लिए मैं मशकूर हूं । लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें क्यों ऐसी बातों के लिए Government को कहना पड़ता है । क्या यह इन का अपना फर्ज नहीं कि यह देखें कि इस तरह के orders क्यों पास होते हैं । जो officer responsible हो उसे सजा दी जानी चाहिए । इस के साथ ही मैं अर्ज करता हूँ कि मैं ने एक सवाल नम्बर 4919 किया था और उसके जवाव में मुझे एक list दी गई है जिन co-operative societies को कि route permits दिए गए हैं । उस में एक Kaithal Naguran Co-operative Transport Society है जिसे कि हर किस्म के routes मिले हैं यानी public carriers के भी और बसों के भी । Routes तो उनको मिले हैं जिला करनाल के लिए लेकिन उस society के मैम्बर वहां नहीं रहते हैं और चंडीगढ़ में रहते हैं । एक हमारे दपतर में बाबू बैठा है उसे भी route permit मिला हुआ है....

एक आवाज: वह कौन बाबृ है ? (हँसी)

श्री राम प्यारा : नाम क्यों पूछते हो Congress Assembly Party के दफतर का बाबू है। ग्रौर भी पंजाब के दफ्तरों के बाबू होंगे जिन को मिले हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस co-operative movement का मतलब यह है कि जिन गरीबों के पास कोई काम धंदा करने के लिए पैसे नहीं हैं कोई रोजगार नहीं है उनको इकट्ठे करके पैसे दिए जाएं ताकि कोई काम चला कर रोटी कमा सकें मगर होता यह है कि जिस के पास पहले ही बहुत पैसे हैं उसे लाखों श्रीर दे दिए जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर मैं इन Co-operative Transport Societies की लिसट पढ़ ं भ्रौर नाम बताऊँ तो श्राप देखेंगे कि वह लोग रहते तो चंडीगढ़ में हैं मगर permits करनाल के लिए हुए हैं और हजारों रुपए कमा रहे हैं। उनकी स्रामदनी सैंकड़ों नहीं हजारों की है ग्रौर income tax देते हैं। ग्रगर मिनिस्टर साहिब चाहते हैं तो मैं नाम भी बताने को तैयार हूँ मेरे पीछे से एक स्रावाज स्राई है कि क्या उनमें कोई हरिजन मैम्बर भी है। तो एक Dehati Janta Co-operative Transport society बनी तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ग्रथारटी ने भी ग्रार्डर कर दिया कि उस में हरिजन मैम्बर मिलाग्रो लेकिन जो list मुझे दी गई है उस में एक भी मैम्बर हरिजन नहीं है। उस society ने वह route permit 500 रुपए माहवार पर दे दिया है ग्रौर इस तरह से श्रामदनी श्रा रही है लेकिन उन्हों ने एक पैसे की investment नहीं की है। फिर जनाब इसी तरह एक जलालां वींरां में एक society बनाई गई है। मैं ने सवाल किया तो मुझे जवाब मिला कि 32 भ्रादिमयों को जमीन के लिए कर्ज़ा दिया गया है मगर म्राज उन्हों ने कहा है कि 22 म्रादमी Settle किए गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, वह जो जमीन लेकर दी गई है वह इतनी निकग्मी है कि ग्रगर मिनिस्टर साहिब चाहते हैं स्रीर स्रगर उनको कर्जान देना पड़े तो वह लोग ज़मीन छोड़ने को तैयार हैं....

सामूहिक विकास मंत्री : छोड़ दें फिर।

श्री राम प्यारा : हां ठोक है श्रापके श्रामे पीछे काफी चक्कर लगाने वाले होंगे  $(\xi \tilde{v}_{1})$  मैं कहता हूँ कि श्राज ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट ने जिस ज़मीन पर एक लाख  $40\,\mathrm{g}_{\overline{s}\overline{s}\overline{t}}$  रूपया खर्च किया है उसकी बाकायदा पड़ताल कराई जाए कि क्या कुछ हुग्रा है। कहते हैं कि वहां पर D.C. गया मगर मैं कहता हूँ कि वह कर क्या सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप इस demand पर वहस कर रहे हैं या सवालों के जवाव repeat कर रहे हैं। Please avoid it. (Is the hon. Member discussing this demand or repeating the replies to questions put by him? He should please avoid it.)

श्री राम प्यारा : मैं तो जनाब ग्रभी त्रृटियां ही बता रहा हूँ इस के बाद suggestions भी द्गा...

Mr. Deputy Speaker: No please, I will not allow this practice. You should speak on the demand under discussion instead of repeating the replies to questions.

श्री राम प्यारा : मैं जनाब demand पर ही बोल रहा हूं। श्राज मसला हमारे मामने यह है कि गरीब लोगों को इस movement के जरिए ऊपर उठाना है यह नहीं कि जो अमीर हैं उनको ही सब कुछ देदेना है। हमारे जिला में कई societies ऐसी हैं जिनके मैम्बरों के पास पहले ही लाखों रुपए हैं लेकिन उनको बड़ी बड़ी भारी grants मिली हैं मगर जो ऐसी societies हैं जो गरीबों की हैं, हरिजनों की हैं, उनको कर्जा नहीं मिलता है एक एक साल की कोशिश करने के बाद इतना कर्ज मिलता है कि फ़ी कस 100 या 150 रुपए खाते हैं। मैं खापको मिसाल देता हं हमारे एक Barota Leather Co-operative Society है उसकी registration वह बिचारे 1 के लिए भागते रहे और 7 माह के बाद उस की registration 20 मैम्बर हैं श्रौर बड़ी भाग दौड़ करने के बाद उनको सारे तीन हजार कर्ज के मिले। इसी तरह रामदासपूरा की society का हाल हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि यह गरीबों को मिलना चाहिए उनको ही न दिया जाए जिनके पास पहले ही काफी है और बडे बडे काम चलते हैं। इस movement का फायदा स्नाम गरीब स्नादिमयों को दिया जाए और चंद ग्रादिमयों को ही न दिया जाए। गवर्नमैंट को चाहिए कि जब कोई वने तो देखे कि वह one man or two men show तो नहीं हैं। अगर एक ही घर की Society है या दो घरों की society है और उनके पास लाखों रुपए हैं लेकिन फिर उसे अगर लाखों रुपए दे दिए जाऐं तो इस चीज का कोई फायदा नहीं। एक ऐसी society है जिस को 25 हजार रुपए cold storage में ग्रालू रखने के लिए दे दिए हैं। इस तरह से पंजाब के लोगों का रूपया नाजायज्ञ तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिब, यहां पर sugar mills का भी जिक्र ग्राया है जो co-operative basis पर लगी है। इन मिल्लों के बारे में पंजाब गवर्नमैंट ने enquiry की श्रौर चीफ मिनिस्टर साहिब की अपनी पुलिस ने पानीपत शुगर मिल के 7 आदमी गिरफ्तार किए। इन 7 आदिमियों के

[श्री राम प्यारा]

वारे में कई दफा Minister incharge ग्रीर Registrar को लिख कर भेजा कि जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है उनको suspend क्यों नहीं करते जब कि rules में ऐसा है लेकिन जवाब यह मिलता है कि वह Board of Directors ने suspend करने हैं उन्हों ने इस चीज का फैसला करना है। यह जवाब मेरे पास Shri S. S. Lathar, Secretary, Panipat Co-operative Sugar Mill की चिट्ठो है जो उन्होंने इनको 19-9-59 को लिखी है। इस में वह खुद लिखते हैं:—

"In the meeting held on...."

Mr. Deputy Speaker: Order, order. I will not allow you to read out this letter here this is not relevant.

श्री राम प्यारा: जनाब, मेरी ग्रर्ज यह है कि यहां पर जब पूछते हैं तो गवर्नमैंट ग्रीर मिनिस्टर साहिब यह जवाब देते हैं कि यह काम तो Board of Directors का है कि वह suspend करें। इसी लिए मैं बता रहा था कि उस Board के Secretary ही यह इनको चिट्ठी लिखी है कि Board of Directors ने unanimous फैसला किया है कि इनको suspend कर दिया जाए। वहां के D.C. ने भी वायदा किया कि कल को suspend कर दूंगा मगर वह नहीं किए गए हैं। वह मिल हमारे इलाका में है ग्रीर लोग हम से पूछते हैं कि ग्रगर चार हजार का गवन हो जाता है तब तो बड़े से बड़े ग्रफसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन जहां लाखों का गबन हो वहां कुछ नहीं किया जाता लोग हम से पूछते हैं कि क्या पंजाब के ग्रन्दर चीक मिनिस्टर के whims को रोकने वाला कोई ग्रादमी नहीं रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिब, गरीब जमीदारों का जब गन्ना जाता है तो जो 35 मन का गड़ा है वह उनके कांटे पर 28 मन ही उतरता है ग्रीर जो 150 मन का ट्रक है वह 100 मन उतरता है.

सामूहिक विकास मंत्री : बिल्कुल गलत है।

श्री राम प्यारा: मिनिस्टर साहिब फरमाते हैं कि गलत है। मैं कहता हूं कि मुझे क्यों गलत कहते हो ग्रपनी पुलिस से ही पूछ लो जिस ने सात ग्रादमी गिरफ्तार किए हैं जिन ने यह सारी करतूतें की हैं . . . .

सामूहिक विकास मंत्री : मेरे साथ चलो।

श्री राम प्यारा: मैं ग्रापके साथ क्यों चलूं ग्राप ग्रपनी पुलिस से पूछो जिस के हाथों 7 ग्रादमी गिरपतार हो चुके हैं ग्रौर ग्रब on bail हैं। उनको suspend शायद इस लिए नहीं किया है क्योंकि उनके पास record है ग्रौर वह record ठीक करने में लगे हुए हैं ग्रौर गवर्न मैंट की मर्जी से लगे हुए हैं। मैं ग्रर्ज कर रहा था कि हमें इस movement को जिन्दा रखने के लिए क्या करना चाहिए। सब से पहले गवर्न मैंट यह करे कि one man or two man societies न बने बिल्क हर एक society में 7,8,9, families हों। जब तक ऐसा नहीं होता लोगों को फायदा नहीं हो सकता। ग्रसल में जो मुश्किल है वह गरीब ग्रादमियों को है जो दिहातों में रहते हैं ग्रौर जिनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। Co-operative Department वाले ग्राराम से दफ्तरों में बैठे रहते हैं ग्रौर interior में जाने की तकलोफ

नहीं करते। मैं इस महकमा वालों से request करूंगा कि आप मेरे जिला में दिहात में interior में जाकर कुछ ग्रादिमयों को इकट्ठे कर के Piggery Co-operative Societies बनाए ग्रौर यह घंदा काफी चल सकता है। इस काम के लिए अगर आप उनको एक हजार भी कर्ज देदें तो उस से 8, 9 families पल सकती हैं। इसी तरह से poultry की co-operative societies उन दिहात में जो interior में है, कायम करें। अगर एक society बनाएंगे तो आठ दस families मिल कर यह काम करके रोज़ो कमा सकता हैं। फिर दूध के लिए भी ऐसी societies बनाई जाएं। जिन दिनों बरसात होती है तो बारिशों की वजह से जहां ग्राने जाने के जराए नहीं हैं वहां यह होता है कि दिहात वाले दूध शहर में नहीं लासकते इस लिए घर में घी निकालते हैं। उनको वह घी घर पर 7. 8 रुपए सेर पड़ता है मगर शहर में जा कर पांच साहे पांच रुपए सेर बिकता है। वहां milk societies बनाई जाएं तो लोगों को काफो फायदा हो सकता है। वहां पर अगर milk pasteurising plant लगाया जाए पास एक van हो तो बड़ी स्रासानी से दिहात का दूध शहर में स्रा सकता है स्रौर गरीब दिहाती फायदा उठा सकते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस movement का फायदा गरीब लोगों को पहुंचाए ग्रौर इसे चंद लोगों तक ही महदूद न करें। देखने में ग्रब यह आता है कि एक ही co-operative society को जो चंद बड़े आदिमियों ने बना ली हो उसे ही कोयलों का डिपो, खांड का डिपो, ग्राटे का डिपो श्रौर बसों-ट्रकों के route permits मिले हुए हैं। मैं अर्ज करता हूं कि अगर इसी तरह यह co-operative movement चंद लोगों तक ही महदूद रहनी है तो हमारे से यहां बजट पास करवाने की जरूरत नहीं है आप ही सब कुछ कर लिया करो। एक पंच शील co-operative seciety है उसके साथ गवर्नभैंट ने रियायत करके को violate करके बहुत सारा फायदा पहुंचा दिया है . . . .

Mr. Deputy Speaker: Order order, No repetition, please. Now wind up and resume your seat.

श्री राम प्यारा : शूगर मिलों के बारे में में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस बात का सबूत देने को तैयार हूं कि पानीपत शूगर मिल के किन किन डायरेक्टरों ने खांड ली ग्रीर कितनी कितनी तक्सीम की, Community Development के मुताल्लिक मैं सिर्फ दो लफ्ज कहना चाहता हूं कि पंजाब में जितने development blocks हैं ज्यादातर G.T. Road के नजदीक हैं लेकिन जो इलाक जी॰ टी॰ रोड से पांच मील ग्रागे जा कर वाक्या हैं वहां पर कोई development work नहीं हो रहा है ग्रीर हमारे सूबे के development blocks की हालत वही है जैसे किसी distinguished guest के ग्राने पर दरस्त की टहनियां काट कर दरस्त लगा दिए जाए। B.D.Os. गांव में जाते हैं Lady Social Education Organiser को साथ ले जाते हैं रात को एक जगह ठहरते हैं ग्रीर सुबह ग्रा जाते हैं, कहते हैं development हो गई। (Laughter) यह है development जो पे B.D.Os. कर रहे जिट्टी स्वीकर साहिब, हमारे उपर ग्राम तौर पर यह इलजाम लगाया जाता है कि

श्रि राम प्यारा]
हमारी सौसायटी के अन्दर सफेद कपड़े वालों का एक ऐसा social element आ
गया है जो कि डाकुओं की तरह छाया हुआ है। यह element M.L.As. को भो
भमका सकता है और मिनिस्टरों को भी। हमारी गवर्न मैंट को चाहिए कि co-operative
societies के लिए कर्जे और ग्रांटें लाख पितयों को न दी जाएं बिक्क गरीबों को
दो जाएं और Co-operative Department फंसला करें कि जिस का M.C.L.
5,000 या उस से कम हो सिर्फ उमे हो कर्जा दिया जाय जिन का M.C.L. एक लाख
या उस से ज्यादा हो उसे कर्जा या ग्रांट नदी जाए। इन Sugar Mills क बारे में
मैं challenge करता है कि अगर वह मेरे साथ चल कर inquiry
करें तो मैं साबत कर दंगा कि किस तरह से बेकायदिगा होती हैं और मैं दावे से कहता हूं कि
अगर मैं साबत न कर सकूं तो मैं असेम्बली से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री भला राम (जीन्द, रक्षित): डिप्टी स्पीकर साहिब, Community Development के लिए दो करोड़ के लग भग माग रखी गई है। कम्युनिटी डिवल्पमेंट का काम एक अच्छे मकसद के लिए शुरु किया गया है। हम यह महसूस करते हैं कि जितना रुपया इस हाउस से मंजूर करवाया जाता है वह रुपया ग्रगर वाकई हमारे पंजाब की वहबदी के लिए ग्रौर इसकी तरक्की के लिए भली प्रकार से खर्च किया जाय तो हमारे पंजाब की बड़ी तरक्की हो सकती है और एक ग़रीब आदमी का standard of भी ग्रच्छाहो सकताहै। लेकिन इस वक्त हमक्या देखते हैं। कि जिस तरीके से त्राज रुपया खर्च हो रहा है उस से त्रमीर ज्यादा श्रमीर होते जा रहे हैं स्रौर ग़रीब ज्यादा ग़रीब। असल बात यह है कि जितना रुपया खर्च होता है उस का आधा हिस्सा establishment पर खर्च हो जाता है ग्रौर जो बाकी का ग्राधा हिस्सा रह जाता है वह B.D.Os. जब दौरा पर जाते हैं तो petrol पर खर्च हो जाता है बाकी का 75 प्रतिशत बड़े बड़े जागीरदार ग्रीर ग्रमीर श्रादमी कर्जे के रूप में ले जाते हैं ग्रीर वाकी जो 25 प्रतिशत रह जाता है वह नाजायज तरीके से B.D.Os ग्रीर दूसरे श्रफसर खा जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं एक मिसाल पेश करता है कि हमारे नरवाना ब्लाक के अन्दर एक महन्त को tube-well के लिए 300 हपया दिया गया ग्रौर उस से  $3{,}000$  रुपये की रसीद ली गई। इस तरीके की  ${f 3}$ स . ${f B.D.O.}$  के खिलाफ हजारों शिकायतें की गई लेकिन वह वहां से transfer न हुआ। अब जा कर कहीं उसे transfer किया गया है लेकिन जो अलजाम उस पर लगाए गए थे उन का कुछ नहीं बना। मैं समझता हं कि यह सारा रुपया जो कर्जें के रूप में दिया जाता है उस से land lords को भौर बड़े बड़े सरमायादारों को ही फायदा पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट लैंबल पर या तहसील लैंबल पर जितनी advisory committees बनी हुई हैं उन में से किसी में भी ग़रीब स्नादमी या हरिजन को कोई नुमायन्दगी नहीं दी जाती। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो Evaluation Committee बनी थी जिस के Chairman राजेन्द्र सिंह जी थे उस की रिपोर्ट ग्रगर ग्राप देखें तो ग्राप को पता नलेगा कि सारे महकम में क्या development हो रही है। वह रिपोर्ट बताती है कि कितनी corruption होती है, किम तरीके में B.D.Os. untrained

हुए हैं। यह ठीक है कि कम्युनिटी डिवल्पमेंट का जो महकमा है उस से सूबे की तरक्की हो सकती है लेकिन वह सही तरीके से तरक्की नहीं हो रही।

जहां तक कोग्रापरेटिव सोसायटियों का सम्बन्ध है, यह एक ग्रन्छा मकसद है क्योंकि हम ने समाजवादी समाज बनाने का तहुँया किया हुन्ना है स्रौर हमारा तो निशाना ही कोग्रापरेटिव सोसायटियों के जरिए गरीब ग्रादमी को ऊंचा उठाना है। लेकिन मैं देख रहा हं कि हमारे पंजाब के अन्दर कोआपरेटिव मूवमेंट जिस मकसद के लिए चलाई गई है वह पूरा नहीं हो रहा। कई M.L.As. ने इस हाउस के सामने Transport Co-operative Societies ग्रीर दूसरी Co-operative Societies का जिक करते हुए बताया है कि अमीर आदमी इन से फायदा उठाते हैं, गरीब आदमी वहीं के वहीं हैं। ऐसे हालात मुल्क के अन्दर हो रहे हैं कि ग़रीब आदमी को ऊपर उठाने का जो मनसूबा है वह पूरा नहीं हो रहा। जहा तक Service Co-operative एक अच्छी movement है। Societies का सम्बन्ध है यह movement इस लिए चलाई गई कि ग़रीब आदमी को बीच बचोले यानी middle man से छुटकारा दिलाया जा सके लेकिन जितनी तेजी से इस movement को चलाना चाहिए उत्तनी तेजी से नहीं चलायी जा रही ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, पैप्सू में जितनी नज़्ल land थी वह Co-operative Societies द्वारा हरिजनों को दी गई है । उन Co-operative Societies में पहले पहल गांव के I5 या 16 मैम्बर बन गये उन्होंने सारी Co-operative Societies पर कब्जा किया हुआ है और दूसरों को उन सोसाइटियों में दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब तक इन सोसाइटियों के bye-laws में body तरमीम न करे तब तक सोसाइटियों में नये मैम्बर दाखिल नहीं हो सकते। हालात में जिस मकसद के लिये यह Co-operative Societies बनाई गई है वह मकसद पूरा नहीं हो रहा ग्रौर गांव के हरिजन उन से फायदा नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ महकमें की दखल श्रंदाज़ी Co-operative Movement में रोड़ा श्रटका रही है। इन Co-operative credit Societies पर भी उन म्रादमीयों का कब्जा है जो गांव के होशियार श्रादमी है श्रौर जिन के पास काफी ज़मीन श्रौर रूपया है। इस तरीके से Co-operative Societies से वही आदमी फायदा उठा रहे हैं जो ग्रमीर ग्रौर बारसूल हैं ग्रौर इन गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। इसलिये, मैं, डिटी स्पीकर साहिब, त्राप की विसासत से मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि चूकि वह खुद गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं ग्रीर गरीबों की हालत का ग्रच्छी तरह से एहसास कर सकते हैं वह Co-operative Movement की इस तरीके से चलाए जिस से गरीब ग्रादभी फायदा उठा सकें। इन श्रलकाज के साथ मैं श्रपनी जाई पर बैठता हं।

चौबरी लहरी सिंह (गनौर): डिप्टी स्पोकर साहिब, मैं समझता हूं कि Co-operation की तहरीक को कामयाब बनाने के लिये दो तीन बातों का ख्याल रखना चाहिये। पहली बात यह है जैसा कि मैंने पिछले साल भी कहा था कि जिस तरह से Community Development के महकमे में B.D.Os. को काफी facilities provide की जाती

[चौधरी लहरी सिंह] हैं इसो तरह से जो Co-operative movement को चलाने वाले Inspectors ग्रौर Sub-inspectors हैं उन्हें भी पूरी पूरी Facilities मुहैया की जानी चाहियें। ग्राज हम देखते हैं कि जो Co-operative Sugar Mills ग्रौर Co-operative farming ग्रीर Small scale Industries को Co-operative basis पर चलाने के काम सरकार ने अपने हाथ में लिये हए हैं लेकिन इस डिपार्टमैंट का जो ग्रमला है वह पूरी Zeal से काम नहीं कर रहा। इस महकमे का कोई ग्रफसर नहीं जो ज़िले का दौरा कर के Co-operative Scheme के मुताल्लिक लोगों को समझाए। जब करोड़ों रुपये के स्कीम गवर्नमैंट ने अपने हाथ में ली हुई है तो यह निहायत अफसोस का मुकाम है कि Registrar और Deputy Registrar ग्रौर बड़े बड़े ग्रफसर बंगलों में रह कर ग्रपना वक्त गज़ार दें। उन्हें बाहर ग्रलाकों में जा कर कैम्प लगाने चाहियें ग्रौर पब्लिक को समझाना चाहिये कि वह इस स्कीम से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। अब मैं देखता हूं कि Registrar का हुक्म Assistant Registrar तक पहंचता है, Assistant Registrar-Inspector को हनम देता ग्रौर वह Inspector Sub Inspector को कहता है Co-operative का कोई तजुरुबा नहीं होता। वह कहता है कि Co-operative Society बनादो। बगैर सोचे समझे इस महकमे में काम होते हैं श्रीर गलत बातें कर के उन्हें फिर undo करने की कोशिश की जाती है। इस के मुताल्लिक सूबे में कोई बाकायदा प्रोग्राम होना चाहिये ग्रौर चीदा चीदा Registrars ग्रौर Deputy Registrars को depute करना चाहिये कि वह बाहर जा कर लोगों को समझाएं कि वे किस तरह से इस movement से फायदा उठा सकते हैं। Inspectors ग्रौर Sub-Inspectors को इस subject को study करने के लिये किताबें महैया की जाएं ताकि वे इस movement को ठीक तौर पर चलाने में मददगार साबित हो सकें। उन्हें मामूली तनखाहें देकर तैनात किया जाता है श्रौर वह बेचारे इस तनखाह पर कितना काम कर सकते हैं । जब Irrigation Department मेरे पास थातो यह चर्चा हुम्रा करता था कि भाखड़ा डैम नहीं बन सकेगा लेकिन Finance Department के साथ लड झगड कर रुपया sanction करवाया श्रीर भाखड़ा canals बनाई गई। इस लिये वज़ीर इंचार्ज को चाहिये कि Inspectors स्रौर Sub-inspectors के तनलाह के grades ज्यादा कराएं ताकि यह अफसर पूरी दिलचस्पी से अपने डिंपार्टमैंट में काम करें। पहले यह होता था कि inspection ग्रौर Audit इक्ट्ठा था जिस की वजह से कई irregularities ग्रौर corruption की instances सामने ग्राईं। Registrar साहिब की यह खाहिश थी कि Auditing staff भी मेरे नीचे हो । ऐसी गलती चाहिये । Auditing staff बिल्कुल independent ग्रौर trained होना चाहिये। इस के मुताल्लिक एक ऐक्ट पास किया गया जब यह amend होने के लिये हमारे पास ब्रायेगा तो हम भौंक कर रह जायेंगे ब्रौर whip लग जाने से हमें ब्रपनी पार्टी से इत्तफाक करते हुए उसी तरह पास करना पडेगा। इस लिये, मैं गवर्न मैंट से दरखास्त



करूंगा कि वह Registrar की बात में हरगिज न आये।

तीसरी बात मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि D.R.I. को पहले ग्रच्छी तरह से train कर के फिर Registrar बनाना चाहिये ग्रौर इसी तरह से Registrar को तोन चार साल के बाद Secretary की post पर तैनात किया जाए । मैं उम्मोद करता हूं कि मिनिस्टर साहिब इस बात की तरफ ध्यान देंगे।

तीसरी बात यह है कि political interference होती है। Credit Societies में यह बात चलती है। इनका प्रबंध बड़ी मुश्किल से होता था। इसके मुताल्लिक बहुत सो चर्चा थी । लेकिन जितनी joint farming होगी उसके लिए grant, subsidy Central Government देगी । Small-scale Cottage Industry के लिए इसका फायदा नहीं उठाया गया । एक ज़िले में पांच चार सफैद कपड़ों वाले हैं। मैं ने गर्बनर साहिब के address पर बोलते हुए भी कहा था। वे सफेंद किस्म के कपड़े पहनने वाले बहुत खतरनाक डाक हैं। वे पुराने जमाने में नहीं होते थे। हमें तो कोई programme मिलता नहीं. सब से पहले वे सीख लेते हैं। हमें तो बाद में पता लगता है कि ग्राज party arrange हो रही है, ग्राज खाना हो रहा है। हमें इस पर एतराज नहीं। कोई grant मिलती है तो वह उन्हीं को मिलती है। वे A.R.O. से मिल कर सब कुछ कर लेते हैं। Minister को तो पता ही नहीं होता। पांच चार हर एक ज़िले में भेजे हुए हैं। वे कहते हैं कि हम शिकायत कर देंग। चाहे Minister का इस में ताल्लुक न हो। वे कहते हैं कि अपना बिस्तरा बोरिया बांध रखो। Minister साहिब उन सफेद पोश डाकुम्रों से बचाएं जो subsidies का फायदा उठा रहे हैं। जो deserving हैं उनको subsidy दी जाए । मैं House को भी दरखास्त करूंगा कि म्राप देख लें, तसल्ली कर के हमारी बात मानें।

मैं चौथी बात कह कर बैठता हूं, जो elections के मुताल्लिक है। मैं यह नहीं कहता कि वहां क्या होता है। 10 एकड़ से ऊपर वाले members हों ऐसी कोई बात नहीं या sugar mills से पांच छ: सौ हों। ग्रापके Central Bank का मामला था। Central Bank का capital एक करोड़ का है वहां election के लिए शिकायत ग्राती है कि election नहीं हुई। मैं ने इसके मुताल्लिक ग्राप से कहा ग्रीर Governor साहिब से भी कहा, इस House में भी बताया लेकिन कोई फायदा नहीं हुग्रा। जब-जब पूछा गया तो वह लिख देते हैं कि ग्राप किस किस का स्थाल करेंगे। ग्राप सब जगह नहीं जा सकते, Registrar सब जगह नहीं जा सकता। जहां पर society के members सौ यादो सौ से ज्यादा हों वहां ग्राप जानते हैं कि नुमाइंदे किस तरह तकसीम हो रहे हैं। (घंटी) हर sugar mills के हलके तकसीम हैं, उनके नुमाइंदे वहां से ग्राएंगे। ग्राप उनकी election ballot से करवा दें तो कोई शिकायत नहीं ग्राएंगी। चौथरी छोटू राम ने एक जिलेदार बनवाना था। उन्होंने कहा कि इसका फैसला गिनतो से किया जाएगा। लिस्ट पर एक का नम्बर 10 था ग्रीर दूसरे का 15 पड़ता था तो 15 वाले को जिलेदार बना दिया। वह ग्रंग्रेजों का जमाना था, यह बात छोड़िए। मैं ग्रापसे यह दरखास्त

[ चौधरी लहरी सिंह ]

करूंगा कि इस election की बात पर ध्यान दिया जाए। स्रापके Central Banks और sugar mills की बड़ी बड़ी Societies हैं। उन, पर ध्यान देकर elections करवा दें।

इसके इलावा Marketing Societies बहुत जरूरी हैं जिन पर यह इनहसार है। इसमें credit की शक्ल में काम करना है। इसने अनाज लेना है। इसकी तरफ attention नहीं दी जा रही । मण्डियों में Marketing Societies की working की तरफ department का ध्यान नहीं आया। आपको चाहिए कि सारा अनाज उनके through बिके, cold storage वगैरह का इंतजाम भी वे करें। Marketing Societies की तरफ department का ध्यान नहीं आया था तो आपकी तरफ से कोई note नहीं गया था Registrar साहिब ने put नहीं किया। Central Government इस पर बहुत रुपया खर्च कर रही है, इसको develop कर रही है।

उम्मीद है कि ग्राप मेरी बातों पर ग़ौर करेंगे । मेरा criticism करने का मतलब नहीं था।

श्र्वी रूप सिंह 'फल' (हमीरपुर-रिजर्वड): डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक महकमा Community Development का ताल्लुक है इसमें नुक्स है। यह मानना पड़ेगा fa this department has made significant, if not remarkable progress in the field of its activities (At this stage, Sardar Ajmer Singh, a member of the Panel of Chairmen occupied the Chair. ) यह एक ग्रहम महकमा है स्रौर श्रगर जाए तो तमाम State की तरक्की का इनहसार इस महकमे पर ही है। चंद बातें हैं जो गवर्नमैंट के notice में लानी जरूरी हैं । गवर्नमैंट की policy के मुताबिक under-developed स्रौर undeveloped areas में तरक्की की scheme पहले रायज करनी चाहिए । मिसाल के तौर पर जैसे पहाड़ी इलाके कांगड़ा ज़िला शिमला, महेंद्रगढ या ऊना तहसील वगैरह हैं। मगर हो क्या रहा है कि इन इलाकों को उसी तरह नज़रग्रंदाज़ किया जा रहा है जिस तरह कि सरकार स्रंग्रेजी के वक्त इनको नजरस्रंदाज किया जा रहाथा। हम यह नहीं कहते कि बिल्कुल नजरस्रंदाज किया जा रहा है। मगर हम इतना जरूर कहते हैं कि हकुमत को इन इलाकों की तरफ जितनी तव ज्जुह दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी जा रही है। हाल हो में हमें यह पता लगा है कि Government of India की तरक से hilly areas की development के लिए एक development fund मन्जूर किया गया है, शायद वह एक या डेढ करोड़ रुपये के करीब है। उसके लिए यह जरूरो है कि पहले State Advisory Committee constitute की जाए ग्रौर वह रक्म 31 मार्च, 1961 से पहले पहले खर्च करनी है। मगर मैं समझता हूं कि दिसंबर, 1960 तक वह Committee ही मुश्किल बनेगी । उसके

बाद इसकी functioning शुरू होगी । उसके दो तीन महीने बाद वह रक्म lapse हो जाएगी और वह रुपया खर्च नहीं होगा। ग्राइंदा हम खर्च करने के लिए और रुपया नहीं ले सकेंगे। जबिक चीज की जरूरत खत्म हो जाए तो उसके देने का मतलब ही हजफ हो जाता है। इसके लिए हम ग्रंगली जरुरत का कुछ भी ग्रंदाजा नहीं लगा सकते। मैं हकूमत के पास यह तजवीज जरुर रखूंगा कि Hills State Advisory Committee फौरन constitute की जाए, काम शुरू हो और scheme पाया तकमील तक पहुंचे। यह बात गलत है कि जो लोग ग्राज भूखे हैं उनको 10 साल बाद रोटी मिले—

'जिस वक्त जवानी थी उस वक्त तुम न श्राए, श्रफसोस है कि श्रब श्राए तो क्या श्राए।

गवर्नमेंट की एक policy यह भी है कि appointments करते वक्त geographical conditions का ख्याल रखा जाए । वहां पहाड़ी इलाके में हरियाणा प्रांत या लुधियाना वगैरह की तरफ के ग्राम सेवक लगाए जाते हैं । वहां पहाड़ी इलाके के गांव की जबान अलहदा है। वहां ऐसे ग्राम सेवक लगाए जाएं जो गांव में जा कर उन देहातियों से मिलें, उनकी बोली समझें श्रीर उनमें घुल मिल जाएं तब वे उनकी सेवा कर सकते हैं । मगर वे बेचारे उनकी बोली ही नहीं समझते । अपने श्राप को ऐसी जगह में पाते हुए वे हर रोज यही कोशिश करते हैं कि हमारी तब्दीली वापस अपने जिले में हो जाए या पंजाब के किसी तरक्की यापता जिले में हो जाए।

तो मैं यह राए देता हूं कि पहाड़ में इस वक्त जो ग्राम सेवक ग्रौर ग्राम सेविकाएं लगी हुई हैं वे उसी इलाके की होनी चाहियें। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन को अपनी ही तहसील में लगाया जाए, किसी दूसरी तहसील में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वे लोग पहाड़ के रहने वाले होंगे तो वे वहां के लोगों की जबान समझ सकेंगे उन से उन की वाकिफयत होगी। मैं तो कहता हूं कि जो B.D.O.s हों वे भी ऐसे इलाके में तैनात किये जाने चाहियें जहां की जनता के साथ वे घुल मिल जाएं ग्रौर उन की तकलीफ को समझ सकें। कई B.D.O.s तो अपने आप को मुकम्मल अफसर समझते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं श्रीर हुक्म चलाते हैं । यह महकमा ऐसा नहीं है कि कुर्सी पर बैठा रहा जाए श्रीर गांव में घूमा न जाए। उन को गांव में जाना चाहिये और जनता की तकलोकों को सुनना चाहिये। इस के इलावा इसी महकमे के मातहत पच्चास फी सदी contribution के ब्राधार पर roads वगैरह बनाने के लिये सरकार grant देती है। रूल्ज में यह provision की गई है कि खुदाई का काम करने के लिये, earthwork के लिये सरकार वह पच्चास फी सदी grant देती है। लेकिन पहाड़ में ऐसा earthwork नहीं होता, वहां परतो chiselling का काम होता स्रोर है blasting का काम होता है। वहां पर  $\operatorname{earthwork} rac{1}{4}$  भो नहीं होता । चूंकि वहां पर earthwork नहीं होता तो गवर्नमैंट सड़कें बनाने के लिये पच्चास फीसदी ग्रान्ट नहीं देती। तो पहाड़ी लोग सड़कें बनाएं तो किस तरह से बनाएं? Development के मातहत जिस वक्त पंचायत ग्रौर महकमा तरिकयात ग्रलग ग्रलग थे ग्रौर पंचायतों के ग्राधार पर काम होता थातो उस वक्त पंचायतों ने एक लाख अठावन हजार रुपये

[श्री रूप सिंह 'फूल']

का काम छत्तीस हजार रुपये में करवाया था। अब काम करवाने में बहुत मुश्किल पेश आप रही है। गवर्नमेंट कहती है कि chiselling और blasting के काम के लिये पच्चास फी सदी ग्रान्ट नहीं दे सकती क्योंकि रूल्ज में यह provision नहीं की गई। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि रूल्ज में इस के मुताल्लिक जरूरी तरमीम होनो चाहिये ताकि पब्लिक की डिमांड पूरी हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि ग्राम सेविकाएं भी ग्रच्छा काम करती हैं लेकिन मेरी राए में ग्रठारह बीस वर्ष की लड़िक्यों को नौकर नहीं रखना चाहिये। Mr. Chairman, I cannot express myself unequivocally on this issue मगर । यह बात जरूर कहूंगा कि—कम से कम तीस वर्ष की उम्प्र में एक ग्राम सेविका को नौकरी में लेना चाहिये। छोटी उम्प्र की लड़िक्यों का तो दर ग्रसल सिर्फ नाम ही है ग्राम सेविकाएं, सदर मोहतरिम, हकीकत में तो वे स्टाफ ग्रीर ग्रफसरों की सेवा करती रहती हैं। उन को गांव वालों की तो सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। बजाए ग्रच्छा काम करने के उन की वजह से समाज पर बुरा ग्रसर पड़ता है। ग्राप जानते हैं कि वह भी जवान ग्रीर स्टाफ के लोग ग्रीर ग्रफसर भी जवान, तो जवानो तो मस्तानी होती ही है। नयनों का संवर्ष तो चलता ही है। इस से गांव में कुछ बदइस्लाकी सी फैलती है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए।

इस के इलावा में कहना चाहता हूं कि महकमा तरिककयात के Heads अपने महकमों के बारे में ग्रादादोशुमार का estimate लगाते हैं। लेकिन वे ग्रादादोशुमार नीचे से ही उन को बहम पहुंचाये जाते हैं। मगर बात यह है कि B.D.O.s या महकमे का दूसरा अमला अपने आप को होशियार बताने के लिये और जाहिर करने के लिये झूठ ही कह देते हैं कि हमारे इलाके में यह काम हो गया, वह काम हो गया। इस तरह से गलत ग्रादादोशुमार Heads of the Departments के पास भेज देते हैं। मिसाल के तौर पर यह कि ज़रायत के महकमे ने अगर पांच सौ manure pits खोदे ् हों तो कह दिया जाएगा कि दो हजार manure pits खोदे गए। अगर ग्राम सेविकात्रों ने कोई काम किया होगा तो उस को दस गुना बढ़ा कर बताया जाएगा, दो चार गुना तो जरूर ही बढ़ा कर बताया जाएगा। यही वजह है कि Heads of the Departments ग्रसल estimate नहीं लगा सकते ग्रौर नतीजा यह होता है कि गवर्नमैंट श्रपने मनसूबे में फेल हो जातो है ग्रौर पब्लिक का एतमाद खो बैठती है। इस का इलाज यह है कि उन के काम की ग्रचानक ही inspection की जानी चाहिये। मैं जानता हूं कि ज़िले का overall charge D.C. के पास होता है भौर B.D.O.s उस के मातहत होते हैं। लेकिन कोई ऐसा तरीका होना चाहिये कि S.D.O.s या D.M.s भी उन के काम की अचानक inspection करें ताकि वह गलत ग्रादादोशुमार न बता कर सही figures दिया करें ग्रीर उन के काम का सही श्रंदाजा लग सके।

जहां तक Co-operative Societies का ताल्लुक है इन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मगर हकूमत लोगों को यह भी बताने की कोशिश नहीं करती कि दर ग्रसल Co-operative Societies क्या चीज है, लोगों की मलकियत की क्या पोजीशन होगी। ग्रगर यह चोज लोगों को खोल कर बताई जाए तो लोगों में एतमाद पैदा होगा, public opinion बनेगों ग्रौर वे इस चीज को ग्रपना कर कामयाब बनाएंगे। इस महकमा के कर्मचारी भी इस चीज को ग्रच्छी तरह नहीं समझते। ग्रगर सरकार co-operative Societies को कामयाब बनाना चाहती है तो उस को चाहिये कि इस के मुताल्लिक देहातों में first class literature मुहैया करे ग्रीर इन का प्रचार करे।

श्री चेयरमैन: पंडित राम किश्न भड़ोलियां।

श्री जगत नारायण चोपड़ा: जनाब, ग्राज ग्रापोजीशन की तरफ से सिर्फ एक ही नाम भेजा गया था।

Mr. Chairman: I never knew this. I have just occupied the Chair. श्री जगत नारायण चोपड़ा: पंडित श्री राम शर्मा ने सिर्फ मेरा नाम ही भेजा था ग्रीर मैं वक्त लेने के लिये दस बार खड़ा हुग्रा हूं लेकिन मुझे call नहीं किया गया।

Mr. Chairman: The hon. Member will get time.

น์สร (ਉਨਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਰਾਮ Community Development ਜਾਂ Extension Service Block ਦੇ ਲਈ 2.25 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ community development ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ **ਉਤਸਾਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ** ਕਰਨ । ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਸੀ<sup>ੱ</sup>ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਕਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਿਆਲ ਰਖੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਲੱਕ ਹੈ ਉਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੌਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਪਹਿਕਮੇ ਵਲ ਇਸ point of view ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 75% ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਏਧਰ ਉਧਰ ਖੂਰਦ ਬੂਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ? ਇਸ ਮ<del>ੈਂ</del> ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦਾ। ਸਬੁਤ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ report ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ Community ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। [ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੌਲੀਆਂ]

ਉਸ ਨੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ spirit, ਸ਼ੌਕ, ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ House ਅਗੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 14 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ, Education ਦਾ ਹੈ, Co-operative ਦਾ ਹੈ, Veterinary ਦਾ ਹੈ, Industries ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੌਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ co-ordination ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਚਿਆ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਿਰ ਜੌੜ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ co-ordination ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੌਚਿਆ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਗੇ bureaucracy ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ fail ਹੋਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ fail ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ department ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ missionary spirit ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਜਾਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਰੂੜੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ missionary zeal ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ [ਘੰਟੀ] ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ missionaries ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, bureaucracy ਦਾ ਹੀ ਰੁਹਜਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ experiment ਦੇਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ fail ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਤੀਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ—ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ Worker ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ—ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 153 ਬਲਾਕ ਹਨ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ Development Commissioner ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ interest ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਉ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ department ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

Community Development ਦੋ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ key-man ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Block Development Officer ਹੀ ਹੈ। ਜੇ B.D.O.s ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ B D O.s ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਸੇ House ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ example ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ staff ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Medical ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। 83 Medical Officers ਘਟ ਹਨ, 80 Compounders ਘਟ ਹਨ, 80 Lady Health Visitors ਘਟ ਹਨ ਔਰ 78 Sanitary Inspectors ਘਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 58 ਦੇ ਕਰੀਬ Extension Officers ਔਰ 23 ਦੇ ਕਰੀਬ Overseers ਘਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ : ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰੋ। (The hon. Member may now please wind up.)

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੁੜੋਲੀਆਂ : ਮੈੰ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ points ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ department ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ missionary spirit ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ bureaucracy ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੌਕ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Head of the Department ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਸੰਤ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੌਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗ਼ਲ ਇਹ ਕਿ ਚੂੰਕਿ B.D.O.s ਇਸ department ਵਿਚ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਨਿਹਾਇਤ ਅੱਛਾ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਤੀਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਕੇ B.D.O.s ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪਿੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੌਲੀਆਂ]

ਚੌਥੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ।

ਪੰਜਵੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ High-Powered Committee ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਢਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗਾਹ ਜਗਾਹ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਾਂ Worker ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਢ ਦੇਵੇਂ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈੰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालंधर शहर दक्षिण पश्चिम): चेयरमैन साहिब, मैं ग्राप का मश्कूर हूं कि ग्राप ने मुझे टाईम दिया।

श्री सभापति: जरा संक्षेप होने की कोशिश करना। टाईम बहुत थोड़ा है। (But the hon. Member may please try to be brief. The time is very short.)

श्री जगत नारायण चोपड़ा : जनाब, श्राप पंद्रह मिनट तो देंगे ही। तो मैं यह श्रजं करना चाहता हूं कि सात साल हुए जब कि यह महकमा बनाया गया था श्रीर वह इस लिए कि देहातों की हालत को बेहतर बनाया जाए। उस वक्त से यह Community Development का महकमा काम कर रहा है। इस ग्रस्त के दौरान कुछ नहीं तो 18,20 करोड़ से ज्यादा रुपया इस पर खर्च किया जा चुका है। इस में से श्रगर ग्राप हिसाब लगाएं तो चेयरमैन साहिब, ग्राप देखेंगे कि 10 करोड़ रुपया तो सिर्फ मुलाजमों की तनखाहों पर ही खर्च हुग्रा है। इस साल जो 2,24,53,040 रुपए का प्रबन्ध किया गया है इस में से मैंने कुछ वेरवा तैयार किया है। मकानात ग्रीर किराए वगैरह के लिए जो रुपया रखा गया है वह है 1,13,95,650 रुपया। किर इस सारी रक्म में से 14 लाख रुपए की एक ऐसी मद है जिसका नाम मिनिस्टरों के लिए discretionary grant दिया गया है। यानो जिस रक्म को मनिस्टर साहिबान जिस तरह से चाहे खर्च कर लें। ग्रपने हल्कों में जाएं ग्रीर वोटरों को खुश करें ताकि वह ग्रगली बार वहां से elect हो कर किर इस ग्रसैम्बली में ग्रा सकें। जनाब, चेयरमैन साहिब, श्रगर ग्राप इस की तकसील मांगें तो हैरान होंगे कि किस ढंग से यह रुपया तक्सीम किया जाता है। वक्त बहुत कम है इस लिए मैं इस की ज्यादा तकसील में नहीं जाना चाहता।

यह महकमा दर म्रसल इस लिए मैं कायम किया गया था कि देहातों के म्रन्दर म्रज सरे नौ तामीर हो, जरायत की तरक्की हो म्रौर वहां के लोग ऊपर उठें म्रौर हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन की उपज ज्यादा हो। इस के साथ यह स्याल था कि देहातों के श्रन्दर ऐसी जिन्दगी लाई जाए जिस जिन्दगी में शहरी लोग रहते हैं। लेकिन इस महकमें पर पिछले दो सालों में बड़ी नुक्ता चोनी हुई। इसकी छानबीन करने के लिए हमारे वजीर साहिब ने एक कमेटी बनाई। उस के लिए जो श्रादमी लिए, चेयरमैन साहिब, उन में—

सरदार राजेन्द्र सिंह, एम. एल. ए.,

जनरल मोहन सिंह, भ्राई ऐन. ए. के जो कि हमारे मुख्य मन्त्री जो के दस्ते रास्त हैं हर काम में,

श्री मुलतान सिंह,

श्रीमतो सरला देवी,

श्री सुलतान सिंह,

श्रो मिहां सिंह गिल,

श्रो रणबोर सिंह, एम. ए. ऐल. ऐल. बी., ऐडवोकेट, ग्रौर

सरदार सोहन सिंह जलालुसमान ।

Opposition का कोई म्रादमी नहीं था ग्रौर सब कांग्रेसी थे या कांग्रेसी ख्यालात के थे। तो वेयरमैन साहिब, इस कमेटी ने जो report लिखी है ग्रौर जो म्रखबारात में छपी है उस report के दो तीन पैरे मैं पढ़ कर हाउस को सुनाना चाहता हूं।

"As we have stated, the selection of B.D.O.s and Village Level Workers has not been done with meticulous care and the result is that at least 50 per cent of the present lot of the B.D.O.s and Village Level Workers have not proved equal to the task assigned to them. Unfortunately, some undesirable persons have also found their way to become B.D.O.s

तो यह indecent persons कैसे ग्राये। यहाँ एक सवाल के जवाब में बताया गया है "List of Block Development Officers appointed without consulting the Public Service Commission together with their qualifications".

तो यह जवाब Floor of the House पर दिया गया है और जो 41 के करीब B.D.O.s लगाये गये हैं उन में से 8 तो हरियाणा प्रांत के हैं, सात अमृतसर के और चार जालंबर के लगाये गये हैं। इसी तरह से तोन गुरदास पुर के लगाये गये हैं और बाकी तीन हुशियारपुर के लगाये गये हैं। यह वजीर साहिबान ने आपस में बांट कर लगाये हैं और हिरयाणा प्रांत का हिस्सा पूरा उन्हें नहीं दिया गया। कुछ कैरों साहिब ने लगा लिये हैं।

Mr. Chairman No mention of names, please.

श्री जगत नारायण चोपड़ा: कुछ मुख्य मन्त्री ने लगा लिये हैं ग्रोर बाकी के दूसरे वजीरों ने लगा लिये हैं। ग्रब जरा देखें कि यह report उस कमेटी नेपेश की है जिस में General मोहन सिंह जैसे उच्च ग्रादमी बैठे हैं, जिन्होंने ग्रपना जाती नोट नहीं लिखा ग्रीर जिस report के लिखने वाले वह ग्रक्सर हैं जो कैरों साहिब के मंजूरे नजर हैं। फिर भी इस report में लिखा है—

"The Committee had an opportunity to evaluate the work of 11 B.D.Os. and on this basis they could say that only 4 out of these 11 B.D.Os. fulfil the requirements of a B.D.O. Apart from these 11 B.D.O.s the Members of the Committee had occasional opportunities to watch the performance of B.D.O.s in different parts of the State. On this basis they consider that at least 50 per cent of the B.D.O.s if not more, are misfits and it will be in the interest of the Community Development Movement that they are weeded out as soon as possible. In fact, there has

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

been a persistent demand on the part of the good B.D.Os. that these undesirables among them should be weeded out in the interest of the good reputation of the Department. The activities of the undesirables who, of course, are few in number had already done serious damage to the reputation of the Block agency and had shaken the confidence of the public."

कितना low standard बताया गया है उस Department का जिस पर 20 करोड़ रुपये के करीब अब तक इन सात सालों में खर्च किये जा चुके हैं और उस का नक्शा यह है । यह मेरे अलफाज नहीं है और न यह Opposition के किसी मैम्बर के ही अलफाज हैं। यह उस कमेटी की report है जिस पर General मोहन सिंह का अंगूठा लगा हुआ है।

मैं श्राप के जरिये, चेयरमैन साहिब, हाउस को बताना चाहता हूं कि किस तरह का staff appoint किया गया है इस काम के लिये। एक ब्लाक में एक श्रादमी को Overseer लगाया गया जो न पढ़ सकता था श्रीर न लिख सकता था श्रीर न ही न स्रो बनाना ही जानता था लेकिन लगा दिया गया उसे Overseer।

इसी तरह से एक B.D.O. लगाया गया है जो था तो B.A. पास मगर उस पर ताला तोड़ने का मुकहमा चल रहा था और यह मुकहमा भी उस पर किसी और सरकार का नहीं चलाया हुआ था बिल्क यह अपनी सरकार का ही चलाया हुआ था। तो आप देखें कि इस ढंग से तो B.D.O.s appoint किये जाते हैं और आप उन से expect करते हैं कि यह इतना sacred काम करें जिस के मुताब्लिक पंडित जवाहर लाल हिरू ने कहा था कि मैं इस के जरिये देश को revolutionize करना चाहता हूं और कितने अफसोसनाक affairs हैं इस Department के।

फिर, चेयर मैन साहिब, भ्राप को तो पता ही है कि अंग्रेज के जमाने में लोग क्या करते थे। जब कोई लडका B.A. पास कर जाता था तो उस के मांबाप उसे कहा करते थे कि ग्रगर हमारा लड़का पटवारी बन जाये तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन ग्राज जब कोई लड़का पढ़ कर जाता है तो वह कहते हैं कि ग्रगर वह B.D.O. वन जाये तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। यह क्यों? यह इस लिये कि जब कोई  ${f B.D.O.}$ दौरे पर जाता है तो उस के साथ एक Lady Social Education Organiser जातो है, एक mid-wife जाती है, एक Lady Health Visitor जाती है, एक ग्राम से विका जाती है, एक Sanitary Inspector जाता है, एक Compounder Teachresses जाती है, Welfare जाता है . Teachers जाते हैं, जाता है, Industries Officer जाता Officer Extension Officer जाता है, Clerks जाते Veterinary Extension जाता है ग्रौर Village Level Workers हैं. Accountant हैं और यह इतनी शान शौकत के साथ जाते हैं कि जितनी शान शौकत के साथ पंजाब के चीफ सैकटरी भी कभी नहीं गये होंगे ग्रौर इतने ग्रादमी उन के साथ भी कभी नहीं गये होंगे।

फिर चेयर मैन साहिब, यह वहां जा कर करते क्या है ? यह मैं ग्राप को बताता हूं। वहां तो ग्रय्याशी के सिवा ग्रीर कोई काम ही क्या होता है। चेयरमैन साहिब, ग्राप तो

खुद जमीदार हैं स्रोर स्राप तो जानते हैं कि जिन्होंने खेत में काम करना होता है वह शाम को हो अपने घरों को वापस आते हैं और दिन भर वह अपने अपने खेतों में रहते हैं। लेकिन जो यह Village Level Workers हैं या Social Workers हैं यह भी दिन को गांवों में जाते हैं स्रौर रात को स्रपने स्रहों पर वापिस ग्रा जाते हैं। तो क्या वह हिन्दुस्तान की बेहतरी के लिये मदद कर सकते हैं या पंजाब की बेहतरी के लिये मदद कर सकते हैं। फिर जहां जहां यह काम हो रहा है वहां हालत क्या है? हालत यह है कि जहां सड़ कों बनाई गई हैं वह अब टूट गई हैं और जो village के level पर फर्श बने हैं वह भी टूट गये हैं लेकिन उन को मुरम्मत का कोई इन्तजाम नहीं है स्रौर स्रगर इस बारे में कोई कहे तो कोई सूनने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर time हो तो में इस report में से सुनाऊं कि किस ढंग से इस report में यह सब बातें दो गई हैं। 153 के करीब Development Blocks हैं लेकिन उन में कभी कोई inspection करने नहीं गया। गांव का radio set है या loud-speaker है तो वह गांव के लम्बरदार के घर पर लगा हुआ है स्रौर इसी तरह जो दूसरी चीजें हैं वे यातो लम्बरदार के काम ग्राजायेंगी या जो दूसरे बड़े रसूख वाले आदमी हैं उन के काम आ जायेंगी। इस लिये मैं कहुंगा कि अगर वाकई गवर्नमैंट पंजाब को तामीर करना चाहती है ग्रौर पंजाब के देहात की तामीर करना चाहती है तो मैं ग्राप को विसातत से चेयरमैन साहिब इन से यह दरखास्त करूंगा कि ऐसे  ${f B.D.O.s}$ को weed out करने के लिये और उन के काम की जांच पडताल करने के लिये एक Screening Committee बनायें । ताकि जिस ढंग से फोटोज़ पेश की जा रही हैं ग्रौर जैसे Cultural Programmes की चर्चा की जा रही है ग्रौर जिन बातों का जिक्र करते हुए हमें शर्म ग्राती है वह हो रही हैं इन को रोका जाये। इस लिये वज़ीर साहिब को हिम्मत कर के ऐसी एक कमेटी बना कर इस Department को साफ करना चाहिये। फिर ग्राप ने यह बात कह कर इन B.D.O.s की appointments करने का काम Public Service sion के हाथों से अपने पास ले लिया था कि हम यह काम Social Workers को missionary spirit के ग्रादमी होंगे, ग्रौर कहा था कि जिन त्रादिमयों को ग्राप ने लिया है उन के दिलों में जनता के लिये दर्द है। तो क्या इन्हीं म्रादिमयों के दिलों में जनता के लिये दर्द है म्रीर यही इन की missionary spirit है कि जिस की वजह से म्राज पंजाब बदनाम हो रहा है । चेयरमैंन साहिब, मैं भ्राप की वसातत से वज़ीर साहिब से भ्रज़ करता हूं कि बनाइये एक screening कमेटी जो ऐसे B.DO.s को weed out करे जिन की वजह से पंजाब बदनाम हुआ है।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) ਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ demand ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੌਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ demands ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਾਂਗਾ।

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ]

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ Evaluation ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੌਕਿਨ ਮੈ<del>ੱ</del> ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ report ਹਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ examine ਹੌ ਰਹੀ ਹੈ। Chairman ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ party ਦੀ spirit ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹੌਣਗੀਆਂ, ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਤਾੜੀਆਂ) । ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਭਤੌਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। Chairman ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫੌਟੌ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (interruption) ਕਈ ਵੇਰ ਰੌਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਜਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਹਨ (Hear, hear)। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ B D.O. ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦ ਉਹ B.D.O. ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕ social worker ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾ ਦਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ Community Projects ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਲਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਥ ਬੰਨ੍ ਕੇ ਉਸ ਤੌਂ ਛੁਟਿਆ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੀ ਦੇਖੋ ਬਾਪੁ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਂਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾੳਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ੳਸ ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (voices of shame, shame from treasury benches) ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉ'ਕਿ ਇਹ B.D.O. ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ social worker ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  $\mathrm{B.D.O.}$  ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤਾਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਨਾ । ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ Private Secretary ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੌਕ ਦਿਤੀ । ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਖਦ ਉਸ B.D.O. ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ interest ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ। (Hear, hear)

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਤਾਂ missionary spirit ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈ<sup>-</sup> ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਆਉਣ । ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸੀਂ ਆਪ B.D.Os.ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 75% ਅਸਾਮੀਆਂ Public Service Commission ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪੁਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 25% political sufferers ਵਿਚੌਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ 25% ਵਿਚੋਂ  $12\frac{1}{2}\%$ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  $12\frac{1}{2}\%$  ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Chairman ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ public life ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ B.D.Os. ਦੇ Blocks ਆਪ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ successful ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਹਾਲੇ Evaluation Committee ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੌ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਦਮੀ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Chief Minister ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, Industries Minister ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ। (interruption)

ਇਕ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ cultural programmes ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੌਕ ਇਹ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ cultural programme ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। B.D.O. ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ educate ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਸਣੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਾਕੇ  $B^{locks}$  ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਘੁਮਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ B.D.O. ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ]

ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ impression ਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ Block ਵਿਚ 100 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ B.D.O. 10, 15 ਜਾਂ 20 ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੰਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 ਦੇ 100 ਪਿੰਡ ਇਕ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰੇਲ ਦੀ line ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿਚ। ਉਸ line ਤੇ ਇਕ ਗਡੀ ਵਿਚ 2 ਮੁਸਾਫਰ ਏਠੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਾੜ ਵਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਲ। ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਇਹ report ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਜਰ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੀ report ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖੇ ਸਨ।

ਮੈੰ ਇਹ ਅਤਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੰਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ, ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਹੌਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ B.D.O'.s ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਠ ਅਠ ਪਿੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਖ ਸੇਵਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਅਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਇਕਲੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦਸ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ।

ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Evaluation Committee ਨੇ 240 ਮੈੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ., ਐਮ. ਐਲ ਸੀ. ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕ ਪੌਫਾਰਮਾ ਡੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਜਣ ਪਰ ਡਿਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੇ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋ<sup>-</sup> ਕੇਵਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ। Evaluation Committee ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਕ ਲਾਲਾ ਹੇਮ ਰਾਜ ਐਮ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਾਡੇ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਵਲੋਂ । ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਗਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਸ ਹਸ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਖੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ corruption. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੀਜੇ ਸਜਣ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਡਾਗ ਸਿੰਘ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ suggestion ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ 240 ਮੈਂਬਰਾਂਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ. ਪੀਜ਼. ਐਮ. ਐਲ. ਐਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ .ਐਲ. ਸੀਜ਼. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵਡੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੇ ਬਲਾਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਇਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ attend ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ target fixed ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸਚਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ

[ਸਾਮੁਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ]

ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ B.D.O. ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆ B.D.O. ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ B.D.O. ਅਤੇ S.E.O. ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਾਂ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ 35ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ 9 ਕਰੋੜ 74 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ 35 ਲਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ 75 ਲਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ local contribution ਇਕਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਵੰਡੇ, improved seeds ਵੰਡੇ ਹਨ ਇਹ 44 ਲਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 363 ਮਣ ਵੰਡੇ ਗਏ। (ਪ੍ਰਸੰਸਾ)

ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ chemical fertilisers ਲਈ ਤਰਗੀਬ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ fertilisers ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ fertilisers ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਅਤੇ 24ਲਖ-99 ਹਜ਼ਾਰ-192 ਮਣ fertiliser ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੌ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ fertiliser ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਲਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੜੀ ਲਈ ਟੋਏ ਪੁੰਡੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲੂ ਸਬ-ਸਵੀਜ਼ਮ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਲਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ fruittrees ਲਗਾਏ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰਦਾ। ਅਸੀਂ 18,000 pumping set ਲਗਾਏ ਅਤੇ 4,205 tube wells ਲਗਵਾਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ Maternity and Child Welfare Centres 1,000 (ਵਿਘਨ) ਖੋਲੇ । ਜੇਕਰ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਪਏਗਾ । ਇਹ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨੀ ਤਰੱਕੀ ਇਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ 11,181 ਮੁਰੱਮਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 17,000 hand pumps ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 28,404 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੌਕਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ cottage industry ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਕਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85,000 ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਲਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਆਪਣੇ ਦੌਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਐਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਐਸੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਣ । ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਖਾਤਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ (ਹਾਸਾ) ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਕੇ ਵੇਖਣ । Schedule ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ Co-operative Societies ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਦੌਸਤ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਨੇ ਇਕ Rosin Factory ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਗੰਦਾ ਬਰੌਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੌਂ ਤੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਘਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਜ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸਾਡੇ ਏਧਰ ਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਲਾਕੇ factory ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਨਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ੍ਰ] ਪੌਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ । ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਹੁਣ Co-operative Societies ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸ਼ਿਆਰਪਰ ਵਿੱਚ ਗੌਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਬੌਲੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ। ਸੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ Cooperative Societies ਦੇ ਮੁਤਲਿੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਸਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਿੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ<sup>-</sup> ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਥੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 1933-34 ਵਿਚ ਮਿਲ ਲਾਈ । ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ Co-operative Mills ਠੀਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੋਹਤਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ । ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਮਿਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 12-15 ਲੱਖ ਮਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ । ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10--11 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹੌ ਹਾਲ ਭੋਗਪੁਰ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦੌਸਤ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਲ ਲਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Government of India ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ Centre ਦੇ Minister ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਲ ਵਾਸਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੌਸਾ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ । ਮੈੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾ ਲਓ । ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਚਾਹੌਗੇ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਡੀ ਨਹੀਂ । Government of India 20 ਲੱਖ ਤਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭਿਆਰ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ।

ਪੰਭਿਤ ਮੌਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ position ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ Resolution ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੌਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕਾਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ schemes ਹੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਇਹ bogus ਹਨ  $\vec{\mathsf{R}}^{\mathtt{L}}$  ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 28,832 ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 15,72,000<sup>°</sup> ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੌਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ 16,16,50,023 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ working capital ਹੈ ਉਹ 5,78,50,114 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ co-operative societies ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 56-57 ਕਰੋੜ ਦੇ capital ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਨੇ officers ਦੀ strength ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ buildings ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ Co-operative Socities ਦਾ working capital ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ achievement ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਤਾੜੀਆਂ)।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ small Savings ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੋ ਕਿ ਲੌਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ Co-operative Banks ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ interest ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੌਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਲੌਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ bogus societies ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1956 ਵਿਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 1959 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਆਪਣਾ ਰੁਪਿਆ 1956 ਵਿਚ 8 ਕਰੌੜ 80 ਲੱਖ ਸੀ ਪਰ 59 ਵਿਚ 16 ਕਰੌੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ (cheers) ਅਤੇ ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ working capital 30 ਕਰੌੜ ਸੀ ਪਰ 1959 ਵਿਚ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ 57 ਕਰੌੜ ਹੋ ਗਿਆ । 1956 ਵਿਚ ਸਾਡੇ 64% ਪਿੰਡ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ 1959 ਵਿਚ 87% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਿਆ ਹੋ ਗਈ । 1949 ਵਿਚ 56% Credit Societies ਸਨ ਹੁਣ 83% ਹੋ ਗਈਆਂ । 1949 ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨ ਇਕ ਕਰੌੜ ਸੀ ਹੁਣ 1959 ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਾਨਤ 2 ਕਰੌੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ [ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ] ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ Co-operative ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਮੇਰੇ ਦੌਸਤ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ Mortgage Banks ਦੇ ਲੌਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਕ ਮੈ<del>ਂ</del> ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ due ਨਹੀਂ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ purpose ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 4,89,000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈੰ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਰਾਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ । ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੌਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀ<del>ਂ</del> ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈ<del>ਂ</del> ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸ ਹਰੀਜਨਾਂ-ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ 619 Agriculture Credit Societies ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੌ≐ਬਰ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲ 1719274 ₹ 22,404 ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀ<del>ਂ</del> ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੌਂਗੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈ<sup>-</sup>ਬਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ<del>ੋਂ</del> 32.787 families ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ Non-agricutural Societies ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 813 ਹਨ । ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,825 ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ 15,72,400 ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਟੇਨਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ 25 ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ 120 shoe-making Co-operative Societies ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ  $\mathbf{D}$ epot ਖੋਲ੍ਫਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਭਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 2,251 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ working capital ਹੈ (cheers) ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਦਰੀਆਂ. ਨਾਲੇ, ਨਵਾਰ ਅਤੇ ਹੌਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋ<sup>÷</sup> ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ<sup>÷</sup> ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਰਖ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਸੀਣ ਦੀ training ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੌ<sup>-</sup> ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹੌ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 108 ਪਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ 55 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ<sup>-</sup> ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ<sup>-</sup> ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਉ। ਉਹ ਕੁਝ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈੈਂਨੂੰ ਵੀ ਥੌੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ 43 ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ economy ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 13 ਜਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸੀ। ਜੌ ਹਿਸਾਬ ਲਾਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਜ਼ਮੀ'ਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ 24 ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਸ਼ੇਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਜਾਂ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਮੰਗਲਸੇਨ ਹੌਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਫੇ ਦੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾ ਨੂੰ ਕੇਟਰੌਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ Service Co-operatives ਬਣਾਈਆਂ

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ]

ਹਨ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ । ਜੂਨ ਤਕ ਅਸੀਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਵਿਸ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ fertilizers, ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਭ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2,200 ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦੌਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਆਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸ ਸੇਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸੇਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸੇਰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈੰ- ਇਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮੈ<sup>-</sup>ਂ ਪੁਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੜ ਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡ ਧੰਨਾ ਦੌਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਤਾਂ ਸੇਰ ਖੰਡ ਲੈ ਲੈ<sup>-</sup>ਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖੰਡ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ<sup>-</sup> ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਖਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੜ ਔਰ ਬੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਗਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਹੌਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ<sup>-</sup> ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਵੀ ਖੰਡ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2,200 ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੰਡ ਵੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੌਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੌਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇ ਖੰਡ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੰਡ ਚੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਸ ਕੌਆਪਵੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਹੌਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 75%, ਜ਼ਮੀਂ-ਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇ ਰਖ ਲੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰੰਗੜਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ । ਉਥੇ ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਕ ਸਰਵਿਸ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀ ਦੇਖੀ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੜ ਖੰਡ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਕੀਮੰਤ 75% ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ<sup>°</sup> ਤਾਂ ਸੌਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਕਾਂ ਤੇ

ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ 🖼 ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੌਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤਸੀ<sup>-</sup> ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿਉ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੌਕੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੌ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ । ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈ<sup>÷</sup> ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ co-operative society ਵਿਚ ੳਹ ਭਾਵੇਂ co-operative faiming society ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੌਰ ਕੋਈ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਸੌਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸੌ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀ` ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਮਦਾਖਲਤ ਹੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ co-operative societies ਦੇ chairmen ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ union ਵਿਚ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਉ । ਕਪੂਰਥਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ D.Cs. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਉ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦਿਉ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ working ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ independent ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ High powered Committee ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ working ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ independent ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਧਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਹਥ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ co-operative farming societies ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ registration ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਗਪੁਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਘਰ 80/90 co-operative farming ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਵ ਹਨ.....(interruptions)

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਮੈਂ ਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੌੜੀਆਂ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ [ਸਾਮਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੌਤੀ]

ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ । ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ byelaws ਬਣਾ ਦਿਤੈ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਮਤਾਬਿਕ ਜਿਤਨੀ gross income ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ( ਘੰਟੀ ) । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੰ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ 40.45 ਮਿੰਨਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ missionary spirit ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਗਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਹਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ cooperative societies ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ<sup>-</sup> ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੌਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸ**ਕ**ਦਾ ਲਖਾਂ ਨਾਲ deal ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੌਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ co-operative movement ਦਾ ਤਲੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਵੱਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ (cheers) ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੋਸ਼ਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਤੇ deposits ਦਾ ਤਲੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ (loud cheers) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਧਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ । ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋ<sup>-</sup> ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ co-operative ਮਿਲਾਂ ਦੀ yield  $13\frac{1}{2}$  per cent ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ  $9\frac{1}{2}$  per cent ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ overall position ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠ (loud cheers and thumping)

DEMAND No. 32

Mr. Deputy Speaker: Question is — That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That a sum not exceeding Rs 2,24,53,040 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year, 1960-61, in respect of charges under head 63-B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

The motion was carried

DEMAND No. 19

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn

Mr. Deputy Speaker: Question is —

That a sum not exceeding Rs 90,08,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 42—Co-operation.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 10.00 a.m. on Monday, the 21st March, 1960.

6. 28

(The Sabha, then adjourned till 10.00 a.m. on Mondoy, the 21st March. 1960)

8903 PVS -349 -31-8-69-C.,P. & S. Pb., Chandigarh

Original with; Punjtb Vidhan Sabha Digitized bv:

# Punjab Vidhan Sabha Debates

21st March, 1960. (Morning Sitting)

Vol. I No. 23

OFFICIAL REPORT



#### CONTENTS

Monday, the 21st March, 1960.

Page

Demand for Grant— 7—Land Revenue

(23)1-53

#### CHANDIGARH:

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab 1960

Price: Rs. 2.40 nP.

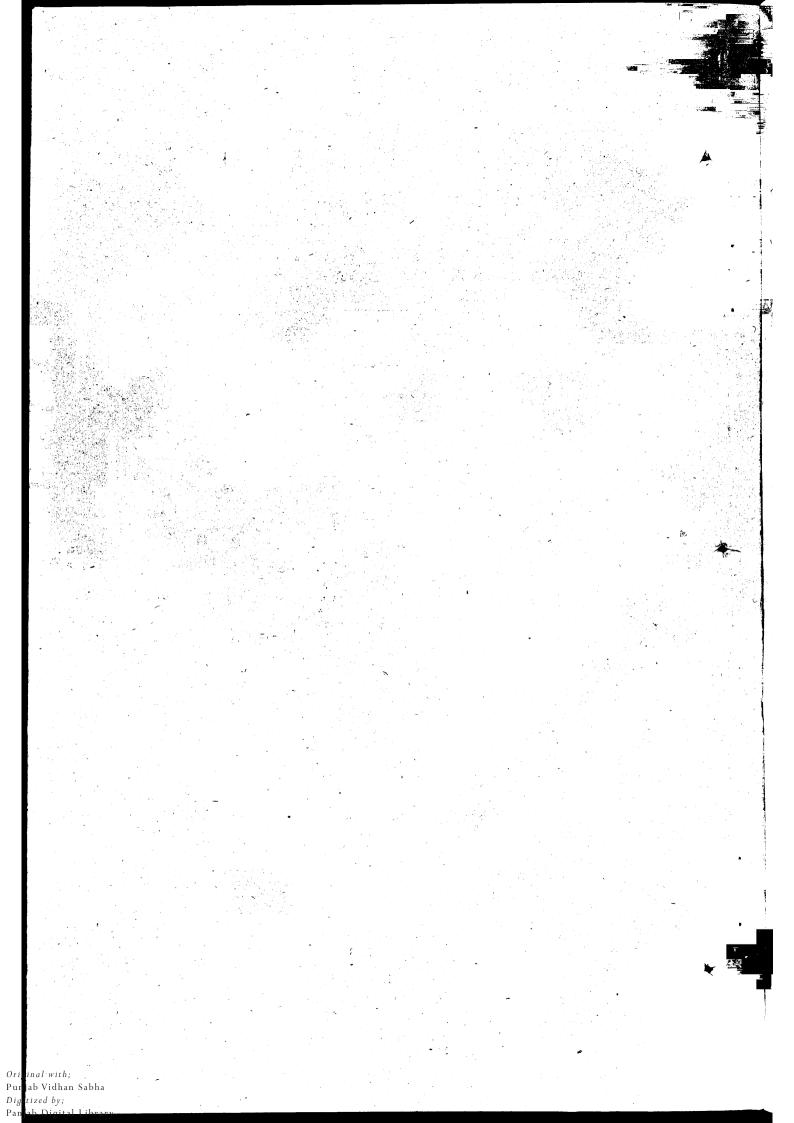

# ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I, No. 23, dated the 21st March, 1960 (Morning Sitting)

| Read              | for              | on page | line           |
|-------------------|------------------|---------|----------------|
| ਘੰਘੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ | ਘਘਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ | (23)3   | 26             |
| ਹਾਲਾ              | ਹਲਾ              | (23)10  | 20             |
| ਹੀ                | <b>हो</b>        | (23)25  | 2              |
| ਇਸ਼ਤਮਾਲ           | ਇਸਤੇਮਾਲ          | (23)28  | 2              |
| ਜ਼ੇਰੇ             | ਜ਼ੇਰ .           | (23)44  | 2nd from below |
| ਜ਼ਰੂਰੀ            | ਜ਼ਦੂਰੀ           | (23)46  | 5th from below |
| ਹੁੰਦਾ             | ਹੁੰਬਾ            | (23)50  | 2nd from below |

Original vith; Punjab V dhan Sabha Digitized by; Panjab D gital Librar

#### PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 21st March, 1960 (Morning Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 10.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

#### **DEMAND FOR GRANT**

#### 7—LAND REVENUE

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 2,70,98,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 7— Land Revenue.

Mr. Speaker: Motion moved-

That a sum not exceeding Rs 2,70,98,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 7—Land Revenue.

The following cut-motions given notice of by various Members in respect of this Demand will be deemed to have been read and moved. The Demand and the cut-motions may be discussed together:—

- (1) Pandit Ram Kishan Bharolian;
- (2) Chaudhri Hukam Singh Comrade;
- (3) Sardar Achhar Singh Chhina;
- (4) Dr. Bhag Singh;
- (5) Chaudhri Inder Singh;
- (6) Shri Phul Singh Kataria;
- (7) Sardar Jangir Singh Comrade;

That the demand be reduced by Rs 100.

(8) Chaudhri Sumer Singh;

That the demand be reduced by Rs 10.

- (9) Sardar Balwant Singh;
- (10) Sardar Kartar Singh Diwana:

That the demand be reduced by Rs 100.

# (11) Chaudhri Balbir Singh;

That the demand be reduced by Re 1.

# (12) Sardar Gurmit Singh Mit;

That the demand be reduced by Rs 100.

# (13) Sardar Harbans Singh;

That the demand be reduced by Rs 100.

### (14) Sardar Jasdev Singh Sandhu.

That the demand be reduced by Re 1.

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸਮਾਣਾ, 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ-ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ Demand ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਮੈਂ ਤਵੱਜੌਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰਚਿ ਉਸ ਦੀ ਵੁਸੱਤ ਯਾ extent ਥੌੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਹਿਦਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਨਕਾਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ । ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਸਮ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਚ hailstorm ਜਾਂ ਗੜਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤਵੱਜੋਹ ਦੇਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਮੈੰ Chief Minister ਸਾਹਬ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਣਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਨਹੌਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕ strange phenomenon ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਤੇ 30 ਮੀਲ ਲੰਬਾ strip, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਝ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੌਈ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਬਦਲੀ ਜਿਹੀ ਨਮੁਦਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਡੇੜ੍ਹ ਡੇੜ੍ਹ ਗੜੇ ਪੌਣ ਲਗ ਪਏ । ਫੇਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਅਧੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 4-4 ਫੁਟ ਉਚੀ ਬਰਫ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਪਕਾ ਨਹੀਂ ਡਿਗਿਆ। 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਫ ਪਈ। 19 ਤਾਰੀਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਥੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਜੱਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਫ

ਦੇ ਢੇਲੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੇੜ੍ਹ ਡੇੜ੍ਹ ਪਾ ਦਾ ਢੇਲਾ ਪਿਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੜੇ ਪਏ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਵਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੇਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ challenge ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ strip ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਕਣਕ ਅਤੇ ਪੱਠਾ ਬਿਲਕਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੰ ਸਾਰੇ relief measures ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਰਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈੰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ ਭਖੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਸੇ ਤੜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਹਿਰੀਲਾ ਚਟਾਲਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱੱਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਛਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਜਾਣ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਤੱਲਕ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਗ਼ੌਰ ਦੀ ਗ਼ੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਲ ਤਵੱਜੋਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ-ਨੂੰ ਫ਼ੈਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂlocal B. D. O. ਦੇ ਨਾਲ tour ਕੀਤਾ। B. D. O. ਨੇ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ tour ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਗਫ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਬ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ bumper crops ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਘਘਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ bumper crop ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਕਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ shock absorber ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤੌਂ ਟਪ ਟਪ ਕਰਦੇ ਅਬਰੂ ਡਿਗਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਜੌ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ relief measures ਮੁਹੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਤ ਸਤ ਸੌਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ waterlogging ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਉਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਸਦ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁਟ ਪਿਆ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਡਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ] ਜਨਾਬ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੌਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ । ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਤਲਾਹ wireless ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਤੇ express telegram ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ Financial Commissioner ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ political ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਲਿਆਉਣ । ਜੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਅਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੋ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਫ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਕ unnatural phenomenon ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਸੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਫ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਘਲ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ Revenue ਦਾ ਮਜਮਨ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈ<sup>ਂ</sup> ਹਾਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ relief ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ immediately ਦਏ ਤੋਂ spontaneously ਦਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਨ ਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।

चौधरी इन्द्र सिंह्(जींद 'जनरल') : जनाब स्पीकर साहिब, स्राज इस हाउस के सामने जो मांग पेश है उस के लिये 2,71,00,000 रुपये का मुतालबा किया गया है। मैं इस के बारे में अपने विचार और कुछ सुझाव आप की मारफत गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता है। अंग्रेज के जमाने में जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं था तो उन के सामने दो न्क्ता निगाह हुन्ना करते थे एक यह कि हिन्दुस्तान की जनता से revenue इकट्टा करना और अपनी हक्सत को कायम रखना। उन का मकसद यह था कि नम्बरदार, जैलदार और सुफेदपोश की agencies कायम की जाएं और development के काम करने की तरफ उन का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था । ग्राज ग्राजाद हिन्दुस्तान में बाकायदा planning की जा रही है और economic development का लक्ष्य हमारे सामने है। इस सूरत में मुनासिब है कि Revenue Department की तनजीम नये सिरे से की जाए । जिस तरह से सरकार ने पंचायत और Block Development के महकमों को इकट्टा कर दिया है इस तरह से, में मुझाव दूंगा कि, Revenue Deparment को भी उनके माथ मिला दिया जाए। इस की वजह यह है कि Revenue Department का काम अब बहुत हल्का ही गया है और कोई स्रादमी गिरदावरियों स्रीर जमांबंदियों की तरफ व्यान नहीं देता। करनाल के जिले में जब से हिन्द्स्तान क्राजाद हुआ है गिरदावरियां और जमांबंदियां नहीं हुईं। Development के काम का उन पर बोझ डाला गया है। अगर Red Cross Society का चत्दा इकट्ठा करना हो तो तहसीलदार करता है, National Savings Certificates वेचने हो तो वह काम भी तहसीलदार के सुपुर्द है,

Sports Fund इकट्ठा करना हों तो वह भी तहसीलदार की मार्फत इकट्ठा किया गता है। ग्रगर दीवाने गालिय की किताबें बेचनी हों तो भी तहसीलदारों की मारफत हताकि multifarious काम तहसीलदार के सुपुर्द किये गये. हैं। Sports के funds इकट्ठे करने और दोवाने गालिब बेचने पर तो इस महकमे के officials काम पर लगाए जातं है लेकिन जमाबंदियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिये मैं कहूंगा कि Revenue Department की नये सिरे से तनजीम की जाए । इस वक्त Financial Commissioners की तादाद 3 है जो State Exchequer पर भारी बोझ है। इन के सारे अस्ति-यारात Collectors के पास मुंतिकल कर देने चाहिये। कमिशनरों की posts उड़ा कर उन के ग्रस्तियारात डिप्टी कमिशनरों को दिये जाने चाहियें। **B**lock Development Officer की वजाए तहसीलदार को Development Officer मुकररं करना चाहिये। इस वक्त Government machinery का फज्ल सा ढांचा बना हुआ है स्रोर रूपये की wastage हो रही है। Development, Panchayats श्रीर Agriculture Department को इकट्ठा कर देना चाहिये । Inter-Departmental जो जिम्मेदारियां हैं वे हमेशा के लिये खत्म हो जानी चाहिये । ग्रगर B.D.O. ने कोई मेला organise करना होता है तो तहसीलदार की मदद हासिल की जाती है, Red Cross का function करना हो तो तहसीलदार की मदद ली जाती है । अगर हर काम practical तौर पर तहसीलदार ने करना है तो फिर B.D.O.s के अमले पर फजूल खर्च करने को क्या जरूरत है ? इस लिये मैं कहंगा कि सारे महकमों की scientific तरीके से reorganisation होनी चाहिये। ग्रौर फजुल ग्रमले को ग्रलग करदेना चाहिये।

में अब Land Reforms के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हमारी economy में Land को बहुत अहामियत है। Land के सिलसिले में तीन चार स्कीमें हैं। एक स्कीम तो है Consolidation of Land Holdings की। इस का मकसद यह है कि किसान अपनी जमीन की अच्छी तरह हिफाजत कर के अपनी पैदावार बढ़ा सके। गवर्नर साहिव के ऐड्रेस में और बजट स्पीच में इस बात की प्रशंसा की गई थी कि consolidation का काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और यह कि 1964 में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। जब चीफ मिनिस्टर साहिब Consolidation Department के इंचार्ज थे तो उस वक्त महकमे में इनकलाव आ गया था। उस वक्त पैत्सुपंजाब से अलग था। ज्यूं ही consolidation का महकमा उन के हाथों से गया इस की हालत बदतर हो गई। इस महकमे के Director के पास 6,000 दरखास्तें चार पांच साल के अर्गे से pending पड़ी हुई हैं। यह महकमा पुलिस के महकमे की तरह बदनाम है। कोई भी ऐसा अकसर नहीं जो यह कहे कि मैं रिश्वत नहीं लेता। Consolidation Officer से ले कर किमशनर तक रिश्वत की पत्ती लेते हैं। लोग इस महकमे से बहुत दुखी हैं। जब उन की जेबें

[चौधरी इन्द्र सिंह] खाली हो जाती है तो उन की मुख्बाबंदी पूरी होती है। इस महकमें में बहुत सुधार होने की जरूरत है। Disposal का काम तेजी से होना चाहिये।

दूसरा तरीका land reforms का यह है कि land पर ceiling लगाई जाए, surplus land हासिल की जाए ग्रौर उसे ejected tenants ग्रौर landless labourers में तकसीम किया जाए। 1953 में The Punjab Security of Land Tenures Act पास हुन्ना ग्रौर 1952 में पैप्स में President's Act पास हुम्रा था। इस लिये यह समझा गया कि दो खितों में दो किस्म के कानून शोभा नहीं देते। ग्रब integration के बाद पंचायत बिल हाउस में लाया गया है ताकि एक unified legislation हो जाए। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि शायद Pepsu की निस्वत पंजाब में इस किस्म के लोग ज्यादा हैं, जिन का कि जागीरदारों का या बड़े बड़े जमीदारों का गवर्नमैंट को पक्ष मन्जूर हो। पिछले कई सालों से गवर्नमैंट की तरफ से यही दावा किया जाता रहा है कि land reforms को चालू किया जाए लेकिन tillers of the land के हक्क को फायदा नहीं पहुंचा । ग्राज हम देखते हैं कि सारे हिन्दस्तान में इसकी मिसाल स्वतंत्र पार्टी के रूप में आई। अगर सरकार शरू से ही ठीक ढंग से land reforms की problem को हल करती तो ऐसी reactionary party न ग्राती। ऐसा विचार न होता। स्रौर ऐसा ख्याल ही न होता कि ऐसी party बनाई जाए। यह गवर्नमैंट की responsibility है! स्वतंत्र किस्म के लोग इस party में चाहिएं जो ग्राज हमारे ऊपर भरोसा किए बैठे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिस साल से यह कानून पास हुआ है उस साल से कितनी जमीन surplus निकली और उस पर कितने tenants बैठाए गए । कितनी जमीन ऐसी है ? Surplus land का compensation देने के लिए  $13\frac{1}{2}$  लाख रूपया रखा गया । उसमें से एक पाई भी नहीं दी । 24 लाख रूपया agricultural labourers के बसाने के लिए रखा गया था। उसमें से एक पाई भी खर्च नहीं की। यह हालत है इस गवर्नमैंट की जो ये दावे करती है कि हम progressive legislation लाते हैं, हम progressive State कायम करना चाहते हैं। Land to the tillers के मामले में, जमीन के मामले में, social equity श्रीर justice से काम नहीं किया। ये दावे फजूल हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब में land reforms एक farce है और यह farce जो interested persons हकूमत में हैं, उनका मुज़ाहरा है, वह कोशिश करना चाहते हैं । Reactionary लोग बाहर economic exploitation रोकने के लिए मांग कर रहे हैं। उसको मान कर ईमानदारी से जल्दी से जल्दी implement करें ताकि पुरानो बातें खत्म की जाएं।

मैं एक बात ग्रौर ग्रर्ज करूंगा। जमीन की बाबत Land Reclamation ग्रौर Land Utilisation की कुछ schemes हैं। सरकार इस मामले को

ठीक पैमाने पर लाना चाहती है। Land Reclamation के बारे में मैं यह अर्ज करूंगा कि पंजाब में हमारे पास unskilled labour बहुत है। मैं ने पहले भी सुझाव दिया था और अब भी कहता हूं कि अगर सरकार mechanised तरीके से land reclamation करना चाहती है तो वह गलतो पर है। इस से जो पंजाब में unskilled labour है वह बेकार हो जाती है। जो reclamation mechanised तरीके से होती है उसमें सरकार ज्यादा बदनाम हुई। इस से दो companies ज्यादा बदनाम हुई। Pepsu में तजरबा हो चुका है। Rates revise करके 75 रुग्ये से 97 रुग्ये फो एकड़ किया गया। इस से State के exchequer को बड़ा भारी नुक्सान हुआ जो जमीन reclaim की गई वह फिर बेकार हो गई। जो जमीन 97 रुग्ये फी एकड़ के हिसाब से reclaim करवाई गई आज उस पर फिर झाड़ियां उगा हुई है, वह uncultivable land हो गई है। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।

माल मंत्री : इसका revenue से कोई ताल्लुक नहीं।

चौधरी इन्द्र सिंह: है। मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारे पास manual labour है, उसको इस्तेमाल करें । जनाब, सरदार भूगेन्द्र सिंह मान ने hail-storms का जिक किया ग्रोर कहा कि सामाना के इलाके में बहुत नुक्सान हुग्रा । मैं ग्रर्ज करूंगा कि झझर तहसील में भी 40 देहात स्रोलों का शिकार हुए। हो सकता है कि करनाल की तरक से यह hail-storms ग्राए हों जहां कि 23 गांवों को नुक्सान पहुंचा। इस से झझर में 40 गांव तबाह हुए। बदिकस्मती की बात है कि पहले तो तहसील झझर नरवाना और जोंद sub-division ग्रौर महेंद्रगढ़ में बारिश नहीं होती ग्रौर श्रकाल पड़ जाता है। जब गुड़गांव में बारिश न हुई तो उस वक्त राम्रो साहिब हमारे Revenue Minister थे। इन्होंने सात ग्राठ लाख रुपया कहत जदा इलाके के लिए तकावी की शक्ल में भेजा। उस वक्त जो कहत जदा इलाका था उसकी मदद की गई। ग्रब झझर की तहसील के 40 गांव में जालाबारी हुई। जालाबारी के नतीजा के तौर पर 40 गांव तबाह हुए, फसलें तबाह हुईं। इतना नुकसान हुम्रा जिसका म्रंदाजा लगाना मुश्क्लि है। ज्ञानी जो बड़े समझदार है। उनके दिल में सेवा भाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस बात का ख्याल रखेंगे। (घंटी) इस लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि ग्रगर इस महकमा को ठीक ढंग से चलाना है, ग्रगर इस महकमें की full utility लेनो हैता नौकर शाही के खर्च को कम करें। उस से पूरी utility लेने के लिए उसकी तरक गौर करें श्रौर यह देखें कि किस तरीके से काम चलता है।

Betterment levy land-owner पर लगी है। ज्ञानी जी कहेंगे कि इस का इस Demand से ताल्लुक नहीं। मैं कहता हूं कि betterment levy का इस से ताल्लुक है।

मुख्य मंत्री: वह Demand शाम को आ जाएगी।

श्री ग्रध्यक्ष : यह दूसरी Demand पर आ जाएगी। (This can be discussed under a separate Demand.)

चौधरी इन्द्र सिंह: मैं वह बात नहीं कहूंगा । Betterment levy landowners पर लगाई गई है। मेरे हलका में एक गांव ढावी टेक सिंह है। उस गांव में बिसवेदारों की जमीन है जिसे मुजार कारत है। में अर्ज करना चाहता है कि Betterment levy land-owners से वसूल करनी चाहिए थी, लेकिन landowners से बसूल न करके जो मुजारान जमीन थे. उनकी जमीन को कूर्क किया गया स्रोर betterment levy मुजारों से वसूल की गई। इस से मुजारों और विस्वेदारों के तात्वुक भी खराब होते हैं। मुजारों को proprietary rights नहीं दिए जाते। पटियाला Division में Revenue Officers के पास हजारों दरखास्ते पड़ी हैं। लेकिन उनका कोई फैसला नहीं हुआ। इसके म्ताल्लिक जो कान्न है, Tenants and Agricultural Lands Act उसमें कोई provision नहीं, labourers on land, proprietary rights हासल नहीं कर सके। कनकूत की जातो है, transfers होती हैं स्रोर भड़ा भड़ गिरदावरियां हो रही हैं। मुजारों से जमीन की कीमत से ज्यादा रक्म लगान की शक्ल में वसुल की जा चुकी है, बें इतने पैसे दे चुके हैं। मगर उनको proprietary rights की शबल में श्रस्तियार नहीं मिले। चार चार पांच पांच साल लग गए हैं, सभी तक वे लगान दिए जा रहे हैं। यह उस policy से deviate करना है। इतने साल हो गए अभी तक उनका फैसला नहीं हो रहा। अगर गवर्नभैंट उनको मालकी हकूक देना चाहती है तो अपने Revenue Officers को हिदायत जारी करे कि within minimum period उसका फैसला करें । (घंटी) श्रव इस तरह की policy चल रही है कि जितनो देर तक हो सके उनको delay किया जाए ग्रोर विसवेदारों. को फायदा पहुंचाया जाए। गवर्नमैंट ने एक कानुन पास किया है । उसकी implement करना गवर्नमेंट का काम है। Summary trials होते हैं, summary procedure है। अगर उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं तो दो तीन महीनों में इनके फैसले करें। श्राखिर revenue record के मुताबिक ही फैसला करना है भ्रौर वह रिकार्ड पटवारी के पास होता है। भैं नहीं समझता कि पटवारी बहुत दूर रहता है। ग्रगर उस के पास तीन चार हल्के हों तो दीगर बात है। फिर भी जो हल्का उस के पास है उस का काम उस ने करना है। पटवारी को बूला कर रिकार्ड को देखकर फौरी तीर पर फैसला हो सकता है। लेकिन नहीं हो रहा, उन के हक को पाउमाल किया जा रहा है। सरकार को इस तरफ बहुत जल्दी अपना ध्यान देना चाहिये और उन को applications का फैसला जल्दी से जल्दी करने के लिये उन को लिखना चाहिये।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੁਟਿਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ suggestions ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੌਜ਼ ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤੱਲਿਕਾ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Development ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ administration overworked ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ . Revenue Department ਹੀ ਉਗਰਾਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ Tehsil Reorganisation Committee ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ Report submit ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ recommendations ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ typists ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ typewriters ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ efficiently ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ note ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । Recovery of loans ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ . ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ Revenue Department ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ recovery ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ campaign ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲੌਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਗਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੌਕ ਹਨ, M.L.As. ਹਨ, Ministers ਹਨ, ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅੱਠ ਕਰੌੜ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਹੈਸੀਅਤ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋ<sup>ਂ</sup> ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੌਂ ਅਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ politically ਵਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਣੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ । ਗ਼ਰੀਬ ਜੱਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ<sup>ੰ</sup> ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗਰ ਕਰਕ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Jagirs ਨੂੰ resume ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਦੌ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ compensation ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਜਗੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੌ ਸੌ ਅਤੇ ਡੇੜ੍ਹ ਡੇੜ੍ਹ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਸਲਾਨਾ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ compensation ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੁ] ਉਹ ਲੌਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ cases ਤੁਰੰਤ ਫੌਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compensation ਦੇਵੇ । । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ War Jagirs ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 1948 ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ cases ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈੰਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ<mark>ਨੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ</mark> ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਮੈੰਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ cases ਦੇ claims ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ slow progress ਹੈ। War Jagirs ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖਾਸ date ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ cases ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ inheritance ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮੈੰ-ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ inheritance ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ D. C. ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ Secretary ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ red tapism ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ Branch Resumption of Jagirs ਨੂੰ deal ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੌਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ।

ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਮ ਥੱਲੇ, ਥਰ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ existing rules ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ natural calamity ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ, ਥਰ ਜਾਂ ਕੱਲਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ natural calamity ਹੈ ਮੈੰ- ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾ ਸੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਉਗਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ rules ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਨਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ water-legging ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਸਰੀ ਤਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੌਕਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

Revenue Record ਨੂੰ ਬੜੀ Sanctity ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ Sanctity ਅੱਜ Revenue Record ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ । ਪਿਛਲੇ ਦੌ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ

ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ reports ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Record ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਮਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦਾ record ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਪਰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। Record ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਹਕੀਯਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ record ਬੜਾ ਵਧੀਆ record ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਾਣਾ record ਜਿਹੜਾ ਮਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Record ਦੀ sanctity ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੌਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੌਈ ਉਥੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ<sup>ਂ</sup> ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਂ ਪੌ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਉਥੇ record ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, record ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨਾ ਹੀ revenue record ਦੀ inspection ਸਾਡੇ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੀਆਂ inspections ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਜਾਂ Deputy Commissioners ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੌਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ interior ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਹਰਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੀ inspection ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। Elections ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, Gurdwara Elections ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਲ ਸੋਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, floods, ਖਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ, Rehabilitation ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰ ਹਲਕੇ ਹਨ ਇਹ 30/40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ settlement ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ।

ਅਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਅਬਾਦ ਸੀ, ਬੰਜਰ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਵਾਰ ਹਲਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਉਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਹੰਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਚੰਦਾ

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ] ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ practice ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ unwieldy ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ 6 ਕਾਨੂੰਗੇ circles ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੇ circles ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਇਕ ਬੜੀ ਵਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਨਥਾਣਾ ਅਤੇ ਫੂਲ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੂਲ ਦੀ ਅੱਡ ਵਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Merger ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ merger ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ pattern ਇਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛਾਂ ਖਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ programme ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ policy ਵਾਕਈ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Revenue Department ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕਈਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ Pepsu Land Commission ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ Pepsu Land Revenue Act ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ । ਮੈੰ ਉਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੈੰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ Revenue Department ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ attitude ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ change ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੌਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੌਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਗੌਰਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਲੋਂ ਲਏ, Revenue Staff ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹੈ । ਮੈ<del>ਂ</del> ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੌਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ<sup>:</sup> ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਜਾਂ ਫਸਲ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਦਾ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਮਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ—ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੌਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ attitude ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੈਕਿਨ Revenue Department ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾਂ attitude ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਲਕ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ understand ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਐਂਡੇ ਵਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ negroes ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਦ negro ਬਣਕੇ ਮਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈ<mark>ਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ</mark> ਹੈ ਕਿ New York ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ Writer ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ scientific rays ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੁਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ negro ਕਿਤਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ problems ਕੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। Democratic ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ socialist concept ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੁਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ socia. listic concept ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ—ਇਸ ਦੀ policy ਅਤੇ programme ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ political party ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ attitude ਅਤੇ conception ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ training class ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ Revenue Department ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ training ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ concept ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, socialist concept ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ—ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ । ਮੈ<sup>÷</sup> ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Revenue Department ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹੱਕਾ ਖੇਜ਼ ਹੈ । ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਸ process

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜ ਕਲ ਇਕ "ਚਲਦੇ ਆਦਮੀ" ਦੀ concept ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ''ਚਲਦਾ ਆਦਮੀ" ਕੌਣ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚਲਦਾ ਆਦਮੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਫਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ dining table ਤੋ invite ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਧਾਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ impression ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸੌ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ services ਵਿਚ demoralisation ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਣ ਦਿਓ । ਅਤੇ ਇ**ਹ** ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿੰਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ`ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ check ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ suggestion ਦੇ ਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਹਰ ਜਿਥੇ ਵੀ official tour ਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ private ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਾ accept ਕਰਨ - Rest House ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਲਗ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ—ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ invitation ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ host ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ instructions ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ district ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇਸ ਖਾਣੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚਲਦਾ ਆਦਮੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੌਈ ਪੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ**ਦਾ**, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨਥਾ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਗੌਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ democratic ਅਤੇ socialistic concept ਦੀ State ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ action ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ—ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ—ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ difference ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੌ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ attitude change ਕਰਨ ਲਈ training ਵਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ; training school ਖੌਲੇ ਜਾਣ । ਮੈੰ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ bureaucracy ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ political ideology ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਣ ਲੱਗੀ । ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਹੈ । ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ Tribune ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ —Recovery of loans causing hardship peasants forced to sell utensils; sewing machines .....' ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੌਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ creditable ਹੈ ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੌਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ Revenue Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਦਾ pursuasive ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਲੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਸੁਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਔਸਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੌਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਈ loan ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ loan ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ loan ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਅਤੇ ਉਹ loans ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੌਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ loan ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਖਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ enquiry ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ enquiry ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ loan ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੁਜੀਆਂ natural calamities ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ੁ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੜਾ prompt ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ report ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਉਹ report Deputy Commissioner ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ report Commissioner ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ Financial Commission-ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਨਜ਼ੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ superior ਜਥਾ ਹੈ। ਮੈੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਇਕ ਆਵਾਜ਼—ਇਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜੌ ਹੋਏ ।) ਨਹੀਂ , ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ । ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਪਖਾ ਝਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ flask ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਠਦੇ ਹਨ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ departments ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ

: 4

\*

ਕਰਨੀ ਪਏ ।

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]
ਫੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾਂ Revenue ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਖਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਟ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਛਾਪੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ gazette ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ gazette ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ notifications ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ booklets ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਹੁਤਾਜ਼ਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ

ਇਹ ਗੱਲ ੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ attitude ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री कोर सिंह (झज्जर जनरल): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय थोड़ा है इस लिये थोड़े से जरूरी सुझाव ग्राप के ढ़ारा में ग्रुपने राजस्व मन्त्री महोदय की सेवा में क्रर्ज़ करना चाहता हूं। पहली बात यही है जो कि सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने कही है श्रीर वह बड़ा जरूरी है जो कि श्रमी बहुत सारे इलाके में बड़े श्रोले पड़े हैं। मैं कल ग्रीर परसों झज्जर तहसील में से हो कर ग्राया हूं क्योंकि एक तो वह मेरी constituency है ओर दूसरावेंसे भी मेरा वहां से सम्बन्ध है। वहां पर मैं ने देखा है कि दों मोल चौड़े ग्रोर 25 मील लम्बे इलाके में इतने सस्त ग्रोले पड़े हैं कि वहां पर सारी की सारी फसल तबाह और बरबाद हो गई है। वहां तमाम गंदम की फसल ट्ट गई है और जहां एक हजार मन अनाज होना था वहां ऋब एक दाना भी नहीं होना। वह श्रोलों की वजह से कट गई है श्रौर कट कर इतनी कड़वी हो चुकी है कि श्रगर उसे कोई जानवर खाये तो शायद वह मरने सेतो बच जाय लेकिन बीमार होने से कभी भी नहीं बच सकता । यह ठीक है कि सरकार की तरफ से special गिरदावरी करने के लिये हिदायान जारी करदी गई हैं लेकिन मैं एक निवंदन करना चाहता हूं कि Small Savings Scheme के बारे में वहां ग्रभी तक इण्डा चल रहा है। में श्रव जब बहां पर · गया तो लोगों ने यह शिकायन की कि ग्रब भी उन्हें Small Savings Scheme के सिलसिले में तंग किया जारहाहै। मुझे डर है कि कल को जब वे लोग ग्रनाज के लियं तकावी loans लेने के लिये जायोंने और loans के लिये दरखास्तें देंने तो उन्हें इस के लिये तंग किया जायेगा जब कि वहां इन ग्रोलों की वजह से हालत बड़ी खराब हो गई है। लंकिन अब क्योंकि 31 मार्च ग्रान वाली है इस लिये वह Small Savings Scheme का चन्दा ज्यादा वसूल करने के लिये श्रीर ज्यादा इण्डा चलायेंगे गे। अब जब कि उन लोगों को सरकार की इमदाद की जरूरत है, loan की शक्ल में और grants की शक्ल में तो उन से small savings स्कीम के नीचे loans लेने की हमाकत तो कम अज कम जरूर बन्द होनी चाहिये और जो इमदाद उन्हें देनी है वह उन्हें फौरी तौर पर पहुंचनी चाहिये।

दूसरी बात मैं जागीरों के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। जागीरों के बारे में जो कानून यहां पास हुआ था उस के बारे अवस्था यह है कि आज तक लोगों को यह मालूम नहीं हो सका कि कौन कौन सी जागीरें सरकार ने ले ली हैं। जानने के लिये कि कौन कौन सी जागीरें सरकार ने abolish कर दी हैं लोग सदर काननगों के दफतर में, Deputy Commissioner के दफ्तर में और Commissioners और Financial Commissioners के दफ्तरों में मारे मारे फिरते हैं और ब्राज तक उन्हें यह मालूम नहीं हो सका कि कौन कौन सी जागीरें ज़बत हो गई हैं क्योंकि जिन जिन को यह जागोरें मिली हुई थीं उन सब की शरतें भ्रलग भ्रलग थीं। कइयों को तो 1857 में उनकी खिदमात को देख कर ग्रंग्रेंजों ने यह दी थीं ग्रौर कइयों को ग्रौर वजुहात की बिना पर मिली थीं। यह सारी चोजें हैं जिन से कुछ झगड़ा सा खडा हो गया है। इसी वजह से भ्रब लोग उन पर काम करने से घबराते हैं भ्रौर सोचते हैं कि अगर वह अब उन पर पैसे खर्च करें और कल को वे चली गई तो उन्हें इस का क्या फायदा होगा। श्रीर दूसरी बात यह है कि कई लोग उन जमीनों को धड़ा धड़ बेच रहे हैं क्योंकि उन के दिल में तो यह घबराहट है कि वह जबत हो जायेगी लेकिन लोगों को वे कहते हैं कि यह जागोरें जबत नहीं हुई हैं। इसलिये यह जानने के लिये कि कौन कौन सी जागीरें जबत हुई हैं स्रौर कौन कौन सी नहीं हुई, सदर कानूनगो के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में श्रौर डिप्टी कमिशनर के दफ्तर में वे मारे मारे फिरते हैं। इस लिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि उन लोगों पर रहम कर के उन्हें इस बारे में इतलाह पहुंचाने का प्रबन्ध करना चाहिये। इन की lists बनवा कर कम अज कम तहसील head quarters पर ज़रूर भेजनी चाहियें ताकि लोग देख सकों कि फलां फलां ग्रादमी की जागोरें खत्म हो चुकी हैं ग्रौर फलां की ग्रभी तक कायम हैं।

दूसरी बात जिस की ग्रोर मैं ग्राप के द्वारा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि 12 साल के करीब हमारे देश का बटवारा हुए को हो गये हैं जब कि हमारे बहुत से भाई पंजाब की दूसरी तरफ से उजड़ कर यहां ग्राये थे। उन्हें यहां पर जमीनें दो गई ग्रीर इस के साथ साथ कई प्रकार की सहलतें ग्रीर रियायतें भी दी गई ग्रीर उन्हें यह रियायत भी दी गई कि वे 50 standard एकड़ तक भूमी ग्रपने पास रख सकते हैं जब कि यहां के local लोगों को केवल 30 standard एकड़ तक रखने की ग्राज्ञा थी। लेकिन ग्राज 12 साल के बाद उन भाइयों में ग्रीर यहां के local भाइयों में कोई फर्क नहीं रहा है। इसलिये ग्रब refugees ग्रीर non-refugees में discrimination का कायम रखना मेरी समझ में नहीं ग्राता। जब कि refugee का जो मुजारा है उस की हालत भी ऐसी ही खराब

A.

[श्री शेर सिंह] हैं जैसो कि एक local ग्रादमों के मुजारे को है लेकिन local ग्रादमों के मुजारे को जो उस की 30 standard एकड़ों से ज्यादा की जमीन काश्त करता है उसे यह हक हासल है कि ग्रगर वह 6 साल लगातार उस ज़मीन की काश्त करता रहा है तो वह उसे खरोद सकता है ग्रौर उस को मलिकयत हासल कर सकता है लेकिन इस के बराबर की जमीन के refugee मालिक के मुजारे को यह हक हासल नहीं है। एक तरफ तो एक मुजारा, जो local ब्रादमी का मुजारा है, जमीन की मलकियत हासल कर सकता है लेकिन दूसरी तरफ उसी तरीका का जो ब्रादमी है ब्रीर जो बराबर का मुजारा है उस को हक मलकियत नहीं मिल सकता। ग्राप यह distinction कब तक जारी रखना चाहते हैं। Refugee श्रीर non-refugee में यह distinction ग्रब खत्म होना चाहिये। इस तरह को discrimination करना हमारी constitution के विरुद्ध है। कुछ समय के लिये ग्राप ने यह चीज कर दी लेकिन इस समय की कोई हद मुकरर्र करें श्रौर यह चीज श्रब हरेक मुज़ारे के लिये कर दें जैसा कि local मालिक के मुजारे के लिये कर रखी हुई है कि जो मुजारा 30 standard एकड़ के ऊपर ज़मीन को काश्त कर रहा होगा श्रौर जिस के नाम छ: साल से गिरदावरी ब्रा रही होगी, उस जमीन की 6 हिस्सा कीमत, जो कि उस गांव में चल रही होगी, दे कर वह उस का मालिक बन सकेगा । इस लिये सिलसिले में एक लिस्ट तैयार 🛮 को जाए ग्रौर जो छः साल से ऊपर मुज़ारा हो जाए उस को वह ज़मीन transfer कर दी जाए। रिकार्ड ग्राप के पास है। जो मुजारा छ: साल से ऊपर के अर्से से ऐसी ज़मीन पर बैठा है जो कि reserved land से अलावा है उस से श्राप क्यों दरखास्त दिलाते हैं कि वह मुकदमा करता फिरे जो कि साल साल भर चलता रहता है। ऐसा इंतजाम किया जाना चाहिए कि उसे दरखास्त न देनी पड़े, मुकदमा न करना पड़े, बल्कि यह चींज खुदबखुद हो जाए। ग्राप को चाहिए कि ग्राप एक लिस्ट मरत्तव करा लें ग्रौर उस के मुताबिक हक्क मलिकयत transfer कर दिया करें।

एक बात मैं रिकार्ड के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। 1947 से लेकर श्रव शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां कि उर्दू पढ़ाई जाती हो। श्रव जो नए लड़के स्कूलों से पढ़ कर निकल रहे हैं वह उर्दू नहीं जानते, हिंदो या पंजाबो हो जानते हैं। श्रभो तो खैर श्राप ने यह दोतों जवाने ही जवरदस्ती लाद रखो हैं। तो भी यह नौजवान उर्दू नहीं जानते। मगर सरकार का सारा रिकार्ड उर्दू में चल रहा है। श्रगर श्राप ने नए पटवारी भर्ती करने हों तो नए लड़के उर्दू जानने वाले नहीं मिलेंगे। श्रौर जो श्ररबो हिंदसे चल रहे हैं वह भी नहीं पढ़े जाते। यह हिंदसे जानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं श्रौर वह बढ़े भी कम होते जा रहे हैं। श्राज के जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वह तो इन के लिहाज से श्रनपढ़ हो गए हैं। इस वजह से लोगों को दिक्कत पेश श्रा रही है। इस लिए रिकार्ड को बदलना चाहिए। हिन्दी रिजन में यह हिन्दी में हो श्रौर पंजाबो रिजन में पंजाबो में हो। श्रौर यह तब्दोलो जल्दो कर देनी चाहिए। महज हिन्दी श्रौर पंजाबो के झगड़े की बिना पर इस को पोस्टपोन करते चले जाना सारे अदेश के लिए हानिकारक है:

ग्रब मैं कुछ remissions of land revenue के बारे कुछ कहना चाहता हूं। पिछले दो साल से लगातार ड्रेन नम्बर ग्राठ से फसलें बरबाद होती रही हैं। इस लिए फसल बोई नहीं गई। मगर रूल्ज ऐसे हैं कि डिप्टी किमश्नर कहता है कि मामला कैसे माफ कर दें जब फसल बोई ही नहीं गई। ग्रगर दो दाने भी बो दिए जाते तो फसल न होने पर लगान माफ हो सकता है लेकिन जिसमें बीज डाला ही नहीं गया ग्रौर ग्रगले साल भी वहां बोए जाने की उम्मीद नहीं वहां पर वह लगान मांगते हैं। इस तरह के रूल्ज को बदलना चाहिए।

फिर सदन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो लोग पांच रुपए से कम लगान देते हैं उन को लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया गया था लेकिन उस पर ग्रमल नहीं हुग्रा। ठीक है सरकार के रास्ते में कुछ मुक्किलात हैं। प्लैनिंग कमिशन की तरफ से सवालात उठाए गए हैं कि चूंकि मलिकयत दिन ब दिन कम होती जा रही है इस लिए हो सकता है कि ग्राज का 33 लाख का घाटा कल को 50 लाख हो जाए स्रौर किसी दिन मालिया से कुछ भी प्राप्त न हो। स्रौर ऐसे प्रस्ताव ग्रांधरा, पश्चिमी बंगाल ग्रौर पंजाब वगैरह से ग्राए हैं। इस लिए Planning Commission नहीं मानता। इस लिए क्या करें? पहले पंजाब के गरीब किसानों के लिए एक Peasants Welfare Fund बना हुआ था। Partition के वक्त हमारे पास इस फंड में 75 लाख रुपए थे मगर इस फंड को श्राम बजट में डाल कर खत्म कर दिया गया। जो गरीब हरिजन हैं या पिछड़ी जातियों से हैं उन के बच्चों की फीसें तो माफ हैं, उन्हें वजीफे मिलते हैं ग्रौर दूसरी सहूलतें हैं मगर जो गरीब किसान ब्राह्मण है, जाट, है या बनिया है उस का अपनी पैदावार से गुज़र तो होता नहीं उस ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है? फिर यहां equality of opportunity की बात करते हैं। भला उस बेचारे के लिए क्या equality है। इसलिए मैं वजीर साहिब से कहना चाहता हूं कि वह दोबारा इस फंड को कायम करें। इस को 50 लाख रुपए से शुरू करें श्रौर इस से 10 एकड़ से कम ज़मीन के मालिकों के बच्चों की फीसें माफ करें, उन्हें वजीफे दें। ग्राज कल वह लोग बरबाद हो रहें हैं ग्रौर उन की हालत पिछड़ी जातियों ग्रौर हरिजनों से भी बुरी हो गई है। (घंटी) इतना ही कह कर मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन बातों की स्रोर ध्यान देंगे।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ relief ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । [ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਮੈੰ- ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1956-57 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। 21-9-57 ਨੂੰ Emergency Flood Relief Committee ਦੀ meeting ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1958 ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 1959 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਇਸ Budget Session ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੌਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1/2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਲੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਉਥੇ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌ<sup>-</sup> ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 18 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੰਬਲ, ਨਾ ਰੌਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੈ<sup>-</sup> ਤਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਹਲਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ  $\mathbf{D}$ .  $\mathbf{C}$ . ਪਾਸ ਜਾਓ । ਮੈਂਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।  $\mathbf{D}$ .  $\mathbf{C}$ . ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੌਂ 32 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਤੌਂ 52 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲੋਂ 120 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਕਲ ਤਕ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ । ਇਕ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਮੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਕ ਹੋਰ party ਤੌਂ 2,300 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 1,000 ਰੁਪਿਆ ਹੁਣ ਲੇ ਲਓ ਤੇ 1,300 ਰਪਿਆ 5 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।

ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਇਲਾਨ ਦੇ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨਿਚਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਮਾਲ

ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਕ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਾੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ, ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ Registration ਦੇ ਦੋ systems ਹਨ। ਪਰਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ. ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸੌਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ erstwhile Punjab ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ qualified ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਠਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜ-ਸਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੌਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ Revising Authorities ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ **ਵੌਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਲੜ** ਸਕਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੌਂ ਚੌਣ ਲੜੀ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਤੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਲਦਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੌ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜ਼ੌਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚ ਆ ਵੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਵਿਘਨ)।

ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਏ.ਸੀ. ਓ., ਅਤੇ ਸੀ.ਓ. ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਰਸੂਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਏਕੜ, ਚਾਰ ਜਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਕੁਲਹਾੜੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]
ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਗਲਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ shunt out ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਲਾਇਕ ਅਤੇ best ਲੌਕ ਮੁਕੱਰਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ revenue ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਤੁਮਹੇਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਮ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੌਗਾ।' ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੌਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਰੀਆ ਗੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧੱਕਾ ਪੰਪਸੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੌ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ condemn ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਉਸਨੇ ਗੁਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ ਸੰਗੜ ਬੌਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੌਰਡ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਰਿਹਾ । ਮੈੰ<sup>-</sup> ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ enquiry ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ enquiry ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕੌਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੌਈ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ enquiry officer ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੌਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ? ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ touts ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੌਰੀ ਜ਼ੌਰਾਂ ਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਲੌਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Outs

Oʻgginal with; Pinjab Vidhan Sabha Digitized by; Pinjab Digital Library 8

ਰਾਹੀਂ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ 'ਹਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੀ ਚਕਰੀ ਭਵਾਦੇਂਗੇ'। ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ।

ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ Evacuee Property ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ priority ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । Evacuee Property ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ priority ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਅਰਜ਼ ਮੈੰ Small Savings Scheme ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਸੀਲਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ Small Savings Scheme ਵਿਚ ਲਗਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ 10% Small Savings ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸਾਸਾ ਇਕੱਠਾਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਇਸ Small Savings Scheme ਦਾ ਡੰਡਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਧੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈ<del>ੰ</del> ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੌ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

खान ग्रब्दुल गफार खां (ग्रंबाला शहर): जनाब सदरे मुहतिरम, ग्राज House में जो Demand जेरे बहस है इस का काम है revenue जमा करना, जमीन का मामला कायम करना ग्रौर इस के मुताल्लिक जो भी काम हो उस को निपटाना। मैं समझता हूं कि माल का काम होता जायेगा ग्रौर साथ ही साथ यह बिल्कुल खत्म हो जायेगा ग्रगर सरकार इस तरफ तवज्जों न देगी। जमांदार के साथ क्या जुल्म हो रहा है यह ग्राप को शायद न मालूम हो ग्रौर Minister साहिब भी शायद यही कहें कि यह मामला महकमा माल से ताल्लुक नहीं रखता। मगर मैं इन से दरखास्त करूंगा कि ग्राप मेहरबानी फरमा कर जहां रात को मौका पर जा कर देखने की तकलीफ गवारा करें

[बान ग्रब्दुल ग फार खां]

कि किस तरह दिहातियों की फसल को तबाहो बरबाद किया जा रहा है। गाइयां चरती हैं ग्रीर इन के झंड के झंड रात को चरते हैं। ग्रव्वल तो कुछ होता ही नहीं, ग्रगर कुछ होता है तो जिन लोगों ने मवेशी रखे हुये हैं वह रात को छोड़ देते हैं। ग्रब ग्राप ही बतायें कि ग्रगर यह फसल होगी ही नहीं तो माल का काम क्या होगा? इस के मुताल्लक मैं ने एक दरखास्त भी दी थी ग्रीर मौका दिखाने के लिये हम ने एक इकट्ठ किया ग्रीर मैं All India Congress Committee के एक Secretary को भी लाया। वहां पर लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। जब उन से वजह दरयाफत की तो उन्होंने बताया कि इस छावनी के इर्द गिर्द का रक्बा उजड़ने वाला है क्योंकि इस में ऐसे लोग रहते हैं जो ग्रपने मवेशियों को रात को छोड़ देते हैं। मेरे पास यह एक फहरिस्त है इन गांवों की जो कि थाना सदर से ताल्लुक रखते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष: मगर इस Demand में इन बातों के घुसेड़ने का यहां क्या मतलब है ? ( How far are these things relevant to the Demand?)

एक सदस्य : क्या यह माल की demand पर आप माल की बातें कर रहें हैं ?

खान ग्रब्दुल रमफार खां एक तरफ तो जिमींदार की फसल ग्रीले पड़ने की वजह से तबाहोबरबाद होती है। यह मुग्रामला तो खैर ग्रल्ला मीयां से ताल्लुक रखता है। मगर दूसरी तरफ ग्रगर इनसान ही मवेशियों को छोड़ कर इनकी फसलों को तबाहोबरबाद करने लग जाएं तो इस से क्या होगा? ग्रगर यह महकमा माल से ताल्लुक नहीं रखता तो बराए मेहरबानी जिस वजीर से ताल्लुक रखता हो उसकी तरफ से तवज्जो दी जाये।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਦਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਵਿੰਦਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਝ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਵੰਦੇਬਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇਬਸਤ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਹੈ ਉਤਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Board of Economic Enquiry Punjab, ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੌਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ

ਜ਼ਿਮੀ<sup>÷</sup>ਦਾਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ net ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ net assets ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕਲ ਫੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। Board of Economic Enquiry ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ business minded ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਸਾਰੇ ਹੀ industrialisation ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ industry ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ business man ਨਾਲ ਵਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ business man ਦੀ net income ਤੇ tax ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਕੌਈ ਵਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ net asset ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ  $\mathrm{figures}$  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਮੈ $^{\!+}$  ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋ<del>ਂ</del> ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 13 ਰਪਏ 68 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 14 ਰੁਪਏ 54 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 16 ਰੁਪਏ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ cost of production ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ 57 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰੌਜ਼ ਪ੍ਰਰ ਦੇ ਵਿਚ 14 ਰੁਪਏ 66 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 75~% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ at loss ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ Board of Economic Enquiry ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੰਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ 12·45 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ business man ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ land holder ਦੀ gross income ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ gross income ਕਿਤਨੀ ਹੈ ; ਫੇਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦਾ gross expenditure ਕਿਤਨਾ ਹੈ ; ਉਸ expenditure ਨੂੰ income ਵਿਚੌਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ net income ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਹਤਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਿਨਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]
octroi tax ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤ ਵਗ਼ੋਰਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ pay ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ gross
income ਤੇ tax ਲਗਾਉਣਾ ਉਸਤੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਤਕਾਵੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਹਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀ pay ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਤੇ penalty ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਵਾਨੀ ਸੂਦ ਦੇਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ
ਟਿੱਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੌਂ ਤਾਵਾਨੀ ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(ਘੰਟੀ)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੌਈ ਜ਼ਿਮੀ ਦਾਰ ਤਕਾਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇਂ ਤਕ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ Small Savings Scheme ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਲਟ ਹੌ ਗਿਆ । ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲੋਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ touts ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ glaring fact ਹੈ । ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੌਲ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਿਉ ਜਾਂ ਦੁਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ touts ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ Registrar ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦ Sub-Registrar ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਗਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ । ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ net income ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 'ਜਨਰਲ') ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ, ਇਥੇ ਖਰਚਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੌਟਿਆਂ ਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ; ਸਿਰਫ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ; ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਦਿਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ignore ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ gross income ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਕ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ land reform ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ reform ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹ ਮਖ਼ਾਹ ਚਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਕਲ red tapism ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਰਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੌਲ ਰੀਪੌਰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਜ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੌਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੋਣ । ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੌਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਰ ਉਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰੌਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਮਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੂਕ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ S.Os ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ fresh ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕਨੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਜਾਣ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਪਿੰਡ ਬਜਵਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਰੱ ਬੇਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਲੱਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਕਿਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਿਤੇ 17 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਕਬੇ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 15, 20~% ਕਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਘੁਮਾਂ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਘੁਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ 50 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 50 ਕਿੱਲੇ ਹੌਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੁ ਛਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕੌਆਪਰੇਟਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ-ਲੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ 20 % ਕਟ ਲਗਣ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ repetition ਨਾ ਕਰੋ। (The hon. Member should please avoid repetition.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ repetition ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।

Mr. Speaker: The hon. Member should try to be polite and courteous. It is a regular House where a certain amount of decency and courtesy should prevail.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ approach roads ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ main ਸੜਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ political corruption ਛਿਪੀ ਹੌਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੌਲੀਟੀਕਲ sufferer ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੌ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਸੇ <mark>ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀ</mark>ਲਦਾਰ ਦੇ ਸਪੂਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ<sup>ੰ</sup>ਵੀ ਬੜੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੋ ਵਿਚ ਮਹਿਮੇਵਾਲੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤੀ ਸੜ ਗਈ । ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਕੌਲੌਂ small savings ਲਈ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ small savings ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੌਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੌ<sup>-</sup> ਬਿਨਾ ਜੌ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਂ ਦੌ ਸੌ ਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਾਵਾਨ ਪਾ ਕੇ arears of land revenue ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਈ ਮੁਹਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ....(Interruptions)

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੌਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਟੇ ਦੇ permits ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਪੌ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫੌਰ....

Mr. Speaker: Order, order, Please resume your seat now.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਫਟਾ ਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੀ system ਹੋਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਵਕਤ ਬਸੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ sitting ਦਾ time extend ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker: How can the time of this sitting be extended since after an hour second sitting is going to be held?

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਘੱਟੇ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਹ sitting ਦੋ ਬਜੇ ਤਕ ਚਲੇ ।

Mr. Speaker: No please. It is not possible.

श्री गोरख नाथ (बटाला): स्पीकर साहिब, मैं इस land revenue की demand पर बोलने के लिए चंद मिनट ही लूंगा क्योंकि मैं वक्त की कमी की वजह से कुछ suggestions के तौर पर बातें करनी चाहता हूं । यूं तो इस महकमा के बारे में ग्रौर काफी कुछ कहा जा सकता है लेकिन मैं कुछ इस रुहजान के खिलाफ कहुंगा जो रुहजान कि मौजूदा settlement करने के लिये मखसूस किया गया है। मैं कहुंगा कि यह एक अजीब किसम का बोझ है जो बिना सोचे समझे लोगों पर डाल दिया गया है। कौन नहीं जानता कि 1950 से यहां natural calamities ग्रा रही हैं ग्रौर कौन नहीं जानता कि ज़मींदार, किसान ग्रौर छोटा land owner इनकी वजह से किस मुश्किल में गुजर रहा है। ग्रगर तो यह तजवीज इन हालात के होते हए land revenue को बढ़ाने के लिए की गई है तो यह निहायत सोचे समझे की स्कीम है ग्रौर ग्रगर घटाने के लिये भी की गई है तब भी मैं कहता हूं कि जो खर्च होगा ग्रगर उसे इन natural calamities इस पर बहत कुछ से पीड़त लोगों को दे दिया जाता तो मुनासिब होता । दरश्रसल इस में घटाने वाली बात नहीं है स्रौर मकसद यह है कि land revenue बढ़ाया जाए। स्रगर यह बात है तो में अर्ज कहंगा कि बढ़ाने के लिए तो पहिले ही बिला खर्च की एक तजवीज हो चुकी है।

न्नापने बड़ी holdings पर surcharge लगाया । इस बारे में कहंगा कि वह बड़ी holdings भी नहीं कही जा सकीं ग्रौर वह चीज भी गलत थी जिस तरह कि आगे interpretation हो रही है। ( At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair) यह sliding इस तरह लगा कि 10 रुपए से ऊपर जो मामला देता है उस पर यह sliding scale से लगाया जाएगा। ग्रब इस 10 रुपए से ऊपर वाले मामला के सिलसिला में जो interpretation होती है वह बड़ी अजीब है। पटवारी और गरदाबर उस की interpretation इस तरह करते हैं कि हर उस मुशतरका खाता पर, जिस का मालिया 10 रुपए से ऊपर है, चाहे उस खाता के मैम्बर कितने हों ग्रौर चाहे individually उन के हिस्से 10 या 12 म्राना मालिया ही म्राता हो, उन पर यह लगाया जाता है। जब पूछते हैं तो कहते हैं कि 10 रुपए से ऊपर जहां मालिया है वहां लगेगा लेकिन यह कोई नहीं देखता कि जब ग्राप ceiling के सिलसिले में standard acreage की reservation करते हैं तो ग्रगर किसी खाता के 20 मालिक हैं तो हर एक को तीस तीस एकड़ देते हैं। मगर जब मामला की बात होती है तो यह कोई नहीं देखता कि हर एक individual के हिस्से कितना मालिया त्राता है। मैं कहता हूं कि कानुन का मुद्दा श्रौर मकसद भी यही था कि हर individual पर, जो 10 रुपए से ऊपर मालिया देता है, यह surcharge लगे श्रौर यह मकसद नहीं था कि हर मुशतरका खाता पर, जो 10 रुपए से ऊपर मालिया देता है, चाहे एक फरद के हिस्सा में 10,12 ग्राने ही बनता हो, उस पर भी लगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं ग्रौर मेरी इस बारे में suggestion है कि सरकार से instructions जानी चाहिएं और इस में किसी enactment की जरूरत नहीं है । यह मौजूदा interpretation गलत है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो settlement का बोझ है यह कम होना चाहिए। इस सिलसिले में भी एक गलत चीज चल रही है। ग्रब यह हो रहा है कि बिल्कुल raw hands ग्रीर नए पढ़े लिखे I.A.S. ग्रफसरों को, जिन को कुछ पता नहीं कि जमींदार क्या खर्च करता है ग्रीर उस की net श्रामदनी क्या बनती है, assessment पर लगाया हुग्रा है। वह इस तरह करते हैं कि एक जो ग्रच्छा farm है उसका result ले लेते हैं। वह यह नहीं जानते कि इन पिछले सालों में जमींदार की फसलें कितनी तबाह हुई हैं ग्रीर कितनी calamities उस पर ग्राई हैं। ग्राज ग्रगर फसल ग्रच्छी हो गई है तो उस का जायजा ले लिया जाता है। मेरी ग्रजं है कि 1950 से यह calamities ग्रा रही हैं। इस लिये 1950 से ग्राज तक की ratio ली जाए। ग्रगर इस तरह किया जाए ग्रीर वह ग्रखराजात, जो उस ने उस के बाद किए, fertilizers इस्तेमाल किए, tube-well लगाया, रकम का सूद दिया, दूसरे कई खर्च किए ग्रीर कितनी फसलें बरबाद हुई, वह सारा ग्रंदाजा लगा कर ग्रगर देखा जाए कि बाकी क्या बचता है ग्रीर उस पर assessment की जाए तो यकीनन जो मौजूदा मालिया है वह भी कम होगा। इस लिये मैं कहता हूं

[श्री गोरख नाथ]

कि इस महकमा को तोड़ो क्योंकि इस की जरूरत ही नहीं है। जो किसान पहले ही काफी खर्चों से दबा हुग्रा है उस पर ग्रौर खर्च न बढाग्रो। इस महकमा को लाजमी तौर पर तोड़ दो और जिस तरह से पहले शरह चल रही है कि बड़ी holdings पर sliding scale पर जो surcharge लगा हुआ है उसी पर चलो और वह भी सही interpretation के साथ । फिर हम ने कभी नहीं सोचा कि ग्राजकल हमारे पटवारी क्या करते हैं। मैं ज्ञानी जी से कहूंगा कि राबी के उस पार जो लोग बसते हैं, खास तौर पर तहसील पठानकोट में जहां कि रावी चार पांच नालों में बटी हुई है, उन की तरफ भी कुछ स्थाल करो और देखो कि वे किस हालत में है। जब तक इन दोनों मुल्कों में goodwill है तब तक तो उन की protection कुदरती है वरना ग्रसली मायनों में उन की कोई protection नहीं है। भ्रगर खुदा नखास्ता कहीं हमला हो जाए तो वहां कोई फौज नहीं है, सिर्फ एक मामूली P.A.P. की picket है। ग्राप को याद होगा कि वहां border पर जो गांव हैं उन पर जब हमला हो गया था तो कुछ लोग मर गए ग्रौर बाकी वहां से उठ गए। वह लोग इस harassment की वजह से दो साल तक वहां आबाद न हुए और वहां पर जंगल बन गया। बड़ी मुश्किल से हम ने उन लोगों का हौसला बढ़ाया । मैं भी वहां गया ग्रौर दूसरे लोग भी वहां गए। कैरों साहिब भी वहां गए स्रौर श्री सरूप कृष्ण, जो वहां D.C. थे वह भी गए स्रौर हम ने उन का हौसला बढ़ा कर इस शर्त पर उन को वहां स्राबाद किया कि हम स्राप का मालिया माफ कर देंगे। वह सारे कागजात भी बने। मैं भी उन के पीछे दौड़ता रहा ग्रौर सारा केस तयार हो कर यहां ग्राया लेकिन उस के बाद कुछ पता नहीं वह कागजात कहां गए। ख़ैर, फिर भाग दौड़ की स्रौर कागजात बनाए मगर फिर पता नहीं कि वह कहां गए । तो मेरी अर्ज है कि मिनिस्टर साहिब को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें उन लोगों की हालत देखनी चाहिए। मिनिस्टर साहिबान जो दौरों पर जाते हैं उन को सारी हालत survey करनी चाहिए कि किस तरह वह लोग वहां border पर बैठे हुए हैं ग्रौर कितनी मेहनत से उन्होंने वह जंगल ग्राबाद किया है। एक ग्रौर ग्रजीब बात है। बुरद बरामद पहले से होती आई है और होती थी। उस में यह होता था कि जो ज़मीन बुरद हो गई उस पर मालिया माफ कर दिया जाता था और जो बरामद हो जाती थी उस पर लगा दिया जाता था। लेकिन वहां पर रावी के इन चार पांच नालों ने कई सालों से जमीन वरबाद कर दी है मगर किसी ने उस जमीन की बरद बरामद नहीं की है।

उन की फसल नहीं होती। इस लिये उन में यह ताकत नहीं कि वह मालिया ग्रदा कर सकें। थोड़ी सी फसल होती है। उसी पर गुजारा करते हैं। ग्रौर जिन का गुजारा नहीं चल सकता वे ग्रपने ग्रफराद को मजदूरी पेशा करने के लिये बाहर भेजते हैं। वे लोग ग्राप की हिफाजत करते हैं, बार्डर को खाली नहीं छोड़ते। लेकिन ग्राप उन पर यह रहमों करम करते हैं कि ग्रगर वह कोई ग्रर्जदाश्त डिप्टी किमश्नर को या महकमा वालों को भेजते हैं तो वह वहीं पर खपत हो जाती है ग्रौर उन की कोई शुनवाई नहीं होती। उन के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वह चंडीगढ़ ग्रा सकें या ज्ञानी जी के पास ग्रा कर तकाज़ा

करें। वे ग्रपनी जानों को risk में डालते हैं लेकिन फिर भी उन्हें यह facility नहीं दी जाती ।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं कि बहुत नकाबी लोन दिये गये हैं। Rehabilitation के लिए दिए गए, देने ही थे। यह भी ठीक है कि नहीं देख सकते थे कि कौन deserving है, बेसहारों को सहारा देना ही था। आखर उन के माथे पर नहीं लिखा था कि tube-well लगाएंगे या नहीं, industry लगानी है या नहीं, haphazard way में दिए गए। तकाबी देने वाला स्थाना साहूकार था लेकिन अगर उसी स्थाने साहूकार ने वसूली की तो आप देखेंगे कि किस तरह वसूली होती है। एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। चार हजार के वारंट हों तो वह इथर उधर से ले कर चार मौ रुपया दे देता है। इस में वह वारंट एवं लेता है और उसे छोड़ देता है। दस दिन के बाद political pressure पड़ता है तो दोबारा गिरफ्तारी के वारंट मेज दिये जाते हैं। आप सोचें कि दस दिन के बाद उस के पाम पैसा कहां में आ जाएगा। इस तरह से political pressure को exploit किया जाता है। इस तरह से तो सरकारी खजाना में एक पाई भी वसूल नहीं होगी क्योंकि वह नाम को exploit कर सकते हैं। इस लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह में करेंगे तो दोबारा इन Treasury Benches पर नहीं बैठ सकेंगे।

एक बात और मैं धुस्सी बन्द के बारे में करना चाहता हूं। धुस्सी बन्द बना। इस का फायदा हुआ या नुकसान, इस बात पर मैं बहस नहीं करता। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि धुस्सी बांध पर या इस के पार जो लोग बसते हैं उन को अभी तक compensate नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की विसातत में अर्ज करना चाहता हूं कि ये लोग जो border की रक्षा करते हैं उन को compensate करना चाहिए ताकि वे गुजारा कर पाएं।

राग्नो गजराज सिंह (गुड़गांव): डिप्टी स्पीकर साहव, मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि यह जो मालिये का तरीका है यह वही पुराना तरीका चला ग्रा रहा है कि गवर्नमेंट जमीन की मालक है ग्रीर जो खेत में मेहनत करने वाला है, ग्रनाज पैदा करने वाला है वह रैयत है। ग्राप शहरों में देखें, वहां इनकम टेक्स basis पर टैक्स लगता है लेकिन शुरू दिन से agitations हो रही हैं कि छोटी जमीन के मालक को पाहों न समझा जाए, इस पर गवर्नमेंट टेस से मस नहीं हो रही । एक सरमायादार जिस की ग्रामदनी दो हजार है उस पर कोई टेक्स नहीं लगता लेकिन ये लोग जब मालिये के बारे में agitate करते हैं तो उस का कोई ग्रसर नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह हमारे मुलक पर जन्नदस्त stigma है गुलामी का कि जमीन गवर्नमेंट को ही ग्रीर पाही रैयत के तौर पर काम करें।

माल मन्त्री : पाही क्या होता है ?

रास्रो गजराज सिंह: पाही का मतलब है मुजारा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह स्र्रज कर रहा था कि जो हमें काश्त कर के खिलाता है उसे स्राज गुलाम सुमझा जाता है।

1

[राग्रो गजराज सिंह]

फिर, जनाब, मैं यह अर्ज करूंगा कि कहा गया कि Revenue System यहां का खराब है। यह चीज नहीं है। इस से अच्छा Revenue System और नहीं हो सकता। ग्राप यू.पी. में देख लें, राजस्थान में देख लें। यह सही चीज थी लेकिन ग्राज बिगड़ चुकी है। ग्राज यह हालत है कि न पटवारी देखता है ग्रौर न तहसीलदार पड़ताल करता है और डिप्टी कमिश्नर को तो अक्सर पता ही नहीं होता कि जुमीन क्या है और जमीन पर रहने वाले गांव के लोग क्या है। पहले शरत यह हुआ करती थी कि जब तक 5-6 साल settlement की training न होती थी तब तक collector नहीं लगाया जाता था। लिकन भ्राज यह हालत है कि I.A.S. का इम्तिहान पास करने के बाद Collector लगा दिया जाता है। उन को मिसल का कुछ पता नहीं होता और consolidation के बारे में कोई training नहीं होती। इस लिये उन को consolidation के बार में training दी जाए ताकि गांव के रस्मी रिवाज श्रीर ज़मीन के मामलात से उन्हें पूरी तरह से आगाही हो । अब जमीन के मामलात बहुत complicated सुरत ग्रब्तियार कर गए हैं ग्रौर ग्रराजियात के cases F.C. की ग्रदालत में लटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें दीगर कामों से फुरसत नहीं मिलती। मैं हैरान हं कि एक तरफ तो सरकार Judiciary को Executive से अलहदा किए जाने के principle को तसलीम करती है लेकिन दूसरी तरफ दफा 42 के मातहत अपीलें सूनने के अख्तियार मिनिस्टर साहिब को दिए गए हैं। इस किस्म का precedent दुनिया भर में नहीं होगा । यह नहीं होना चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੱਖਣ) : ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮਤੱਲਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਰਸ਼ੀਨ. ਬਰਮਪਰਾ, ਸਾਇਆ ਖਰਦ, ਸਾਇਆ ਕਲਾਂ, ਨੰਗਲ ਮਾਜਰੀ, ਕਾਲਖ ਜਿਥੇ 1951 ਦੇ floods ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਲੌਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । •ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੂਰੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗੇ ਵੀ ਦੌ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ Land Revenue ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ Land Revenue ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ profession ਤੇ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ limit ਤਕ ਛੌਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Income-Tax ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ limit ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ

ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ agricultural purposes ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ recover ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ deputation ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਤੀ exception ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ੇ Agricultural purpose ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ land-holders ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ postpone ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ settlement officer ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੂਣੀ ਤੋਂ ਮੁਨਸ਼ਿਆਨਾ ਵੀ ਦੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Justice ਬੜੀ ਮੰਹਿਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ T. A. ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ Headqarters ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਗਿਰਦਾਵਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀਆਂ transfers ਇਸ ਸਮੇਂ consolidation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ consolidation ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ transfers consolidation officers ਜਾਂ settlement officer ਕਰਨ ਪਰ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ transfers consolidation ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ Head Constables ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 50 per cent vacancies ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ irregularities ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਸ਼ਕ Head Constables ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਮ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਡੇ ਲੈਣ ਤੌਂਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਕੇ ਉਪਰ ਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਲ ਤਵਜੁੱਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। श्री उपाध्यक्ष : मैं 15 मिनट के लिये sitting extend करता हूं (I extend the sitting by 15 minutes.)

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ (ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 🍞 ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ; ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਪਟਵਾਰੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬੜਾ ਰੌਹਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀਜਨ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥਾਨੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਇਕ bias ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਮਦ ਹੇਠ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 50,14,940 ਰੁਪਏ special assessment ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ realise ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ property tax 61,85,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਾ ਹੀ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ Local Bodies ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ burden ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਐਜੀਟੇਜ਼ਨ ਖੜੀ ਹੌਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਅਫੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ 56,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ income ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਾਸਿਊਂ revenue ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ psychology ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਆਦਤਾਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਪਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ organisation ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੌਣ ਤਾਂ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ smugglers ਦੀ ਕਲਾਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ smugglers ਬਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ smuggling ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ criminals ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਹੀ smugglers ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ । 56 ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਬੋਂ ਤੱਕ land revenue ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ land revenue surcharge ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ Canal system ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਏਸੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ

ਦੌਸਤ ਨੇ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੌਕ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ canal ਤੇ cut ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤੂੀ : ਇਹ irrelevant ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੌਦ : ਇਸ ਵਿਚ penalties ਹਨ। ਮੈਂ ਓਸੇ ਤੇ ਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ irrelevant ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ head ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ penalties ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱੜਾਂ ਢਾ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ 11 ਗੁਣਾ ਤਾਵਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,60,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

श्री उपाध्यक्षः यह कहां है ? (Where is it?)

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ: ਇਹ pages 61 ਤੋਂ 65 ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਥੇ penalties ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ ਕਿ mutation proceedings, ਇੰਤਕਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ, ਪੰਜ ਪੰਜ, ਛੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲੌਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰ ਕਾਨੂੰਗੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ instructions ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇ application ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ date fix ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਂ date ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। (ਘੰਟੀ)

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ contradiction ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ contradiction ਵਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ convert ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹ right ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲ new hands ਲਗਾਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ responsibility ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ P.C.S. Officers ਭਰਤੀ

(ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ) ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ suffer ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਵਕੀਲ ਕੌਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ <mark>ਹਨ ਕਿ</mark> ਤੂੰ ਲਿਖ ਛੱਡ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ, ਲੌਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ । ਲੌਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ corrupt ਹਨ । ਕੌਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਂ ਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੀ ignorance ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ<sup>-</sup> ਦਸ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜਾ aristocratic view ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ cases dismiss ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ accept ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੌਸਟਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤਾਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (राम्री बीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बातें House में Consolidation के महकमा के मुताल्लिक कही गई हैं मैं उन का जवाब मुख्तसिर तौर पर देना जरूरी समझता हूं। मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ कि hon. Members ने consolidation के काम को सराहा नहीं बल्क उस के ऊपर नुक्ताचीनी की है। पंजाब में हर शख्स जानता है कि यहां पर consolidation का काम बहुत खुशग्रसलूबी से चल रहा है। न सिर्फ पंजाब के ही किसान श्रौर land-owners इस बात को महसूस करते हैं बल्कि दूसरे सूबों से आने वाले officers जो हमारे काम की study करते हैं, गांव में जाते हैं वे आकर हमारे consolidation के काम की तारीफ़ करते हैं। बाहर के मुल्कों से tourists म्राते हैं। व पंजाब के consolidation के काम की तारीफ करते हैं। मैं comparison नहीं करना चाहता, न ही यह मुनासब है। Hon. Member को बताने के लिये कि पंजाब में consolidation का काम कितने तसल्ली बख्श तरीके से चल रहा है मैं कुछ figures देना चाहता हूं। चौधरी बलबीर सिंह ने कहा कि पहले जब Cooperative Department की मारफत consolidation करवाई गई तो उस में बेहतर काम हुग्रा । डिप्टो स्पीकर साहब, कोई 30 साल का ग्रर्सा हुग्रा, consolidation का काम शुरू हुआ । सन 1930 से 1951 तक पहले Act के तहत चला और सारे पंजाब में कुल 7 लाख एकड़ जमीन consolidate हुई।

जब गंजाब में मौजूदा तरीके से मौजूदा ऐक्ट के मातहत Consolidation का काम चालू हुआ तो 1951 के बाद अब तक मौजूदा पंजाब की कुल जमीन 2 करोड़ 19 लाख एकड़ के करीब जो है उस से आधी यानी एक करोड़ दस लाख एकड़ जमीन पिछले

दस साल के ग्रंदर ग्रंदर consolidate हो चूकी है। ग्रगर इस बात को देखते हुए भी यह कहा जाए कि consolidation का काम ठीक नहीं हो रहा तो समझ नहीं श्राती कि क्या बात है। बम्बई प्रदेश में consolidation पंजाब से भी पहले शुरू हुई लेकिन वहां पर कुल 21 लाख एकड़ जमीन 1955-56 तक consolidation के नीचे लाई गई। मध्य प्रदेश में भी consolidation का काम उसी वक्त शुरू-हुग्रा जब कि पंजाब में हुग्रा था। लेकिन उसी ग्ररसे में वहां पर तो पच्चीस लाख एकड़ जमीन की consolidation की गई लेकिन यहां पर उसी श्ररसा में 53 लाख एकड़ जमीन consolidate की गई । ग्रगर यह बात इस चीज का सबूत नहीं है कि पंजाब की स्टेट consolidation के काम को तेजी से ग्रागे बढ़ा रही है तो मैं नहीं कह सकता कि उन को इस बात के लिये ग्रौर क्या सबूत चाहिये। यू.पी. ग्रौर हिमाचल प्रदेश में पंजाब के तरीके से common purposes के लिये जमीन निकाली जाती है। इस तरीके से काम कुछ ज्यादा होता है। हम अपनी स्टेट का मुकाबला उन्हीं स्टेटस् के साथ कर सकते हैं जो कि हमारे वाले तरीके को अपनाए हुए हैं। 1955-56 की यू. पी. की figures मेरे पास हैं, बाद की नहीं मिल सकीं। उस साल में 11.3 रुपया फी एकड़ consolidation के ऊपर खर्च श्राया श्रौर हिमाचल प्रदेश में 35 रुपया फी एकड़ उस साल खर्च भ्राया। पंजाब में उस साल पांच रुपया भ्राठ भ्राने फी एकड़ खर्च ग्राया। पैप्सू के साथ integration के बाद पंजाब में consolidation पर कुछ खर्च बढ़ा क्योंकि जो काम पहले पैट्सू में consolidation का चल रहा था वह कुछ तसल्ली बस्त्रा नहीं था। उस को ठीक करने के लिये कुछ वक्त लगा और दफा 42 के तहत कुछ काम बढा; उस से कुछ खर्च भी बढा। लेकिन पिछले सालों में फिर हमारा खर्च कम होना शुरू हुग्रा। पिछले साल में जहां 7.80 हपया फी एकड़ consolidation के लिये खर्च आया था वहां 1960 में 6.65 रुपया फी एकड़ खर्च श्राया । सत्तरह लाख एकड़ जमीन consolidate होने से सत्तरह लाख रुपए की बच्चत पंजाब के खजाने में हुई। ग्रागे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पटवारियों की output consolidation के काम की बढ़े और साथ ही खर्च भी कम हो। जितनो जमीन बकाया रहतो है हम कोशिश कर के उस को 1964 तक consolidate कर देना चाहते हैं। चौबरी बलबीर सिंह ने कहा कि consolidation का फायदा कुछ नहीं होता बल्कि उस से जमीन खराब हो जाती है ग्रौर नुकसान हो जाता है। जो खेत पहले चौकोर या मुस्ततील होते हैं वे कई कोनों के बन जाते हैं ग्रौर बेढंगी शकल के बन जाते हैं। जहां consolidation हुई हो वहां पहले की निस्बत अगर जमीन खराब हो जाए तो मैं मानता हूं कि consolidation का फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है। लेकिन यह बात गलत है। उन्होंने किसी एक गांव का नाम लिया। हो सकता है कि उस गांव में खास दिक्कतें पेश ग्राई हों या एक दो ग्रादमी ऐसे हों जिन की तसल्ली न हुई हो ग्रीर वे इन के वाकिफ हों। लेकिन ऐसी चीजें दफा 42 के ज़रिए ठीक भी हो सकती हैं। ग्रगर कोई चीज ऐसी हुई है तो उन को ग्रपील का मौका मिला होगा, फिर अपील का मौका मिला होगा और तीसरी बार फिर अपील का मौका मिला होगा। [सिंचाई तथा बिजली मंत्री]

जो गलती consolidation के काम में हुई हो वह दफा 42 के मातहत ठीक हो सकती है। इस के लिये Director के पास powers है, सरकार के पास powers हैं। ऐसी application की तेजी के साथ dispose of करने के लिये एक Additional Director भी लगा दिया गया है जिन का काम ही दफा 42 के मातहत applications को decide करना है। यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही ग्रौर 6,000 दरखास्तें pending पड़ी हुई हैं, ऐसी applications frivolous होती हैं। इन की तादाद घटाने के लिये यहां एक ऐक्ट पास हुआ था कि ऐसी दरखास्तों पर court fee लगाई जाया करेगी तािक कोई ग्रादमी वगैर किसी खास मकसद के दरखास्त न दे। डिप्टो स्पीकर साहिब, consolidation of holdings का काम ही ऐसा है कि इस से लोगों की तसल्ली नहीं होती। हमारे लोग तिबयतन conservative ग्रौर sentimental होते हैं। जायदाद के साथ श्रौर खास तौर पर जमीन के साथ वे बहुत sentimental होते हैं। कौन नहीं जानता इस हाउस में कि जब किसी किसान या जमींदार की भैंस दूध देने से हट जाती है श्रौर उस को किसी को दिया जाता है तो उस किसान के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। वे उस से भी जुदा नहीं होना चाहते। खेत के किनारे कोई बक्ष होता है। उस के नीचे उस किसान ने अपना बुढ़ापा गुज़ारा होता है, अपने बैल बांधे होते हैं और उस के नीचे उस के बच्चे खेले होते हैं ग्रौर जब वही वृक्ष consolidation में किसी पड़ौसी के पास चला जाता है तो उस को दुख होता है। उस दुख की वजह से वह समझ नहीं सकता कि consolidation से उस को फायदा हुआ है या कि नुकसान हुआ है। यह सब जज़बाती चीज़ें हैं। उन की तसल्ली नहीं होती। इन बातों का ध्यान रखते हुए सरकार को उन के साथ बड़ी हमदर्दी है, अफसरों को भी उन के साथ पूरी हमदर्दी है। Consolidation करते वक्त कान्नन उन के हक्क का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसी वास्ते दफा 42 की provision की हुई है। मेरे एक दोस्त ने एतराज़ किया कि दफा 42 के मातहत वजीर खुद दरखास्तें सुनते हैं। अपनी स्पीच खत्म करते करते उन्होंने यह बात कह दो। मैं नहीं समझ सका कि श्रगर दफा 42 के मातहत वजीर खुद दरखास्तें सुनते हैं तो उन को तकलीफ क्यों हुई। वजीर खुद दरखास्तें सुन कर स्रौर अपने सिर पर जिमेदारी ले कर अगर फैसला करते हैं तो उन को तो खुश होना चाहियेथा। (Hear, hear) अगर कोई ऐसा केस होता तो उन को बताना चाहिये था। मैं बड़े जोर रै के साथ कहना चाहता हं कि सरकार के लिये यह powers अपने पास रखना निहायत जरूरी है। सरकार पर जिम्मेदारी होती है। उन लोगों के साथ इनसाफ करने का सरकार का फर्ज है जिन लोगों की खातिर सरकार ने यह  $\mathbf{A}$   $\mathbf{ct}$  बनाया है। उन लोगों का सरकार के ऊपर जोर चलता है। जब ज़रूरत होती है तो सरकार के ग्रादमी ग्रौर सरकार के वज़ीर उन के पास वोट लेने के लिये जाते हैं। जितना ख्याल सरकार को उन के साथ इन्साफ त्रगर कोई खास बात होती तो मेरे दोस्त specific case quote करते। सिर्फ यह कह देना ही काफी नहीं होता कि department में बड़ी भारी corruption

है ग्रौर श्रक सरान ठीक काम नहीं करते ग्रौर वज़ीर खुद दरखास्तें सुनते हैं। जहां तक मौजूदा वजीर का ताल्लुक है, मैं कह सकता हूं कि एक साल से दफा 42 के मातहत मैं ने कोई दरखास्त नहीं सुनी। लेकिन जहां पर मुझे शक होगा, जहां पर मेरी तसल्ली नहीं होगी कि किसी को इनसाफ नहीं मिला वहां भैं जरूर दरखास्त सुनूंगा लेकिन मेरी तसल्ली है, मुझे किसी केस में शक नहीं है कि नीचे के ग्रफसरान इन्साफ नहीं करेंगे। एक वार re-partition के सिलसिले में मेरे पास कुछ लोग ग्राए। मैं ने ग्रफसरान को वुलाया और उन के सामने कहा कि केस को दोबारा सुना जाए और इन के साथ इन्साफ होना चाहिये। फिर उस के बाद मेरे पास शिकायत नहीं भ्राई क्योंकि उन के साथ इन्साफ हो गया था। ग्रगर किसी ग्रादमी के साथ इनसाफ न हुग्रा हो, किसी की तसल्ली न हुई हो तो वह एतराज करे। हां, यह बात ग्रलग है कि कुछ leading वकीलों की मोटी मोटी श्रामदनी कम हो गई हो इस वजह से कि उन के पास केस कम श्राते हैं। उन को इस बात की शिकायत हो तो ग्रलग बात है। मैं तो जहां दौरे पर जाता हूं पहला सवाल यह करता हूं कि consolidation के बाद कितनी ग्रपीलें हुई हैं, उन का हम रिकार्ड रखना चाहते हैं। Re-partition के बाद कितनी ग्रपीलें हुई हैं, कितने वकील खड़े हुए, यह सब चीज़ें मैं पूछता हूं । A.C.Os. स्त्रौर C.Os. को खास हिदायातें हैं कि वे निहायत तवज्जो से हर शख्स की शिकायत को सुनें ताकि किसी वकील की जरूरत न महसूस हो।

डिप्टी स्पीकर साहिब, पहले भी एक hon. Member ने गुड़गांव का जिक किया था। वहां पर कुछ अर्सा पेश्तर भी consolidation हुआ था और उस के बाद तक झगड़े चलते रहे, लेकिन आज के दिन भी गुड़गांव जिले में consolidation हो रहा है। लेकिन 5 per cent अपीलों के cases भी officers तक नहीं आए। अगर फिर भी यह कहा जाय कि वहां पर consolidation का काम कुछ नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि ऐसे साहिबान को समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है—नामुमकिन है।

सरदार श्रात्मा सिंह ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिला कपूरथला से पटवारियों को बदल कर दूसरी जगहों पर भेजा गया श्रीर यह कि उन को उर्दू नहीं श्राता था। जनाब, इस consolidation के काम में जरूरी हो जाता है कि जहां पटवारी फालतू हों उन्हें वहां से ऐसी जगह भेजा जाय जहां उन की कमी हो। श्रीर फिर भेजा भी ऐसी हालत में जाता है जब कि यकीन हो कि वह पटवारी काम श्रच्छा कर सकता है। जिस पटवारी का इन्होंने जिक किया वह उर्दू जानता था। यह बात गलत है कि वह उर्दू नहीं जानता था। हां श्रगर किसी ऐसे पटवारी को सामने रख कर बात की गई हो जो रिश्तेदार हो या भाईचारे का हो तो श्रलग बात है। बहर हाल मैं इस चीज का यहां जिक नहीं करना चाहता लेकिन hop. Member साहिबान से दरखास्त करूंगा कि श्रगर कोई जाती शिकायात हों तो उन के basis पर सारे Consolidation Department पर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। श्रगर कोई चीज हो तो वह साफ तौर पर कहनी चाहिए। वैसे उन की शिकायात को हम ने सुना भी है, उन की enquiry भी कराई श्रौर जितनी

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]
तसल्ली कर सकते थे वह की । लेकिन जब वह पटवारी कोई खास individual हो
ग्रीर उस की ग्राड़ लेकर सारे department को discuss किया जाय तो
उस के लिये, डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे लिए क्या इलाज है। जो पटवारी indiscipline
का ग्रादी हो ग्रीर department की तरफ से उसे dismiss कर दिया जाए
तो में क्या कर सकता हूं ग्रीर किस तरीके से hon. Member को खुश कर सकता हूं।
(Cheers from Treasury Benches)

चौधरी बलबीर सिंह, चौधरी इन्द्र सिंह, सरदार राम दयाल सिंह श्रौर एक दो श्रौर मेम्बर साहिबान ने यह एतराज किया कि जब Consolidation Department के अपने पटवारी हैं तो उन्हें तब्दील करने का सिर्फ इस department को ही ग्रस्तियार होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी settlement का काम पंजाब में हुआ है तो हमेशा कायदा यह रहा है कि इस काम को ज्यादा अहमियत दी जाती है। जहां पर settlement का काम हो रहा हो वहां पर ग्रगर revenue staff ठीक न हो तो उस में तब्दीली करने की गुंजायश रहती है। इसलिये जरूरी है कि officers को अच्छे आदमी बाहर से लाने के अस्तियारात हों; अच्छा staff दूसरी जगह से लाने के ग्रस्तियार हों। ग्राप जानते हैं कि consolidation का काम ग्रगर ठीक न हुन्ना हो, उस में कोई मामुली सी भी खराबी या गलती रह गई हो तो दस दस साल तक लोग भटकते फिरते हैं। इस के मुकाबले में अगर revenue के काम में कोई गिरदावरी गलत दर्ज हो जाय, इन्तकाल न चढ़ाया गया हो तो वह चीज तो छ: महीने तक ठीक हो जाएगी, एक मामूली सी application पर वह गलती हो जाएगी लेकिन अगर settlement के काम में एक बार गलती हो जाए तो उसे त्रासानी से ठीक नहीं किया जा सकता। उस के लिए रुपया खर्च होगा, गरीब किसानों पर बोझ पड़ेगा श्रौर सालहा ताल तक उनकी परेशानो बढ़ेगी। इसलिए consolidation के काम को अहमियत देने की जरूरत होती है। लिहाजा जरूरी है कि वह अस्तियारात कायम रखे जाएं कि पटवारियों को तब्दील किया जा सके, ऐसी हालत में जब किसी दूसरी जगह consolidation न हो रहा हो। फिर, जनाब, इस सिलसिले में revenue officers को भी associate किया जाता है । आखर over-all जिला के ग्रन्दर supervision Deputy Commissioner तो का होता है और हर ऐसी बात उस की guidance ग्रीर approval के साथ होती है। इस लिये यह बात गलत है कि consolidation के लिए अच्छे पटवारी निकाले जाने से revenue side का नुक्सान होता है, या उस काम में खराबी या देरी होती है।

Corruption के बारे में बहुत सी बातें कही गई। कुछ hon. Members ने तो यहां तक कह डाला कि consolidation के महकमें में जितनी corruption है इतनी शायद बाकी के सभी महकमों को मिला कर भी न होगी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उनकी इन बातों को सुन कर। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आज consolidation

की तारीफ़ न की जाए और उस की बजाय उस की general criticism करें श्रौर सारे महकना के मृतग्रल्लक एक ग्राम शिकायत करें जिस में एक भी specific instance न मिले--उन सभी hon. Members की speeches में से जिन को शायद इस का कोई वहम हो गया है या दीदा दानिस्ता ऐसी बातें कहते हैं श्रौर सारे department को ridicule या बदनाम करने की कोशिश करते हैं; तो इस का मेरे पास क्या इलाज है ? मैं मानता हूं कि Consolidation Department में corruption के chances बहुत ज्यादा हैं। यह civil nature का महकमा है। A.C.O. श्रौर C.O. म्नसिफ़ के तौर पर काम करते हैं। हर case में ग्रपील होती है, मिसलें तैयार होती हैं श्रीर यहां तक कि High Court में Writ तक की जा सकती है। श्रगर वह मुकदमें का अच्छी तरह से फैसला न करें, इन्साफ न करें तो क्या उस की अपील नहीं हो सकती ? जो consolidation A.C.O. या C.O. करते हैं क्या उन के ऊपर जा कर उस में रह गई गलती को ठीक नहीं कराया जा सकता ? मैं नहीं कहता कि consolidation के ग्रन्दर corruption बिल्कुल नहीं होती होगी लेकिन जहां ग्राम लोगों से तालमेल होने से नाजायज काम करवाने के जितने chances हो सकते हैं, जहां छोटे staff पटवारी, कानुनगो और दूसरे अफसरों को लालच देकर, रुपए की temptation देकर corruption के chances हो सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता लेकिन इतना यकीन जरूर रखता हूं कि जहां इस department में consolidation के दरम्यान जमीन इधर से उधर करने के लिये 90 प्रतिशत नहीं, 100 प्रतिशत chances corruption की temptation के हैं, वहां कम से कम corruption दिखाई देती है ( Cheers )। Corruption को दूर करने के लिये हम हर मुमिकन कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं कि हमारे अप्रसर मौके पर जाएं, इतना ही नहीं कि जहां से शिकायत मिले वहां हम खुद जाएं बल्कि, डिप्टी स्पीकर साहब, corruption को check करने के लिए हमारी सरकार ने एक ग्रौर वाहिद तरीका जारी किया हुग्रा है जो कि सारे हिन्दुस्तान में ग्रपनी किस्म का पहला तरीका है। हमने consolidation के काम में checking करने के लिए flying squads मुकरर्र कर रखी हैं। जहां से शिकायत आई Flying Consolidation Officer वहां पहुंच गए और उस की enquiry शुरू हो गई। कोई भी बददयानत ग्रफसर या कर्मचारी ग्रब नहीं बच सकता। यह सिलसिला बहुत कामयाव रहा है श्रौर श्राज हम इस को बड़े इतमीनान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें भरोसा है कि जहां कहीं भी कोई बदउनवानी खराबी, या corruption होगी तो वह सरकार के notice से बच नहीं सकेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर फिर भी कोई ऐसी बात हमारे hon. Members के नोटिस में स्राए तो हमें शिकायत करें। हम उन के शुक्रगुजार होंगे अगर वह ऐसी बातें हमारे notice में लाएंगे। हम खुद छापा मारेंगे, त्रगर flying squad को भेजना पड़ा तो उस को भेजेंगे। मुझे खुद जाना पड़ा तो मैं खुद जाऊंगा ग्रौर देख्ंगा कि वहां पर क्या खराबी है। लेकिन मुझे बड़े ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्राज से पहले इन hon. Members ने एक शिकायत भी लिख कर नहीं भेजी जिस में किसी बदउनवानी का जिक्र किया गया हो। लेकिन House

[सिचाई तथा बिजली मंत्री]

में श्राकर बहुत भारी नुक्ता चीनी कर डाली है। श्रव मैं उन को क्या जवाव दूं जब कि कोई specific चीज ही मेरे सामने नहों? मैं श्राप के जिरए House को बताना चाहता हूं कि यही नहीं कि promotion के जिरए इमानदार श्रादिमयों को incentive देते हैं, merit का ख्याल रखते हैं, न सिर्फ seniority के तरीके से ही तरक्की देते हैं, बिन्क उन पर moral pressure भी रहता है। श्रभी श्रापने देखा होगा कि पिटयाला के श्रन्दर पटवारियों की एक बड़ी भारी meeting हुई श्रीर वहां Chief Minister साहब ने सारे पंजाब के पटवारियों को कसम दिलवाई कि वे किसी तरह से corruption नहीं करेंगे।

मुख्य मंत्री: उन्होंने खुद यह कसम ली।

तियाई तथा बिजली मंत्रीः हां, उन्होंने खुद कसम खाई। तो ग्राप ग्रन्दाजा लगाएं कि यह कितनी भारी moral change है। इसलिये ग्रगर ग्राप consolidation के काम को देखें तो वहां corruption बहुत कम है।

डिन्टी स्पीकर साहब, यह भी कहा गया कि consolidation के काम से कोई खास फायदा नहीं हुआ। बड़े ताज्जुब की बात है! अगर मैं आप को पिछले साल की ही figures दूं तो आप महसूस करेंगे कि consolidation के काम में कितना फायदा हुआ है। 1959 में कितनी जमीन consolidate की गई। तब कोई 8,73,000 plots थे और consolidation के बाद 3,70,000 plots रह गए, यानी 8 लाख में से पांच लाख plots इकट्ठे हो गए। इस के अलावा consolidated areas में 670 नए कुवें लगाए गए। इस से आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि State की कितनी production बढ़ी होगी। 13 लाख एकड़ जमीन थी जो consolidate हुई। अगर उस जमीन को निकाला जाए जो पंचायतों, स्कूलों और आबादी की तौसीह के लिये ली गई तो वह कोई 60-70 हजार एकड़ के करीब निकलती है। इस तरह काइत के लिये जो जमीन बढ़ी वह 80,000 एकड़ है। 13,00,000 एकड़ के उपर 80,000 एकड़ जमीन बढ़ी।

तो काश्त के लिये 4 फीसदी जमीन बढ़ी और जो public purposes के लिये जमीन होती है वह भी बढ़ी । यह हैं छोटी छोटी चीजें जिन से जाहिर होता है कि लोगों के लिये consolidation का काम कितना मुफीद है और कितना सही तरीका से आज पंजाब के अन्दर यह काम हो रहा है। इन चीजों पर आप जरा गौर करें और देखें कि आज पंजाब किस तरह का बन रहा है।

इतना कह कर मैं हाउस से दरखास्त करूंगा कि यह जो consolidation के मृतल्लिक demand है इसको यह फौरन पास कर दे।

ਮਾਲ ਮੌਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਜਿਸ ਦੀ demand ਅੱਜ ਜ਼ੇਰ ਬਹਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਂ ਦੋ ਕਰੇੜ ਤੇ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾਂ ਹਾਲੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮ ਹੌਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਿਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣ ਦੇ ਕਵਾਇਦ ਦੇਸੇ ਹੌਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਘਾ ਵਿਚੋਂ ਐਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਗ ਵਿਚੋਂ ਐਨਾ ਹਿਸਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚੋਂ ਐਨਾ ਹਿਸਾ ਬਤੌਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤੱਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਜ ਇਸ demand ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜੇ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ । ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੌਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੌਰਟਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਬਾਹ ਕੁਨ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੌੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 🖁 ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ**ੂ** ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਣਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ relief ਦੇ measures ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਗੇ। (ਪਰਸ਼ੰਸਾ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ । (ਫੇਰ ਪਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ੍ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੜ੍ਹੇ ਮਾਰ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ—ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੈ ?) ਉਹ ਮੈੰਬਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ **ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ** ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ co-operative ਕੰਮ ੂਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਹੀ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਸੂਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ relief ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਦੇ ਕੁਝੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ [ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸੂਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤੋ<sup>-</sup> ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ- ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 5 ਜਾਂ 7 ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਛੌਟੇ ੨ suggestions ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਸ time ਦੇ ਐਂਦਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈ<sup>-</sup> ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ<sup>ੰ</sup>ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ attitude ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ attitude ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ headings ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੌਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਾਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ defaulters ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਬਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛੇ ਦੇ citizens ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰੇਟਨਾ ਵਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਠਤਾਈ ਅਤੇ ਹਥ ਜੌੜਨ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲੋ*ਂ* ਵੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰੇਰਨਾ ਉਣ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਾਵੀਆਂ ਮੌੜਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈੰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਤਾਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੌੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਟ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ attitude ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । 12 ਬਰਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਾਵੀਆਂ ਮੌੜਨਾ ਇਕ ਜ਼ਦੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ citizens ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ citizens ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹਾਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ

ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਕਾਵੀਆਂ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

1.00 P.m. ਸਿਰੂੰ ਇਸ House ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੌਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਸੇ Minister ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ M. L. A. ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ M. L. A. ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਏ ਹਨ? (interruptions) ਬਹੁਤ ਥੌੜੇ। (interruptions) ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਤੌਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ shelter ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ shelter ਦੀ ਬਿਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗੇ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਸਭ ਤੌਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ M. L. As. ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ । (ਹਾਸਾ) ਤਦ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ public men ਨੂੰ ਸ਼ੌਡਦੀ ਨਹੀਂ। (interruptions)

Mr. Deputy Speaker: No interruptions, please.

ਮਾਲ ਮੰਤੂੀ : ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਉ । ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਢਕੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ income tax ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹਾਲਾ ਲਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਰਾਉ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਬਨ Revenue Minister ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ graded scale ਤੇ ਹਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ (Hear, hear) ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਫਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੂਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ development ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। (interruptions) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ income tax ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਹਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ development ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ । ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦ surcharge ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਵੱਧ ਹਾਲਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੌਬਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਮਰਲਾ ਹਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ surcharge ਲਾਉਣਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ

ਮਾਲ ਮੰਤੀ]

ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 10 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ surcharge ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ + (Hear, liear) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 25 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 25% ਰਕਮ ਵਧ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌਂ ਉਪਰ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀ ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਅਲ ਰਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ House ਵਿਚ ਇਕ special charge ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਾਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ special charge ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੌਬਸਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ 2 ਆਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਇਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾ8ਗੁਣੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ । ਗ਼ਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹਾਲਾ ਓਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, <mark>ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿ</mark>ਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹ resolution Planning Commission ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਉਸ Commission ਨੂੰ ਚੁੰਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ development ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀ<sup>-</sup> ਇਹ ਹਾਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਦੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ । (ਤਾੜੀਆਂ)

ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ Financial Commissioner ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ 8000 cases ਹਨ । 2500 ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ value ਤਕ ਦੇ cases D. C. ਕਰੇਗਾ, 5000 ਤਕ Commissioner ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ Financial Commissioner । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ compensation ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼: ਮਰਲਾ tax ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਂ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇਰਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। Marla Tax 1952 ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਸੇ House ਨੇ Marla Tax ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, special assessment ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋ<sup>-</sup> ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ rules ਬਦਲਣੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Preliminary Assessment ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ । ਲਗ ਭਗ 34 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੌਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ <sup>†</sup>ਹਨ, ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਬਨਾਣ ਵਿਚ time ਲਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਰਹਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਲੰਘ ਕੇ Special Assessment ਜਾਂ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਹੌਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Special Assessment ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ 25% ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ netassets ਜਾਂ net letting value ਦਾ 25% ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਕਟ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਪੌਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 25% ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੌਂ ਘਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਹਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ।

ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਵਡੀ ਗਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਖ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੌਬਸਤ ਹਾਲਾ ਵਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲਾ ਲਗੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਾ ਵਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ Revenue officers ਨੂੰ revenue ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ training ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Revenue ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ training ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ settlement ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ training ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਪੁਰਾਣੇ records ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ position ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। Record ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦੇਬਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਖ਼ ਲੈਣਾ ਕਿ **ਪੰਦੇਬਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾ ਵਧਾਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ** । ਹਾਲਾ ਪੂਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ tenants ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਅਧਾ ਅਧਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ cultivation ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾਂ ਤੋ<del>ਂ</del> ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ । ਦਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇਵਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ net assests ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ net assests ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛਡਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਮਾਲਕ ਦੀ net assests ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ½ ਗਿਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਪਏਗਾ । ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 50% ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । 1929 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 25% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇਬਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇਬਸਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾ ਤੇ ਜਾਂ yield ਤੇ ਹਾਲਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ।

ਪੈਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗੱਡਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਹੀ training ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਕ ਹੌਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਛਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ fluctuating assessment ਅਤੇ ਦੂਜੀ fixed assessment, ਪੱਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ਼ਾ ਲਗੇ। ਪੱਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਮੁਕਾਬਲ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ fixed assessment ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਵੇਰ ਹਾਲਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 30—40 ਸਾਲ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਧਾ ਉਹੀ ਹਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ floods ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਦਾਣੇ ਬੀਜ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀਆ ਛਡਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀ ਬੀਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾਵੀ ਹਾਲਾ ਛਡਣ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯਕਸਾਂ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਵਾਇਦ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਇਹ Legal Remembrancer ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਹਨ । ਹਫ਼ਤਾ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਾਏ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । (ਤਾੜੀਆਂ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਏਥੇ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ । Smuggling ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾਹੈ ਡਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਦਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ House ਦਾ ਵਕਤ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ mutations ਲਈ ਪਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੌਕ ਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲ ਖਾਰਜ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਸੌਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ speed up ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। By order ਤਾਂ ਮਨੁਖ ਪੈਦਾਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੂਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਸਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ । ਜਿਥੋ<del>ਂ</del> ਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈ<del>ਂ</del> ਸਮਝਦਾ *ਹਾਂ* ਕਿ ਉਹ ਸਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾ ਕਰਨੇ

[ਮਾਲ ਮੰਤੀ] ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਖਾਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ taxes ਵਸਲੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਤਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸਲੀ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਹਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਰਪਏ ਬਦਲੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੌਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਢੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਐਸੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ cases ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਦ ਤਕ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਥੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੁੰਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਉਸ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ।

Mr. Deputy Speaker: Question is— That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is— That the demand be reduced by Rs 10.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is— That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 2,70,98,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 7-Land Revenue.

1.28 p.m.

The motion was carried.

(The Sabha then adjourned till 2.30 p.m. on Monday, the 21st March, 1960).

. noither

The supplies was the levels.

realist of way the transcending to

The man of the second of the second

of the property and the form of the second o

Anisthia east on

Or inal with; ab Vidhan Sabha tized by;

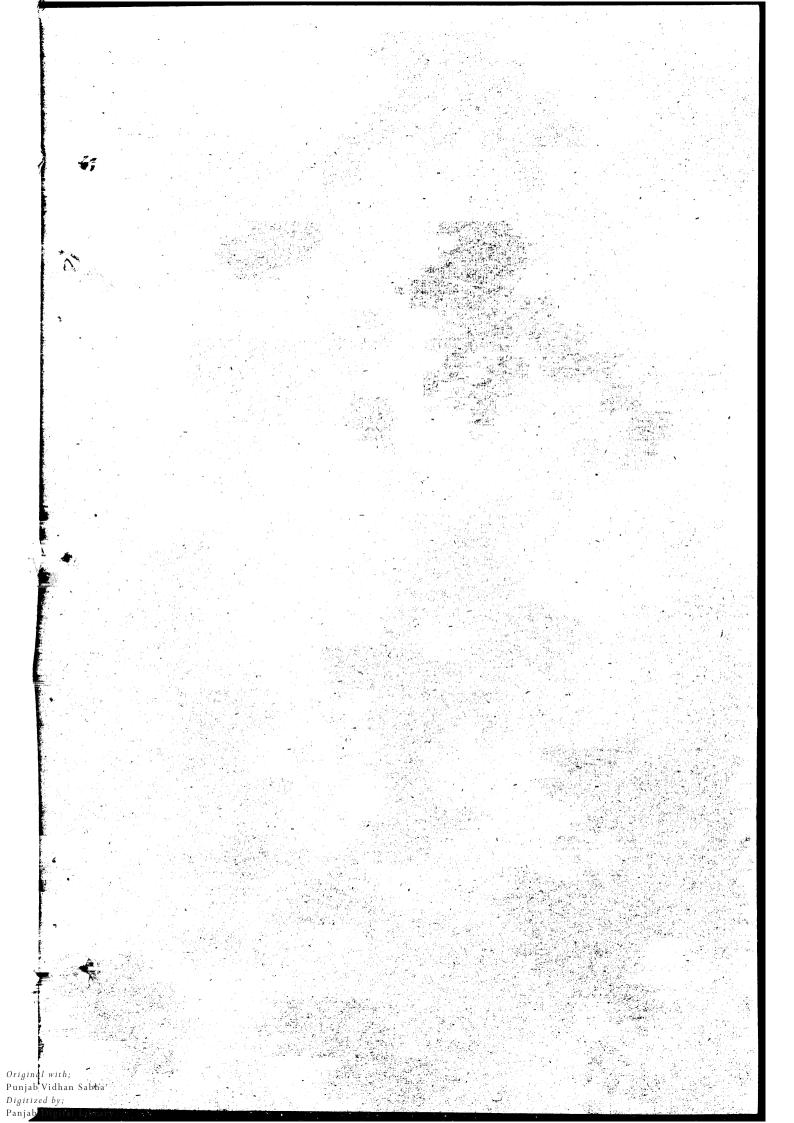

## Punjab Vidhan Sabha Debates

21st March, 1960 Afternoon Sitting)

Vol. I-No. 24

OFFICIAL REPORT



#### **CONTENTS**

### Monday, the 21st March, 1960

|                                                   |     | PAGE      |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| Starred Questions and Answers                     | • • | (24)1     |
| Unstarred Questions and Answers                   | ••  | (24)31    |
| Announcement by the Secretary                     | • • | (24)49    |
| Demand for Grant—                                 |     | _         |
| 80-A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes | (   | (24)50—90 |
|                                                   |     |           |

Price: Rs 3.90 nP.

Original with; Punjab Vidhan Sabha

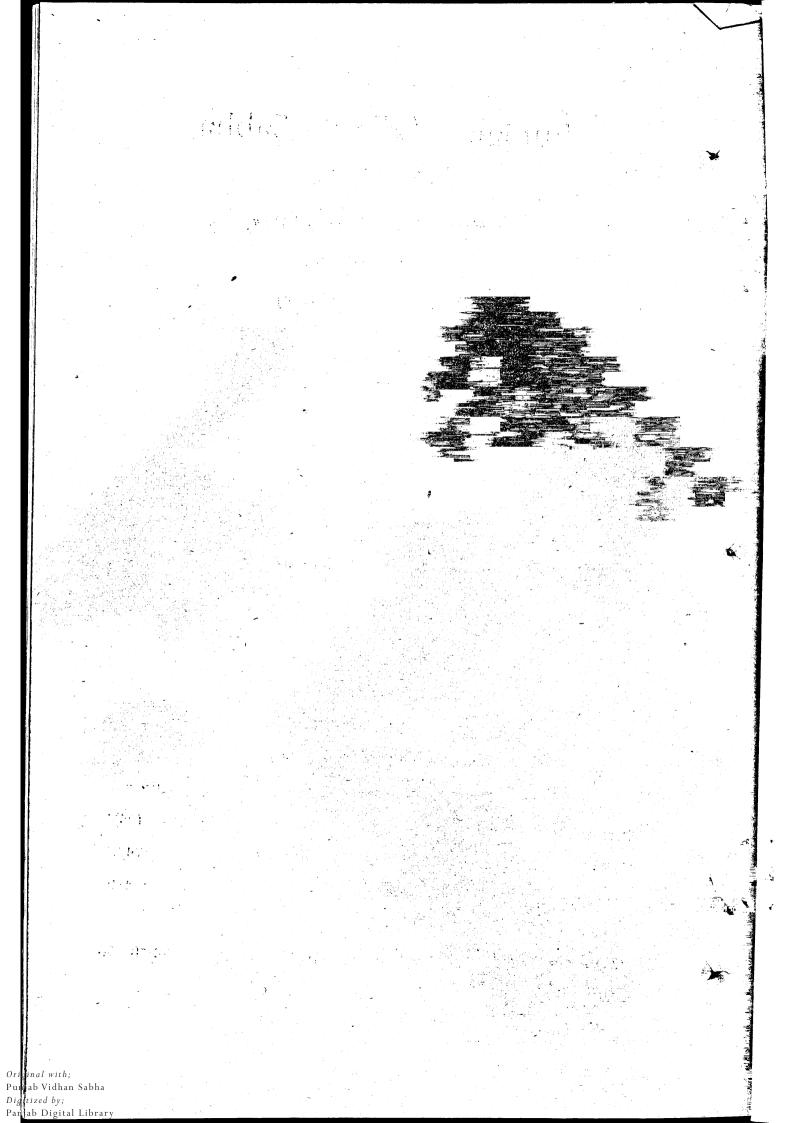

ERRATA

## PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. 1, No. 24, DATED THE 21st MARCH, 1960

(AFTERNOON SITTING)

| for        | on page                                                                                         | line                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चोधेरी     | (24)27                                                                                          | 25                                                                                                                         |
| Agriculure | (24)39                                                                                          | 8 (column 3)                                                                                                               |
| ਇੰਜੀਅਨਰਾਂ  | (24)53                                                                                          | 32                                                                                                                         |
| electricty | (24)58                                                                                          | 12                                                                                                                         |
| तल हुईफ    | (24)61                                                                                          | 22                                                                                                                         |
| ਮਤਲੇ       | (24)74                                                                                          | 24                                                                                                                         |
| ষ্ট্ৰত     | (24)74                                                                                          | 26                                                                                                                         |
| सौंपप      | (24)76                                                                                          | 11                                                                                                                         |
|            | (24)84                                                                                          | 24                                                                                                                         |
| लिए        | (24)90                                                                                          | 9                                                                                                                          |
|            | चोधेरी Agriculure <b>Eंनीਅठठां</b> electricty तल हुईफ  भड़ें  भें  भें  भें  भें  भें  भें  भें | चोधेरी (24)27 Agriculure (24)39 <b>धिमीभ्रतवां</b> (24)53 electricty (24)58 तल हुईफ (24)61 भड़े (24)74 सौंपप (24)76 (24)84 |

#### **PUNJAB VIDHAN SABHA**

#### Monday, the 21st March, 1960 (afternoon Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.30 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

#### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUB-INSPECTORS AND ASSISTANT SUB-INSPECTORS OF POLICE IN THE STATE \*5396. Shri Balram Dass Tandon (asked by Chaudhri Sahi Ram Bishnoi: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether the strength of Sub-Inspectors of Police in the State has been reduced; if so, to what extent, district-wise and the reasons therefor:
- (b) whether it is a fact that the strength of Assistant Sub-Inspectors of Police in the State has been increased; if so, to what extent, districtwise and the reasons for this increase;
- (c) the number of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors of Police in the State immediately before the reduction/ increase referred to in parts (a) and (b) above together with their number as at present?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. Previously the Contingency Reserve was sanctioned in the rank of Sub-Inspector. Consequent to the modification of the method of calculating Contingency Reserve, the Cadre Committee have sanctioned it in the rank of Assistant Sub-Inspector with the result that ninety-six Sub-Inspectors have been reduced as shown below:--

| Unit                              |     | No. of posts of Sub-Ins-<br>pectors reduced                        |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| Hissar                            | ٠.  | 5                                                                  |
| Rohtak                            |     | 2                                                                  |
| Gurgaon                           |     | 2                                                                  |
| Karnal                            |     | 3                                                                  |
| Ambala                            |     | 7                                                                  |
| Simla                             |     | 2                                                                  |
| Jullundur                         |     | 5                                                                  |
| Hoshiarpur                        |     | 3                                                                  |
| Ludhiana                          |     | 3                                                                  |
| Kangra                            |     | 2<br>2<br>3<br>7<br>2<br>5<br>3<br>3<br>3<br>8<br>9<br>3<br>5<br>5 |
| Ferozepur                         |     | 8                                                                  |
| Amritsar                          |     | 9                                                                  |
| Gurdaspur                         |     | 3                                                                  |
| Patiala                           |     | 5                                                                  |
| Sangrur                           |     | 5                                                                  |
| Bhatinda                          |     | 4                                                                  |
| Kapurthala                        |     | 1                                                                  |
| Mohindergarh                      |     | 1                                                                  |
| Punjab Armed Police               |     | 16                                                                 |
| Police Training School, Phillaur  |     | 3                                                                  |
| C.I.D., Punjab                    |     | 1                                                                  |
| Government Railway Police, Punjab | • • | 5                                                                  |
| Total                             |     | 96                                                                 |

#### [Chief Minister]

Sub-Inspectors

(b) Yes; for the aforesaid reason, the strength of Assistant Sub-Inspectors has been increased by 206 Assistant Sub-Inspectors as detailed

| Unit                              |        | posts of Assistant |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
|                                   | Suo-ms | pectors increased  |
| Hissar                            | • •    | 8                  |
| Rohtak                            | • •    | 7                  |
| Gurgaon                           | • •    | 8                  |
| Karnal                            | • •    | 8                  |
| Ambala                            | • •    | 10                 |
| Simla                             | • •    | 3                  |
| Jullundur                         | • •    | . 8                |
| Hoshiarpur                        |        | 6                  |
| Ludhiana                          |        | 7                  |
| Kangra                            |        | 5                  |
| Ferozepur                         | • •    | 13                 |
| Amritsar                          |        | 18                 |
| Gurdaspur                         |        | 8                  |
| Patiala                           |        | 13                 |
| Sangrur                           |        | 10                 |
| Bhatinda                          |        | 10                 |
| Kapurthala                        |        | 3                  |
| Mohindergarh                      |        | 3                  |
| Punjab Armed Police               | ٠.     | 19                 |
| R.T.C., Jehan Khelan              |        | 3                  |
| Police Training School, Phillaur  | • •    | 2                  |
| Finger Print Bureau, Phillaur     |        | 3<br>2<br>2        |
| C.I.D., Punjab                    |        | 24                 |
| Government Railway Police, Punjab |        | 8                  |
| Total                             |        | 206                |

(c) The number of Sub-Inspectors and Assistant Sub-Inspectors immediately before and after the reduction/increase referred to in parts (a) and (b) above is as under :—

No. of S.I.s and No. of S.I.s and A.S.Is before A.S.I.s after the fixation of the fixation of contingency re-serve in the rank serve in the rank of A.S.I. instead of A.S.Is instead of S. I. of S.Is 975 879 Assistant Sub-Inspectors 1,329 1.535

PANIPAT GENERAL ENGINEERING AND FOUNDRY WORKS CENTRE \*5071. Shri Ram Piara: Will the Minister for Industries be pleased to state -

(a) the date when the Panipat General Engineering and Foundry Works Centre was sold by Government, the amount for which it was sold and the name of the parties to whom it was sold:

- (b) whether the sale referred to in part (a) was effected by a written deed or verbally; if the former, the terms thereof;
- (c) whether the full price in respect of the said Centre has been released; if so, when; if not, the reasons therefor and the amount still payable together with interest, if any, thereon;
- (d) whether it is a fact that some raw material like steel, etc., of the said work centre was kept under double lock; if so, the quantity and value thereof;
- (e) whether the material referred to in part (d) above has also been sold to the purchaser of the said centre; if so, when ?

Shri Mohan Lal: (a) The General Engineering and Foundry Work Centre, Panipat, was sold to Messrs Panchshilla Industrial Co-operative Society, New Delhi, on 26th June, 1957, for Rs 5,09,578.41 nP.

- (b) Sale was effected by a written deed. The main terms of the sale were that 15 per cent of the sale price was to be paid in cash in advance. The balance amount was to be paid in the form of verified claims on which interest at the rate of  $5\frac{1}{4}$  per cent per annum would be charged till the date of actual adjustment of this amount.
- (c) The Society paid amount of Rs 80,000 in cash and the balance of Rs 4,29,578.41 nP. has been adjusted through verified claims, alongwith Rs 13,457.01 nP. as part interest.

Only a part of interest is still recoverable from the Society and the case is under consideration of Government.

- (d) Stores and raw material worth Rs 1,17,755.00 nP. were detained under double lock, pending payment by the purchaser.
- (e) The material detained under double lock was handed over to the Society on 14th June, 1959, on receipt of payment.

श्री राम प्यारा: क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि इस पानीपत जनरल इंजीनियरिंग Centre की जो sale हुई वह by negotiations हुई है ?

मंत्री: Advertise किया गया था ग्रीर tenders invite किए गए थे। जो terms रखने थे वह advertisement में शामिल थे।

श्री राम प्यारा : जिस पार्टी ने यह centre claims के against खरीदा तो गवर्नमैंट ने यह देख लिया था कि वह claims verified थे ?

मंत्री : Admissibility certificate मौजूद था।

्रमौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या verified claims ऐसे थे जो Central Government ने reject कर दिए थे ?

मंत्री: मुझे इतना पता है कि पहिले Admissibility Certificate Regional Settlement Commissioner के पास नहीं स्राया था लेकिन बाद में submit किया गया था।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या वह claim चेयरमैन के पास नहीं था जो reject हो गया था ?

Mr. Speaker: It is not a specific question.

श्री राम प्यारा : जो verified claims थे वह गवर्नमैंट को कब वसूल हुए?

मंत्री : यह date 14 जून, 1959 से पेश्तर ही थी।

डाक्टर परमानन्द : क्या यह सैंटर कोई political consideration पर बेचा गया या कि इसलिए कि उसको घाटा हो रहा था और अगर घाटा हो रहा था तो क्या यह देखने के लिए कोई कमेटी बनाई थी ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

श्री राम प्यारा : मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूँ कि इस Party [ने 29 दिसम्बर, 1959 को गवर्नमैंट को claims adjust कराने के लिए दरखास्तें दीं ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि 14 जून, 1959 को गवर्नमैंट के पास सारे claims पहुँच गए थे या उसके बाद ?

श्री ग्रध्यक्ष : यही कहा उन्होंने। (This is what he has stated already.)

**पंडित श्री राम शर्मा** : क्या वज़ीर साहिव बतलाएंगे कि  $W_0 rk$  Centre फरोल्त करने की क्यों नौबत ग्राई?

मंत्री : इन Centres को फरोख़्त करने का पुराना decision है क्योंकि इन Work Centres की working से Government satisfy नहीं हुई इसलिए बेच देने का फैसला हुग्रा।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब यह बतलाएंगे कि जो माल गोदाम में पड़ा था उसकी inventory बनाई गई थी ?

मंत्री : मुझे इस बात का इल्म नहीं है ।

श्री ग्रध्यक्ष : छोड़िए। (Leave it please.)

श्री राम प्यारा : क्या double lock वाला माल उस सोसाइटी के हवाले full payment वसूल करने के बाद किया गया ?

श्री ग्रध्यक्ष : पंडित जी, जरा दुवारा बता दीजिए। (The hon. Minister may please repeat the answer.)

#### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

मंत्री: मैं ने ग्रर्ज़ किया है कि verified claims के Admissibility Certificates मिलने पर ग्रीर जो उन्हों ने Bank की guaranttee दी थी उस के बारे में जब तसल्ली हो गई थी तो फिर Government ने माल दिया था।

WORK CENTRES SOLD BY GOVERNMENT AT SONEPAT, DISTRICT ROHTAK

- \*5072. Shri Ram Piara: Will the Minister for Industries be pleased to state
  - (a) whether the Industries Department has sold any Work Centres in Sonepat, district Rohtak, during the period from 1950 upto now; if so, which, the respective amounts for which they were sold, the dates on which they were sold, and the names of the parties to whom they were sold;
  - (b) whether the sale proceeds of the centres referred to in part (a) above have been realised in full; if not, the respective amounts outstanding and the reasons therefor;
  - (c) whether any disputes arose between the Industries Department and the purchasers of the said centres; if so, in respect of which centres;
  - (d) whether the disputes mentioned in part (c) above were referred to arbitrators or courts of law; if so, with what result?

Shri Mohan Lal: (a) The following Work Centres at Sonepat, district Rohtak, were sold during the period from 1950 upto now:—

| SI.<br>No. | Name of the Centre                         | Name of the party to whom sold             | Date on<br>which they<br>were sold | Amount<br>for<br>which sold |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|            |                                            |                                            |                                    | Rs                          |
| 1          | Government Pottery Work<br>Centre, Sonepat | M/s. Bharat Procelain Sonepat              | 6-1-56                             | 5 223642.CO                 |
| 2          | Kata Grinding Work Centre,<br>Sonepat      | M/s. Steel and Genl.<br>Mills, Ltd., Delhi | April, 1955                        | 63111.09                    |

- (b) An amount of Rs 1,70,598.00 plus interest at the rate of  $5\frac{1}{4}$  per cent is still recoverable from Messrs Bharat Porcelain, Sonepat, who have raised certain objections and the case for recovery is still pending in the Punjab High Court.
- (c) Yes. A dispute arose in respect of the Pottery Work Centre, Sonepat.
  - (d) Yes. An appeal is pending in the Punjab High Court.
- श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि पानीपत के work centre का possession उस party को payment लेने से पहले ही दे दिया गया था ?

मंत्री : Part payment उन्हों ने की थी।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जब उन्हों ने पूरी payment नहीं की थी तो उन्हें कब्जा क्यों दिया गया ?

मंत्री : वह तो जैसे advertisement की गई थी उस के मुताबिक ही किया गया था।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह terms में दर्ज था कि पूरी payment वसूल करने से पहले उन्हें possession दे दिया जाएगा ?

मंत्री : यह 1954 का transaction है, terms की copy तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है।

पंडित श्री राम शर्मा : उस work centre का कब्ज़ा देने से पहले क्या यह ज़रूरी नहीं था कि उन से पूरी payment ली जाती ?

मंत्री : वह terms तो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Government जब ऐसी नीलामी करती है तो उस का कब्जा full payment के बाद दे देती है या part payment पर ही दे देती है ?

मंत्री : यह तो उस वक्त जैसी terms हों उस के मुताबिक ही होता है।

मौलवी ग्रब्दुल गनी डार : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि कज्जा देने से पहले उन की कोई security ली गई थी?

मंत्री : जरूर ली गई होगी। ग्रगर ग्राप notice दे दें तो मैं पता कर के बता सकता हैं।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिव बताएंगे कि जो case High Court में pending पड़ा है वह Government ने recovery के लिए किया है या उस party ने किया है श्री है ?

मंत्री: जो arbitrator मुकरर्र हुआ था उस से Government satisfied नहीं थी। इस लिए Government की तरफ से High Court में case चल रहा है।

श्री राम प्यारा : क्या उन्हों ने कोई इस किस्म की representation दी थी कि payment करने के लिए हमें दो या तीन माल की मोहलत दी जाए ?

मंत्री : हां जी, ही थी।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहित वताएंगे कि जब वह सोनीपत गए थे तो चाए party इन की उसी party ने arrange की थी?

DEVELOPMENT OF INDUSTRIES BY GOVERNMENT IN THE KANGRA DISTRICT

\*5105, Shri Rup Singh 'Phul': Will the Minister for Industries be pleased to state whether any steps have so far been taken by Government to improve (i) Tea (ii) Wool Raising, and (iii) Fruit industries, in district Kangra; if so, the details thereof?

Shri Mohan Lal: A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(i) A sum of Rs. 2 lacs had been provided in the budget for the year 1959-60 as part cost for setting up a Government owned tea factory in Kangra District at a total cost of Rs. 5 lacs, but on the basis of Expert advice and local opinion, it was decided to modify the scheme and to help the establishment of a co-operative tea factory instead, in Kangra District for which local members would subscribe a minimum of Rs. 50,000/as share-capital and the suitable amounts could be given as loans by the Tea Board and the State Government. The scheme has now been sent to the Tea Board for consideration.

The question of providing fertilizers to small tea growers in Kangra District on subsidized rates is also under examination of the State Government, in consultation with the Tea Board.

- (ii) The following steps have so far been taken by Government to improve wool raising in Kangra District:—
  - 1. Under the "Scheme for Development of Sheep and Wool in the Punjab" eight Sheep and Wool Extension Centres are being established in the Kangra District at the following places:—

| <ul><li>(1) Saliana</li><li>(2) Khanag</li><li>(3) Nirmand</li><li>(4) Goshiani</li><li>(5) Kais</li></ul> | Buildings have been completed by the P.W.D.recently  Buildings nearing completion  Construction work not yet started by the P.W.D. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul><li>(6) Ghattu</li><li>(7) Lote</li><li>(8) Chavin</li></ul>                                           | P.W.D.  Plans and estimates under preparation with the P.W.D.                                                                      |

The position in regard to the construction of buildings has been noted against each Centre. For the implementation of the scheme about 50 rams of improved quality will be located at each centre under the charge of a Stock Assistant and two Shepherds for the development of Sheep and Wool industry in that district. This unit of 8 Centres will be supervised by a Veterinary Assistant Surgeon. The main object of the scheme is to develop sheep industry by improving the quality and quantity of wool yield.

For the development of Wool Industry in Lahaul and Spiti areas of the Kangra District, 3 Hissar Dale Rams have been supplied to the Breeders at concessional rates from the Government Livestock Farm, Hissar.

(iii) Regarding Fruit Preservation Industry, a preliminary survey of Kulu Valley was made along with a representative of Agricultural Marketing Adviser to the Government of India during 1957-58. The report of Survey recommended the establishment of a Fruit Preservation Factory, a Saw Mill, Marketing and Grading Centres and a small transport unit. All these were recommended as one multipurpose project. The Central Government has also promised some loan to the State Government for the purpose. (Rs. 7 lakhs). A Scheme with a total capital outlay of Rs. 7 lakhs was proposed but could not be started by the Government during 1959-60. The proposed project was to be financed by the State Government.

Besides this, a sum of Rs. 10,000 has been earmarked for the year 1960-61 for providing a loan to any interested manufacturer in hilly areas, provided applications are received during the period and the applicants satisfy the requisite conditions of investment etc.

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि कुल्ल को छोड़ कर कांगड़े के बाकी जिले में fruit industry develop करने के लिए क्यों थोड़ा रुपया दिया है?

मंत्री : हम ने उस इलाके की तरफ कम ध्यान नहीं दिया । जितना मृनासिब था उतना दे दिया है । ELECTION PETITIONS IN AMRITSAR MUNICIPAL ELECTIONS, HELD IN 1953

\*5394. Shri Balram Das Tandon (asked by Chaudhri Sahi Ram Bishnoi): Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) the names of persons who filed election petitions in connection with Municipal Elections held in Amritsar, in 1953, together with the names of the successful candidatesagainst whom these were filed:
- (b) the dates when each of the said election petitions were filed;
- (c) the names of the Tribunals appointed for each of the said petitions, the dates when these were appointed and the dates when the decisions were given by them?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister): Reply has been laid on the Table of the House.

Punjab Vidhan Sabha Digitized by;

Pan ab Digital Library

# STATEMENT

| i o            | election petitions in connection with Municipal Elections held in Amritsar in 1953                                                          | date against whom these filed                                                                      | the election<br>petition was<br>filed               | the petition Tribunals were appointed                                                             | Tribunals were t<br>appointed v                     | the decisions<br>were given by<br>the Tribunals       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| -              | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                  | 4                                                   | S                                                                                                 | 9                                                   | 7                                                     |
|                | Shri Parbhati Ram                                                                                                                           | Shri Amrik Singh                                                                                   | 9-6-1953                                            | Additional District Magistrate,                                                                   | 23-9-53                                             | 16-9-55                                               |
| 35             | Dr. Sujinder Singh<br>Shri Chander Mohan and 9                                                                                              | Shri Raghuvansh Chopra<br>Shri Mubarak Singh                                                       | 9-6-53<br>9-6-53                                    | Amitisal<br>Ditto<br>Ditto                                                                        | 29-9-53<br>23-9-53                                  | 5-5-54<br>23-8-57                                     |
| 4v0r∞          | others Shri Dev Raj and 13 others Shri Om Parkash Shri Ram Parkash and 4 others Shri Ved Parkash and 7 others Shri Wohan Singh and 8 others | Shri Avnash Chander<br>Shri Tilak Raj<br>Shri Baldev Datt<br>Dr. Raghbir Singh<br>Shri Shiv Narain | 10-6-53<br>10-6-53<br>10-6-53<br>10-6-53<br>10-6-53 | Ditto<br>Ditto<br>Ditto<br>Ditto<br>Officer-Incharge, I ccai Bodics,                              | 22-9-53<br>23-9-53<br>23-9-53<br>24-9-53<br>24-9-53 | 22-5-57<br>16-9-55<br>24-2-54<br>23-10-54<br>10-11-53 |
| 92110          | Shri Jiwan Lal Shri Amar Nath Shri Hazura Singh Shri Krishan Chand and 5 others Pt. Faqir Chand                                             | Shri Dharam Paul<br>Shri Gian Chand<br>Dr. Kidar Nath<br>Shri Charan i Lal<br>Bibi Balwant Kaur    | 10-6-53<br>8-6-53<br>10-6-53<br>10-6-53             | Amritsar Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto L. Officer Incharge, Local Bodies                          | 23-9-53<br>23-9-53<br>24-9-53<br>23-9-53            | 8-12-54<br>17-7-54<br>19-7-54<br>5-5-54               |
| 4              | Shri Hari Chand                                                                                                                             | Shri Jamna Dass                                                                                    | 10-6-53                                             | Amritsar Case transferred to: 2. Resettlement Officer, Amritsar Officer-Incharge, Local Bodies,   | 12-2-54                                             | 30-9-54                                               |
| 15<br>17<br>18 |                                                                                                                                             | Balram<br>Sham S<br>Sadhu<br>Behari                                                                | 10-6-53<br>10-6-53<br>10-6-53<br>10-6-53            | Amritsar<br>Treasury Officer, Amritsar<br>Ditto<br>Ditto                                          | 23-9-53<br>23-9-53<br>23-9-53<br>23-9-53<br>23-9-53 | 17-12-53<br>9-6-54<br>23-10-54<br>12-2-55<br>1-3-54   |
| 20             | Shri Gopal Dass<br>Shri Durga Dass                                                                                                          | Shri Gurdial Singh<br>Shri Brij Bhushan                                                            | 10-6-53<br>9-6-53                                   | Ditto 1. Treasury Officer, Amritsar Case transferred to : 2. Urban Resettlement Officer, Amritsar | 23-9-53<br>23-9-53<br>24-9-54                       | 16-9-57                                               |

चौधरी साही राम विश्वनोई: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि जब Municipal Committees की मयाद ही तीन साल की है तो फिर petition चार साल टक कैसे चलती है?

मंत्री : Enquiry officer ने enquiry करनी होती है। कोई खास बात हो सकती है देर होने की।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Government ने कभी इस बात पर ग़ौर की है कि श्रगर election petition का फैसला होने में चार साल लग जाएं जबिक Municipal committee की मयाद तीन साल होती है तो फिर उस का क्या फायदा है?

मंत्री: ग्रभी तक Act में तो कोई बात दी नहीं हुई ग्रौर न हो Government इस बात की तरफ ध्यान देती है जब तक कोई particular case हमारे notice में न लाया जाए।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Government कोई amendment या rule बनाने के लिए तैयार है ?

मंत्री : जब Punjab Municipal Bill आएगा तो उस में देख लेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि इस से पहले इस बात का ख्याल Government को नहीं श्राया ?

मंत्री: Government तो बहुत देर से चली ग्रा रही है। शायद ग्राप के वक्त में भी ऐसा ही हो। जिन जिन बातों का ख्याल ग्राता जाता है वह होती जाती हैं।

Employees of the Rehabilitation Department of the erstwhile Pepsu Government

- \*5271. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state
  - (a) whether Government have issued any instructions for making the employees of the Rehabilitation Department of erstwhile Pepsu Government, quasi-permanent; if so, when and the action taken thereon so far, if no action has been taken the reasons therefor;
  - (b) whether it is a fact that notices have been issued to some of the employees referred to in part (a) above terminating their services;
  - (c) whether it is also a fact that some employees of the Rehabilitation Department of erstwhile Punjab have been made permanent;
  - (d) if the answer to parts (b) and (c) above be in the affirmative, the reasons for different treatment in the two cases?

Giani Kartar Singh: (a) Yes in 1959. The service record of the employees of the erstwhile Pepsu has been collected, scrutinized and orders are under issue;

- (b) Yes; on the basis of their relevant seniority;
- (c) Yes.
- (d) Former Government of the Punjab converted 12½ per cent temporary posts, sanctioned in the Rehabilitation Department, into permanent posts with effect from 1st September, 1956, and some officials of the Rehabilitation Department of the former Punjab were made permanent against these posts from the corresponding date, when PEPSU had not merged with the Punjab. As such, the question of differential treatment does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿਚ erstwhile ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ  $12\frac{1}{2}$  ਫੀ ਸਦੀ ਪੌਸਟਾਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਇਤ erstwhile Punjab services ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੌਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਫੌਸਲਾ ਕਿ ਇਹ ਪੌਸਟਾਂ permanent ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੌਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ merger ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ date ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਕਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ right ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ raise ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੋ erstwhile Pepsu ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਆਬਾਦ-ਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ absorb ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ programme ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ quasi-permanent ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ temporary ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ junior ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

<sub>ਟ</sub> ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਨੌਟਿਸ ਦਿਉ।

ਮੰਤਰੀ : ਨੌਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਥ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या यह बताया जा सकता है कि महकमा वहालियात पंजाब के जिन नुलाजिमों को हटाया जा रहा है क्या उन सब को कहीं रखा जाएगा ?

मंत्री: नोटिस चाहिये।

ਸਰ**ਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ** : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ  $12\frac{1}{2}$  per cent ਪੌਸਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ  $12\frac{1}{2}$  ਫੀ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ ।

CONSOLIDATION OF HOLDINGS IN THE STATE

\*5040. 1. Pandit Ram Kishan Bharolian.: Chaudhri Inder Singh.: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the total area of land in the State in respect of which the Consolidation of Holdings was completed during the year 1958-59;
- (b) the total area of land under consolidation operation in the State at present;
- (c) the total area of land in respect of which consolidation of holding is yet to be done;
- (d) the time by which the consolidation operations are expected to be completed in the State?

Rao Birendar Singh: (a) 9,61,352 acres.

- (b) 38,37,627 acres.
- (c) 1,10,44,878 acres.
- (d) By the end of September, 1964.

Sardar Bhupinder Singh Mann: May I know if these consolidation operations are going according to the original schedule or the period fixed for the completion of this work has been extended?

Minister: The period has been extended.

Sardar Bhupinder Singh Mann: By how many years has this period been extended?

Minister: By three years please.

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वजीर साहिब बनाएंगे कि मजीद तीन साल के लिए इन consolidation operations को क्यों extend किया गया है ?

मंत्री: यह बहुत सी वजुहात हैं। एक यह है कि जितना staff इस काम के लिए चाहिए था उतना मिला नहीं। फिर पटवारियों की strike की वजह से काम में हकावट पड़ गई श्रौर फिर floods की वजह से जो targets रखे थे वह पूरे नहीं हो सके।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि यह जो वजूहात उन्हों ने बताई है उनको extension के बक्त कब ध्यान में रखा गया है और इस extension का फैसला कब किया है ?

मंत्री: जब targets पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका फैसला तो automatic है। अब नए targets fix किए हैं और यह 1964 तक पूरे होने चाहिएं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ 1956 ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ 1956-57, 1957-58, 1958-59 ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ target ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

Sardar Bhupinder Singh Mann: What is the extra cost or burden, if any, on the State Exchequer on account of extension of period for the completion of these consolidation operations?

Minister: It does not involve any extra burden.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ strike ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ targets ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ?

मंत्री : हो सकता है किसी साल में पूरे न हुए हों।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ extension ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ targets ਸ਼ੈਂਡੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

पंडित श्री राम शर्मा : इन targets को बढ़ा देने का फैसला कव किया गया था ?

मंत्री: यह तो इस काम की हर माह progress report आती रहती है और उस हे मुताबिक सोचते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा: मेरा धवाल तो यह है कि इस बात का फैसला कि तीन साल के लिये targets बढ़ा दिए जाए कब किया गया ?

मंत्री: हर साल जब बजट बनता है तो रेखते हैं कि कितना काम बाकी है ग्रीर उसके मुताबिक फिर ग्रागे सोवते हैं।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो मीजूदा targets उन्हों ने बनाए हैं उनको revise करने का कब इरादा रखते हैं ? (हँसी)

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नमैंट ने पहले target मुकर्र किया हुआ था अव यह कहते हैं कि यह अर्सा तोन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह फैसला गवर्नमैंट ने कब किया? मंत्री : क्या ग्राप यह जानना चाहते हैं कि यह फैसला सुबह हुग्रा या शाम को हुग्रा या जिस तारीख को हुग्रा यह पता करना चाहते हैं ?

पंडित श्री राम शर्मा : श्राप की वजारत के मुताल्लिक तो सुबह शाम श्रववारों में निकलता रहता है लेकिन मैं यह प्छना चाहता हूँ कि गवर्नमैंट ने कब फैसला किया ?

श्री प्रध्यक्ष : उन्हों ने बताया है यह वजूहात थी जिन को वजह से period ग्रागे बढ़ता जाता है (He has stated that these were the reasons which led to the extension of the period.)

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या Second Five-Year Plan में consolidation of holdings का कोई target मुकरर्र किया था ?

मंत्री: किया था।

वौधरी इन्द्र सिंह : अगर उन्हों ने Second Five-Year Plan का target मुकरर्र किया था नो change किस साल आया ?

मुख्य मंत्री: जब 1955 में floods ग्राये तो 1956 में change हो गया। जब कोई development का काम ग्राता है तो उस को मद्दे नज़र रखते हुए एक साल ग्रागे बढ़ा दिया जाता है।

चौथरी इन्द्र सिंह: क्या यह हर्कीकत है कि consolidation operations करते वक्त flood affected areas को exclude किया गया ?

मुख्य मंत्री: जब floods श्राते हैं तो जितने श्रकसर होते हैं लोगों की इमदाद के लिए लगा दिए जाते हैं। चार पांच महीने श्रगर श्रकसर दूसरी तरफ काम करें तो फर्क पड़ ही जाता है।

GRANTING OF PERMANENT RIGHTS OF TAURS AND HOUSES TO HARIJANS

\*5448. Dr. Bhag Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state —

- (a) whether there is any scheme under the consideration of Government for granting permanent proprietary rights to Harijans in the taurs and houses which are in their possession; if so, the details thereof;
- (b) whether under the scheme referred to in part (a) above, any applications from Harijans were invited by the Tahsildar, Nawanshahr; if so, the date upto which such applications were called;
- (c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, whether it is a fact that the said Tahsildar did not accept any applications which were presented to him by the deputation of the Dehati Mazdoor Sabha on 22nd December, 1959; if so, the reasons thereof?

Giani Kartar Singh: (a) Yes. Instructions have been issued since 10th March, 1958, that rural evacuee houses upto the value of Rs 1,000, which are in regular possession of non-claimant landless displaced Harijans should be transferred to them at Rs. 30 per house, i.e., Rs 20 for the superstructure and Rs. 10 for the site in case the site belonged to the Muslim evacuee. In cases where the site did not belong to the Muslim evacuee, only the superstructure will be transferred and the site beneath will continue to remain in the ownership of the local landlord.

In addition to this, the Government of India have recently decided that rural evacuee houses in authorized occupation of Harijans, whether displaced or local, other than the type of houses referred to above, can be transferred to the occupants on payment of reserve price.

In both the above-mentioned cases, proprietary rights are to be conferred on the purchasers after the payment of the price.

- (b) No target date for the completion of this work has been fixed. The Tahsildar, Nawanshahr, invited applications from the category of persons mentioned in (a) above.
- (c) It is a fact that a deputation of Dehati Mazdoor Sabha met the Tahsildar, Nawanshahr, on 22nd December, 1959, who informed them that he had not been communicated the last date for entertainment of such applications and that he would entertain their applications after obtaining orders from the Government. He has since been instructed to receive such applications.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਹੈ ਪਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸ**੬ੰਧ** ਵਿਚ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਈ deputation ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੌ proprietary rights ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ particular ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ individual ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ?

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੌੜ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि कितने हरिजनों को proprietary rights दिए जा चुके हैं?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਨੌਟਿਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

LEASING OUT OF IMPROVED SEED FARMS

\*5291. Maulvi Abdul Ghani Dar: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

- (a) whether Government leased out all or some of its improved seed farms in the State to tenants on Batai basis during the years 1958-59 and 1959-60, separately;
- (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the names of such farms and the conditions on which these were leased

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) All improved farms except two were leased out to tenants on batai basis during 1958-59 and 1959-60.

(b) Statements giving the names of such farms and lease conditions are laid on the Table.

List of Seed Farms leased out to tenants on batai basis during the year 1958-59.

Name of Improved Seed Farm District

Government Seed Farm, Jachh Kangra

Government Seed Farm, Dakhla Government Seed Farm, Bahadarpur Government Seed Farm, Talwandi Lal Singh Government Seed Farm, Kishankot Gurdaspur

Government Seed Farm, Ghanian-Ke-Bangar

Amritsar

Government Seed Farm, Meharbanpura Government Seed Farm, Khabbad Government Seed Farm, Fatehabad Government Seed Farm, Bahmniwala Government Seed Farm, Ainala Government Seed Farm, Ajnala Government Seed Farm, Dial Bharang

Hoshiarpur Government Seed Farm, Chaauni

Government Seed Farm, Khanaura Government Seed Farm, Gangian

Jullundur Government Seed Farm, Lesriwala

Government Seed Farm, Kartarpur Government Seed Farm, Mehatpur

#### STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

District

Name of Improved Seed Farm

Ludhiana

Government Seed Farm, Sohian

Ambala

Government Seed Farm, Chhachhrauli Government Seed Farm, Fatehpur Government Seed Farm, Nabipur Government Seed Farm, Manjholi

Patiala

Government Seed Farm, Shambu Government Seed Farm, Tarain Government Seed Farm, Dhingi

Sangrur

Government Seed Farm, Bugra

Government Seed Farm, Rampur Bhindran

Government Seed Farm, Amritsar Government Seed Farm, Sohian Government Seed Farm, Kishanpura Government Seed Farm, Karamgarh Government Seed Farm, Kheri

Bhatinda

Government Seed Farm, Deviwala

Karnal

Government Seed Farm, Nayabas

Rohtak

Government Seed Farm, Bir Sunarwal Government Seed Farm, Kharkhauda

Hissar

Government Seed Farm, Hansi

Gurgaon

Government Seed Farm, Rampura Government Seed Farm, Dulehra Kalan

Ferozepur

Government Seed Farm, Abohar

#### List of Seed Farms leased out to tenants on batai basis during the year 1959-60

District Kangra

Name of Improved Seed Farm Government Seed Farm, Jachh

Gurdaspur

Government Seed Farm, Dakhla Government Seed Farm, Bahadarpur Government Seed Farm, Talwandi Lal Singh Government Seed Farm, Kishankot Government Seed Farm, Ghanian-Ke-Bangar

Government Seed Farm, Hayatnagar

**Amrit**sar

Government Seed Farm, Meharbanpur Government Seed Farm, Khabbe Dogran Government Seed Farm, Fatehabad Government Seed Farm, Bahmniwala Government Seed Farm, Kullah Government Seed Farm, Ajnala Government Seed Farm, Dial Bharang

Hoshiarpur

Government Seed Farm, Chhauni Government Seed Farm, Khanaura Government Seed Farm, Gangian

Jullundur

Government Seed Farm, Lesriwala Government Seed Farm, Kartarpur Government Seed Farm, Mehatpur Government Seed Farm, Jallowal Government Seed Farm Bir Phillaur

**Kapurthala** 

Government Seed Farm, Mansurwala-Kapurthala

Government Seed Farm, Noorpur-Dona

Government Seed Farm, Hajipur

### [Deputy Minister]

Government Seed Farm, Abohar Ferozepur

Government Seed Farm, Mandhiranwala (Bir Charrik)

Government Seed Farm, Baghapurana Government Seed Farm, Daroli Bhai Government Seed Farm, Badal Government Seed Farm, Salem Shah Government Seed Farm, Abul Khurana Government Seed Farm, Gobindgarh

Ludhiana

Government Seed Farm, Sohian Government Seed Farm, Mutton

Government Seed Farm, Papra-udi-Mutton

Government Seed Farm, Bhamipura

Ambala

Government Seed Farm, Chhachhrauli Government Seed Farm, Fatehpur Government Seed Farm, Nabipur Government Seed Farm, Nasirpur Government Seed Farm, Sarhana Government Seed Farm, Manjholi

Patiala

Government Seed Farm, Shambu Government Seed Farm, Tarain Government Seed Farm, Patant Government Seed Farm, Barra Government Seed Farm, Bassi Pathana

Sangrur

Government Seed Farm, Bugra Government Seed Farm, Rampur Bhindran Government Seed Farm, Amritsar

Government Seed Farm, Kishanpura Government Seed Farm, Sohian Government Seed Farm, Karamgarh Government Seed Farm, Kheri

Bhatinda

Government Seed Farm, Deviwala Government Seed Farm, Talwandi Sabo Government Seed Farm, Rudlusingh wala Government Seed Farm, Harnamsinghwala Government Seed Farm, Chakan

Karnal Government Seed Farm, Shamgarh

Government Seed Farm, Guhla Government Seed Farm, Ramnagar Government Seed Farm, Sheikhupura-Manchuri

Government Seed Farm, Kabulpur Khera

Government Seed Farm, Nayabas Rohtak

Government Seed Farm, Bir Sunarwala Government Seed Farm, Kharkhauda Government Seed Farm, Panchi Guiran

Hissar

Government Seed Farm, Hansi Government Seed Farm, Hissar

Gurgaon

Government Seed Farm, Rampura Government Seed Farm, Dulehra Kalan Government Seed Farm, Sarurpur Government Seed Farm, Tehna Government Seed Farm, Bhupani Government Seed Farm, Nuh

Government Seed Farm, Ferozepur-Jhirka

Mohindergarh

Government Seed Farm, Mohindergarh Government Seed Farm, Nanwan

#### Lease Conditions

| This indenture made the-                     | day of, 19                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| between———, son                              | of——, at present                        |
| residing at—, in the d                       |                                         |
| referred to on his own behalf and where th   |                                         |
| heirs, executors, administrators, successors |                                         |
| and Governor of Punjab acting in these       |                                         |
| Agriculture———————                           | (hereinafter referred to as the lessor) |
| on the other part.                           |                                         |

Whereas the lessor has agreed to let and the lessee has agreed to take the land hereinafter described and intended to be hereby demised upon the terms and subject to the conditions hereinafter appearing.

Now this indenture witnesseth that in pursuance of the above agreement and in consideration of the premises the parties hereto have agreed and contracted as follows that is to say:—

- 1. That the lessor doth hereby demise and grant unto the lessee the following area of land situated in—————, for a term of—————, years commencing on——————.
- 2. That the lessee shall keep in the area under cultivation two pairs of such plough cattle and implements as shall be deemed to be necessary by the Deputy Director of Agriculture, in whose circle the farm is located.
- 3. That the lesasee shall be responsible for removing bushes, levelling the fields, cleaning the khals, mending the edges and cleaning the mud out of water courses.
- 4. That all matters relating to cultivation, e.g., ploughing, cultivation of land, sowing the seed, watering, cropping, digging and manuring, etc., will be carried out according to the instructions and approval of the Deputy Director of Agriculture whose decision shall be final.
- 5. That the lessee shall pay for all seed.
- 6. That the lessee shall have to obtain the seed from the Agricultural Department at the market rate for such seed.
- 7. That the lessee shall look after the crop, its fencing, growing of the trees and other necessary concerns
- 8. That all produce is to be carted to the farm godown free of charge and stored up there by the lessee. Further the tenant may be required to cart the lessor's share of produce to the nearest market on payment, by the latter, of transport charges at the prevailing rates.
- 9. That the lessee shall pay when due in respect of the said land or any part thereof.
  - (a) Full assessments, cesses, waterrates and other charges imposed by competent authority under any law for the time being in force. All payments mentioned in this clause shall be made to such persons as the lessor shall from time to time direct.
  - (b) One-third share of the produce of all crops at such time as may be fixed by the Deputy Director of Agriculture.
- 10. That the Agricultural Department shall have a right to purchase or exchange the whole of the lessee's share of produce for a part thereof at the current market rates. The lessee can only sell his share elsewhere with the written permission of the lessor.
- 11. That the lessee shall be responsible for the construction and repair of kups for storing bhusa.

on the-

[Deputy Minister]

- 12. That the lessee shall have to abide by the regulations of the Canal Department in default of which he will have to pay the penalty for wastage of water.
- 13. That the lessee can keep two milch cattle and two young stock per plough. The urine and dung, etc., shall have to be stored in a manure pit under the instructions of the Farm Manager. The lessee shall have no right to sell manure or dung cakes.
- 14. That the lessee shall have to live in the village and will not reside elsewhere without permission.
- 15. That the lessee shall not give his cart or plough on hire to anyone except to the lessor.
- 16. That the lessee shall be responsible for the repair and earth-coating of the houses, cattle steading and the walls of the compound and shall keep these and the compound in a clean and tidy condition to the satisfaction of the Farm Manager.
- 17. That the lessee shall pay remuneration to the village Kamins according to local custom and also contribute towards religious and charitable funds of the village according to local usage. In case of dispute the Deputy Director of Agriculture's decision shall be final.
- 18. That if the lessee neglects his duties the Department will have the right to bring his work up-to-date at his (lessee's) expense.
- 18. (a) In the event of lessee's death his heir shall be allowed to continue the tenancy till the standing crop is harvested. In the event of tenants (Lessee) leaving the land of his own accord before the expiry of the lease, he forfeits his crops.
- 19. That the Agricultural Department shall have a right to impose penalty or fine on the lessee for any loss which may result from his non-compliance with the above conditions.
- 20. That if any difference or dispute shall arise during the pendency of this lease between the parties hereto in regard to any manner or thing concerning this lease and the terms thereof such difference or dispute shall be referred to the Director of Agriculture, whose decision shall be binding on the parties, and shall be final and conclusive.

In witness whereof the parties to this agreement have hereunto set and subscribed their hand on the dates hereinafter mentioned respectively.

#### Signed and delivered by the said -----day of————, 19 , in the presence of — 1. (Witness) 2. (Witness)

Signed and delivered by \_\_\_\_\_\_on behalf of the Governor of Punjab.

FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROPAGATION OF HINDI AND PUNJABI \*5272. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state -

(a) the names of organisations and individuals to whom any financial assistance in the form of a grant or subsidy was by Government during 1958-59 and the current year for the propagation of Hindi and Punjabi in the State, together with the amount thereof given in each case;

- (b) the details of work done or contribution made by each of those referred to in part (a) above to the cause of Hindi and Punjabi;
- (c) whether Government have ascertained that the amounts mentioned in part (a) above were utilized for the purpose for which these were given; if not, the efforts, if any, made to get the amounts advanced refunded?

Shri Amar Nath Vidyalankar: The relevant information is laid on the Table:—

(a) The following organisations and individuals were given financial assistance in the form of grants-in-aid in the year 1958-59, together with the amount mentioned against each for the propagation and development of Hindi and Punjabi in the State:—

| HINDI                                                    |     | Rs     |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| (i) Viveshwra Nand Vedic Research Institute, Hoshiarpur  | • • | 3,500  |
| (ii) Punjab Hindi Sahitya Akademy, Jullundur             | • • | 2,500  |
| (iii) Punjab Pradeshak Hindi Sahitya Sammelan, Jullundur | • • | 2,500  |
| (iv) Akhil Bharitya Darshan Parishad, Faridkot           | • • | . 750  |
| (v) Pepsu Pradesh Hindi Sahitya Sammelan, Patiala        | • • | 750    |
| (vi) Rashtra Bhasha Parchar Sammiti, Abohar              | • • | 2,000  |
| (vii) Shri Gopal Singh Quami, Jullundur                  | ••  | 3,000  |
| Total                                                    | ••  | 15,000 |
| PUNJABI                                                  | -   |        |
| (i) Punjabi Sahitya Akademy, Ludhiana                    | • • | 5,000  |
| (ii) Kendri Punjabi Lekhak Sabha, Jullundur              | • • | 3,000  |
| (iii) Punjabi Sahitya Sabha, Barnala                     | • • | 1,000  |
| (iv) Punjabi Sahitya Sabha, Rampur Doraha                | • • | 1,000  |
| Total                                                    | • • | 10,000 |

Applications for the grant of financial aid for the current financial year were invited from all private organisations/individuals by 31st November, 1959. The disbursement of the grant is under the active consideration of Government.

(b) The recipients of the yearly grants are required to furnish the details of the work done and amount spent by them only towards the close of that financial year. The information received in this behalf till now is, however, detailed below:—

#### HINDI

| (i) V.V.R. Institute, Hoshiarpur                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erent week | 3,500 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| They have published two books namely ( (ii) 'Dig Darshan', while the third one | , i.e., 'Katha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Upnishad   | ·     |
| Darpan' is in press                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
| (ii) Hindi Sahitya Akademy, Jullundur                                          | A Section of the sect |            | 2.500 |

| [Minister for Education and Labour] A book namely 'Bharat Darshan' has been compiled and is in press                                                                                                                                                 | n.                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (iii) The Punjab Pardeshak Hindi Sahitya Sammelan, Ambala .                                                                                                                                                                                          | . R <sub>5</sub> 2,500 |
| They have prepared 'Hindi-Punjabi-Sanskrit Self-Taught', which is press                                                                                                                                                                              | in                     |
| (iv) Akhil Bhartiya Darshan Parishad, Faridkot .                                                                                                                                                                                                     | . 750                  |
| The Parishad was given grant for compilation and publication 'Darshan Shabd Kosh' which work having since been taken up to the Government of India, the Parishad has been allowed to compilanother book entitled 'Anubhav Vad'                       |                        |
| (v) Pepsu Pardesh Hindi Sahitya Sammelan, Patiala                                                                                                                                                                                                    | . 750                  |
| The Sammelan has published a book on 'Hindi Literature Produce in the Punjabi'                                                                                                                                                                       | ed                     |
| (vi) Rashtra Bhasha Parchar Sammitti, Abohar                                                                                                                                                                                                         | 2,000                  |
| The Sammitti would be bringing out literature for adults and ne literates. The details in this respect are still awaited from them.                                                                                                                  | 0-                     |
| (vii) Shri Gopal Singh Quami, Jullundur                                                                                                                                                                                                              | . 3,000                |
| He has undertaken translation and transliteration in Hindi of the Adi Guru Granth Sahib, of which, according to the latest information received in this behalf, he has completed 180 pages, printing arrangements of which are being taken up by him | a-                     |
| PUNJABI                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| (i) Punjabi Sahitya Akademy, Ludhiana                                                                                                                                                                                                                | 5,000                  |
| The Akademy has compiled two books entitled 'Pachhmi Alochan de Sidhant' and 'Lok Akhdey Han' which are in press                                                                                                                                     | na                     |
| (ii) Kendri Punjabi Lekhak Sabha, Jullundur                                                                                                                                                                                                          | 3,000                  |
| The Sabha has completed translation of 'Rouseaus My Co fessions' which is in press                                                                                                                                                                   | n-                     |
| (iii) Punjabi Sahitya Sabha, Barnala .                                                                                                                                                                                                               | . 1,000                |
| The Sabha has edited 'Ahmd's Heer' which is reported to be under print and would be made available by the end of the current financial year                                                                                                          | er<br>al               |
| (iv) Punjabi Likhari Sabha, Rampura (Doraha)                                                                                                                                                                                                         | . 1,000                |
| The Sabha has compiled 'Punjabi Folk-Lore and Folk Songs'. I printing is in progress.                                                                                                                                                                | ts                     |

(c) The recipients of the grant are required to submit the details of the work done and amount spent by them by 31st March, 1960. The question of ascertaining the proper utilization or otherwise of the grant could be taken up only thereafter in accordance with the provisions of the Bond executed by each grantee at the time of disbursement of the financial aid.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ propagation ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ propagation ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ Punjabi ਸਾਡੀ regional language ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵਖ ਵਖ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ list supply ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਛ individuals ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ societies ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ individuals ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ?

ਮੰਤੀ : ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨੂੰ organise ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾ ਜਿਹੜੇ organise ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

#### RURAL UNIVERSITY AT LUDHIANA

\*5336. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

- (a) whether Government have taken any decision to start a Rural University at Ludhiana; if so, the practical steps, if any, so far taken in this connection;
- (b) whether the details of the scheme for starting the said University are being worked out; if so, the time by which these are expected to be completed?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) Yes. The proposal has been referred to the Government of India, and their approval is awaited.

(b) Yes. The details will be completed on receipt of approval from Government of India.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Rural University ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ University ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ acquire ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ?

Minister: The proposal has been referred to the Government of India and their approval is awaited.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ announcement ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ Rural University ਬਣਾਉਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ Government of India ਦੀ approval ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ?

ਮੁਖ਼ ਮੰਤੀ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ approval ਸੀ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : Government of India ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੌਂ detailed expenditure ਵਗ਼ੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ approval ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Announcement ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । Approximate time ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗੀ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ Government of India ਨੇ Agriculture ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ University ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब यह बताएंगे कि Rural University में दूसरी Universities से क्या अलहदा बात होगी ?

मंत्री : Agriculture की पढ़ाई ग्रौर research वगैरह का काम ज्यादा होगा।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वजीर साहिब यह बताएंगे कि लुध्याना में Rural University कायम करने का जो फैसला हुआ उस के क्या कारण है ?

मंत्री: सारे सूबे में देख कर यही जगह मुनासिब समझी गई । इसके लिए Indo-American Team के कुछ experts ग्राए थे । उन्हों ने देखा कि यहां agriculture को पढ़ाई का इंतजाम ग्रच्छा है। सारे सूबे में घूम कर उन्हों ने यह जगह पसंद की ग्रीर हम ने मान लिया।

Sardar Bhupinder Singh Mann: May I know precisely whether it would be an Agricultural University or a Rural University?

Chief Minister: It would be a Rural University where more emphasis would be laid on the agricultural education.

चौधरी इन्द्र सिंह : वजीर साहिब ने reasons बताते वक्त कहा कि experts ने लुध्याना में facilities देखीं । क्या गवर्नमैंट ने experts को कोई ग्रौर जगह भी दिखाई ?

मुख्य मंत्री : किसो ग्रौर जगह Agriculture College नहीं । श्री ग्रध्यक्ष : यह हरियाणा में इसका provision चाहते हैं। [The hon. Member wants it to be provided in Hariana.]

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ approval ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ approval ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ approval ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ steps ਨਹੀਂ ਛਏਗੀ ? ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ approval ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕੁਛ details ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਰੁਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਮਿਲਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ contribute ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ detail ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

सरदार भूपेंद्र सिंह मानः यह Rural University किसी शहर में क्यों वनाई जा रही है ?

मंत्री: लुघ्याना का नाम लिया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि लुघ्याना के विल्कुल दरम्यान में बनाई जाए। उसके ग्रास पास काफी जगह है जो agriculture के लिए श्रच्छी साबत हो सकती है।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिव बताएंगे कि agriculture के experts ने मिर्फ लुध्याना जिले का दौरा किया या दूसरे जिलों का भी?

मंत्री: सारे पंजाब का दौरा किया।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि उन्हों ने लुघ्याना जिला recommend किया था या श्रीर जिले भी recommend किए थे?

मंत्री : सब कुछ देख कर recommend किया। हमारे experts भी थे। श्राखिर में जो फैसला हुन्ना वह माना गया।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਜੋ Rural University ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿਹਾਤੀ ਲੜਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : उन experts ने लुध्याना ही recommend किया था या श्रीर जगह भी ?

मंत्री: मैं जवाब दे चुका हूँ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : बो ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ communal ਅਸਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ university ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ? ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? चौधरी इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब यह महसूस करते हैं कि इस University

के बनने से पंजाबी सूबे का सवाल हट जाएगा?

मंत्री : यह Minister के महसूस करने का सवाल नहीं।

#### PRIZES AWARDED FOR WRITING BOOKS

\*5386. Sardar Dhanna Singh Gulshan: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

- (a) the names of the well known writers who were awarded prizes for writing books during the year 1959 together with the names of such books and the language in which these were written;
- (b) the details of the amount given as prizes in each case?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) and (b). The following writers were awarded prizes during the year 1958-59 for the literary books under regular development programme of the Department.

| Name of the writer                                                                                                                                                                                             | Name of the book                                                                                                                               | Amount given as prize                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | HINDI                                                                                                                                          |                                            |
| <ol> <li>Shri Shambhu Nath Shesh</li> <li>Shri Satya Kam Vidyalankar</li> <li>Shri Upendar Nath Ashak</li> <li>Shri Inder Chandra Narang</li> <li>Shri Sant Ram Vatsya</li> <li>Shri Parkash Pandit</li> </ol> | Poetical Anthology (Antar Lok) 'Soma' 'Pathar Al Pathar' 'Padam Vatsar' 'Koore Se Karoron' 'Chand Ka Safar'                                    | Rs  800 400 400 1,000 250 250 3,100        |
| Pr                                                                                                                                                                                                             | U <b>NJABI</b>                                                                                                                                 |                                            |
| <ol> <li>Shri Harsharan Singh</li> <li>Shri Gurdial Singh Phul</li> <li>Shri Avtar Singh Azad</li> <li>Shri Kulwant Singh Virk</li> </ol>                                                                      | <ul> <li>'Jot Ton Jot Jage'</li> <li>'Rat Kat Gai'</li> <li>'Vishav Noor'</li> <li>'Dhudh Da Chhapar'</li> <li>'Vars Shah Mohammad'</li> </ul> | 250<br>250<br>1,000<br>800<br>1,000<br>250 |
|                                                                                                                                                                                                                | Total                                                                                                                                          | 3,550                                      |

Shri Nihal Singh: May I know the basis on which the selection of these books was made?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ authors ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, Justice ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ Language Department ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ recommend ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਨਾਮ recommend ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

COMPENSATION TO PRIVATELY MANAGED SCHOOLS FOR FREE EDUCATION IN GOVERNMENT SCHOOLS

\*5488. Shri Rala Ram: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

- (a) whether any compensation was paid to privately managed schools in the state during 1958-59 and 1959-60 on account of the loss sustained by them by the introduction of free education up to the 7th class in Government schools;
- (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the total amount paid, district-wise?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) 1958-59. Yes, ad hoc grants were given.

1959-60. Not yet.

| (b)          |     | Rupees |
|--------------|-----|--------|
| Ambala       |     | 23,700 |
| Hissar       |     | 15,920 |
| Gurgaon      |     | 24,563 |
| Karnal       |     | 25,620 |
| Rohtak       |     | 21,610 |
| Jullundur    |     | 42,140 |
| Ferozepur    |     | 13,460 |
| Ludhiana     |     | 23,000 |
| Kangra       |     | 62,974 |
| Amritsar     |     | 26,172 |
| Gurdaspur    |     | 24,100 |
| Hoshiarpur   |     | 56,766 |
| Sangrur      |     | 7,800  |
| Bhatinda     |     | 4,200  |
| Mohindergarh |     | 6,000  |
| Patiala      |     | 14,705 |
| Kapurthala   | • • | 7,270  |

मौलवी प्रबद्दल ग्रनी डार : पैप्सू के जिलों में यह मदद बहुत कम क्यों दी गई?

मंत्री: जिस area में private schools ज्यादा है वहां ज्यादा ग्रीर जिस area में कम हैं वहां naturally कम मिली।

चोधरी इन्दर सिंह : क्या वताया जा सकता है कि जिला संगरूर को कितना मिला ?

**मंत्री** : 6.000 रुपया ।

#### GRANT TO COLLEGES FOR PURCHASE OF PLAY-GROUNDS

\*5489. Shri Rala Ram: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the amount paid to different colleges in the State as grant for the purchase of playgrounds in 1958-59 and 1959-60?

Shri Amar Nath Vidyalankar: 1958-59. Nil-

1959-60. The matter is under consideration.

#### Application of Labour Laws to Labour Working under Govern-Ment

- \*5443. Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state
  - (a) whether Government have received any complaints to the effect that the labour laws are not applied to the labour working under the Government; if so, the reasons therefor;
  - (b) the types of work under the Government and the names of Departments concerned in which labour laws are made applicable to the workers?
- Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) Yes, occasionally. But Labour Laws are 'applied' to the labour working in all such state under-takings that are covered under various Labour Laws. Specific cases are dealt with suitably when specific complaints are received.

(b) It is not easy to list all the various types of works under the Government, and names of the Departments, wholly or partially covered by numerous Labour Laws. For this the honourable member is requested to kindly refer to the various provisions made in these Laws.

SEPARATE DIRECTORATE FOR COMMON LANDS IN THE STATE

\*5103. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Community Development be pleased to state whether Government intende setting up a separate Directorate for the Common Lands in the State; if, so when?

Sardar Partap Singh Kairon: It is not intended to set up a separate Directorate, but an Officer on Special Duty has been appointed for this purpose.

Shri Rup Singh Phul: May I know the reasons which prompted

the Government to appoint this Officer on Special Duty?

मल्य मंत्री: पाकिस्तान का पानी जो ज्यादा उधर जाता है वह हमें utilize करना चाहिए। पंचायतों की जमीनों में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। पंचायतों की जमीनें कितनी हैं, इस का definite पता नहीं था । उसकी development करने के लिए कोई खास स्कीम नहीं थी। उनकी ग्रामदनी को बढ़ाने के लिए ग्रौर पंचायतों की जमीनों को models की शक्ल देने के लिए, पानी देने के लिए, tube-wells लगाने के लिए जिससे पंचायतों की जमीन की तरक्की हो जो कि लाखों एकड़ पर मस्तमिल है, यह जरूरी था। इस लिए इस अफसर की appointment की गई।

PRIMARY HEALTH CENTRES IN DEVELOPMENT BLOCKS IN KANGRA DISTRICT

\*5104. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Community Development be pleased to state the names of Development Blocks in district Kangra where there are no Primary Health Centres at present and the time by which the same are likely to be provided?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Part (a)—Lahaul, Bhota, Bhorani and Kulu.

Part (b)—During 1960-61, except Bhorani and Kulu regarding which the matter is under consideration.

ELECTION OF PATTI MARKETING-CUM-PROCESSING CO-OPERATIVE SOCIETY. AMRITSAR

\*5395. Shri Balram Dass Tandon: Will the Minister for Community Development be pleased to state —

> (a) the date when the election of the Patti Marketing-cum-Processing Co-operative Society, Amritsar, was held in the year, 1960;

> (b) the name of the person who supervised the election on behalf of the Co-operative department and the name of the person who presided;

> (c) whether any police force was called at the time of holding the said elections; if so, by whom and for what purpose?

Shri Gurbanta Singh: (a) 2nd February, 1960.

(b) Shri Baldev Singh, Inspector, Co-operative Marketing Societies. Amritsar and Shri Gulbadan Singh, Sub-Inspector, Marketing Co-operative Societies, Patti, supervised the election. Shri Sampuran, the sitting Director, presided.

(c) No.

Representation regarding damage by breaches in Canal on Jasrana Minor

- \*5485. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state
  - (a) whether it is a fact that the Zamidars of village Bhainsru Kalan, tehsil Rohtak have represented to the authorities concerned that the canal bank from Burji No. 92 to 96 on the Jasrana minor being sandy and weak is generally breached with the result that the crops in the neighbouring fields are destroyed and the land, rendered uncultivable;
  - (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the steps taken or proposed to be taken by Government in the matter?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Yes.

(b) Both the banks are being strengthened in the reaches R.D. 91,000 to 97,000, at an estimated cost of about Rs. 10,000 and involving earthwork of 70,000 Cft. The work was started on 7th March, 1960 and is expected to be completed by 31st March, 1960.

ELECTRIFICATION OF VILLAGE LHELI KALAN, DISTRICT HOSHIARPUR

- \*5445. Chaudhri Karam Chand Sidhu: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) whether he received a representation from the villagers of Lehli Kalan, district Hoshiarpur in 1958 for the electrification of the said village; if so, the action taken thereon;
  - (b) whether it is a fact that decision was taken by Government in February, 1959, to electrify the said village in 1959; if so, the reasons for which the decision has not been implemented so far?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) The village was included for electrification in the Revised Local Distribution Project of Mahilpur and surrounding area which was under preparation with Superintending Engineer, Jullundur Circle.

(b) It was intended to commence work of electrification of the area during the year 1959-60 after the project estimate was sanctioned. Since, however, preparation and sanctioning of the project estimate could not be completed it was not possible to take the work of electrification in hand during the year.

The work of electrification of the area will be taken in hand in the year 1960-61.

पंडित श्री राम शर्मा : Order होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो सकता—क्या डिप्टी वजीर साहिब बताएंगे कि इसकी क्या खास वजह है ?

उप मंत्री : कई दफा देरी हो ही जाती है।

AGREEMENT BETWEEN GOVERNMENT AND PRIVATE TRANSPORTERS TO SHARE ROUTES ON 50: 50 BASIS

\*5442. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the date on which the agreement between the Government and the private transport companies to operate routes on a 50:50 basis was reached;
- (b) the route mileage operated by Government and the private transport companies on the date referred to in part (a) above; and as on February 29, 1960, separately;
- (c) the new routes with the mileage of each taken over by Government or the private companies, separately, subsequent to the date of the said agreement and the number of trips each is making on each of these routes?

Rao Birendar Singh: (a) The agreement was finalized on 1st July, 1959.

- - (iv) Route mileage run by private operators as on 29th February, 1960.
- (c) Two statements giving the requisite information with regard to new routes and the mileage taken over both by Punjab Roadways and the private operators after 1st July, 1959 are laid on the Table of the House.

List of routes operated by the Government after 1st July, 1959

| Name of route       |                                                                                                         |                                                                                                                                    | trip                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gurgaon-Pataudi     | •                                                                                                       | 21                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                   |
| Rohtak-Dadri        | ••                                                                                                      | 34                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                   |
| Gurgaon-Manesar     | ••                                                                                                      | 11                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                   |
| Rewari-Jhajjar      | ••                                                                                                      | 30                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                   |
| Sirsa-Dabwali       | ••                                                                                                      | 36                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                   |
| Dabwali-Chutala     | • •                                                                                                     | 18                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                   |
| Karnal-Asandh       |                                                                                                         | 29                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                   |
| Fazilka-Hanumangarh | ••                                                                                                      | 65                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                   |
|                     |                                                                                                         | ret                                                                                                                                | urn trip                                                                                                                                            |
| Total               |                                                                                                         | 244                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|                     | Gurgaon-Pataudi Rohtak-Dadri Gurgaon-Manesar Rewari-Jhajjar Sirsa-Dabwali Dabwali-Chutala Karnal-Asandh | Gurgaon-Pataudi  Rohtak-Dadri  Gurgaon-Manesar  Rewari-Jhajjar  Sirsa-Dabwali  Dabwali-Chutala  Karnal-Asandh  Fazilka-Hanumangarh | Gurgaon-Pataudi 21 Rohtak-Dadri 34 Gurgaon-Manesar 11 Rewari-Jhajjar 30 Sirsa-Dabwali 36 Dabwali-Chutala 18 Karnal-Asandh 29 Fazilka-Hanumangarh 65 |

The routes from 1 to 7 have been allotted temporarily to Punjab Roadways just to meet local needs. This mileage is being adjusted under 50: 50 scheme shortly.

| Serial<br>No. | Name of route                       | Length of route mileage | No. of trips |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1             | Rajpur-Garhshankar                  | <br>20                  | 1            |
| 2             | Hoshiarpur-Nangal via Jaijon        | <br>37                  | 2            |
| 3             | Galoor-Bijhar                       | <br>14                  | 1            |
| 4             | Palampur- Dhad-Dharamsala via Malan | <br>24                  | 1            |
| 5             | Palampur-Hodla Chandiar             | <br>23                  | 1            |
| 6             | Mianai-Alampur-Dasuya-Rampur        | <br>21.9                | 1            |
| 7             | Mukerian-Talwara-Delhra-Jawalamukhi | <br>51                  | 1            |
| 8             | Fazilka-Hanumangarh                 | <br>65                  | 1            |
|               | Total                               | 255.9                   |              |

श्री राम चन्द्र कामरेड : इस बात के मह्नजर कि गवनमेंट का मुद्दा nationalisation of transport है और जब 50 : 50 basis पर routes लेने का agreement हुए 7 महीने हो गए हैं, क्या वजह है कि अभी तक 50 मील route वैसे और 179 मील temporary तौर पर acquire किए हैं जब कि private companies ने दो सौ या इस से ज्यादा मील का area लिया है ? क्या मैं दिरयाफ्त कर सकता हूँ कि इसी रफ्तार से आप कब तक nationalisation के इस process को पूरा कर लेंगे ?

मंत्री: बहुत जल्दी करेंगे। जो हमारा हिस्सा है वह इस Plan के end तक लें लेंगे।

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

BUILDING INSPECTORS POSTED AT CHANDIGARH

- 2448. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Public Works be pleased to state—
  - (a) the number of Building Inspectors at present posted at Chandigarh Capital;
  - (b) whether he is aware of the fact that the department had been receiving serious complaints against one of them from the plot-holders; if so, to what result?

Chaudhri Suraj Mal: (a) One.

(b) Yes: three complaints in all have been received against the Building Inspector. One anonymous complaint, on enquiry, was found incorrect. The complainant could not be traced. In the case of second

## [Minister for Public Works]

complaint, the Vigilance Department arranged a raid in order to trap the Building Inspector, who, however, did not turn up at the time alleged to have been appointed with the informer for taking a bribe. Thus, the raid failed. The third complaint, which purports to come from the Secretary General, Chandigarh Plot-Holders' Association, is unsigned and appears to be anonymous. This complaint is under investigation.

COMPLAINTS AGAINST LADY SOCIAL EDUCATION ORGANISER IN SAMRALA BLOCK DEVELOPMENT OFFICE

2449. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Community Development be pleased to state whether any complaints have been received against the Lady Social Education Organiser, in the Block Development Office, Samrala, district Ludhiana; if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon?

### Sardar Gurbanta Singh:

First part: Yes.

Second and third parts.—An unsigned complaint purported to have been sent by some residents of Samrala was received. It contained some allegations against the Lady Social Education Organiser. The allegations are being enquired into by the Deputy Commissioner, Ludhiana, whose report in the matter is still awaited. It will not be in the public interest to disclose the details thereof un less the enquiry is completed.

HIGH SCHOOLS CONVERTED INTO HIGHER SECONDARY SCHOOLS

2450. Sardar Kartar Singh Diwana: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state the names of High Schools in the State converted into Higher Secondary Schools since April, 1958?

Shri Amar Nath Vidyalankar: The list is placed on the Table.

List of High School which switched over to Higher Secondary Pattern with effect from 1st April, 1958

| District | Name of the School                                             | Elective Group introduced                |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gurgaon  | 1. Government Boys Higher Secondary School, Faridabad Township | Humanities, Science, Technical, Commerce |
|          | 2. Government Higher Secondary School, Gurgaon                 | Humanities, Science, Technical           |
|          | 3. Government Girls Higher Secondary School, Rewari            | Humanities, Fine Arts, Home Science      |
| •        | 4. B.S. Ahir Higher Secondary School, Rewari                   | Humanities, Science, Commerce            |
|          | 5. Government Post Basic Institution, Faridabad                | Humanities, Agriculture<br>Technical     |
| Hissar   | 6. Government Higher Seconda-<br>ary School, Sirsa             | Humanities, Science                      |
|          | 7. Government Higher Secondary School, Bhiwani                 | Humanities, Science, Technical           |
|          | 8. Government Girls Higher Secondary School, Bhiwani           | Humanities, Fine Arts, Home Science      |
|          | 9. Government Girls Higher Secondary School, Hissar            | Humanities, Science                      |
|          | <ol> <li>Arya Higher Secondary<br/>School, Sirsa</li> </ol>    | Humanities, Science                      |

| District | Name of the School                                                                    | Elective group introduced                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                     | 3                                                                                   |
| Ambala   | 11. Government Higher Secondary School, Chandigarh (21)                               | Humanities, Science                                                                 |
|          | 12. Government Higher Secondary School, Jagadhri                                      | Humanities, Science, Technical                                                      |
|          | 13. Government Higher Secondary School, Naraingarh                                    | Humanities, Science                                                                 |
|          | <ol> <li>Government Girls Higher<br/>Secondary School, Portmore,<br/>Simla</li> </ol> | Humanities, Fine Arts, Home<br>Science. Science with effect<br>from 1st April, 1959 |
|          | 15. Government Girls Higher Secondary School, Sector 18, Chandigarh                   | Humanities, Fine Arts, Home<br>Science. Science with effect<br>from 1st April, 1959 |
|          | 16. Government Girls Higher Secondary School, Ambala                                  | Humanities, Fine Arts, Home Science                                                 |
|          | City<br>17. Khalsa Higher Secondary<br>School, Kharar                                 | Humanites, Science, Agriculture                                                     |
|          | 18. Khalsa Higher Secondary<br>School, Ambala City                                    | Humanities, Science                                                                 |
|          | 19. G.T.B. Khalsa Higher Second-<br>ary School, Khantmanpur                           | Humanities, Science                                                                 |
|          | 20. Indra Higher Secondary School, Kainaur                                            | Humanities, Science                                                                 |
|          | 21. B.A.S.J.S. Khalsa Higher Secondary School, Chamkaur                               | Humanities, Science, Technica<br>Commerce                                           |
|          | Sahib 22. D.A.V. Higher Secondary School, Chandigarh                                  | Humanities, Science                                                                 |
|          | 23. A.S. Higher Secondary School, Ambala City                                         | Humanities, Science                                                                 |
| •        | 24. Khalsa Girls Higher Secondary School, Morinda                                     | Humanities                                                                          |
|          | 25. Henderson Memorial Girls<br>Higher Secondary School,<br>Kharar                    | Humanities, Science                                                                 |
| Karnal . | . 26. Government Higher Secondary School, Karnal                                      | Humanities, Science, Technic<br>Commerce                                            |
|          | <ol> <li>Government Higher Second-<br/>ary School, Nilokheri</li> </ol>               | Humanities, Science, Technica                                                       |
|          | 28. Government Higher Secondary School, Gharaunda                                     | Humanities, Science                                                                 |
|          | 29. Government Girls Higher and Normal School, Karnal                                 | Humanities, Fine Arts, Home Science. Science with effect from 1st April, 1959       |
|          | 30. Government Girls Higher Secondary School, Panipat                                 | Humanities, Fine Arts, Home Science                                                 |

| [1122]        |                                                                                     |                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| District      | Name of the School                                                                  | Elective group introduced                  |
| 1             | 2                                                                                   | 3                                          |
| Karnal—concld | 31. D.A.V. Higher Secondary School, Karnal                                          | Humanities, Science                        |
| Rohtak        | 32. Government Higher Secondary School, Rohtak                                      | Humanities, Science, Technical Commerce    |
|               | 33. Government Higher Secondary School, Jhajjar                                     | Humanities, Science                        |
|               | 34. Janta Higher Secondary and Training School, Butana                              | Humanities, Science, Technical             |
|               | 35. Government Girls High and Normal School, Rohtak                                 | Humanities, Fine Arts, Home Science        |
| Amritsar      | 36. Government Higher Secondary School, Amritsar                                    | Humanities, Science, Commerce              |
|               | 37. Government Higher Secondary School, Jandiala Guru                               | Humanities, Science                        |
|               | 38. Government Higher Secondary School, Tarn Taran                                  | Humanities, Science                        |
|               | 39. Government Girls Higher Secondary School, Amritsar                              | Humanities, Fine Arts, Home Science        |
|               | (The Mall) 40. Government Girls Higher Secondary School, Mahan Singh Gate, Amritsar | Humanities                                 |
|               | 41. S.G.A. Khalsa Higher Secondary School, Tarn Taran                               | Humanities, Science                        |
|               | 42. S.G.G.S. Khalsa Higher Secondary Basic Training School, Kairon                  | Humanities,, Science, Agriculture          |
|               | 43. S.M.S.D. Higher Secondary School, Amritsar                                      | Humanities, Science                        |
| - '           | 44. S.G.R.D. Khalsa Higher Secondary School, Amritsar                               | Humanities, Science                        |
|               | 45. D.A.V. Higher Secondary School, Amritsar                                        | Humanities, Fine Art, Science, Technical   |
|               | 46. Hindu Sabha Higher<br>Secondary School, Amritsar                                | Humanities, Science                        |
|               | 47. Shri Ram Ashram Higher Secondary School, Amritsar                               | Recognised by the Punjab<br>University     |
|               | 48. G.G.S. Khalsa Higher Secondary, School Sarhali                                  | Humanities, Science, Agriculture           |
| ·             | 49. S.I.S. Trust Higher Secondary School, Verka                                     | Humanities                                 |
|               | 50. Khalsa Collegiate Higher Secondary School, Amritsar                             | Humanities Science, Agriculture, Technical |

| District        | Name of the School                                                               | Elective group introduced                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <u></u>         | 2                                                                                | 3                                          |
| Amritsar—concld | 51. P.B.N. Higher Secondary School, Amritsar                                     | Humanities, Science, Technical             |
|                 | 52. S.S.S. Khalsa Higher Secondary School, Amritsar                              | Humanities, Science                        |
|                 | 53. Sarswati Girls Higher<br>Secondary School, Amritsar                          | Humanities, Fine Arts                      |
|                 | 54. Mata Sahib Kaur Girls Higher Secondary School,                               | Humanities, Science                        |
| Ferozepur       | Kairon 55. Government Higher Secondary School, Ferozepur                         | Humanities, Science, Technical, Commerce,  |
|                 | <ol> <li>Government Higher Secondary School, Patto Hira Singh</li> </ol>         | Humanities, Sicence, Agriculture           |
|                 | 57. Government Higher Secondary School, Abohar                                   | Humanities, Science                        |
|                 | 58. Government Girls Higher Secondary School, Ferozepur                          | Humanities, Fine Arts, Home Science        |
|                 | <ol> <li>Khalsa Higher Secondary<br/>School, Muktsar</li> </ol>                  | Humanities, Science Agriculture            |
|                 | 60. M. Khalsa Higher Secondary                                                   | Humanities, Agriculture                    |
| )               | School, Ferozepur 61. G.N. Higher Secondary School, Mehtabgarh                   | Humanities                                 |
|                 | 62. Bhupinder Khalsa Higher                                                      | Humanities, Agriculture, Science           |
| Gurdaspur       | Secondary School, Moga<br>63. Government Higher Second-<br>ary School, Gurdaspur | Humanities. Science, Technical             |
|                 | 64. Government Higher Secondary School, Pathankot                                | Humanities, Science                        |
|                 | 65. Government Higher Secondary School, Dera Baba Nanak                          | Humanities, Science, Commerce, Agriculture |
|                 | 66. Government Girls Higher Secondary School, Gurdaspur                          | H'umanities, Fine Arts, Home<br>Science    |
|                 | 67. D.A.V. Higher Secondary<br>School, Qadian                                    | Humanities, Science                        |
|                 | 68. Arya Higher Secondary<br>School, Dina Nagar                                  | Humanities, Scince                         |
|                 | 69. Lalamusa S. D. Higher<br>Secondary School, Fatehgarh<br>Churian              | Humanities, Commerce                       |
|                 | <ol> <li>Avalon Mission Girls Higher<br/>Secondary School, Pathankot</li> </ol>  | Humanities                                 |
| Hoshiarpur      | 71. Government Higher Secondary School, Tanda Urmar                              | Humanities, Science, Agriculture           |
|                 | 72. Government Girls High and Normal School, Hoshiarpur                          | Humanities, Fine Arts, Home Science        |

| District              | Name of the School                                                                | Elective Group introduced                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                 | 3                                                     |
| loshiarpur—<br>concld | 73. Government Girls Higher Secondary School, Mahilpur                            | Humanities, Fine Arts                                 |
|                       | 74. Khalsa Higher Secondary School, Gurdhiwala                                    | Humanities, Science                                   |
|                       | 75. G.N. Khalsa Higher Secondary School, Khwaspur Hiran                           | Humanities, Science, Agricul-<br>ture                 |
|                       | <ol> <li>D.A.V. Higher Secondary<br/>School, Una</li> </ol>                       | Humanities, Science                                   |
|                       | 77. Hindu Higher Secondary<br>School, Jaijo Doaba                                 | Humanities                                            |
|                       | <ol> <li>S.H.S. Khalsa Higher<br/>Secondary School, Jian<br/>Chahbewal</li> </ol> | Humanities, Science                                   |
|                       | 79. S.D.Higher Secondary School, Hoshiarpur                                       | Humanities, Science, Commerce                         |
|                       | 80. S.H. Khalsa Higher Secondary School, Dasuya                                   | Humanities, Science with effect from 1st April, 1959  |
|                       | 81. D.A.V. Higher Secondary                                                       | Humanities, Science, Commerce                         |
|                       | School, Dasuya  82. Khalsa Higher Secondary  School, Mahilpur                     | Humanities, Science, Commerce                         |
|                       | 83. G.G.S. Khalsa Lobana<br>Higher Secondary School,                              | Humanities, Science, Agriculture, Technical, Commerce |
|                       | Miani<br>84. Khalsa Higher Secondary<br>School, Panjjo Deota Sus                  | Humanities, Science                                   |
|                       | <ol> <li>D.A.V. Higher Secondary<br/>School, Hoshiarpur</li> </ol>                | Humanities, Science                                   |
|                       | 86. S.A.S. Higher Secondary                                                       | Humanities, Science                                   |
|                       | School, Bassi Kalan<br>87. D.A.V. Higher Secondary<br>School, Daulatpur           | Humanities, Science                                   |
|                       | 88. Chak Jhumra S.D. and Arya<br>Girls Higher Secondary School<br>Hariana         |                                                       |
|                       | 89. Shrimati Parwati Devi Arya<br>Mahila Higher Secondary<br>School, Hoshiarpur   | Humanities, Science                                   |
|                       | 90. D.A.V. Higher Secondary School, Gurdpur, Banera                               | Humanities, Commerce                                  |
| Jullundur .           | 91. Government Model Higher<br>Secondary School, Jullundur                        | Humanities, Science, Agriculture, Commerce            |
| ·                     | 92. Government Girls High or Higher Secondary and Norma School, Jullundur         | Humanities, Fine Arts, Home  Science, Science         |

| District         | Name of the School                                                                           | Elective group introduced                                      |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                | 2                                                                                            | 3                                                              |  |  |
| Jullundur—concld | 93. Government Girls Higher Secondary School, Phillaur                                       | Humanities, Fine Arts, Home Science                            |  |  |
| ٠                | 94. L.R. Doaba Higher Secondary School, Jullundur City                                       | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 95. Doaba Khalsa Higher Second ary School, Jullundur City                                    | - Humanities, Science, Agriculture                             |  |  |
|                  | 96. B.H.R.S.D. Higher Secondary School, Shankar                                              | Humanities, Agriculture                                        |  |  |
|                  | 97. Doaba Arya Higher Secondary School, Nawanshahr                                           | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 98. Shri D.N.R.N.S.D. Higher<br>Secondary School, Nurpur,<br>(Thak Pak), Nawanshahr<br>Doaba | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 99. W.D. Victor Higher Secondary School, Jullundur                                           | Humanities, Science, Commerce                                  |  |  |
|                  | 100. D.S.S.D. Higher Secondary<br>School, Basti Nau, Jullundur                               | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 101. Khalsa Higher Secondary<br>School, Nangal Ambia                                         | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 102. Tulsi S.D. Girls Higher<br>Secondary School, Jullundur<br>Cantt                         | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 103. Fenton Ganj Girls Higher<br>Secondary School, Jullundur                                 | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 104. Mht. G.M. Girls Higher<br>Secondary School, Jullundur                                   | Humanities                                                     |  |  |
| Ludhiana         | City<br>105. Government Higher Second<br>ary School, Ludhiana                                | - Humanities, Science, Technica<br>Commerce                    |  |  |
|                  | 106. A.S. Higher Secondary School, Khanna                                                    | Humanities, Science, Commerce with effect from 1st April, 1959 |  |  |
|                  | 107. Khalsa National Higher<br>Secondary School, Ludhiana                                    | Humanities, Science, Technica                                  |  |  |
|                  | 108. Arya Higher Secondary<br>School, Ludhiana                                               | Humanities, Science, Technical                                 |  |  |
|                  | 109. Khalsa Higher Secondary<br>School, Guru Sar Sudhar                                      | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 110. Adarsh Kanya Vidyala,<br>Jagraon                                                        | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 111. Kundan Vidyala Mandir,<br>Ludhiana                                                      | Humanities, Science                                            |  |  |
|                  | 112. Jain Girls Higher Second-<br>ary School, Ludhiana                                       | Humanities                                                     |  |  |

| F         | for Education and Labour                                      |                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| District  | Name of School                                                | Elective group introduced                       |
| 1         | 2                                                             | 3                                               |
| Kangra    | 113. Government Higher ary School, Hamirpur                   | Second- Humanities, Science, Agricul-<br>ture   |
|           | 114. Government Higher ary School, Kulu                       | Second- Humanities, Science, Technical          |
|           | 115. Government Higher ary School, Dharamsal                  | Second- Humanities, Science, Technical          |
|           | 116. S.T.N.S.D. Higher S<br>ary School, Baijnath              | Second- Humanities, Science                     |
| -         | 117. R.R.S.D. Higher Secary School, Haripur                   | cond- Humanities                                |
| Patiala   | 118. Government City F. Secondary School, Pati                |                                                 |
|           | 119. Government Post-Bas<br>Secondary School, R               |                                                 |
|           | 120. Government Victori<br>Higher Secondary<br>Patiala        |                                                 |
|           | 121. Government Girls H Secondary School N Town, Patiala      | igher Humanities, Fine Arts, Home Model Science |
|           | 122. R.S. Jain Public Hig<br>Secondary School, Nab            |                                                 |
|           | 123. B.K. Khalsa Polytec<br>Patiala                           | hnic, Humanities, Technical                     |
|           | 124. S.G.H.G. Khalsa<br>Secondary School,<br>Gobindgarh       | Higher Humanities, Science<br>Mandi             |
| * <i></i> | 125. Khalsa Higher Secon<br>School, Lassoi                    | ndary Humanities, Agriculture                   |
|           | 126. S.D.S.E. Higher Sec<br>School, Patiala                   | ondary Humanities, Science, Technical           |
|           | 127. Atma Ram Kumar S<br>Higher Secondary Scho<br>Patiala     |                                                 |
|           | 128. Ashok Higher Second School, Sirhind                      | dary Humanities                                 |
|           | 129. S.R. Arya Higher Sc<br>ary School, Patiala               | cond- Humanities, Science                       |
|           | 130. S.D. Kumar Sabha C<br>Higher Secondary School<br>Patiala |                                                 |
|           | <ol> <li>Arya Girls Higher Secary School, Patiala</li> </ol>  | cond- Humanities                                |
|           | 132. M.G. Ashoka Girls H<br>Secondary School, Sirhir          |                                                 |

| District   |    | Name of the School                                         | Elective group introduced                     |
|------------|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          |    | 2                                                          | 3                                             |
| Kapurthala |    | 133. Khalsa Amarjit Higher<br>Secondary School, Domeli     | Humanities, Science                           |
| Bhatinda   | •• | 134. Government Girls Higher Secondary School, Faridkot    | Humanities, Science                           |
|            |    | 135. S.D. Higher Secondary School, Bhatinda                | Humanities, Science                           |
|            |    | 136. Mahatma Hans Raj Higher<br>Secondary School, Bhatinda | Humanities, Science,<br>Commerce              |
|            |    | 137. Gandhi Higher Secondary<br>School, Mansa              | Humanities, Science,<br>Agriculture, Commerce |
|            |    | 138. Khalsa Higher Secondary<br>School, Mansa              | Humanities, Science Agriculure                |
| Sangrur    | ., | 139. Akal Higher Secondary School, Mastuana                | Humanities, Agriculture                       |
|            |    | 140. Khalsa Higher Secondary<br>School, Bakhtgarh          | Ditto                                         |
|            |    | 141. S.D.High School, Barnala                              | Humanities, Technical, Commerce               |

# List of Higher Secondary Schools which have switched over to the new pattern with effect from 1st April, 1959.

| District     | Name of the School                                                         | Elective group introduced             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mahendergarh | 1. Government Higher Secondary School, Nangal Chaudhri                     | Humanities, Science                   |
|              | 2. Arya Higher Secondary School, Narwana                                   | Humanities, Science                   |
|              | 3. Government Higher Secondary School, Mahendergarh                        | Humanities, Science                   |
| Kapurthala   | 4. Government Girls Higher Secondary School, Kapurthala                    | Fine Arts, Home Science               |
| Ambala       | 5. Government Higher Secondary School, Kalka                               | Science, Humanities                   |
|              | <ol> <li>Chakwal National Higher<br/>Secondary School, Kurali</li> </ol>   | Science, Humanities                   |
|              | 7. G.N. Khalsa Higher Second-<br>ary School (Mitha Tiwana),<br>Yamunanagar | Science, Humanities                   |
| ·            | 8. M.L.N. Higher Secondary School, Yamunanagar                             | Science. Humanities, Commerce         |
|              | 9. S.D. Higher Secondary School, Jagadhri                                  | Humanities, Science, Agricul-<br>ture |

| District  | Name of the School                                                             | Elective group introduced               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                                       |
| Gurgaon   | 10. Janta Higher Secondary School, Kund                                        |                                         |
| Patiala   | 11. Mata Gujri Girls Higher Secondary School, Fatehgarh Sahib                  | Science                                 |
| Bhatinda  | 12. Arya Girls Higher Secondary School, Bhatinda                               | Humanities, Home Science                |
| Kangra    | 13. Government Girls Higher Secondary School, Dharamsala                       | Humanities, Home Science,<br>Fine, Arts |
| Ludhiana  | 14. G.N.G. Khalsa Girls Higher Secondary School, Bopa Rai Kalan                | Humanities, Science                     |
|           | 15. D. Khalsa Higher Secondary School, Horan                                   | Humanities, Science                     |
|           | 16. S.A. Jain Higher Secondary School, Ludhiana                                | Humanities, Science                     |
|           | 17. S.D.P. Higher Secondary School, Ludhiana                                   | Humanities, Science                     |
| Amritsar  | 18. Guru Nanak Girls Higher Secondary School, Amritsar                         | Humanities                              |
|           | 19. Ramgarhia Higher Secondar School, Amritsar                                 | y Humanities, Science                   |
|           | <ol> <li>Shri Parkash Ashram Higher<br/>Secondary School, Amritsar</li> </ol>  | Humanities, Science                     |
| Jullundür | 21. D.S.S.D. Higher Secondary School, Jullundur                                | Humanities, Science                     |
|           | 22. United Christian Higher Secondary School, Suranausi                        | Humanities, Science                     |
| Ferozepur | 23. S.D.Higher Secondary School, Moga                                          | Humanities, Science, Technical          |
|           | 24. M.D. Higher Secondary School, Moga                                         | Humanities, Science                     |
|           | <ol> <li>D.C.M. Jain Higher Second-<br/>ary School, Ferozepur Cantt</li> </ol> | Humanities, Science                     |
|           | <ol> <li>S.D. Higher Secondary<br/>School, Sham Chaurasi</li> </ol>            | Humanities, Science                     |
|           | 27. Lyallpur Khalsa Collegiate<br>Higher Secondary School,<br>Sham Chaurasi    | Humanities, Science                     |

#### CASES OF MURDERS, BURGLARIES AND CATTLE LIFTING IN MANSA SUB-DIVISION OF BHATINDA DISTRICT

- 2451. Gyani Kirpal Singh Shant: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) the number of murders reported to the Police Station, Mansa, Bhatinda District during the period from 1st February, 1959 to 29th February, 1960;

- (b) the number of cases referred to above which were traced and of those which could not be traced, separately:
- (c) the number of cases in which the dead bodies or bones of the deceased were recovered;
- (d) the number of persons who were challaned in connection with the said cases, the number of those acquitted and of those convicted, separately;
- (e) the number of cases of burglaries committed in Mansa Sub-Division during the period referred in part (a) above;
- (f) the number of cases of burglaries in which the culprits could not be traced police station-wise;
- (g) the number of culprits in the said cases of burglaries apprehended together with the details of the property recovered from them;
- (h) the number of cases of cattle lifting which took place in the said Sub-Division during the above-mentioned period and the number out of them in which cattle were restored;
- (i) the names of cattle lifters traced village-wise?

### Sardar Partap Singh Kairon: The reply to the question is as under—

- (a) 8 Murders.
- (b) All cases traced.
- (c) Dead bodies and bones recovered in all the cases.
- (d) 23 persons of whom 4 were convicted and 3 acquitted. The remaining are standing trial.
- (e) 52 cases.
- (f) 32 cases (police station Mansa/6, police station Bhikhi/4, police station Sardulgarh/7, police station Būdhlada/9, police station Baretta/5 and police station Boha/1).
- (g) 23 persons were apprehended and stolen property consisting of ornaments. clothes and cash worth Rs 2,505.87 recovered.
- (h) 8 cases, out of which cattle recovered in 4 cases.
- (i) Names of cattle lifters traced village-wise are :—
  - (1) Inder Singh of village Biruka Kalan.
  - (2) Malla Singh of village Tallahwala.
  - (3) Jang Singh of village Bhai Desa.

### [Chief Minister]

- (4) Arjan Singh of village Tahhan Majra.
  - (5) Avtar Singh of village Bhukrala, district Karnal.

# GRANTS GIVEN TO PRIVATELY MANAGED SCHOOLS LAST YEAR IN HINDI REGION

- 2452. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state
  - (a) the amount of grants made to each privately-managed school as a result of the introduction of free education during the last year in the Hindi Region;
    - (b) whether the Arya Vedic High School Birhi Kalan, district Mohindergarh, has been given any grant for science;
  - (c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, whether the amount of the said grant has been credited to the account of the said school?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) A list of privately-managed schools in Hindi Region showing the amount of ad-hoc grant given during 1958-59 for the loss suffered by them on account of the introduction of free education in Government Schools is laid on the Table.

- (b) Yes.
- (c) This grant was sanctioned through the Vice Chancellor Punjab, University who released it in favour of the Headmaster, Arya High Schools, Birhi Kalan (Mohindergarh). The latter is reported to have decamped with the money.

# List of Privately managed schools in Hindi Region which were paid ad hoc grants during 1958-59

#### KANGRA DISTRICT

|     |                                 |     | Rs          |
|-----|---------------------------------|-----|-------------|
| 1.  | S.D. High School, Sari Molag    |     | 1,880       |
| 2.  | S.D. High School, Bhareri       |     | 220         |
| 3.  | St. Paul High School, Palampur  |     | 1,470       |
| 4.  | G.A.V. High School, Kangra      |     | 1,080       |
| 5.  | Rajput High School, Indora      |     | 1,720       |
| 6.  | S.A.S. High School, Garli       |     | 2,610       |
| 7.  | S.D. High School, Baijnath      |     | 990         |
| 8.  | S.D. High School, Thural        |     | 1,020       |
| 9.  | G.A.V. High School, Sullah      |     | 740         |
| 10. | S.D. High School, Haripur       |     | <b>30</b> 0 |
| 11. | S.D. High School, Jawala Mukhi  |     | 1,350       |
| 12. | S.D. High School, Sujanpur Tira |     | 8,010       |
| 13. | G.A. High School, Mangal        |     | 580         |
| 14. | D.A.V. High School, Tauni Devi  |     | 1,530       |
| 15. | S.D. High School, Kakar         |     | 800         |
| 16. | S.K. S.D. High School, Palampur |     | 1,830       |
| 17. | G.A.V. High School, Saulana     |     | 1,000       |
| 18. | S.D.Z. High School, Shahpur     |     | 6.470       |
|     |                                 | • • | S. 17 O     |

|                                                                                                                                   | Unstarred Questions and Answers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | (24)43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | KANGRA DISTRICT—concld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Rs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29.<br>30.<br>31.<br>32.<br>33.<br>34.<br>35.<br>36.<br>37. | D.A.V. High School, Bhawarna M.G.M. High School, Nagrota Surian B.P. High School, Mair S.D. High School, Krishan Nagar Panchayat High School, Kotla S.D. High School, Ladraur S.D. High School, Ladauri D.A.V. Middle School, Hatli S.D. Girls Middle School, Palampur S.D. Middle School, Dipalpur M.HR. School, Dheera J.A.V. High School, Kangra Arya High School, Mangroala Public High School, Merh                                                                                                                             |    | 500<br>360<br>1,320<br>700<br>1,000<br>260<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,0 |
| 30.                                                                                                                               | Ambala District                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •• | 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.                                                                                            | S.D. High School, Jagadhri Khalsa High School, Yamuna Nagar G.S.A.S. High School, Yamuna Nagar A.S. High School, Sadhaura M.R.S.D. High School, Shahzadpur D.A.V. High School, Mustfabad Panchayat Middle School, Ganeshpur Christian Girls Middle School, Jagadhri                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,550<br>370<br>2,380<br>220<br>410<br>260<br>1,000<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                   | HISSAR DISTRICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.                                                                                | H.R. High School (Hindu), Hissar Vaish High School, Bhiwani T.I.T. High School, Bhiwani P.G.S.D. High School, Hissar Jat High School, Hissar G.A.V. High School, Hissar Arya Girls Middle School, Hissar Mission Girls Middle School, Hissar Jain Girls Middle School, Hissar Guru Nanak Girls Middle School, Hissar Manwanti Arya Girls Middle School, Hansi                                                                                                                                                                        |    | 4,320<br>1,210<br>640<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>250<br>150<br>150<br>150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                   | GURGAON DISTRICT '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.                               | Hindu High School, Rewari Jain High School, Rewari Modern Public High School, Rewari Rashtrya High School, Rewari Shri Krishana High School, Nikhri Shri Krishna High School, Kanwli S.D. High School, Hasanpur Rajput High School, Bhondsi Jat High School, Hodel D.G. Khan High School, Palwal D.A.V, High School, Gurgaon Dev Smaj Girls Middle School, Palwal Mission Girls Middle School, Palwal S.D. Girls High School, Gurgaon Guru Nanak Girls Middle School, Gurgaon Aggarwal High School, Ballabgarh Jain Pathshala Rewari |    | 3,190<br>1,520<br>1,500<br>450<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>2,000<br>230<br>230<br>200<br>250<br>2,000<br>1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

1

### [Minister for Education and Labour]

| [              | note, for Education and Educati                                               |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | KARNAL DISTRICT                                                               | Rs            |
| 1.             | D.A.V. High School, Shahbad                                                   | 000           |
| 2.             | Khalsa High School, Shahbad                                                   | 800           |
| <b>3.</b>      | Jat High School, Kaithal                                                      | 1,480         |
| 4.             | D.A.V. High School, Karnal                                                    | 260<br>3.630  |
| 5.             | Takana Farm High School, Tarauri                                              | 3,620         |
| 6.             | S.D. High School, Samalkha                                                    | 180           |
| ž.             | Panchayat High School, Pai                                                    | 1,210         |
| 8.             | S.M.B. High School, Kurukshetra                                               | 660           |
| 9.             | Jat High School, Thol                                                         | 1,040         |
| 10.            | D.A.V. High School, Panipat                                                   | 320           |
| 11.            | Bharatri High School, Panipat                                                 | 2,000         |
| 12.            | S.D. High School, Karnal                                                      | 2,000         |
| 13.            | M.L.N. High School, Radaur                                                    | 2,000         |
| 14.            | G M N. High School Marging                                                    | 2,000         |
| 15.            | G.M.N. High School, Naraina                                                   | 2,000         |
| 16.            | Janta High School, Kaul                                                       | 2,000         |
| 17.            | Arya High School, Thanesar                                                    | 2,000         |
|                | Hindu High School, Kaithal                                                    | 500           |
| 10.            | S.D. High School, Kirmach                                                     | 500           |
| 19.            | Daya Nand Girls High School, Karnal                                           | 100           |
| 20.            | R.D. Arya Girls High School, Karnal                                           | 100           |
| 21.            | S.D. Girls High School, Karnal                                                | 100           |
| 22.            | Guru Nanak Girls High School, Karnal                                          | 100           |
| 23.            |                                                                               | 100           |
| 24.            | Jai Ram Dass Girls High School, Kaithal                                       | 250           |
| 25.            | Har Kaur Girls High School, Panipat                                           | 300           |
|                | ROHTAK DISTRICT                                                               |               |
| 1.             | Vaish High School, Rohtak                                                     | 2,340         |
| 2.             | V.K.M. High School, Rohtak                                                    | 290           |
| <del>3</del> . | Saini High School, Rohtak                                                     | 1,090         |
| 4.             | Haryana Public High School, Gohana                                            | 670           |
| 5.             | Janta High School, Butana                                                     | 700           |
| 6.             | D.A.V. High School, Hassangarh                                                | 170           |
| <b>7.</b>      | D.A.V. High School, Bahadurgarh                                               |               |
| 8.             | G.R.Z. High School, Sonepat                                                   | 3,580         |
| <b>9</b> .     | V.S. High School, Rajlugarhi                                                  | 1,090         |
| 1Ó.            | J.A.V. High School, Madaura                                                   | 1,600         |
| 11.            | Gandhi Memorial High School, Gorar                                            | 1,930         |
| 12.            | C.A.V. High School, Rohtak                                                    | 2,000         |
|                | Arya High School, Rohtak                                                      | 2,000         |
|                | Public High School, Charee                                                    | 300           |
| 15.            |                                                                               | 250           |
|                | S.D. Hindu High School, Sonepat                                               | 250           |
| 16.            | Arya Girls High School, Sonepat                                               | 250           |
| 17.            | Bharat Tak Girls High School, Rohtak  Phanyai Arva, Girls High School, Bohtat | 100           |
| 18.            | Dhanwai Arya Girls High School, Rohtak                                        | 300           |
| 19.            | Vaish Arya Girls High School, Bahadurgarh                                     | 150           |
| 20.            | Jain Girls Middle School, Rohtak                                              | 100           |
| 21.            | Vaish Girls Middle School, Rohtak                                             | 200           |
| 22.            | Guru Nanak Girls Middle School, Rohtak                                        | 250           |
| 23.            | D.A.V. High School, Matan Hail                                                | <b>2,00</b> 0 |

## KAIRON DRAIN, DISTRICT AMRITSAR

2453. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any passage for the Kairon Drain through village Margind-pura, tehsil Patti, district Amritsar, has been approved by the Irrigation Department; if so, the numbers of 'Khasras' through which the drain is to pass and the total area proposed to be acquired for the said drain in this village?

Rao Birendar Singh: Yes. Kalsian Drain passing through the village Margindpura has been extended to join the Kairon Drain.

The land plans are yet under preparation and therefore, Khasra numbers through which the drain is to pass, cannot be supplied.

Approximate area to be acquired for this drain would be 7.0 acres in this village.

# DRAINS PASSING THROUGH VILLAGE SUR SINGH, TEHSIL PATTI / DISTRICT AMRITSAR

- 2454. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Minister for Irrigat icn and Power be pleased to state
  - (a) the names of the drains, if any, constructed by the Government which pass through the area of village Sur Singh, tehsil Patti, district Amritsar and the date on which each of them was constructed;
  - (b) the total area of land in acres acquired for the construction of drains mentioned in part (a) above;
  - (c) whether any compensation for the land referred to in part (b) above has been paid or yet to be paid to the owner thereof; if so, how much?

Rao Birendar Singh: (a) The following drains passing through village Sur Singh, tehsil Patti district Amritsar, have been constructed in March, 1958.

- 1. Sohal Seepage-cum-Escape Drain.
- 2. Chabal Drain.
- (b) Land acquired for the construction of these drains—
  - 1. Sohal Seepage-cum-Escape Drain .. 52.70 Acres
  - 2. Chabal Drain ... 19.63 Acres
- (c) 1. Sohal Seepage-cum-Escape Drain-

Not yet paid. Amount likely to be paid is Rs. 98,648/-

2. Chabal Drain.

Not yet paid; the amount likely to be paid has not yet been estimated.

Cases registered at Police Station Patti, district Amritsar, in June, 1959

2455. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state the names of the complainants who lodged F.I.Rs at Police Station Patti, district Amritsar in June, 1959, the actual date when each of these F.I.Rs was registered and a brief description of each?

Sardar Partap Singh Kairon: A statement containing the requisite information is given on below.

[Chief Minister]

| [Chie                                                                                  | ef Minis                       | ter] |                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Patti during the month of June, 1959, with case                                        | Brief description of each case | 4    | 104 Ozs. of illicit liquor was recovered from a resident of village Bandala. The accused was convicted. | The complainant was assaulted and a simple injury with a sharp edged weapon was caused. The accused was acquitted on the basis of compromise. | The house of the complainant was burgled by making a hole in the wall and clothes, etc. worth Rs. 40 were stolen. The case was sent as untraced. | The complainant alleged that he was assaulted by the accused. Investigation showed that the injuries were self inflicted, hence case was cancelled. | The complainant reported that she had been assaulted by the accused. The accused was convicted in the case. | One Masha and 6 Rattis of opium was recovered from the accused. The accused was convicted. | The complainant was assaulted and a simple sharp edged injury was caused. The case is pending in court. | The accused was captured distilling liquor and working still. He was convicted. | One bottle of illicit liquor was recovered from the accused. The accused was convicted. |
| gistered in police station Patti dur<br>brief description of each case                 | F.I.R. No., Section, etc.      | 3    | 102, under section<br>61/1/14, Excise Act                                                               | 103, under section<br>324, I.P.C.                                                                                                             | 104, under section 457/380, I.P.C.                                                                                                               | 105, under section<br>326/324, I.P.C.                                                                                                               | 106, under section<br>354, I.P.C.                                                                           | 107, under section 9/1/78, Opium Act                                                       | 108, under section 324 I.P.C.                                                                           | 109, under section 61/1/14, Excise Act                                          | 110, under section 61/1/14, Excise Act                                                  |
| tered in po<br>ief descrip                                                             | Actual<br>date of<br>F.I.R.    | 2    | 2-6-59                                                                                                  | 10-6-59                                                                                                                                       | 14-6-59                                                                                                                                          | 20-6-59                                                                                                                                             | 22-6-59                                                                                                     | 22-6-59                                                                                    | 22-6-59                                                                                                 | 24-6-59                                                                         | 24-6-59                                                                                 |
| Statement showing list of cases registered in police station brief description of each | Name of Complainant            |      | Shri Gurmukh Singh, Sub-Inspector., I/C, Police Post Sabrah, police station Patti                       | Shri Devia, son of Udho Mehra of Patti                                                                                                        | Shri Bhola Singh, son of Surain Singh, Jat of Chuslewar                                                                                          | Shri Gopal Singh, son of Labh Singh, Jat<br>of Chuslewar                                                                                            | Shrimati Palo, wife of Mukhtiar Singh,<br>Jat of Assal                                                      | H.C. Piara Lal, Patti (C.I.A. Staff)                                                       | Shri Amar Singh Jat, son of Jagat Singh, resident of Assal                                              | Shri Maghar Singh, Assistant Sub Inspector, police station Patti                | Shri Maghar Singh, Assistant Sub-Inspector, 24-6-59 police station, Patti               |
|                                                                                        | Sr.<br>No.                     |      | -                                                                                                       | 7                                                                                                                                             | E.                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                   | S                                                                                                           | 9                                                                                          | 7                                                                                                       | ∞                                                                               | 6                                                                                       |

|                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                            | 131AK                                                                                           | KED QUES                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ten seers of lahan was recovered from the accused. The accused was convicted. | One spear was recovered from the possession of the accu-<br>t sed. He was convicted. | The complainant reported that a buffalo worth Rs. 500 had been stolen. No trace of the buffalo or the accused was found and the case was sent as untraced. | From the possession of the accused 34 mashas of opium—was recovered. The accused was convicted. | On account of previous enmity, the complainant was assaulted by the accused and grievous hurts were caused. The accused were sent up for trial and sentenced to different terms of imprisonment. |
| 26-6-59 111, under section 61/1/14, Excise Act                                | 27-6-59 112, under section 19/11/78, Arms Act                                        | 27-6-59 113, under section 380, I.P.C.                                                                                                                     | 30-6-59 114, under section 9/1/78, Opium Act                                                    | 30-6-59 115, under section 326/324, I.P.C.                                                                                                                                                       |
| 26-6-59                                                                       | 27-6-59                                                                              | 27-6-59                                                                                                                                                    | 30-6-59                                                                                         | 30-6-59                                                                                                                                                                                          |
| 10 H.C. Vishwa Mitter, Police Post Harike,<br>police station Patti            | Shri Mehar Singh, Assistant Sub Inspector, police station Patti                      | Shri Ganda Singh, son of Labh Singh, Jat<br>of Chuslewar                                                                                                   | 13 H.C. Piara Lal, C.I.A., Patti                                                                | Shri Gopal Singh, son of Gian Singh, Jat<br>of Tung                                                                                                                                              |
| 10                                                                            | =                                                                                    | 12                                                                                                                                                         | 13                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |

### ALLEGED EMBEZZLEMENT OF KASUR DRAIN TAX

- 2456. Shri Jagat Narain Chopra: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) whether any complaints were received from Shri Harnam Singh and others of village Sur Singh, tehsil Patti, district Amritsar, under section 409,I.P.C., between 15th February, 1960 and 18th February, 1960, regarding the embezzlement of Kasur Drain Tax;
    - (b) the facts of the case as narrated in the complaints;
  - (c) whether any enquiry has so far been held into the said com plaints; if so, by whom and with what result?

### Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes.

- (b) The allegations made in the complaint of Shri Harnam Singh, are. that in 1954-55 Government had levied a tax on the land owners of village Sur Singh for the canalisation of Kasur Drain and he had paid his due of Rs 7 to his village Lambardar on 1st February, 1955 against a receipt. Subsequently on learning that the realisation of the levy had been stopped by the Government, he applied to the Tehsildar on 26th May, 1959, to find out if the amount realised from him had been deposited in the treasury. The Tehsildar filed the papers on the statement made by Shri Harnam Singh's son but without examining Harnam Singh who was satisfied that the amount had not been credited to the treasury.
- (c) The S.H.O., P. S. Bhikhi Wind, is making enquiries. Since the matter is an old and complicated one, the investigation is likely to take some time.

#### RETRENCHED STAFF OF REHABILITATION DEPARTMENT

- 2457. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Revenue be pleased to state—
- (a) whether any staff of the Rehabilitation Department of the Government has been retrenched; if so, the strength thereof;
  - (b) whether any steps are proposed to be taken to re-employ the staff mentioned in part (a) above?

Giani Kartar Singh: (a) Yes. The incumbents of the following posts have been retrenched:—

| 1. | State Competent Officer | 1  |
|----|-------------------------|----|
| 2. | Managing Officer        | 1  |
| 3. | Naib Tehsildar          | 1  |
| 4. | Stenographer            | 1  |
| 5. | Steno-typists           | 2  |
| 6. | Clerks                  | 31 |
| 7. | Daftri                  | 1  |
| 8. | Peons                   | 35 |

- (b) The following Officer/Officials have already been absorbed on alternative appointments in other Departments
  - 1. State Competent Officer (As Presiding Officer, Labour Court)

2. Stenographer (As Stenographer)

3. Steno-typists (As Steno-typist)

4. Daftri.....(As Clerk in Punjab Roadways)

5. Peons.....(Orders for their absorption have already been issued)

Under the existing instructions, Clerks cannot be absorbed on alternative appointments unless they pass the test of Clerks, held by the Subordinate Services Selection Board, Punjab.

Administrative Department have already taken necessary steps for the absorption of the entire staff which is now in position, in other Departments, against permanent posts and orders are expected to be issued shortly.

#### REMISSION OF LAND REVENUE IN KANGRA DISTRICT

2458. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to remit land revenue in Kangra District on the ground of failure of rabi crop due to complete lack of rains?

Giani Kartar Singh: There have been good showers in the Kangra District in the last few days, which have averted the complete failure of Rabi crop. However, suspension/remission of land revenue will be granted in case of crop-failure after the Rabi girdawari is over.

# APPOINTMENT OF PERMANENT MAGISTRATE AT HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA

2459. Shri Rup Singh Phul: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to appoint a permanent 1st Class Magistrate at Hamirpur, district Kangra in addition to the Sub-Divisional Magistrate, if so, when?

Sardar Partap Singh Kairon: No please.

#### ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Secretary: Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Appropriation (No.4) Bill, 1960, passed by the Vidhan Sabha on the 1st March, 1960, and transmitted to the Punjab Legislative Council the same day, has been agreed to by the said Council without any recommendation on the 18th March, 1960.

#### DEMAND FOR GRANT

80-A-CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh): Sir. I beg to move —

That a sum not exceeding Rs. 7,00,88,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 80-A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Mr. Speaker: Motion moved —

That a sum not exceeding Rs. 7,00,88,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 80-A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The following cut-motions given notice of by various Members in respect of this Demand will be deemed to have been read and moved —

- 1. Pandit Ram Kishan Bharolian:
- 2. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 3. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 4. Dr. Bhag Singh:
- 5. Chaudhri Inder Singh:
- 6. Shri Phul Singh Kataria:
- 7. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs. 100.

8. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Re 1.\*

9. Chaudhri Balbir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

10. Sardar Ramdayal Singh:

That the demand be reduced by Rs. 10.

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ demand ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਛਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ । ਮੈੰ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀ Irrigation ਔਰ Power ਸਵਾਲ ਪਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ schduled time ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ dam ਦਾ ਬਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਜਾਏਗਾ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ਪਹਿਲੇ 1959 ਤਕ ਇਹ scheduled time ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਹਣ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ 1961 ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੈਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰਾ ਤਕ ਨਾਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ dam ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ concrete ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੌਵੇਂ sides ਤੇ concrete ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤਕ grouting ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ grouting ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ sides ਤੋ dam ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਇਲਾਨ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਮੈੰਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਫਾ change ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਬਜਟ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇਗਾ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ hoist chamber ਦਾ 21 August ਨੂੰ ਟੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੇ workers ਦੀਆਂ ਤਲਫ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਤਾਂ 10 workers ਇਸ ਦੇ ਟੁਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ Engineers ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਬਜੇ ਉਥੇ ਦੂਜੀ shift labour ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ Engineers ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਪੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ R. S. Gill ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Engineers ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰ

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ pit ਤੌਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਊ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੁਟਿਆ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੌ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਨੇ । ਇਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ design ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ construction ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । Design ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਉਚਾ dam ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ hoist chamber ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖਿਆਂ ਸੀ <del>ि</del>षे ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ Engineer ਬਲਰਿ ਇਹ Mr. Slocum ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ white elephant ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ personal staff ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ experiment ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ design ਗਲਤ ਸੀ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ sea level ਤੋਂ 1,530 feet ਤਕਜਾਂ ਅਸਲ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ 350 ਫੁਟ ਤਕ ਜੇਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਤਕ ਇਹ regulating gates ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ pressure ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਉਥੋਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ level 82 ਫਟ ਉਸ level ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ chamber ਟੂਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ chamber ਦੀ ਮੁਰੱਮਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਰੌੜ 55 ਲੱਖ ਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 155 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮਨਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਇਕ item ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ electricity ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ generators ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਖਾਦ factory ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ late supply ਹੋਣੀ ਹ ਔਰ ਉਸ ਦਾ staff ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 350 ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 18 Commissioned Officer ਵੀ ਸਨ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਦ

ਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਐਨ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਸਣ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ Britain ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ ਔਰਉਹ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੌਰ ਮੈਂ- ਇਥੇ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੌਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋ<del>ਂ</del> ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਜੇ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਪੁਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰੱਲ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ Almighty God ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੌ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਲ<mark>ੋਕਮ ਸਾਹਿਬ</mark> ਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਅਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਵਸ ਹੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਹੜ <mark>ਹ</mark>ਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟਕਰ ਨਾਲ ਟੂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ out of control ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਕਸ਼ਾ ਇਸ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ<sup>°</sup> ਖਿਚਿਆ । ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ tolerate ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ<sup>÷</sup> ਅਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ੬ੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਇਸਟ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਮੁਰਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕਨ white elephant ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਚੋਂ ਕੋਟੀ blasting ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਰ ਇਸ ਕੋਟੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਤੌਂ ਭਾਵ ਹੈ heavy blasting ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਅਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੌਣ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਕੇ ਇਸ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ heavy blasting ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਡੌਮ ਵਿਚ crack ਆ ਜਾਂਦਾ । ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਪਥਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੀ ਮਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ mixed ਹੈ।

Mr. Speaker: How can it be relevant?

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ: ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਖਰਚ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵਲ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਨਿਰੀ ਪਥਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ mixed ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਭੀਮਾਂਡ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲ exist ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ debate ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੋ inside story ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ? (How can the hon. Member mention all these things even casually. These are not relevant to the Demand. It is possible that the officers concerned might have been giving him this kind of information, but how can a thing which does not exist at all be mentioned in a debate, It appears that the officers talk to him about these matters otherwise how can he mention here the inside story or the confidential consultations which they hold among themselves?)

ਿੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੰਮ ਪਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਥੇ ਵਸਦਾ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ inside ਦੀ story ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ open secret ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਛਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਜੋ ਅਜ ਕਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਲਾਏ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਕਰ ਇਥੋਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ break ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ services continue ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, production ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ shortage ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਚਦੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ shortage ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਹਣੇ ਹੀ ਪੈ ਕਿ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਜਹ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ technical hand ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੰਗੁਵਾਲ ਅਤੇ ਕੌਟਲਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਉਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ generators ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੌਵੇਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਦੌਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ generator ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੰਗਲ ਤੋਂ 6,000 cusecs ਪਾਣੀ Nangal Hydle Channel ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 3,300 cusecs ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂਵਾਲ ਵਾਲਾ generator ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਇਕ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ ਇਸ shortage ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਖੁਸ਼-ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਰੌੜ 55 ਲਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼-ਹਸੀਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ] ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 25 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈ<del>ੱ</del>ਬਰ ਜੌ ਪੁਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Development Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ<del>ਂ</del> ਖਸ਼–ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਇਕ ਪਾਈ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ<del>ਂ</del> ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪ**ਛ**ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋ<del>ਂ</del> ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ tax ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ American Technique ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ वी ਹै ?

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੂਸੀ technique ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੀਅਤੀ tax ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11 ਕਿਸਾਨ ਮਾਵਾਂ, ਭੌਣਾ ਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ police ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਤੇ 1 ਅਰਬ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ tax ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ tax ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 33 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 25 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ committee ਵਿਚ Member ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਏਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁੜ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲ੍ਹੇ ਕਲ੍ਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਉ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੌਰ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਡਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚ । ਤੁਸੀਂ ਡੁਬੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇਤੀ ਤੌਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ demand ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ । ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ Bhakra Project ਦੀ ਬਾਬਤ । ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ dam ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਮਾਂਦਰੂ engineer ਹੈ । ਫੇਰ ਸਲੌਕਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆਂ ਹੋਇਆ dam expert ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ American expert ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਸੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੁਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ । ਸਲੌਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ dam ਦਾ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ hoist chamber ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ 10 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਾਈ ਅਫਸੌਸ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡੇ ਵੱਡੇ dam ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕ minor ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ accident ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ dam ਬਨਣ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਭਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ accident ਅਕਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੌਰ ਹੈ electricity ਦੀ shortage । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ s hortage temporary ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ permanent ਹੈ । ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ connection ਲਈ apply ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ connection ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ oil engines ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੌਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ agricultural purposes ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਮਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਜਿਹੜੀ supply ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ shortage ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ shortage ਹੈ ਜੋ temporary ਨਹੀਂ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਦਾ industrial field ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ famine ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ shortage ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ production ਅਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। Labour out of job ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ starve ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ temporary phase ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ famine ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ permanent shortage ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਲਫ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੰਡੀ ਕੌਲ tunnel ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ–ਬਿਆਸ [ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

link ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ । ਇਹ ਇਕ ਅਲੈਂਹਦਾ dam ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਛੌਟਾ ਜਿਹਾ power house ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਭੁਖ ਦੂਰ ਹੌਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। In fact ਇਸ ਬਾਰੇ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਇਹ scheme ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ complete ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕੋ ਇਕ circle ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੌਨੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ link ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ shortage ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਇਹ unemployment ਵੀ ਰਹੇਗੀ । Agriculture ਵੀ flourish ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ । ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ matter Government of India ਦੀ body Planning Commission ਨਾਲ under discussion ਹੈ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ top priority basis ਤੇ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ link ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ electricty ਦੀ ਛੁਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣ engineers ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਨੇ ਕਾਬਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੌਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ devaluation ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ discouragement ਹੈ।

ਕਾਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ dam ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ construction ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ permanent engineers ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਉਸ ਕਾਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ recommendation ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ dams ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ engineers permanently ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Civil Administration ਵਾਲੇ engineers ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ Secretaries ਵਗੋਰਾ ਤੋਂ sanction— ਪੈਸੇ ਵਗੋਰਾ ਦੀ—ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਦ ਤਕ ਕੰਮ ਵਿਚ delay ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Civil Administration ਵਾਲੇ Irrigation Department ਵਿਚ ਇਕ stumbling block ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, engineers ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ deplorable ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ duty ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵਜੁੱਹ ਦੇਣ ਕਿ engineers ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ cohesion ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ dams ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री मुमी लाल कामरेड (शिमला) स्पीकर साहिब, ग्रभी इस हाऊस में बहस के दौरान भाखड़ा के बारे में कुछ बातों का जिक किया गया । मैं समझता हूँ कि भाखड़ा डैम हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी बहुत ग्रहमियत रखता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोगों की नजरें इस तरफ उठ जाती हैं। spillway का damage हुन्रा तो सारे हिन्दुस्तान में उसकी ग्रौर दूसरी दफा hoist chamber के हादसे ने पंजाब के लोगों को मुश्किल में फंसा दिया। चुंकि hoist chamber का हादसा एक बहुत जिम्मेदार कमेटी के ज़रे तहकीकात है, इस पर ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं, यह मैं समझता हूँ। लेकिन इसके साथ ही यह जरूर कहूँगा कि पंजाब की इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट पर एक बड़ा भारी धक्का लगा है। भाखड़ा, इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट का एक nerve centre हो गया था लेकिन hoist chamber के नुकसान हो जाने से पानी की स्टोरेज नहीं हो सकी स्रौर पानी की shortage की एक बहुत बड़ी वजह बारिश का न होना भी है पर साथ ही hoist chamber का टूटना भी दूसरी वजह है। स्रौर इसकी वजह में जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल डिवल्पमैंट को एक बहुत बड़ा धक्का लगा श्रौर सरकार ने जो यह फैसला किया था कि schedule के मुताबिक पहला जनरेटर काम करेगा वह पोस्टपोन हो गया भ्रौर मैं समझता हूँ कि हमारे इंजीनियर्स बहुत कोशिश के बाद भी श्रक्तूबर श्रौर नवम्बर तक नहीं चला पाएंगे। एक तरफ पावर शार्टेज से मजदूरी को बेकारी का सामना करना पड़ा तो दूसरी श्रोर कारखानादारों का नुकसान हुश्रा श्रौर कारखानादारों ने जो रुपया लेकर लगाया उसके सूद की रक्म सरकार के खजाने पर ही पड़ी। इस तरह सरकार का नुकसान हुग्रा। ग्रौर उसके बाद Grow-More-Food का मसला खड़ा हुआ। नहरों से जो आबपाशी होती थी वह नहीं हो सकी और इसी तरह से ट्यूबवैल नहीं चल सके। इसलिए इरीगेशन को बड़ा भारी नुकसान हुआ। इस लिए हमारे पंजाब के लोग भाखड़ा के बारे में सोचने पर मजबूर हुए ग्रौर ग्रगर हम ग्रपने इंजीनियर्स को discourage करें तो ग्रन्छी बात नहीं होगी । ग्रीर ग्रमरीकी इंजीनियर स्लोकम जिन्होंने हमारे यहां के इंजीनियरों को ट्रेंन किया उनको कंडम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश के अन्दर भिलाई आदि कारखानों में बड़े बड़े इंजीनियर्स जो रूस से, अमेरिका से आए हुए हैं वह काम कर रहे हैं और हमारे इंजीनियर्स को सिखा रहे हैं इसलिए उनकी condemnation की जानी ठीक नहीं है । क्योंकि इन लोगों की मदद से हमारा देश बन रहा है।

हमारे यहां के लोग एक सोच में पड़े हुए थे कि यहां पर छोटे projects बनें या बड़े projects लेकिन बाद में हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि बड़े प्राजैक्ट बनने चाहिएं और उन प्राजैक्ट्स के लिए पावर हमें गंगूवाल से मिलती है परन्तु emergency को मोट करने के लिए हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया (घंटो) जब कि stand-by thermal plant लगाया जा सकता था। तो उसकी तरफ ध्यान देना ज़करी था। स्पीकर साहिब, मैं आपके ज़िरए मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब बारिशें नहीं

[श्री मुनी लाल कामरेड] होतीं तो उस पर तो इनसान का कुछ बस नहीं लेकिन जो चीज सरकार कर सकती है उसकी तरफ उसका ध्यान जाना जरूरी है।

मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करने के बाद में समझता हूँ कि मुक्क में बिजली की मांग वढ़ी और पंजाब में तो बहुत ज्यादा मांग है....हरेक शहर में connection मांगने के लिए लोगों की हजारों की तादाद में दरखास्तें पड़ी हुई हैं ग्रौर Electricity वाले मजबूरन उन्हें connection नहीं दे सकते । इस लिए मैं कहुँगा कि जब इतनी industrial development हो रही है तो हमारे engineers को standby thermal plants लगाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए वरना industry का बहुत नुकसान हो रहा है। जहां तक बयास dam बनाने का ताल्लुक है यह जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। बयास dam बनाने के सिलसिले में मैं एक बात ग्रौर कहना चाहता हँ जो कि बहुत जरूरी है। वह यह है कि estimates बनाते वक्त हमारे engineers को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह बाद में change न करने पड़ें क्योंकि फिर काम target dates के मुताबिक खत्म नहीं हो सकता । हमने देखा है कि भाखड़ा के जो estimates बने थे वह बाद में revise करके चार गुना ज्यादा किए गए और target date पर उसे हम बना नहीं पाए हैं। इसलिए estimates बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे estimates इतने ग़लत न बनें कि बाद में उन्हें revise कर के चार पांच गुना तक बढ़ाना पड़े। भाखड़ा बना कर जहां हम ने irrigation का मसला हल किया है, electricity पैदा करके industrial development की है उस के साथ ही waterlogging का मसला खड़ा हो गया है जो कि बहुत भयानक है। स्पीकर साहिब, जिस किसान की जमीन सेमजदा हो उसे अगर कहा जाए कि चूंकि तुम्हारा नुक्सान हुआ है इस लिए हम तम से betterment levy लेना चाहते हैं तो यह बात जखम पर नमक डालने के बराबर है। हमारे Chief Minister साहिब ने एक committee मुकरंर की थी जिस ने betterment levy को कम करने के बारे में सोचना था । लेकिन कल हमारे Chief Minister साहिब ने बयान दिया था कि हम levy में कोई रियायत नहीं करेंगे। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि एक तरफ तो वह committee बनाते हैं ग्रौर दूसरी तरफ यह ऐलान करते हैं कि हम betterment levy में कोई concession नहीं देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : उस committee की बिना पर paper वालों ने खबर दी है या वैसे ही ? (Has the press published this news on the basis of the recommendations of that committee or of their own accord?)

सिचाई तथा विजनी मंत्री : नहीं जी वैसे ही दे देते हैं।

श्री मुनी लाल कामरेड: स्पीकर साहिब भाखड़ा dam बनानेसे हमारे engineers को बहुत training मिली है श्रौर पंजाब को ही नहीं बल्कि तमाम हिन्दुस्तान को इस

बात का फहा है। हमारे बड़े बड़े engineers ने जो काम किया है उस की मैं दाद देता हूँ। लेकिन इस के साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि भाखड़ा के बारे में High Powered Committee ने जो report दी है उसे सामने रखा जाए तो मालूम हो जाएगा कि किस कदर corruption हुई है। बड़े बड़े engineers तो हमारे ईमानदार हैं लेकिन जो दूसरे लोग ऐसे कामों में भी corruption करते हैं उन के साथ Minister साहिब को सख्ती से deal करना चाहिए। वरना हमारा जितना ऊँचा नाम होगा उतना ही corruption का blot हमारे माथे पर रहेगा । इस के बाद मैं यह गुज़ारिश कहाँगा कि जो thermal plants हैं उन्हें फौरन चालू किया जाए ताकि जो नुक्सान industry का हो रहा है, वह न हो सके। इन अल्फाज के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हैं।

भो रला राभ (मुकेरियां, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो भाखड़ा dam वना है वह वाकई एक ऐसी चीज है जिस पर केवल पंजाब ही नहीं बल्कि सारा भारत फह्म कर सकता है। यह वह चीज है जिस का कि आज़ाद भारत के साथ विशेष सम्बन्ध है। श्राजादी मिलने के बाद श्रगर हमारी State या Centre इस किस्म के बड़े बड़े projects undertake न करता तो इस देश का विकास नहीं हो सकता था । इस लिए यह जो भाखड़ा जैसी multipurpose scheme है इस पर फरू किया जा सकता है। यह ठीक है कि यह अपनी किस्म की भारत में पहली चीज थी लेकिन फिर भी जिस ढंग से हमारे engineers ने काम किया है जिस पर हिन्दुस्तान फछा करता है उस के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ । इस project का कोई खास तजरुवा न होते हुए भी जितनी जल्दी श्रौर जितनी efficiency के साथ इन्हों ने इस काम को pick up किया है उस के लिए वह बधाई के पात्र हैं। वहां पर पिछले साल बड़ा भारी हादसा हुआ है जिस में कुछ जानें तल हुईफ हैं। उस का हमें अफसोस है और इस किस्म का हादसा होना किसी हद तक बदनामी का कारण भी है। लेकिन इतने बड़े काम में इस किस्म कें हादसे हो जाना कोई श्रसाधारण बात नहीं है। श्रगर हम दूसरे देशों के इस किस्म के बड़े बड़े projects को देखें तो वहां पर भी हादसात देखने में स्राएंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं जो केवल यहा पर ही हुई हो। यह जो भाखड़ा dam बना है इस पर हम फल्म कर सकते हैं ग्रीर हमारे engineers बधाई के पात्र हैं। दूसरा dam जिस का नाम ब्यास dam है। का चर्ची हो रहा था। पहले भाखडा dam होशियारपूर के अन्दर बना था लेकिन उस शहर को उस का कोई खास फायदा नहीं पहुँचा। लेकिन यह खुशी की बात है कि जो होशियारपुर का इलाका है उस को ब्यास इंम से फायदा पहुँचने वाला है। इस जिले में सिर्फ एक ही नहर है जो worth the name कही जा सकती है। उस नहर का नाम है शाह नहर। उस में कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता। यह जो सर्दी के महीने गुजरे हैं इन में लोगों को सिचाई के लिए पानी नहीं मिला इस लिए उन की चारे की और दूसरी फसलें काफी खराब हुई हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो भी उस की water supply इतनी sure नहीं रहती। अगर बहुत ज्यादा बाढ़ ग्राजाए ग्रीर silt बैठ जाए तो supply बन्द हो सकती

[श्री रला राम]

है। इस लिए अगर ब्यास डैम बन जाए तो उस से एक तो शाह नहर की water supply regular हो जाएगी और दसूहा तथा होशियारपुर की तहसीलों को सिचाई के लिए पानी मिल जाएगा। इस लिए मैं श्राप के द्वारा मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि वह ब्यास डैम बनाने की तरफ विशेष ध्यान दें। इस से राजस्थान को लाभ पहुँचने के साथ साथ हमारे जिले को भी, जिस से कि बड़े बड़े dam निकलते हैं, फायदा पहुँचेगा। इस लिये याशा है कि ज्यास डैम को पूरा करने पर हमारे मंत्री महोदय और State Government पुरा ध्यान देंगे ग्रौर जोर देंगे। सतलुज-ब्यास link भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके जरिए बिजली की पैदावार बढ़ेगी लेकिन यह जो ब्यास डैम है इस से irrigation भी होगी और बिजली भी पैदा होगी और जो शाह नहर है वह perennial बन सकेगी और इस तरह से हिशायारपुर के जो बाकी हिस्से हैं उन को भी फायदा पहुँच सकेगा। इन multipurpose river schemes में जहां भाखड़ा पर हमें बड़ा गर्व है वहां व्यास उँम जो है इस की completion भी हमारे प्रान्त के लिए खास फायदेमन्द होगी। इस लिए इस पर पूरा जोर दे कर जल्दी से जल्दी चालु करवाने का प्रयत्न करना चाहिए। बिजली, का ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक ताल्लुक है, यह ठीक है कि इस दफा बारिशें कम हुई हैं ग्रौर इस वजह से बिजली की पैदावार में shortage श्राई है लेकिन इस का हमारे उद्योग घंघों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और खास तौर पर labour class पर वहत बुरी बीती है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह देख कर कि हमारे बिजली पैदा करने वाले बड़े projects बन रहे हैं सरकार ने एक यह पालिसी ग्रस्तियार की है कि जो thermal plants जहां कहीं हैं उन को discourage किया जाए या उन को takeover कर के बन्द कर दिया जाए। यह जो इस समय समस्या पैदा हुई है पानी की कमी की वजह से उस को देखते हुए हमारी सरकार को इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए कि इस किस्म की स्थिति किसी भी साल पैदा हो सकती है। इस लिए प्रान्त के अन्दर जितने भी thermal plants है उनको discourage करने की बजाए उन को protection दी जाए। हां, जब बिजली की production ऐसी हद तक पहुँच जाए कि पानी की कमी के बावजद भी हम बिजली की कमी महसूस न करें तब तो यह पालिसी ठीक है मगर वह हालत आने में अभी कुछ देर लगेगी। इस लिए यह पालिसी जो State Government ने अपनाई थी कि thermal plants को discourage किया जाए ग्रौर take over किया इस के अन्दर revision करनी चाहिए क्योंकि बारिशों के न होने की वजह से पानी की कमी की स्थिति अगले सालों में भी पैदा हो सकती है। इस लिए इस पालिसी को तबदील करने की निहायत जरूरत है ताकि जब कभी यह समस्या पैदा हो तो हम सही तौर पर मुकाबिला कर सकें ग्रौर हमारे उद्योग धन्थों को ग्रौर हमारे श्रमिकों को इस तरह का नुकसान न उठाना पड़े जिस तरह कि इस साल उन्हें उठाना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात ग्रौर ग्राप के जरिए मंत्री महोदय तक पहुँचाना चाहता हूँ ग्रौर वह यह है कि जहां तक rural areas का ताल्लुक है उन की बिजली की मांग पूरी नहीं हो रही

कई ऐसे बड़े २ कसबे हैं जैसे कि हुशियारपुर में बंगा है। उस के एक तरफ हरियाना में बिजली है स्रौर दूसरी तरफ चार मील पर गढ़दीवाला में बिजली है लेकिन बीच में बंगा जैसे बड़े कसबे में नहीं है। इस बात को लोग बहुत महसूस करते हैं। इसी तरह ग्रौर भी बहुत से कसबे हैं जिन की भारी मांग है कि हमें भी बिजली मिलनी चाहिए लेकिन हमारी सरकार इस बात में बहुत पीछे रही है और वह इस मांग को पूरा नहीं कर सकी है। इस लिए मैं निवेदन करूँगा कि देहाती इलाकों में जहां बड़े २ गांव हैं उन को बिजली की supply में preference मिलनी चाहिए ताकि देहात में रहने वाले लोगों के ग्रन्दर यह भाव न रहे कि देहात की तरफ यह सरकार उतनी attention नहीं दे रही है जितनी कि उन को मिलनी चाहिए। यह बड़ी भारी कमी है ग्रौर दिहातों के ग्रन्दर इस के बारे में बड़ी भारी शिकायत है। वें लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं कि देहाती इलाकों में बिजली पहुँचाने के programme को इस तेज़ी और तनदही से पूरा नहीं किया जा रहा है जिस के कि वह मस्तिहिक हैं। एक बात मैं बिजली के महकमे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ गो वह directly administrative तौर पर इस वक्त मंत्री महोदय के मातहत नहीं हैं लेकिन इस सदन की ग्रावाज तो वह Electricity Board तक पहुँचा सकते हैं। बात यह है कि जो meter readers हैं उन के बारे में जहा मुझे हुशियारपुर में इस किस्म को शि कायतें सुनने में ग्राई हैं वहां दूसरे शहरों में भी ग्रकसर लोग यह शिकायत करते हैं कि meter readers ग्रपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति ने मझे बताया कि मेरी reading जो थी वह 200 units की थी लेकिन meter-reader 1,300 units ले कर चला गया। यह सही है कि कई जगह ऐसा होता है कि बिना मकान पर गए श्रौर बिना देखे reading दर्ज कर ली जाती है। यह शिकायत बड़े वसीह पैमाने पर है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हैं कि बड़ी ग्राम शिकायत है ग्रीर यह नुकस दूर होना चाहिए (घंटी) इन शब्दों के साथ मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप का धन्यवाद करता हुँ और ग्राशा रखता ह कि मंत्री महोदय इन बातों की तरफ ध्यान दंगे।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਕਲ ਇਤਨਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮਦ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ irrigation ਨੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1952 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਤਾਲਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਜੀਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 3 ਲਖ ਮਣ ਜੀਰੀ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਸਾਡੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਨਦਗੀ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਬੰਜਰ ਸਨ ਉਹ ਲਹਿਲਹਾਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਉਥੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ settle ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਂ ਬਗੈਰ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰਰ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇ । ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈ<sup>-</sup> ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਭਰਾਂ ਰੱਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ constituency 86 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਸੂਏ ਤੇ ਰਾਜਬਾਹੇ ਕਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ merge ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ? ਰਾਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਟੂਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹੰਚਣ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾ<mark>ਇਆ ਹੋਂ ਜਾ</mark>ਏਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਬਾਹਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ S.D.O. ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਨ ਦਰੂਸਤ ਜਗਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸ area ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ area ਦੀ re-modelling ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ਰ ਕਰਵਾਏ ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ step ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ Electricity Board ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ electricity ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। Tube-wells ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Secretariat ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਧੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ merge ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Superintending Engineer, Patiala Circle ਨੇ Superintending Engineer, Purchase and Stores ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ switches ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ

ਦਿਤਾ ਕਿ 60 ਦਰਜਨ switches reserve ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 179 ਰੁਪਏ ਇਕ switch ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਠੀ ਸੁਣ ਦਿਤੀ ਤੋ ਉਹ switches ਦੌ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 420 ਰੁਪਏ ਫੀ switch ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਏ । ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੌਰਡ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ Engineer ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ action ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ independent ਹੋ ਕੇ ਫੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ political party ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ । ਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਨੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ corruption ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ dismiss ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ service ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ engineer ਜਿਹੜਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੌ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ<sup>:</sup> ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਬੌਰਡ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Electricity Board ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ Irrigation Board ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ Secretariat ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੋਈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਬਾਹੇ ਦੀ expansion ਦਾ case Secretariat ਵਿਚ deal ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੌ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Assistants ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । Chief Engineer ਨੂੰ Secretary ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੋਰ ਕਿਸੇ Assistants ਜਾਂ Clerks ਤੇ ਬਾਕੀ staff ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ , ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ' ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ **ਉ** चे Agriculture fair ਵੇਖਣ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸਾਂ। river ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 215 ਫੁਟ ਉਚਾ ਡੈਮ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ 20,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੈਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗੇਗਾ । ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਸ pavilion ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ Dam ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਘਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਬਾਹ ਤੇ ਅੱਠ ਅੱਠ ਫੁਟ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ <mark>ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ</mark> ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ 7 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੌਂ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਘਘੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੜੇ ਪਏ । ਇਹ ਐਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ hail storm ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਣ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੁਲਵਾਣੂ ਵੀ ਗੜੇ ਪਏ । ਉਹ ਗੜੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਣ ਦੀ ਸਿਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਥੇ Irrigation Department ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਝ

਼ [ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ[

relief ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ Secretariat ਦਾ ਭਾਰ ਲਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ engineers ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਓ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਉਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ corruption ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ (ਘੰਟੀ)। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ Secretariat ਬਠਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਮਦ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਏਸ ਦਾ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋ<del>ਂ</del> ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਬੜਾ ਬਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੌਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੌਂ ਟੱਪ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਯਾ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਜਾਉ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੌ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਖੰਭੇ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੈਕਿਨ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ । ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਦੌ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ । ਬਰਨਾਲੇ ਤੌਂ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਤਕ ਇਕ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ । ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ । ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੰਡੇ ਗੱਡੇ ਗਏ । ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਕੁਬੇ ਹੋ ਗਏ । ਉਹ ਪੁਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਜਾ ਗਈ । ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੂਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ । ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਜੇ ਖਾਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮੀਲ ਤੌਂ ਘਟ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਬਾਰਾਨੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ,ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋਂ ਜੇ ਮੀਂਹ

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਖੜੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਯਾ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਸ ਛਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੌਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀਏ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤੌੜਾ ਹੈ । ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਤੇ ਜੌਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੌਈ ਹੈ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੌਂ ਐਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਸੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਇਕ ਗੱਲ ਹੌਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਸੁਇਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚੌਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜੋਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ । ਉਥੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੌਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ । ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੌਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਕੌਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਪੁਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੌੜ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਮੈੰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ<sup>-</sup> ਇਕ ਹੌਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੀ'ਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੂਹੇ ਖੱਡਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗਲਸ਼ਨ

ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਖਲੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵੱਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਖਲੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸੂਏ ਨੂੰ ਕੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਲੌੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਟਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਬਜਾਈ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਯਾ ਮੇਰੀ ਰੌਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੈਲੀ ਬੀਜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੇ 4 ਚੰਦ, 6 ਚੰਦ ਜਾਂ 10 ਚੰਦ ਤਾਵਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। (ਘੰਟੀ) ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ । ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री मंगल सेन (रोहतक): डिप्टी स्पीकर महोदय, इस समय जो demand House के सम्मुख है उस की रू से मनिस्टर साहिब यह चाहते हैं कि इस महकमा के खर्च के लिए हम 7,00,80,840 रुपए की मंजूरी दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप भली प्रकार जानते हैं कि हमारे प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण department है। जो भी सुप्रसिद्ध व्यक्ति बाहर से भारत में स्राता है, जहां हमारी केन्द्रीय सरकार उस को बम्बई का शहर दिखाती है, दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाती है वहां भाखड़ा बांध दिखाने के लिए भी उस को लाया जाता है ग्रौर छपे छपाए मज़मून पर उस के दस्तखत करा लिए जाते हैं। उस से कहलवाया जाता है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में बहुत भारी तरक्की की है-जब से देश विदे शियों की शुँखला से मुक्त हुम्रा है तब से बेमिसाल प्रगित हुई है। चाहे उस वयक्ति ने पहले भारत देखा ही न हो, भारत के सम्बन्ध में सुना ही न हो किन्तू उस से इस तरह की प्रशंसा करवा दी जाती है। मेरे कहने का भाव, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि यह department पंजाब का एक महत्वपूर्ण विभाग है । डिप्टी स्पीकर साहिब, स्राप जानते हैं कि जहां पर कुदरती तौर पर वर्षा की कमी हो उस मुल्क में गैर कुदरती रास्ते ग्रपनाने पड़ते हैं ताकि खेतों को सैराब किया जा सके, सिंचाई की जा सके ग्रीर ग्रनाज पैदा किया जा सके। इस मकसद के लिए हमारी सरकार ने भाखड़ा बांध की योजना बनाई। पंजाब के जो खुश्क इलाके हैं, जहां श्रकाल हमला करता है श्रौर जहां की रहने वाली जनता सदा परेशान रहती है उन की सुविधा के लिए भाखड़ा बांध बनाया गया । लेकिन ग्राप ग्रच्छी तरह से जानते हैं कि जिस उद्देश्य की

पूर्ति के लिए यह बांध बनाया गया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। राजनैतिक प्रक्नों के कारण उन इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में नहरें ले जाई जा रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां हमें इस बात की शिकायत है वहां इस महकमें के सम्बन्ध में हमें और भी शिकायतें हैं।

सब से पहली बात जो बोट लेते समय जनता को कही गई वह यह थी कि हम चन्द वर्षों के अन्दर अन्दर भाखड़ा बांध मुकम्मल कर देंगे। यह इतने रुपए में तैयार हो जाएगा लेकिन हर वर्ष के शरू में हम यही सुनते हैं कि इस में यह extension extension कर दी है भौर उस के लिए रुपया भी हर साल बढ़ा दिया जाता है। यह बात हमारी समझ में नहीं ग्राती। क्यों नहीं एक बार तै कर दिया जाता, क्यों नहीं definite तौर पर--- निश्चित तौर पर यह बतलाया जाता कि इतने रुपया की लागत इस बांघ पर होगी? बार बार इस रक्म को बढ़ाने का स्पष्ट मतलब यह है कि जनता को धोखें में रखने की कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, स्राप भली प्रकार जानते हैं कि भाखड़ा बांघ का hoist chamber टूटा जिस के कारण 1,55,00,000 रुपये का नुक्सान हुन्ना। क्यों टूटा ? किस कारण टूटा ? इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है ? भारत सरकार ने इस सारी चीज की जांच-पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है लेकिन नहां तक समाचार पत्रों से पता चलता है वह यह है कि जो उस का Chief Engineer है उस ने कह दिया था कि पानी जमा करना मत शुरू करो, बांध को पहले बन जाने दो मगर हमारी सरकार ने उस की एक न मानी ग्रौर उस की ग्रपनी मनमानी करने का ही यह फल हुम्रा भ्रौर हमें यह दुर्दिन देखने पड़े। स्पीकर साहिब, इस दुर्घटना से हमारी स्टेट की economy पर भी बड़ा बुरा ग्रसर पड़ा है क्योंकि उसकी जान ही भाखडा डैम है। क्यों? इस लिए कि अगर पानी खेतों में वक्त पर मिलेगा तो लाजमी तौर पर पैदावार बढेगी, लोग ज्यादा मेहनत से उपज को बढ़ा रेंगे। जहां वह आत्मनिर्भर होंगे, ग्रपने परिवारों को पालेंगे वहां ग्राम जनता को भरपेट खाने को मिलेगा। जहां पानी मिलना था वहां बांध के साथ जुड़ा हुम्रा बिजली का भी मसला है। जब यह बांध बनना शुरू हुआ था तो उस वक्त यह सरकार की तरफ से एलान किया गया था कि पंजाब में बिजली का इतना उत्पादन होगा कि यहां पर बड़े-बड़े श्रीर छोटे-छोटे कारलाने चलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जैसे बम्बई से ले कर पूना तक बिजली की रेल चलती है इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा ही प्रबन्ध किया जाएगा। घर घर में बिजली होगी। खेतों में ट्यूबवैल्ज को बिजली मिलेगी ग्रौर जहां कहीं नहर का पानी नहीं पहुंचता वहां ट्यूबवैल्ज के जरिए भूमि की सिंचाई की जाएगी। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्रब हमें यह पता चला है कि जितनी बिजली पैदा होगी उस से हमारे पंजाब के छः, सात या आठ जिलों की भी जरूरत पूरी नहीं हो सकती बाकियों का तो कहना ही क्या। डिप्टी स्पीकर साहिब, पिछले महीनों में बिजली की कमी के कारण पंजाब में जो हालत हुई है कौन ऐसा पंजाब में रहने वाला व्यक्ति होगा जो इस से दूखी न हुम्रा हो ? म्राज घरों में बिजली नहीं मिलती, खेतों में ट्यूबवैल्ज खड़े हैं ग्रौर उस के कारण किसान लोग ग्रनाज की उपज नहीं कर सके। जो छोटे-छोटे कारखाने थे उन की पैदावार कम हो गई है, फैक्टरियों में काम कर रहे मजदूर बिजली न मिलने के फलस्वरूप फैक्टरियां बन्द होने से बेकार और बेरोजगार हो गए हैं और इस तरह

[श्री मंगल सैन]

से हमारे प्रदेश की, हमारे सुबे की सारी economy shatter हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब हालात की जिम्मेदारी सरकार पर श्रायद होती है क्योंकि ऐसी बातों का ध्यान सरकारें ही किया करती हैं ग्रौर वह दूर ग्रन्देशी से काम करती हैं, far sighted हो कर काम करती हैं, विचार करती हैं। वह यह पहले ही सोच लेती हैं कि अगर एक जरिया फेल हो जाता है तो उस के स्थान पर कोई दूसरा साधन भी तैयार होना चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो कि सारा काम ही रुक जाए श्रीर ऐसी हालत में प्रदेश की economy को shatter होने से बचाया जा सके। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार ने केवल बिजली श्रीर पानी के मामले में ही गलती नहीं की बल्कि इन्हों ने एक बड़ा भारी जुर्म यह किया है कि इस बात का घ्यान नहीं रखा कि जब पानी खेतों में जाएगा, नई नई नहरें बनेंगी तो water logging भी होगा, सेम भी होगी, उसका भी प्रबन्ध पहले ही कर लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिब, जिस हलके का ग्राप यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राप भली प्रकार जानते हैं कि वहां के लोगों की चया हालत है। वहां के मेहनतकश किसान दूखी हैं, परेशान हैं। इस सम्बन्ध में महामान्य राज्यपाल महोदय ने इस बार अपने भाषण में कह दिया था और शायद मन्त्री महोदय भी इस बात की पुष्टि कर देंगे कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में इस मकसद के लिए एक मास्टर प्लैन तैयार किया जाएगा और पता नहीं कि कितने करोड रुपया खर्च किया जाएगा लेकिन तब तक न मालूम बीमारी कहां से कहां तक पहुंच जाए। डिप्टी स्पीकर साहिब, जिस जिले का मैं रहने वाला हूं जिस चुनाव क्षेत्र का मैं यहां प्रतिनिधित्व करता हूं मैं निवेदन करूं कि वहां पास से ड्रेन नंबर ग्राठ जाती है ग्रौर झज्जर तहसील को तबाह कर रही है। कई बार इस हाउस में इस बात का जिन्न किया गया लेकिन हर बार कोई न कोई झांसा, कोई न कोई जनमा दिया जाता है . . . कोई न कोई ऐसी ही बात कह दी जाती है कि चिन्ता मत करो डूब बेशक जास्रो, सरकार विचार कर रही है चाहे सारी जनता तबाह स्रौर बरबाद हो जाए। मन्त्री महोदय को मेरे यह शब्द चुभेंगे ज़रूर, बुरे लगेंगे लेकिन मैं महसूस करता हूं, मेरे दिल में दर्द होता है क्योंकि मेरे इलाके की जनता इस बात के लिए परेशान है। डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बार उन की क्या हालत हुई? जब खेतों को पानी देने का मौका था तो उस समय वर्षा न हुई। श्रीर श्रगर हुई है तो बेमौके हुई है श्रीर जो फसलें खड़ी था वह गड़ों के कारण बर्बाद हो गई, किसानों का स्रकथनीय नुक्सान हुस्रा। पता नहीं वह किस के पाप का फल था। मैं तो यही समझता हं कि वह सरकार के ही पापों का परिणाम था जो कि लोगों को भुगतना पड़ा जो भगवान भी नाराज हो गए हैं ग्रौर उन इलाकों में कहत दूट पड़ा है। इस के अतिरिक्त सरकार भी उन के साथ अन्याय कर रही है। रोहतक में वैस्टर्न जमना कैनाल की remodelling उस वक्त शुरू की गई जब कि फसलें खड़ी थीं। अगर दो हफ्ते बाद में किया जाता तो इस में क्या दिक्कत आती? मगर ऐसा नहीं किया गया ग्रौर उस की वजह से खेतों को नुक्सान हुग्रा, फसलों को नुक्सान हुग्रा। मन्त्री महोदय कहेंगे कि इस के साथ मेरी जात का क्या सम्बन्ध है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह चीज़ कोई ऐसी नहीं जिसका उनकी जात के साथ सम्बन्ध हो। उन की जात से सम्बन्धित मामले पर तो हाई कमांड ग्रपना फैसला करेगी ही, वह उस के

विचाराधीन है। लेकिन यह तो एक महकमाना बात है। मैं बताना यह चाहता हूं कि महकमे का स्टाफ सावधान नहीं है। यह महकमा बिना सोच-विचार किए, बेमौके ग्रौर बेमौसम कार्य कर के श्राम जनता को परेशान करता है, उन को फायदा पहुंचाने की बजाय नुक्सान पहुंचाता है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, betterment levy के बारे में मैं ग्राप से क्या निवेदन हमारे opposition के मेम्बर ने इस का जिक्र भी किया है श्रीर उन्हों ने इस बारे में कुछ बातें पूछी हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, 5 p · m उन की बात को। वह सज्जन तो उस पार्टी जाने दें के सदस्य हैं जिस का समझौता इस मामले पर सरकार के साथ है लेकिन जो किसान है उस के साथ सरकार का कोई समझौता नहीं हुन्ना ग्रौर वह समझता है कि उस की position कोई पहले की श्रपेक्षा बेहतर नहीं हुई है, उस के हालात ग्रभी कुछ सुधरे नहीं, उस की ग्रामदनी के साधन ग्रभी कुछ ग्रच्छे नहीं हुए हैं ग्रीर उस का जो standard of living है वह ग्रभी ऊंचा नहीं हुग्रा इस लिये वह विकास-कर देने के स्रभी योग्य नहीं हुस्रा क्योंकि स्रभी उस के पास इस कर के देने के लिये पैसे नहीं बचते। जब उस के पास अपनी जरूरतों को पूरा कर के कुछ पैसे बच जायेंगे तो उसे इस कर के देने में जरा भी संकोच न होगा। डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्राप ने दूसरे देशों के हालात को तो देखा ही है। जहां जमीन बिल्कुल dry पड़ी थी तो वहां के लोगों के लिये वहां की सरकार ने डैम बनवाये ग्रीर बांध बनवा कर वहां की जमीन को सैराब किया। स्रौर जब उन देशों की सरकार ने स्रपने किसानों को स्रौर जनता को देखा कि स्रब खुशहाल हो गई है तब उस ने उन पर tax लगाये। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। तो सरकार किसान का, जनता का खन निचोड़ना चाहती है श्रौर श्रगर कोई इस के ऐसा करने पर बोला है तो उसे इस ने गोली मार कर उड़ा दिया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, किसान की जो हालत आज हुई है जिस से betterment levy वसूल करना चाहते हैं उस की मैं क्या चर्चा करूं। उस के साथ सम्बन्ध रखने वाला महकमा जो है ग्राप जानते हैं कि वह महकमा नहर है। ग्राज किसान के लिये जितना Revenue Department important है उतना ही यह महकमा भी important है। किसी ने मोघा लगवाना होता है या अगर कहीं मोघा ऊंचा है और उस से किसानों को पानी नहीं मिलता तो उस को नीचा करवाना होता है तो उन्हें इस महकमे के पीछे पीछे भागना पड़ता है स्रौर इस महकमे के दफ्तरों के चक्र काटने पड़ते हैं। यदि वह X.E.N. के पास जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि S.D.O. के पास जाग्रो। इस बारे में डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं स्राप को क्या क्या बताऊं। मेरे हल्का में एक गांव है मकड़ौली खर्द वहां वाराबन्दी का मसला पिछले कई वर्षों से बना हुम्रा है। उस के लिये जब हम X.E.N.के पास गये तो हमें बताया गया कि हम ने कागजात S. E. के पास दिल्ली भेज दिये हैं। उस के बाद चंडीगढ़ के साथ भी काफी देर तक खतो-िकताबत होती रही है लेकिन वह वाराबन्दी आज तक नहीं बनाई गई। मैं निवेदन करता हूं कि तीन वर्ष बीत चुके हैं

[श्री मंगल सैन]

श्रौर यह मामला श्रभी बीच में लटकता फिरता है। (एक श्रावाज: तो श्राप उन दफ्तरों में किस लिये जाते हो?) मेरे मित्र कहते हैं कि हम वहां उन दफतरों में न जाया करें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं कोई वहां उन्हें रिश्वत देने के लिये तो गया नहीं। मैं तो लोगों के काम के लिये ही गया था। क्या हमारे पास वक्त फालतू है जो बगैर काम के उन के पीछे चक्र काटें?

श्रव मैं एक बात बिजली के महकमा की निवेदन करना चाहता है। यह ठीक है कि अब Electricity Board बन गया है और इस मामले में अब मन्त्री महोदय भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी इस महकमा में सरमायेदारी को हवादी जा रही है। अगर आप सचमुच यहां पर socialistic pattern का समाज कायम करना चाहते हैं श्रौर जनता को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप को इस श्रोर ध्यान देना चाहिये। रोहतक में एक बिजली कम्पनो को स्राप ने licence दे रखा है। स्राप तो डिप्टी स्पीकर साहिब, जानते हैं कि उस company का मालिक रोपड़ का रहने वाला है और आप के हल्के की company का licence भी उसी के नाम पर है। रोहतक की बिजली कम्पनी की यह हालत है कि वह न तो किसी को temporary connection ही देती है श्रीर श्रगर किसी ने कोई कारखाना चलाना हो तो भी उसे बिजली का connection नहीं देती। हालांकि यहां पर हमारे उद्योग मन्त्री इस बारे में बहुत कहते हैं कि यदि किसी ने उद्योग शुरू करना हो तो उसे हम बिजली का connection देंगे, loans देंगे श्रौर guide भी करेंगे श्रौर हर प्रकार की सहायता भी करेंगे। लेकिन जब हम इस company को बिजली के लिये कहें तो यह साफ कह देती है कि बिजली हमारे पास नहीं है। अब तो बिजली वैसे भी पानी की कमी के कारण मिल नहीं रही। (घंटी)

इतना कह कर, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की घंटी का एहतराम करता हूं और अपनी seat पर बैठने से पहले एक बार फिर मन्त्री महोदय से नित्रेदन करता हूं कि उन्हों ने मेरी बातों को तो ध्यान से सुना है इस लिये जनता के जितने कष्ट श्रौर संकट मैं ने उन के सामने रख़े हैं, उन को यह दूर करने का प्रयत्न करें।

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ (ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ) : ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਡਿਪਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ demand ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ  $7\frac{1}{2}$  ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ dams ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Engineers ਤਕ ਔਰ Mr. Slocum ਤਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੌਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ dam ਦੇ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੜਚੌਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਕਿ :—

ਬਿਗੜੀ ਬਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਬ ਫੌਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਹੌਤਾ ਹੈ। (interruption) ਅਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੌਈ ਹੈ —

> ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਖੂਬੀ ਦੇਖੀਏ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦ, ਦੋ ਚਾਰ ਹਾਥ ਜਬ ਕਿ ਲਬੇ ਬਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਭਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਵਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ dam ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੌੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ science ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੌਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ dam ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਮਨ ਗ਼ਰਬੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 1887 ਵਿਚ ਉਥੇਂ ਕਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦਿਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੌਣੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੇਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ plan ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Engineers ਨੇ ਨਹਿਰ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੌਆਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਸੇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਉਚਾ ਹੌਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਉਹ ਰਕਬਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੌ ਖਰਚ ਹੌਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਜਿਥੋਂ national spirit ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਭੇ ਵੱਡੇ Engineers ਤਕ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਹਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ

[ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ]

ਇਕ ਫਰਲਾਂਗ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੋ ਇਟਾਂ ਲਗਣੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਇਕ ਇਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ check ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰਾ ਮੌਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।

ਅਜ ਤੋਂ ਜੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰ ਚਨਾਬ, ਲੌਅਰ ਚਨਾਬ, ਅਪਰ ਜੇਹਲਮ, ਲੌਅਰ ਜੇਹਲਮ ਆਦਿ ਨਹਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਢੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਕੀ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਕੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ—

ਬਾਗ ਮੇ<sup>-</sup> ਫਿਰਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਚਕੌਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ<sup>-</sup> ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਤਲੇ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਬੋਲਿਆ—

ਮਾਘ ਮੇ<sup>÷</sup> ਮਿੜਤੀ<sup>÷</sup> ਹੈ ਕਿਆ ਮੁਸ਼, ਮੁਸ਼ ਮਕੌਰ । (ਹਾਸਾ) ।

ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਖ ਵਿਚ ਬੈਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ । ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ । ਫਿਰ ਕੌਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਲੈਣ ਔਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੌ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਬਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਹ ਦਾ ਪੁਲ ਬੌੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਟੁਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇ-ਅਰਾਮੀ ਹੌਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੌ

ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ। ਅਫਸੌਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੁਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਟੁਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਇਕ ਬਸ ਜੋ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੌਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕੁਝ ਇਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲ Eastern Canal ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੁਰੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਕਚੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੌਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ । (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। Eastern Canal ਤੋ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ head ਤੌਂ ਅਗੇ regulator ਲਗ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਪਤਣ ਤੌਂ ਪਾਣੀ ਆਕੇ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ Eastern Canal ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਤੇ Eastern Canal ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ regulator ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਟਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। Eastern Canal ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੌ ਰਾਜਵਾਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਝੌਨੇ ਕਮਾਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਲਗ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ rice area ਵਖਰਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਗਾਂਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ project ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Power Board ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ Irrigation Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੌ ਕਰੌੜ ਰਪਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੌਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ

[ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ]

ਬਿਥੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ tube-well ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੌ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਹੈ।

श्री श्री कृष्ण शास्त्री वंध (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिब आज इस demand पर काफी चर्चा चल रही है। कुछ साथियों ने इस demand पर लैक्चर किया है मैं ने सुना है। यह कहा गया कि जो चीज पंजाब सरकार ने की वह सारी की सारी गलत की। मैं तो केवल यही समझ सका हूं कि न तो इस तरह के काम करने के लिए मिस्टर स्लोकम की जरूरत थी या बड़े बड़े engineers हैं इनकी जरूरत न थी केवल एक भड़ोलियां साहिब की जरूरत थी और अगर इन्हें यह सारा काम सौंपप दिया जाता तो यह आज नहरों को बीकानीर के परे पहुंचा देते और फिर एक पैसा भी पंजाब सरकार का न खर्च होता। पंडित जी को काम देने से सब समस्याएं हल हो जातीं। तो डिप्टी स्पीकर साहिब, कुछ लोगों की बानर नीति होती है उनकी बया के घर से दुश्मनी होती है। वह खुद तो बैठते नहीं और घर बना कर रहते नहीं और बया से सीख लेकर उस पर अमल नहीं करना चाहते बिल्क बया के आहलने को तौड़ देते हैं। इस तरह की बानर नीति के लोग मुल्क के घातक होते हैं और इनकी नीति मुल्क को नुक्सान देती है। यह जो वाद विवाद करते हैं वह इसी नीति के अनुसार करते हैं और इस तरह के वाद विवाद से देश की तरक्की में बाधा पड़ती है।

फिर ग्राज इन्होंने मरे हुए मुखों को उठा कर यहां पर रखने की कोशिश की है। इन्होंने खश हैसियती टैक्स का चर्चा यहां पर छेड कर दबे हए मरदों को उखेड़ने का यत्न किया है। पंडित जी ने जो कूछ बातें कही हैं वह पंजाब की हक्मत के कामों में श्रीर श्राम जनता की विकास योजनाश्रों के श्रन्दर विघन डालने वाली हैं। कभी तो वह चीन में छलांग लगा देते हैं ग्रीर कभी रूस की बातें करते हैं। कह दिया कि Slocum ने यह किया वह किया। पंजाब सरकार के Engineers ने इस तरह किया यह बातें निर्मुल हैं। भारूड़ा पर जो शानदार काम हमारे चीफ Engineer ने श्रौर Assistant Engineers ने किया और workers ने किया वह एक ऐसा काम है जिसे हमारा देश ही नहीं सारी धर्ती के लोग दूर भू लोक के वासी देखने त्राते हैं ग्रौर प्रशंसा करते हैं। यह तो हमारा तीर्थ धाम है। यहां पर श्री ब्लगानिन भौर श्री स्त्र श्चेव श्राए। श्राइजन हावर श्राए श्रीर श्रन्य देशों के राज्यपाल तथा शासक श्राए श्रीर इस भाल्डा प्राजैक्ट की सराहना की, इसके बनाने वालों की प्रशंसा की। क्या यह मामुली बात है? हमारी हकुमत ने हमारे अफसरान और वर्कजं ने जितना काम किया है उसकी मिसाल नहीं। लेकिन फिर भी बातें होती हैं। जो भठियारिन होती है वह रोटी सबजी खूब कांट छांट कर ग्रौर मसाले डाल कर तैयार करती है ग्रौर लोग भोजन सा कर खश होते हैं लेकिन कहीं ग्रगर कोई कंकर पड़ गया या मक्खी पड़ गई तो लगे कोसने बेचारी भठियारिन को ? कोई पूछे उसका क्या कसूर है। ग्रगर किसी construction के काम के अन्दर किसी मिस्तरी ने या ठेकेदार ने कुछ गड़बड़ की हो। मसाला ठीक न लगाया हो और इखलाक से गिरी बात की हो तो इसमें सरकार का क्या कसूर। फिर् यहां तक ही बस नहीं जब कभी भी सरकार के notice में इस तरह की बातें आती हैं उसकी छान बीन होती है और पड़ताल की जाती है। इस लिए Government का कोसना ठीक नहीं।

भाज हम तजहबा के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है कि जो शुरू शुरू में तजहबे होते हैं उन में उलितयां हो जाती है। मगर आज जैसे भड़ोलियां साहिब ने इस तरह की बातें की हैं वह गैर जिम्मेदाराना सी बातें हैं जो जिम्मेदार आदिमियों को नहीं करनी चाहियें। आज हमारे आदिमियों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, मगर जब बाहर के मुल्क हमारी चर्चा को सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जो आदिमी काम करता है उसे ही पता होता है। दूसरे को क्या पता होता है। इस लिये कोई न कोई ऐसी चीज जरूर है जिस की शिक्त से यह सारा काम चलता है। मगर आज अगर हम कोई खाने पीने के साधन बना रहे हों और उस में कोई गलती हो जाये तो यह तो एक तरह की ईश्वरीय गलती है। जिमेदार आदिमियों को इस तरह से बातें करना अच्छा मालूम नहीं देता। इस में हम से ज्यादा जिम्मेवारी उन लोगों की है जो वहां पर काम करते हैं। उस बात को करना चाहिए जिस का पता हो अगर engineers से बात करें इस मामला के मुताल्लिक तो पता चलता है कि कौन गलती पर था। इस तरह की बेबुनियाद बातें करने से हमेशा वाधायें ही पड़ सकती हैं। कोई काम ऐसा होता है जो देर से होता है कोई ऐसा होता है कि जल्दी हो जाये। यह कोई साधारण सी बात नहीं जो ऐसे ही हल हो जाये, हमें इतनी घबराहट पैदा करने वाली बातों से संकोच करना चाहिए।

इस के इलावा बिजली के मुताल्लिक यहां पर जिक्र किया गया है। Tube-wells के लिये वाकई ठीक बात है पूरी बिजली नहीं मिलती। ग्रनाज की ग्राज इतनी कमी है कि इस को सब जगह महसूस किया जा रहा है। एक तो बिजली नहीं मिलती दूसरे operators भी जिन बेचारों को 60 रु० तक तनखाह मिलती है मौका पर ठीक तरह से काम नहीं करते ग्रौर इस तरह tube-wells रुके रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह हैं कि मूर्ख ग्रावमी हर कोई पाप कर लेता है ग्रगर उसको पूरा मौका मिले तो उस को दंड भी दिया जा सकता है। मगर उस बेचारे को 60 रु० में 8 घंटे तक बिजली का काम करना होता है इस लिये इस के खाने पीने के लिये भी ज्यादा तनखाह होनी चाहिये। इस के इलावा मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो schemes बनी हुई है उन को भी शुरू कर दिया जाये यह schemes बनती रहेंगी। एक line जींद से जुलाना तक जानी है वह इस लिये नहीं बनाई जा रही है क्योंकि कोई Line Superintendent नहीं है। लेकिन जहां सरकार इतना खर्च कर रही है Line Superintendent ग्रौर भरती किया जा सकता है काम में बाधा नहीं होना चाहिए। ग्राज भाखड़ा का इतना कठिन काम हो रहा है इस से पहले एक नहर जमना से निकाली। दो हजार ग्रादिमयों ने इतना काम किया है जो कभी सोचा नहीं

[श्री श्री कृष्ण शास्त्री वैद्य]
जा सकता। तीरथों से श्राप इतना पानी ला कैसे सकेंगे लोग यह कहा करते थे। जब इस का उद्घाटन किया, चौधरी लहरी सिंह उस वक्त मिनिस्टर थे। पंडित जवाहर लाल ने इस का उद्घाटन किया तो उन्होंने पूछा था कि श्रकेले श्रादमियों ने यह कैसे तैयार की। मगर श्राज इतने बड़े dam के मुताल्लिक पंडित राम किशन भडोलियां का इस House में कहना क्या माईनी रखता है। सिवाये इस बात के यह कहना कि इस का कोई मतलब नहीं श्रीर कुछ नहीं है। भले श्रादमी ऐसा काम करते हैं जिस से सब का भला हो। भाखड़ा का काम मुल्क के लिये एक काम है। हमारे श्रक्सर रात दिन वहां काम करते हैं श्रीर यह चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी बने ताकि इस सूबे का भला हो। श्रीर जितना जल्दी काम हमारे सूबे में होता है उतना कहीं नहीं होता, क्योंकि मैं Railway Board का member हूं श्रीर इस लिये मुझे हर जगह जाने का मौका मिलता है, इस लिये मैं यह बात कह सकता हूं। इस तरह के जो इन के विचार हैं यह सिवाये एक party की निदिया के श्रीर नहीं हैं। श्राखिर में मैं श्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूं जो श्राप ने मुझे बोलने का टाईम दिया।

चौधरी चम्बेल सिंह (बुटाना): Deputy Speaker साहिब, श्राज कुछ बहस के म्यार का रुख इस तरह का इल्तियार कर रहा है कि वह श्रौर ही side को जा रहा है। सवाल तो यह था कि हम electricity के संबन्ध में कुछ कहते श्रौर भाखड़ा नंगल के सबन्ध में भी कुछ कहते। मगर इस तरह की बातें करना House का समय नष्ट करने की बात है। हमें इस तरह की बातें करने का ग्रधिकार होना चाहिये या कोई सुझाव ऐसा होना चाहिए जिस का इस रक्म के खर्च करने का संबन्ध हो। मगर हम यहां देखते हैं कि एक दूसरे Member की speeches को criticise करने का श्रधिकार समझते हैं (interruptions)

श्री उपाध्यक्ष: यह Members की एक स्नादत बन गई है कि एक दूसरे की दलीलों को पहले contradict करके speeches करते हैं. I will not allow this repetition in future. (It has become a habit with the hon. Members that they first contradict each other's arguments and then start making speeches. I will not allow this repetition in future.)

चौधरी चम्बेल सिंह: Deputy Speaker साहिब मैं यह अर्ज कर रहा था कि भावड़ा डैम से ना सिर्फ इस इलाका को फायदा होगा बल्कि दूसरे सूबों को और प्रदेशों को भी फायदा होगा। इस से हमारी पैदावार बड़ेगी और हम पंजाब के लिये तो इतना अनाज पैदा कर लेते हैं जो हमारे लिये काफी है लेकिन दूसरे सूबों की कमी को श्रवाम की कमी को हम ने अभी पूरा करना है इस लिये Government का फंज है कि वह अवाम की मांग को देखें। आज हम देखते हैं कि हम इतनी बड़ी Administration का बोझ बरदाश्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ पैदावार हमारी बढ़ती जा रही है।

बहुत कुछ improvement हो चुकी है लेकिन यह देखना स्रावश्यक है कि नहरें जो बनाई गई हैं वह कहां तक उपयोगी हैं। मेरे नोटिस में कई ऐसे minors हैं जिनके बारे में मैंने प्रश्न भी पूछे कि वह फंक्शन क्यों नहीं करते तो जवाब मिलता है कि फंक्शन कर रहे हैं। मैं थानेसर की बाबत ग्रच्छी तरह से जानता हूं कि वह काम नहीं कर रहा है। श्रौर जब भी मैं ने प्रश्न किया तो जवाब मिलता है कि वह function कर रहा है। वहां पर लोगों को इन minors से बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इनको कामयाब बनाए श्रौर लोगों को पानी दे। लोगों को वहां पर पानी नहीं मिलता है लेकिन betterment levy advance में देनी पड़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी वजह से हमारे इलाके में भी लोगों ने agitation की है लेकिन वह इतनी ज्यादा नहीं थी जैसा कि भड़ोलियां साहिब ने propaganda किया। ग्रौर ग्रब मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इन minors पर अभी तक syphon और पूल नहीं बने। पानी तो रोक दिया गया लेकिन syphon एक भी नहीं बना स्रौर जिस थानेसर की बाबत मैं ने बात की उस में न कोई syphon है ग्रीर न ही पुल। इधर हमारे यहां red tapism की बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि जब दरखास्तें दी जाती है तो महीना महीना पता नहीं चलता कि कहां है। हमारे लीडर साहिब बैठे हुए हैं मैं उनकी खिदमत में ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इस red tapism की वजह से देश में corruption बढ़ती जा रही है। District level पर लोगों के काम नहीं होते, कागजात पर फौरन अमल नहीं होता इस लिए लोग चंडीगढ भागते हैं। श्रीर उनको काफी खर्च करना पडता है इस लिए मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि इस बढ़ती हुई रेड टैपिप्म को रोका जाए। यह नहर का महकमा भी इस चीज़ से बचा नहीं है। जब हम इन लोगों के नोटिस में तकलीफें लाते हैं तो कहा जाता है कि मिनिस्टर साहिब को मिलो । हम मिनिस्टर साहिब को मिलते हैं ग्रौर इसमें कोई शक नहीं कि वह मेरी बात सुनते हैं लेकिन नीचे के अफसर इन बातों पर ग्रमल नहीं करते। ग्राज ही एक केस नोटिस में ग्राया है कि रेवा डिवीजन के नहर के श्रफसर के नाम राड़ेवाला साहिब ने एक लैटर लिखा था जिसको एक साल हो गया है। लेकिन उसी के लिए ब्राज हमारे पास फिर से लोग ब्राए ब्रीर दरखास्त दे गए कि उसका काम ग्रभी तक नहीं हुग्रा। तो यह हाल है ग्रफसरों का। जब इन चीज़ों में कोताही होती है तो ग्रनाज की पैदावार में फर्क तो पड़ेगा ही। जब पैदावार कम होती है तो कहा यह जाता है कि पैदावार बढ़ाम्रो ग्रौर पानी फसलों को देने के लिए पानी का प्रबन्ध नहीं किया जाता। यह जो fertilizers वगैरह दिए जाते हैं, इनसे स्पीकर साहिब, पैदावार उस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि पानी न मिले। इस लिए पानी का इंतजाम होना बहत ज़रूरी है।

जहां तक tube-wells का सम्बन्ध है, इस साल बहुत कम बिजली इनको supply की गई ग्रौर गेहूं की फसल के लिए भी पानी नहीं मिल पाया श्रौर वह बेकार पड़े रहे। इस लिए मैं कहूंगा कि इन टयूब-बैल्ज को बिजली देने के लिए प्राइरटी

[चौधरी चम्बेल सिंह]

मिलनी चाहिए। श्रीर घरों को जो बिजली दी जाती है बेशक इसको बाद में दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसके बिना तो काम चल सकता है। जब बिजली नहीं थी तो भी तो दिया जला कर काम चलाते थे। इसी तरह से इंडस्ट्री को भी बाद में बिजली दी जानी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री तो बाद की चीज है श्रीर श्रनाज जो है वह इंसान की पहली जारूरत है इस लिए इसको पैदा करने के लिए जितनी ज्यादा श्रीर जितना पहले बिजली दी जाए उतना ही श्रच्छा है।

एक बात और है और वह यह कि बिजली देते वक्त यह होता है कि एक गांव को तो बिजली मिल जाती है लेकिन दूसरे गांव बीच में ही छूट जाते हैं और फिर चौथे या पांचवे को फिर बिजली मिल जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक लाइन जा रही है तो एक के बाद जो दूसरा गांव पड़ता है उसमें बिजली क्यों नहीं पहुंच सकती और चौथे या पांचवें क्यों पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से लोगों में अफसरो कें खिलाफ, महकमे के खिलाफ गलतफहमी फैलती है और वह फिर blame करने लगते हैं। इस लिए यह सब बातें दूर होनी चाहिएं और जो सहूलतें शहरों को मिली हुई हैं वह गांवों को भी मिलनी चाहिएं। मैं राव साहिब को अर्ज करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें।

श्री फुल सिंह कटारिया (झज्जर रिजर्वड) : श्री मान डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्राज जो हाउस में इरीगेशन की डिमांड पर बहस चल रही है इसमें रिवाड़ी लिफ्ट स्कीम भी शामिल है। डिप्टी स्पीकर साहिब, इस स्कीम पर किसी ने गौर नहीं किया। इस बैकवर्ड इलाके में एक नई चीज ग्राई थी जिसके लिए 47 लाख रुपया मंज्र हुग्रा था लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब इस स्कीम पर 3,4 लाख रुपया खर्च हुन्ना यानी 10 फी सदी भी खर्च नहीं हुन्ना जब कि ज्यादा होना चाहिए था। इस इलाके में वारिश नहीं हुई। श्रौर यहां पर कहत पड़ा हुन्ना है। लेकिन जो 4 नम्बर ड्रेन है उसने बहुत सा इलाका ग्रलग से तबाह किया हुम्रा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने इलाका देखा है ग्रौर वह ग्राज तक पानी से भरा हुम्रा है। भ्रौर वहां पर 40 देहात में बड़े बड़े भ्रौले पड़े हैं। 13 या 14 की रात को। वहां पर मैंने और तहसीलदार ने जा कर दौरा किया है तो पता चला कि फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मैं यह दरखास्त करना चाहता हूं कि लोगों की नहरी जमीन का भी श्रावयाना माफ कर दिया जाए क्योंकि फसल बरबाद हो चुकी है। 26 मार्च को राड़ेवाला साहिब ने कहा था कि इस स्कीम को पूरा किया जाएगा लेकिन उस पर सिर्फ 3, 4 लाख रुपया ही खर्च हुन्ना है। कुछ रीवाड़ी तहसील का इलाका है ग्रौर कुछ Pepsu का है । मैं राम्रो साहिब को कहंगा कि चूंकि यह उन के गांव के लिए scheme है इस लिए उस में इन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ग्रौर उस काम को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को फायदा पहुंचे। स्पीकर साहिब, जितने minors झज्जर तहसील में हैं उन में कभी पानी नहीं होता किसी में कुछ नुक्स है ग्रौर किसी में कुछ नुक्स है। नंद पुर गांव जो है उन्हें नंदपुर minor से पशुग्रों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं मिलता वहां से 20 गांव के लोग इकट्ठे हो कर X.E.N. साहिब

के पास deputation की शक्ल में आए कि हमें पशुश्रों को पानी पिलाने के लिये भी नहीं मिलता वहां नहर ख्दी हुई है। लेकिन वह कहने लगा कि पानी नहीं दिया जा सकता । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ब्राप के द्वारा वजीर साहिब से request करूंगा कि जहां जहां नहरें खुदी हुई हैं वहां पर पानी ज़रूर देना चाहिए। तीन चार minors ऐसे हैं जिन में तीन सालों से पानी नहीं श्रा रहा। नंदपुर  ${f minor}$  पर एक कबलाना गांव हैं वहां पर एक पुल बना था। यह February की बात है उस के ऊपर से जाते हुए दो आदमी मर गए। Minister साहिब उस वक्त छुछल drain को देखने के लिए गए हुए थे स्रौर वहां से उन्होंने इधर को स्नाना था। लोग उन को मिलने के लिए वहां इकट्ठे हुए हुए थे। लेकिन Minister साहिब किसी कारण वहां पहुंच नहीं सके इस लिए लोग उन्हें मिल नहीं सके। वहां पुल पर दो ग्रादिमयों की मौत हुई है। एक Burmah Shell का engineer जरूमी हुग्राथा ग्रौर उस का चचाजाद भाई मर गया था। उस पुल पर रात को light भी नहीं थी। P.W.D. वालों ने लिख दिया है कि वह नहर वालों का कसूर है क्योंकि हम ने उन को लिख दिया था कि यह diversion खराब है। P.W.D. वाले वाकई नहर वालों को लिख चुके थे। मैं ब्राठ तारीख को खुद X. E. N. साहिब के पास गया था, वह लोग भी उस के पास ब्राए थे लेकिन उस ने टालमटोल कर दी थी। तो डिप्टी स्रीकर साहिब, drain No. 8 की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। तमाम लोग बड़े परेशान हैं। वह हमें कहते हैं कि ग्राप हमारी ग्रावाज Government तक नहीं पहुंचाते। इस लिए मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना ही कहता हूं कि उस drain को जल्दी ठीक किया जाए ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (राम्रो बीरेन्द्र सिंह) : जनाव Speaker साहिब, demand No. 25 पर जो बहस hon. Members ने की है उसे मैं ने बहुत गौर से सुना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन के मुताल्लिक मैं वाजा तौर पर कूछ कहना चाहता हूं लेकिन ज्यादा बातें जो कही गई हैं उन का ताल्लुक इस demand से कतन था ही नहीं। बहुत से hon. Members ने Western Jamuna Canal, drain No. 8, शाह नहर और पता नहीं किन किन वातों का जिक्र किया है। इस demand का ताल्लुक सिर्फ भाखड़ा नंगल project के साथ ही है। सब hon. Members जानते हैं कि भाखड़ा नंगल project अब complete होने के करीब है और शायद यह इस देश की history में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा project जिस पर 270 करोड़ रुपए की लागत ग्राई हो, 740 फूट ऊंचा हो, जिस में 8 million पानी जमा हो, 275 mega-watts acres विजली पैदा होनी हो, वह वक्त पर खत्म हो जाए। यह एक ताज्जुब की बात है और इस के लिए वहां पर काम करने वाले ग्राप की मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कामरेड राम किशन जी ने जो बातें कहीं उन का सही तौर पर इस project के साथ ताल्लुक है । उन्होंने hoist chamber के accident के बारे में बहुत कुछ कहा ग्रौर खदशा जाहिए किया कि बिजली वक्त पर नहीं मिलेगी क्योंकि इस accident

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]

delay हो गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो left की वजह से काम bank पर power house बन रहा है वह September, October तक तैयार हो जाएगा और जो उन्हें खतरा है कि Fertilizer Factory का काम नहीं शुरू हो सकेगा, workers बेकार बैठे रहेंगे उस का सवाल हो पैदा नहीं होता क्योंकि वह जो factory है वह September या October से पहले काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। जिस वक्त तक हम बिजली दे सकेंगे उस वक्त शायद वह काम करने के लिए बन पाए। जहां तक इस project से आवपाशी और बिजली का ताल्लुक है ग्राप को यह जान कर खुशी होगी कि जितना हम ने area सैराब करना था उस का 70 फी सदी रक्बा हम ने करीब करीब cover कर लिया है। पंजाब में जब 1947 में partition हुई तो कूल 39 लाख एकड जमीन नहरों से सैराब होती थी। उस के बाद जिस तेजी से काम शुरू है आप जानते हैं । हम ने remodelling करके हम ने 11 लाख एकड़ के करीब ग्रौर जमीन सैराब की है ग्रौर ग्रब 1959 के ग्राखीर तक कोई 20 लाख एकड़ के करीब और रक्बा Bhakra Project से सैराब होना शुरू हो गया है। ख्याल है कि यह अब कुछ और बढ गया हो। यह 30 लाख एकड़ जितना रक्बा सैराब होना है वह मैं उम्मीद करता हं अगले साल तक target पूरा हो जाएगा। Kotla Power-House में 96 हजार किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। यहां पर कहा गया है कि बिजली की shortage रहेगी स्रौर industry को खतरा पैदा हो गया है। कामरेड मनी लाल जी ने यह बातें कहीं थी। मैं कहता हं कि यह सब बातें बेबुनियाद हैं। ग्रभी हमारा left bank का Power House तैयार होने वाला है। उस के दो unit जल्दी तैयार हो जाएंगे स्रौर कुछ स्रगले साल तैयार हो जाएंगे और अगले साल July तक यह Power House मुकम्मल हो जाएगा। इस के इलावा इस साल कोटला गंग्वाल में 29 हजार किलोवाट पैदा करने के लिए एक और unit लग रहा है। इस के इलावा right bank का powerhouse बन रहा है। इस लिए कोई वजह नहीं कि industry suffer करेगी ग्रौर बिजली की shortage चलती रहेगी । इस के इलावा Electricity Board ने इस बात का लास ख्याल रखा है कि जितने थरमल units हैं उन को चाल हालत में रखा जाए। जितनी machinery companies के पास थी उसे चाल रखने की कोशिश की जा रही है। ग्रीर साथ ही साथ एक ग्रीर Thermal Plant देहली में लगाने की तजवीज है जिस से 50,60 मेगावाटस बिजली बन सकती है। इसी तरह डीजल प्लांटस लगाने की भी तजबीज है ग्रौर इस तरह 30 हजार मेगावाटस बिजली श्रायंदा साल में पैदा होगी। यह जो दरिमयान में श्रब shortage का खतरा हो गया है वह पूरी तरह से सरकार की निगाह में है ग्रौर उसकी बाबत बंदोबस्त करने के लिए हम ने सारा इन्तजाम कर लिया है श्रीर सारी स्कीमें हमारे पास बनी पड़ी हैं। कामरेड राम किशन भड़ोलियां जी ने retrenchment के बारे में कहा कि भाखड़ा में Workers बहुत तेज़ी के साथ निकाले जा रहे हैं। पीछे \* यहां सभा में भी उन्होंने एक सवाल पूछा था तो उसके जवाब में भी अर्ज कर दिया था

कि जो workers retrench होते हैं उनकी re-employment के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है। वहां employment exchange का दफतर खोला हुआ है और उसकी मारफत जितने workers निकलते हैं उन सब को दूसरे महकमों में जहां जरूरत होती है उनको priority दी जाती है और absorb किया जाता है। फिर दूसरे सूबों में भी बंदोबस्त किया गया है कि जहां जरूरत हो वहां उन workers को वह absorb करें। अगर उनको बाहर दूर जाना पड़ता है तो जाने के लिए उनको किराया भी दिया जाता है। जहां तक मुझे इस वक्त ख्याल होता है बहुत कम तादाद में workers होंगे जो retrench हुए हैं और उनको दूसरी employment न मिली हो और अगर किसी को न मिली हो तो उसमें कसूर उसका हो होगा क्योंकि बावजूद इस बात के कि उसको employment की offer की होगी मगर गया नहीं होगा। इन हालात के पेशे नजर मैं समझता हूं कि कामरेड भड़ोलियां जी का शक दूर हो जाएगा कि workers की तरफ मुनासिब स्थाल नहीं किया जाता है।

पंडित राम किशन भड़ोलियां : क्या उनकी service में वहां continuity रहेगी ?

सिंबाई तथा बिजली मंत्री : उनकी service तो वहां हो शुरू होगी जहां जाएंगे यह continue कैसे होगी क्योंकि यह तो temporary service थी। फिर सरदार राम दयाल सिंह जी श्रौर कुछ दूसरे दोस्तों ने एक सवाल उठाया कि engineers के लिए यह चीज कुछ दिक्कत की है कि उनके सिर के ऊपर civilian Administrative Secretary Secretariat Ĥ एक बिठा दिया है। मैं समझ नहीं सका कि किस तजरुबा को बिना पर उन्होंने यह बात की ग्रीर यह सवाल उठाया है। मैं बताना चाहता हं कि इस P.W.D. महनमा के पहिले Chief Engineers, Secretaries रहे हैं लेकिन अब जो तबदीली की गई है वह पिछले तजस्बा की बिना पर की गई है जो कि हमें पिछले set-up में हासिल हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि engineers जहां तक technical बातों का ताल्लुक है उनको बहुत ज्यादा समझ सकते हैं लेकिन Secretariat का जो काम होता है वह ज्यादा administra-तौर का होता है जिसे कि administrator कर सकता है ग्रौर वह Secretary जो होता है वह मिनिस्टर को help करने ग्रौर advice देने के लिए होता है। जहां तक technical बातों का ताल्लुक है तो उस बारे में जो engineers साहिबान की तरफ से ग्राती हैं उनकी मान proposals लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन जहां यह साफ जाहिर हो कि यह चीज गलत है या इस में पूरी information नहीं है ऋौर यह बताया जाए कि यह मंगाई जाए तो उस सूरत में यह समझ लेना कि assistants उन proposals को scrutinise करते हैं श्रौर notes चढ़ाते हैं मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि administration के लिए यह फैसला जो सरकार ने किया है बिल्कुल दहस्त तरीके से [सिंचाई तथा बिजली मन्त्री]

चल रहा है श्रौर इस को तबदील करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। मैं दिन रात देखता हूं जैसा कि यहां हाउस में भी कहा गया कि कहीं कहीं engineers साहिवान मिल जुल कर श्रण्छी तरह भी काम चला सकते हैं लेकिन यह जो हर चीज में administrative नजरिया श्रा जाता है वह हमें ज्यादा परेशान करता है। इसी लिए श्रापकी सरकार ने इस महकमा के श्रन्दर हर बात में objective view लेने के लिए एक Administrative Secretary लगाने का फैसला किया है। इस से सारे महकमा को श्रौर engineers साहिबान को फायदा ही हुश्रा है, दिक्कत नहीं हुई है। हो सकता है कि चंद एक श्रफसर ऐसे हों जो इस बात को पसंद न करते हों लेकिन हमें इस बीज से गर्ज नहीं कि किसी एक शक्स को कोई बात पसंद श्राती है या नहीं। हमें इस बात से गर्ज है श्रौर मैम्बर साहिबान को भी यह चीज देखनी चाहिए कि काम किस तरीके से ज्यादा श्रौर श्रच्छी तरह होता है श्रौर ज्यादा सहूलियत के साथ होता है। सही तौर पर काम करने का तरीका यही है जो सरकार ने श्रपनाया हुश्रा है।

बहत सी बातें मेम्बर साहिबान की तरफ से ऐसी भी कही गई हैं जिन का इस demand से ताल्लुक नहीं बनता है लेकिन मैं चाहता है कि उनके बारे में भी मेम्बरान की information के लिए थोड़ा बहुत जिक्र कर द्। विजली की का खतरा जाहर करते हुए कुछ दोस्तों ने कहा कि जब तक यह ब्यास project जल्दी नहीं बन जाता उस वक्त तक industrialists को तसल्ली नहीं हो सकती। क्यास Project वाकई जेरे गौर है श्रौर उस की भी कई तुज्वीओं हैं जो consider हो रही हैं। कम से कम दो तजवीजें ऐसी हैं जो इस वक्त चल रही हैं और सैंट्ल गवर्नमेंट के पास ज़ेरे ग़ौर हैं। एक तजवीज यह है कि पौंग के मकाम पर एक डैम बनाया जाए । वह डैम बने तो हमारा ख्याल है कि जो पानी का share राजस्थान ग्रौर पंजाब का है यानी एक million एकड़ feet राजस्थान का ग्रीर 7.2 ग्रीर million acre feet पंजाब का उस से राजस्थान को तो पूरा पानी मिल जाता है लेकिन पंजाब को कुछ दिक्कत पड़ती है भ्रगर सारा पानी हरिके को लाया जाए क्योंकि पंजाब के ज्यादा dry areas south में हैं भीर वहां के लिए वहां से पानी लेने में दिक्कत पड़ेगी । इस के साथ ही पंजाब गवर्नमेंट का नजरिया यह है कि खाली पौंग डैम बनने से बिजली की ग्रांयदा demand पूरी नहीं हो सकती है इस लिए उस के साथ Satlui Beas link की तजबीज भी चल रही है और पंजाब एवर्नमेंट इस स्कीम के बारे में पूरी investigation कर रही है । वह स्कीम यह है कि हिमाचल में सुकेती के मकाम पर एक डैम बनाया जाए। वहां से भाखड़ा reservoir में पानी भी लाया जाए श्रौर विजली भी पैदा की जाए। विजली काफी मिकदार में पैदा होगी श्रौर ख्याल है कि 700 मैगावाट्स तक पैदा हो सकती है जो अंदाजा है हमें आंयदा सालों के लिए काफी 🕭 होगी। स्रभी तक यह स्कीम मुकम्मल नहीं है लेकिन हमारे नजरिए के मुताबिक यह स्कीम काफी ग्रच्छी है क्योंकि इस तरह वहां से पानी ला कर भाखड़ा reservoir

में जमा कर दिया जाए गा, बिजली भी पैदा होगी स्रौर स्रागे irrigation के लिए पानी भी दिया जा सकेगा इस तरह राजस्थान का share भी दिया जा सकता है और पंजाब में भी पानी की पूरी ग्रौर proper utilization हों सकेगी । लेकिन जैसा कि मैं ने अर्ज किया है यह तजवीज अभी under investigation है। एक foreign expert भी स्राए थे। उन्हों ने भी देख भाल कर के report दी जिस के मुताबिक अभी गौर हो रहा है। सुकेती के बारे में अंदेशा यह जाहर किया जाता है कि वह area जलजलों की जान में है और वहां जलजले याते हैं। इस लिए गौर हो रहा है कि वह डैम कामयाव भी होगा या नहीं होगा और देखा जा रहा है कि rock formation कैंसो है वगैरा वगैरा । इस बारे में जहां तक पंजाब गवर्नमैंट ताल्लुक है हम जल्दी से जल्दी सारी investigation complete करके सैंट्रल गवर्नमैंट के सामने रखना चाहते हैं ताकि इस स्कीम का जल्दी फैसला किया जा सके। जिस स्कीम से कि बिजली भी काफी तैयार होगी, राजस्थान को share दे कर पंजाब में भी पानी की पूरी utilization हो सकेगी। इस से न तो राजस्थान को एतराज होगा श्रीर न सैट्ल गवर्नमैंट को एतराज होगा लेकिन यह चीज ग्रभी चल रही है ग्रौर कुछ देर लगेगी। ग्रभी पीछे देहली में बात चीत हुई थी, एक informal सी meeting थी उस में चीफ मिनिस्टर साहिब ने सुझाव दिया था कि एक higher level की technical committee मुकरेर की जाए जो इस पर गौर करे। तो यह तैं हो गया है श्रौर सब ने यह बात मान ली है। यह देखने की बात है कि वह technical committee कौनसी तजवीज पंसद करती है कहां पहले काम होता है, सतलुज व्यास link का काम पहिले शुरू होता है, पौंग डैम का होता है या दोनों काम साथ साथ होते हैं या फिर यह होता है कि स्केती में डैम बना कर, reservoir बना कर जिस से बिजली भी ज्यादा पैदा हो श्रौर पानी भी ज्यादा मिल सके यह तजवीज मंजूर होती है। तो उस बारे में ग्रभी इन्तजार करने की जरूरत है कि वह कमेटी क्या फैसला करती है। इसलिए इस वक्त मैं इस से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाना चाहता हुं कि जो ख्यालात ग्राप ने जाहर किए हैं उन का पूरा पूरा notice सरकार ने लिया हुआ है और इस मामला में सरकार की तरफ से कोई ढील नहीं है । हम बहुत शिद्दत के साथ investigation करके ग्रागे जाना चाहते हैं ग्रौर उम्मीद करते हैं कि हमारी स्कीमें पंजाब को prosperous बनाने में कामयाब होंगी। (loud cheers)

Corruption के मुताल्लिक कुछ मेम्बर साहिबान ने वाते कहीं हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी हद तक corruption पाई जाती है। इस महकमें का लोगों से direct ताल्लुक है। इस महकमें से लोगों को फायदा भी पहुंच सकता है ग्रौर नुक्सान भी। ग्रगर सरकारी कर्मचारी को temptation दी जाए तो वह corrupt हो जाता है। इस corruption को रोकने के लिये जितना

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री ]

कुछ सरकार से बन पड़ता है उतना कर रही हैं। Anti-Corruption Department कायम है। जो corruption की शिकायतें इस के पास आती हैं उन की enquiry की जाती है। आंयदा हम इस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। नहरों के मामले में जितनी corruption होती है उस के मताल्लिक छ: महीने में इतना फर्क पडेगा कि स्राप को शिकायतें करने का स्रायदा मौका नहीं मिलेगा । प्रिंसीपल रला राम जी ने कुछ सूझाव दिये। उन का जवाब मैं दे चुका हं। शाह नहर के मुताल्लिक जो बातें कहीं गई उन की यहां कोई relevancy नहीं लेकिन उन की इतलाह के लिये मैं अर्ज़ कर देना चाहता हं कि इसे हम perennial नहीं बना सके क्योंकि कुछ water-logging बढने का खतरा था। इस की तरफ ध्यान दिया जाएगा । Pong Dam के नीचे भी रक्बा आयेगा । वहां भी कुछ लोग displace होंगे । National interest को महेनजर रखते हुए इस बात का लिहाज नहीं रखना चाहिये कि दो चार हजार ब्रादिमयों को तकलोफ का सामना करना पडेगा। इसी तरह हिमाचल का रक्बा है जहां reservoir बनना है। भाखड़ा डैम के कुछ oustees को हम बसाने के लिये liberal तरीके से aid देरहे हैं। श्रीर alternative जमीनें देरहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि भाखड़ा के oustees की तरफ से कोई शिकायत नहीं ग्राई। Bhakra oustees की resettlement का काम ठीक तरह से चल रहा है। Electricity के मुताल्लिक कुछ भाइयों ने नुक्ताचीनी की ग्रौर कई माननीय मेम्बरों ने कहा कि काम तेज़ी से चल रहा है। कुछ hon. Members ने कहा कि Electric ty Board के बनने की वजह से अब भी स्कावटें पड़ती हैं और देर उतनी ही लगती है जितनी कि पहले लगती थी ! Electricity Board autonomous body है इस में शक नहीं लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सरकार की जिम्मेदारी इस हाउस के सामने, hon. Members के सामने उसी हद तक कायम है। हम उस जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते । Electricity Board इस लिये कायम किया गया कि सारी स्कीमें जल्दी जल्दी पास हो जाएं और formal sanction की जरूरत नपडे । Finance Department के पास न जाना पड़े। लेकिन बोर्ड के बारे में कई ऐसी बातें नोटिस में त्रा रही हैं कि अफसरों में laxity है । सरकार के पास अख्तियारात हैं श्रीर इन defects को दूर करने के लिये हम हर मुमिकन कोशिश करेंगे ताकि पब्लिक को कोई शिकायत न रहे। यह कहना ठीक नहीं कि Electricity Board मन मानी कार्रवाई करता है ग्रौर सरकार जिम्मेदारी से बचती है ग्रौर interfere नहीं करती। सरकार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करती है और जो शिकायतें आंयदा hon. Members के नोटिस में श्रायोंगी वह बोर्ड के नोटिस में हम लाते रहेंगे। जहां गवर्नमेंट का ताल्लुक होता है हम बड़ी खुशी के साथ शिकायत की देख भाल करेंगे ताकि पंजाब में बिजली की रफतार ग्राहिस्ता न हो विल्क तेज़ी से बढ़ती जाए। विजली के महकमें के काम का ग्रंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से गांव ग्रौर कसबों

में electrification हो गई है। अगर किसी मैम्बर साहिब को किसी खास जगह के मुतग्रल्लिक शिकायत हो तो उस की देख भाल हो सकती है। हकीकत यह है कि जहां 1947 में 50 कसबे ग्रौर गांव ऐसे थे जहां बिजली थी लेकिन ग्रब Second Five Year Plan के आखीर तक इन की तादाद 3,000 से ऊपर हो जाएगी। पहली Plan में 800 के करीब ग्रौर इस साल तक 3,000 से ऊपर कसबे electrify हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्रौर कसबे स्रौर शहरों में विजली महैया की जाऐगी। बिजली की कमी के मुतग्रल्लिक पहले भी मैं ने हाउस में statement दिया था । यह कमी हमारे काबू से बाहर थी। दिरयास्रों नें पानी की कमी हुई। Connections की demand बहुत तेज़ी से बड़ी। लोगों को फायदा नज़र स्राया स्रौर पंजाब में जिस तेजी से बिजली की मांग बढ़ी उस का भ्रंदाजा नहीं था। लोग भ्रब बिजली के फवायद को समझने लग पड़े हैं। जो लोग छोटी छोटी दस्तकारियां लगाना चाहते हैं उन्हें हम discourage नहीं करना चाहते । Emergency में तकलीफें होती है, काम में कुछ रकावटें पड़ती है। यह बरदाश्त करनी पडेंगी जब तक सारे powerhouses मुकम्मल नहीं हो जाते ग्रीर बिजली की डिमांड को श्रांयदा सालों में पूरा करने के लिये इकदामात नहीं हो सकते। श्री मंगल सेन ने बिजली कम्पनियों के खिलाफ शिकायत की। जैसे माननीय मैम्बरों को मालम होगा बिजली कम्पनियां agreement के तहत काम करती हैं और जब तक उन का agreement सरकार के साथ है उस वक्त तक इन्हें nationalize करना मुनासिब मालुम नहीं होता । ज्यों ज्यों थोडा थोडा ग्रसी बाकी रह जाता है, ज्यों ज्यों उन की मयाद खत्म होगी बिजली बोर्ड को इंग्लियार है कि ऐक्ट के तहत कि वह उन को ग्रपने कबजे में ले ले। जिन शहरों में बिजली की कम्पनियां इस तरीके से काम कर रही हैं वहां बोर्ड के पास इस्तियारात हैं कि उन्हें कहें कि वे अपना काम ठीक तरीके से करें। मैं बोर्ड से कहंगा कि वह ऐसी जगहों की शिकायात की छान बीन करें के पिल्लिक की शिकायतों को दूर करे। ज्ञानी बखतावर सिंह ने कुछ बातें कहीं जो मैं समझ नहीं सका। कुछ एतराजात किये गये canal cuts श्रौर breaches के मुतग्रल्लिक कि महकमा लोगों के ऊपर जबरदस्ती दंड डाल कर पैसे वसूल कर लेता है। Canals में cuts ग्रौर breaches होती हैं स्रौर इस के लिये पंजाब सरकार ने कमेटियां बनाई जिन में non-official members लिये गये, यह Advisory Committee मुतग्रिल्लिका अफसरों को advise किया करेगी कि उन्हें cuts को किस तरह से treat करना चाहिये ताकि लोगों के साथ बेइनसाफी न होने पाए।

ग्रागे जिस चीज की तरमीम की जरूरत पड़ेगी उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। रिवाड़ी Lift Irrigation Scheme के मृताल्लिक श्री फूल सिंह कटारिया ने कुछ बातें कहीं कि वहां कुछ तेजी से काम नहीं चला । उसकी कुछ खास वजूहात हैं। Rewari List Irrigation Scheme पहले जिस तरीके से बनी हुई थी उस को दुवारा देखा गया तो महसूस हुग्रा कि वह scheme ठीक ढंग से नहीं बनी। जो रक्वे dry थे उन की तरफ वह लाई जानी चाहिए थी। इस के लिए कोई तज्वीज

1 12

[सिंचाई तथा बिजली मंत्री]

नहीं थी। जिन रक्बों में ज्यादा पानी था जैसे उन्होंने 8 नंबर drain का जिक किया वहां पानी से देहात तबाह होते थे। उन देहात में इस Lift Scheme से पानी देना था। उस scheme को revise किया गया। इसमें कुछ देर हुई। जो scheme finalise हुई है मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर तेजी से काम चलेगा।

भाखड़ा ग्रौर चंगल की जितनी नहरें हैं वे करीव करीब सब मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके इलावा कुछ hon. Members ने मेरे पास बातें की थीं। उनका इस चीज से ताल्लुक नहीं । लेकिन मैं उनकी information के लिए बताना चाहता हूं कि जो पंजाब के dry areas अब रह गए हैं, मसलन गडगांव का इलाका, फिरोजपूर-झिरका और पटौदी, सोहना, रिवाड़ी, दिल्ली के साथ का इलाका और महेंद्रगढ वगैरह का इलाका है उनके लिए पानी देने की तजबीज बन गई है । पहले Gurgaon Tunnel Project Scheme थी। वह ज़ेरे गौर थी कई साल से। सन् 1958-59 में वह scheme करीवन २ final हो गई। उस पर 8 करोड़ से कुछ ऊपर रुपया खर्च होना था। लेकिन बाद में कुछ practical दिक्कतें नजर ग्राई । दिल्ली शहर में से नोचे से tunnel निकालनी थी। दूसरी गवर्नमेंट की इजाजत लेनो थी। नामालुम दिल्ली शहर में इससे कितनी panic होती और इजाजत मिलती या न मिलती । उस में amendment हई। म्राखिर फैसला हमा । पंजाब सरकार ने Tunnel Project को छोड़ कर दूसरी project बनाई जिसमें जमना में बरसात का पानी स्रोखता तक ले जाया जाए स्रौर वह पानी जल्दी से जल्दी ख इक इलाकों को देने को कोशिश की जाए। कुछ इलाका lift के जरिए से सैराब किया जाए। बाकी इलाका flow irrigation से सैराब किया जाए । दोनों तरोकों से irrigation की जाए । उसमें कोई 3 है लाख एकड़ रक्बा पंजाब का ग्रीर डेढ लाख एकड इलाका राजस्थान का ग्रीर भरत पूर का सैराब होना है। उस scheme की cost  $3\frac{1}{2}$  करोड़ रुपया बनती है। 8 करोड़ के मुकाबले में जो Tunnel project में खर्च ग्राना था यह खर्च उस से काफी कम है। उस scheme में हम कोशिश कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़, रिवाड़ी स्रौर सोहना वगरह के जो ऊंचे इलाके हैं वहां सोहना lift लगाई जाए और सोहना की पहाड़ो की तरफ पानी lift कर के flow irrigation के जरिए से जमीन सैराब की जाए । Western Jamuna Project के लिए provision रखा जाएगा ग्रौर यह Gurgaon Tunnel Project मकम्मल हो जाएगी। पानी देने की कोशिश की जाएगी। इस scheme के लिए ग्रगले साल में कुछ रक्म मांगी गई है। 21 लाख रुपये 1960-61 के Budget में रखा गया है ग्रौर बाकी 24 करोड़ रुपया 3rd Five-Year Plan में खर्च किया जाना मकसूद है । यह गुड़गांव Project की scheme वन जाएगी । Members साहिबान को शिकायत होती है कि उनके इलाकों की तरफ पंजाब गवर्नमैंट कोई ध्यान नहीं देती, पानी की कोई तजबीज नहीं, इलाके खुरकसाली से

तबाह हो रहे हैं, खुश्कसाली से फसलें नहीं होतीं, बड़ी दिक्कत हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 3rd Five-Year Plan के आने तक दूर हो जाएंगी। और ऐसे कोई खास points hon. Members साहिबान की तरफ से नहीं श्राए जिन का मैं जवाब दूं। भाखड़ा नंगल Project का काम बड़ी तेजी से complete हुन्ना । Hoist chamber को एक अनोखी किस्म का accident हुआ। Engineers ने इसका इलाज भी एक अनोखी किस्म का ढूंढा। कामरेड राम किशन भड़ोलियां ने कहा कि पहले यह Project 1959 तक complete होना था। फिर इसको 1960 तक ले गए और फिर 1961 तक। जहां तक मुझे इलम है Bhakra-Nangal Project को मकम्मल करने का जो target था, सन् 1960 तक यह मुकम्मल होना था । लेकिन कुछ वजहात हुई । उन में से खास तौर पर यह वजह हुई कि rock formation ऐसी मिली जिस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ा । जितना पहले ख्याल था कि grouting करनी पड़ेगी उस से कुछ ज्यादा तादाद में करनी पड़ी । Grouting की तादाद करीब करीब चौगनी करनी पड़ रही है । एक करोड रुपया खर्च वढ गया। इसकी वजह से कुछ काम बढ़ गया। सन 1961 तक इसको मुकम्मल करने का हमारा target है । उम्मीद है उस वक्त तक यह मुकम्मल हो जाएगा । अगर कोई मामुली grouting का काम पड़ा रहेगा वह आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। लेकिन भाखड़ा नंगल से लोगों को पानी श्रौर बिजली देने का जो target है वह 1961 से आगे नहीं जाएगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता । Hon. Members ने जो points raise किए मैं उनका करीब करीब जवाब दे चुका हूं। उम्मीद है अब उनको कोई एतराज नहीं होगा। (Voices of hear hear from Treasury Benches.)

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Rs.100.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That the demand be reduced by Rs. 10.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 7,00,88,840 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 80-A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

#### The motion was carried

श्री उराष्ट्रयक्ष: आज House का time तो 7 बजे तक था। चूंकि Ministers साहिबान की तरफ से अकसर कहा जाता है कि उनकी जवाब देने के लिये वक्त थोड़ा मिलता है। आज उन्हें काफी वक्त दे दिया गया था लिए शायद काम जल्दी खत्म कर दिया गया। (हंसी) (Today the House was to sit till 7 p.m. The hon. Ministers often say that they do not get enough time for reply but today he has been given ample time and perhaps that is why the business has been completed earlier.) (Laughter)

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 2 p.m. to-morrow.

6.19 p. m.

(The Sabha then adjourned tiil 2 p.m. on Tuesday, the 22nd March, 1960.)

© 1960 by Punjab Vidhan Sabha Secretariat. Published under Rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly and printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab.

Original with; Pun ab Vidhan Sabha Digi ized by;

# Punjab Vidhan Sabha **Debates**

22nd March, 1960 Vol. 1.-No. 25

# OFFICIAL REPORT



## **CONTENTS** Tuesday, the 22nd March, 1960

| Question Hour (Dispensed with)                    | • •   | PAGE (25) 1 |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| Demands for Grants—                               |       |             |
| 25—General Administration                         |       | (25) 1      |
| 29—Police                                         | • •   | (25) 1      |
| 8—State Excise Duties                             |       | (25) 61     |
|                                                   | • •   | (25) 51     |
| 9—Stamps                                          | • •   | (25) 51     |
| 11—Registration                                   | • •   | (25) 51     |
| 12—Taxes on Vehicles, etc.                        | • •   | (25) 51     |
| XVII—Irrigation—Working Expenses, etc.            | • •   | (25) 51     |
| Irrigation—Establishment Charges                  | • •   | (25) 52     |
| 68—Construction of Irrigation, Navigation, Embank | ment  |             |
| and Drainage Works                                |       | (25) 52     |
| 27—Administration of Justice                      |       | (25) 52     |
| 28—Jails                                          |       | (25) 52     |
| 36—Scientific Departments and 47—Miscellaneous    | -     | (25) 52     |
| partments                                         |       | (25) 52     |
| 38—Medical and 39—Public Health                   | •••   | (25) 53     |
| 41—Animal Husbandry                               | . • • | (25) 53     |
| 72—Capital Outlay on Industrial Development       | • •   |             |
| 50—Civil Works                                    | • •   | (25) 53     |
|                                                   | • •   | (25) 53     |
| Buildings and Roads—Establishment                 | • •   | (25) 53     |
| 51-B—Other Revenue Expenditure connected with     | ì     |             |
| Multipurpose River Schemes                        | • •   | (25) 53     |
|                                                   |       |             |

CHANDIGARH:
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab 1960

Price Rs. 2.75 nP.

| andraz hartis Vadeirari                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 81—Capital Account of Civil Works Outside the Revenue Account                                            | PAGE (25) 54 |
| 54—Famine                                                                                                | (25) 54      |
| 54-B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers and 55—Superannuation Allowances and Pensions          | (25) 54      |
| 55-A—Commutation of Pensions Finance from ordinary Revenues and 83—Payment of Commuted Value of Pensions | (25) 54      |
| 56—Stationery and Printing                                                                               | (25) 54      |
| 57—Miscellaneous                                                                                         | (25) 54      |
| 64-C—Prepartition Payments                                                                               | (25) 55      |
| 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research                                    | (25) 55      |
| 79—Expenditure on New Capital of Punjab at Chandigarh                                                    | (25) 55      |
| 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account                                      | (25) 55      |
| 82-A—Capital outlay on Rail-Road Co-ordination Schemes outside the Revenue Account                       | (25) 55      |
| 85-A—Capital outlay on Provincial Schemes of Government Trading                                          | (25) 55      |
| Loans to Local Funds, etc., and Loans to Government                                                      | (25) 50      |

Origi Punj Digil Panje **b** Vidhan Sabha

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. 1, No. 25, DATED THE 22ND MARCH, 1960.

| Read                       | for                       | on page | line              |
|----------------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| ਨਾਲ                        | ਲਾਲ                       | (25)14  | 9                 |
| ਪੇਸ਼                       | ਖੇਸ਼                      | (25)14  | 4th from<br>below |
| outlook                    | ou look                   | (25)15  | 19                |
| ਉਸ                         | ਇਸ                        | (25)15  | 4th from below    |
| ਚਾਹੀਦਾ                     | ਚਾਰੀ <b>ਦਾ</b>            | (25)17  | 7                 |
| दू गा                      | ूगा                       | (25)25  | 24                |
| District                   | listri <b>ct</b>          | (25)26  | 10                |
| <b>डो</b>                  | ਮੀ                        | (25)30  | 6                 |
| Khan Abdul<br>Ghaffar Khan | Khan Abdul<br>Guffar Khan | (25)31  | 30                |
| इस                         | स                         | (25)37  | last line         |
| जल्दी                      | जल्ती                     | (25)39  | 11.               |
| में                        | म .                       | (25)39  | 20                |
| वर                         | प                         | (25)40  | last line         |
| नहीं                       | नह                        | (25)41  | 8                 |
| interruption               | interrupution             | (25)42  | 4th from below    |
| महसूस                      | मासूस                     | (25)45  | 8                 |
| Assessment                 | Assa <b>s</b> ment        | (25)47  | 17                |
| Registration               | Registeration             | (25)51  | 18                |

Translation of the 4175 12.00

Original with Punjab Vidla Digitized by

### **PUNJAB VIDHAN SABHA**

# Tuesday, the 22nd March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

# **QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)**

श्री प्रबोध चन्द्र: स्पीकर साहिब, ग्राज Question Hour dispense with कर दिया जाना चाहिये।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, ग्राज चूंकि पांच बजे guillotine apply होनी है ग्रीर बोलने वाले बहुत हैं। Debate के लिये वक्त बहुत थोड़ा रह जाता है इस लिये Question Hour dispense with कर दिया जाना चाहिये।

Mr. Speaker: Question Hour is dispensed with.

#### DEMANDS FOR GRANTS

Mr. Speaker: If the House desires, Demands Nos. 10 and 13 relating to the General Administration and the Police may be moved and discussed together and voted upon separately.

(The House agreed)

#### **DEMAND No. 10**

#### (25—GENERAL ADMINISTRATION)

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 3,32,65,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 25—General Administration.

#### **DEMAND No. 13**

(29—POLICE)

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That a sum not exceeding Rs 5,45,73,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 29—Police.

## Mr. Speaker: Motions moved—

That a sum not exceeding Rs 3,32,65,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 25—General Administration.

That a sum not exceeding Rs 5,45,73,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 29—Police.

[Mr. Speaker]

All the following cut motions on these demands, notices of which have been received, are deemed to have been read and moved:—

#### DEMAND No. 10

#### (25—GENERAL ADMINISTRATION)

- 1. Pandit Ram Kishan Bharolian:
- 2. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 3. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 4. Dr. Bhag Singh:
- 5. Chaudhri Inder Singh:
- 6. Shri Phul Singh Kataria:
- 7. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs 100.

8. Shri Bhala Ram:

That the demand be reduced by Rs 100.

9. Shri Rala Ram:

That the demand be reduced by Re 1.

10. Raja Raghuvir Singh:

That the demand be reduced by Re. 1.

11. Chaudhri Sumer Singh:

That the demand be reduced by Re !.

12. Chaudhri Balbir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

13. Sardar Harbans Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

14. Thakur Mehar Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

15. Sardar Jasdev Singh Sandhu:

That the demand be reduced by Re 1.

16. Rao Gajraj Singh:

That the demand be reduced by Rs 100.

DEMAND No. 13

(29—Police)

- 1. Pandit Ram Kishan Bharolian:
- 2. Sardar Achhar Singh Chhina:
- 3. Chaudhri Hukam Singh Comrade:
- 4. Dr. Bhag Singh:

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; 5. Chaudhri Inder Singh:

3

- 6. Shri Phul Singh Kataria:
- 7. Sardar Jangir Singh Comrade:

That the demand be reduced by Rs 100.

8. Raja Raghuvir Singh:

That the demand be reduced by Re 1.

9. Chaudhri Balbir Singh:

That the demand be reduced by Rel.

पंडित जी स्नाज स्नाप ज्यादा वक्त न लें क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। (The hon. Leader of the Opposition may not take much time today as the time at our disposal is short.)

पंडित श्री राम शर्ना (सोनीपत) : जैसे ग्राप फरमाएं । स्पीकर साहिब, General Administration के लिये यह मुतालिबा जो हाउस के सामने पेश हुम्रा है मैं इस की मुखालिकत करने के लिये खड़ा हुम्रा हूं। मुखालिकत इस लिये करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में General Alministration इतनी खराब है कि इस के लिये एक गैसा भी मंजर नहीं करना चाहिये। ग्राज मेरा इरादा कुछ बहुत हल्के हल्के बोलने का है। क्योंकि मैं ने यह देखा है कि वक्त की तंगी की वजह से बाज श्रौकात हम इतनी तेज़ी से बोलते हैं कि न तो रिपोर्टर ही अच्छी तरह से साथ चल सकते हैं और साथ ही बाज औकात कई गलतियां रह जाती हैं। हमारे वज़ीर खज़ाना ने जो ऐड्रैस पढ़ा उस में General Administration का कोई जिक है ही नहीं। और है तो दो बातों का ही जिक है। एक तो यह कि बदमाशों का सुधार शुरू हो गया है स्रौर दो सौ के करीब बदमाशों ने हलिफया बयान दे दिया है कि हम भलेगांनस बन कर रहेंगे। ग्रौर दूसरी चीज जिस का इन्होंने जिक्र किया वह यह है कि हम ने इतने gazetted और इतने non-gazetted अफसरों के खिलाफ तहकीकात करवाई है। इन दो बातों का जिक्र नुमायां तौर पर वित मन्त्री जी ने अपने भाषण में किया। मैं तो यह कहूंगा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि आम लोगों का यह स्थाल है कि गरीब और भलेमानस स्रादमी मजबूर हो रहे हैं कि वे कुछ ऐसे काम करें कि जो शराकत और भलमानसी में शामिल नहीं हैं। नीचे से दस नम्बरियों का सुधार शुरू होना गलत बात है। सुधार इस तरीके से दुनिया में नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह top से शुरू होना चाहिये। स्रगर ऊपर से बातें ठीक हो जाएं तो नीचे के सुधार की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर की तरफ देख कर खुद बखुद सारी बातें ठीक होती चलो जाती हैं । लेकिन हमारी गवर्नमैंट तो gazetted ग्रौर non-gazetted की तहकोकात करने में, सुधार करने में ग्रौर हर एक मामले को नीचे से पकड़ती है। इस तरह से कभी काम नहीं चल सकता। ग्राप ऊपर से बहुत ग्रच्छी मिसाल कायम करें

[पंडित श्री राम शर्मा]

तो मुझ को यकीन है कि इस तरह से दस नम्बरियों का थानों में सुधार करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जैसे वजीर खजाना ने कहा कि हम ने squads बना लिये हैं, D.I.G. के मातहत अमला रहता है और वे देख भाल किया करेगा. इस तरीके से काम ठीक चलने चलाने वाला नहीं है। जहां तक बजट का सवाल है कहा तो यह जाता है कि law and order श्रौर General Administration की हालत बहुत बेहतर हो गई है लेकिन मैं देखता हं कि खर्च बढ़ता जा रहा है। श्रगर खर्च कम होता तो हम यह सोचते कि चकि खर्च करने की जरूरत नहीं रही इस लिये हालात बिलकूल ठीक हो गए हैं। हकीकत यह है कि ग्रदालतों के खर्चे बढ़ रहे हैं. पुलिस का खर्च बढ़ रहा है ग्रीर इन बातों से जाहिर होता है कि हालात खराब हो रहे हैं। पिछले दो साल में General Administration पर जो खर्च हुआ उस से 33 लाख रुपया ज्यादा खर्च करने का इरादा इस साल है। यह बात नहीं है कि यह खर्चा मंहगाई के कारण बढ़ गया है या यह कि दो चार क्लर्क और रख लेने से यह खर्चा बढ़ गया है बल्कि यह खर्चा तो General Administration पर बढ़ा है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि जरूरत पड़ती है इन्तज़ाम करने की श्रीर खर्च ज्यादा होता जा रहा है। पुलिस के महकमे पर भी पहले दो साल से 44 लाख रुपया ज्यादा खर्च होने का ग्रंदाजा है, 33 लाख रुपया का इजाफा General Administration में हुम्रा है म्रौर पन्द्रह लाख रुपया का इजाफा Civil Administration पर हम्रा ग्रीर 51 लाख का खर्च other items पर हम्रा । इसी तरह से ग्रगर allied महकमों को भी साथ में जोड़ा जाए तो एक करोड़ रुपये के करीब खर्च दो साल में बढ गया है। इस खर्च को चाहे law and order पर कह लें या General Administration पर कह लें पिछले दो साल के अरसे में बढ़ा है। यह जो कहा जाता है कि दो डकैतियां कम हो गई हैं, चार चोरियां कम हो गई हैं मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो ग्रादादोशमार मैं ने बताए हैं इस बात का सबत नहीं हैं कि सूबे में हालात बदतरीन होते. जा रहे हैं ? इस से ग्रागे चिलये। गवर्नर साहिब का खर्चा भी इस में है। वह कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है। वज़ीरों का खर्च, ग्रसैम्बली का कौंसिल का खर्च ग्रौर S. D. Os. तक का खर्च भी General Administration में ग्रा जाता है। वज़ीरों के खर्चे के मामले में बडी अजीब तमाशे की बात है। उन की तनखाहों और allowances के खर्चे से दो-तीन गुना खर्चा उन की मोटरों पर होता है। यह पता नहीं है कि जब इन की मोटरें प्राईवेट होती थीं तो तब इतना क्यों खर्च नहीं म्राता था। लेकिन यह हैरानी की बात है कि ग्रगर ग्रंदाजा लगाया जाए तो वजीरों की तनखाहों ग्रौर other allowances से दो तीन गुना खर्चा उन की मोटरों का बनता है। इन को अपर से हिदायत हुई कि दौरे कम किया करो फिर चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी बताया कि हम ने फैसला किया है कि एक महीने में बारह दिन से ज्यादा दौरे न किया करेंगे। दौरे बिलकुल तो नहीं रोकते लेकिन यह कायदा बना दिया है कि महीने में बारह दिन से ज्यादा न किये जाएं । लेकिन ग्रगर इन के खर्चे को देखें तो मालुम होगा कि बजाए चंडीगढ़ में बैठ कर काम करने के ये लोग दिन-रात, सूबह शाम सारे पंजाब के ग्रंदर भागते-िफरते हैं। इन को कहा

गया था कि एक महीने में पन्द्रह रूपये रोज के हिसाब से 180 रूपये से ज्यादा इन का daily allowance न बने ।

में समझता हूं कि ग्रसेम्बली का कोई ऐसा session होगा जिस में यह पूछा न जाता हो कि कितना खर्च हुग्रा, कितने दौरे किए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस के अन्दर कोई कमी हुई हो। पहले वक्तों में मैं देखता था कि गवर्नमेंट की तरफ से, वजीरों की तरफ से माकूल जवाब ग्राते थे लेकिन ग्रब तो जो बात मर्जी पूछो, कोई जवाब ही नहीं देंगे ग्रीर ग्रगर देंगे तो यह कहेंगे कि दौरों को रोकना किसी के बस की बात नहीं। ग्राखिर इतने दौरों की जरूरत ही क्या है? मैंने देखा है कि पहले वक्तों में वजीर भी बहुत कम हुग्रा करते थे ग्रौर दौरे भी वह बहुत कम करते थे। इस के ग्रलावा administration भी ठीक चलती थी। लेकिन ग्रब तो दौरों की बात ही क्या है। मैं समझता हूं कि ये सब "propaganda दौरे'? हैं। इस के ग्रन्दर administration का कोई दखल नहीं होता ग्रौर ग्रगर है तो बराए नाम।

स्पीकर साहिब, एक बात की तरफ मैं गवर्नमेंट का और खास तौर पर Chief Minister साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे दिल में आया कि जो गलत फहमी फैली है, उस को clear किया जाय। भ्रष्टाचार का जिक्र चलाते हुए ग्रपनी एक speech में चीफ मिनिस्टर साहिब ने कुछ, कहा। वह श्रखबारों में भी छपा ग्रौर उस पर कुछ controversy भी चली । एक दफा मेरे दिल में श्राया कि इस सिलसिले में कोई ब्यान दे दूं। लेकिन फिर सोचा कि बजट सैशन चल रहा है ग्रौर मौका श्राएगा जब कि मैं इस बात को श्राप के सामने श्रर्ज कर मकूंगा। श्रसेम्बली के भी reporters रिपोर्ट्स लिखते हैं ग्रौर ग्रखबार वाले भी, इसलिये कोई 'गलतफहमी हो तो उस को दूर करने के लिये मैं सारी बात को ग्राप के सामने रखता हूं। बात यह है कि गवर्तर साहित्र के Address पर तकरीर करते हुए चीफ मनिस्टर साहिब ने--जिस तरह कि ग्राप जानते हैं कि वह भी काफ़ी तेज़ी से बोलते हैं ग्रौर बाज दफा मैं भी काफ़ी तेज़ी से बोलता हूं--कहा कि अध्टाचार के मुतग्रल्लक corruption ग्रौर रिश्वत के मामले के मुतग्रल्लक मैं opposition के साथ Ministerial level पर बैठ कर वातचीत करने के लिये तैयार हूं । वात भी ठीक है कि जब कोई ऐसे मामले या बातें सामने ग्राएं जिन पर दोनों फरीक का झगडा हो तो ग्रापस में बैठ कर ठीक कर लिए जाएं। ग्रगर कोई prima facie मामला निकले तो उस पर action ले लिया जाए, उस की तहकीकात करा ली जाय और ग्रगर ऐसी बात न हो तो दूसरी पार्टी को यह convince करा दिया जाय कि जो इलजा-मात opposition ने लगाए उन पर उन को मुगालता लग गया था या यह कि उन में ज्यादा जान नहीं ताकि मामला खत्म हो, एक तरफ उस का फैसला हो—इधर हो या उधर हो। तो, स्पीकर साहिब, मैं यह बता रहा था कि चीफ़ मनिस्टर साहिब ने कहा कि opposition या कोई और चाहे तो Ministerial level पर, Ministerial सतह पर अष्टाचार या रिश्वत के मामलों पर वातें करें ग्रौर जिस वात पर दोनों फ़रीक में

[पंडित श्री राम शर्मा] इत्तफाक न हुम्रा तो वह मामला ऐसी agency, ऐसे Tribunal या म्रफसर के सुपूर्व कर दिया जाएगा जिस पर गवर्नमेंट श्रौर Opposition दोनों का एतमाद हो। यही मैं ने समझा कि चीफ मनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में यह कहा है। लेकिन चुंकि इन्होंने यह सब कुछ बहुत जल्दी में कहा स्रौर मैंने यह भी समझा कि स्रामतौर पर उन का मतलब नहीं होता और ऐसी चीजों को कह जाते हैं लेकिन जब मैं ने अगले रोज Tribune में पढ़ा कि बाकायदा तौर पर Chief Minister साहब ने हमें clearly offer किया है तो मैंने सोचा कि क्यों न हम इस पर गौर करें श्रौर क्यों न इस का पूरा फायदा उठावें। मैं ने सुना है कि कांग्रेस प्रेजीडैंट ने दिल्ली से इस चीज पर उन को मुबारकबाद का कार्ड भी लिखा है कि ग्रापने ऐसे मौके पर बहत बढ़िया श्रौर लोगों ने भी उनकी की। उस के बाद फौरन मौका मिलते ही मैं ने यहां उन से कहा कि अगर चीफ मनिस्टर साहब ने यह बात इसी मनशे से कही है कि आओ; भ्रष्टाचार के मामलों को श्राप के साथ Ministerial level पर बैठ कर विचार कर लेते हैं ग्रौर उस विचार में जो बात मुतनाजया यानी controversial रह जाएगी तो उस सूरत में उस का ऐसे Tribunal, Agency या अकसर से फैसला जाएगा जिस पर दोनों फरीकैन को एतबार हो तो मैंने कहा कि हम तैयार हैं। यह बात मैंने इस लिए दोहराई क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद मेरे ग्रौर ग्रखबार वालों के समझने में कोई गलती रह गई हो तो मेरी इस बात पर चीफ़ मनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे मंजूर है। लेकिन उस के साथ ही दूसरा फ़िकरा यह कह दिया कि तीन चार दिन के अन्दर २ लिख कर शिकायात दो। मैं ने कहा कि यह ग्राप के कहने का मतलब नहीं हो सकता। लिख कर शिकायतें देने का फायदा तो तब है जब हमें इस बात का यकीन हो जाए कि जिन ग्रफसरों श्रौर वजीरों के खिलाफ़ हम ने यह शिकायतें देनी हैं वह इतने साफगो, इस कदर साफ, पाक ग्रौर बेदाग लोग हैं जो खुद बैठ कर यह फैसला करें कि ठीक है, वाकई हम ने यह गलतियां कीं। स्रगर हमें इस बात का एतबार हो तो यह तकरीरें स्रौर यह offers करने का मतलब ही क्या रह जाता है। चीफ मनिस्टर साहब का दूसरे मौके पर इस बात को कहने का मतलब यह हुग्रा कि चाहे डाक के जरिए, चाहे मिलकर--जो भी शिकायत हो लिख कर दी जाय कि साहब! ग्राप के खिलाफ़ हमें फलां फलां शिकायत है। बात यह नहीं थी कि पहले लिख कर दो। श्राप ने ofter यह दी थी कि Ministerial level पर बैठते हैं— Opposition हमें इल्जामात बताए कि यह २ चीज़ें हैं ग्रौर उन पर बैठ कर हम talk करेंगे । ग्रगर चाहें तो note कर लें। मतलब बैठ कर बात करने का यही था कि जो चीज वाकई वजनदार होगी जिस पर prima facie case साबत होगा उस को note कर लिया जायगा और बाकी के ग्रलजामात जिन पर ग़लत फ़हमी होगी उन को वहीं खत्म कर दिया जाएगा या वापस ले लिए जाएंगे। यानी जिन बातों को, जिन अलजामात को न Opposition वापस लेगी ग्रौर नहीं ग्राप मानने के लिये तैयार होंगे तो ऐसे controversial या disputed मामलात को ऐसी agency के पास refer किया जाएगा

जो दोनों parties को मंजूर होगी श्रौर वह agency जो फैसला करेगी वह चाहे श्राप के खिलाफ हो या Opposition के खिलाफ हो । उस वक्त उन्होंने हरगिज यह बात नहीं कही कि पहले ग्राप लिख कर ग्रर्जी दो ग्रौर फिर हम बैठ कर सोचेंगे । स्पीकर साहब, इस बात के लिए क्या मैं तैयार हूंगा ? जनाब, पंजाब में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में यह सिलसिला चल रहा है ग्रौर बड़े जोरों से चल रहा है। यहां तक कि एक ऐसे शस्स की तरफ से चल रहा है जिस के बगैर गवर्नमेंट का कोई काम आसानी से नहीं चलता था--उन्होंने यही बातें कहीं मद्रास के किसी बड़े श्रफसर या वजीर के मृत-श्रिल्लिक ग्रौर नतीजा क्या हुग्रा? वह मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। इसीलिए तो ग्रब यह मांग की जाती है कि ऐसे मामलात की enquiry करने के लिये कोई independent Tribunal या impartial agency कायम हो जिस पर हमें और आप को एतबार हो। इसलिये, स्पीकर साहब, ग्राज मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि अगर वाकई चीफ मनिस्टर साहब की यह पेशकश है जिस पर उन को मुबारकबादें भी मिलीं---खास तौर पर उन की अपनी party की तरफ से भी---अगर वह ठीक है तो Ministerial level पर Opposition को बुलाएं, बात करें श्रौर उस के नतीजा के तौर पर जिन बातों पर agreement न होगा उन बातों को जिस पर हमारा भी एतबार हो उस Tribunal के सुपूर्द कर दें। मैं किसी High Court के जज का नाम नहीं लेना चाहता, एक, दो, या तीन ग्रादिमयों का नाम नहीं लेना चाहता-मैं तो यह कहता हं कि वह ऐसा श्रादमी हो जिस पर हमें भी एतबार हो, इमानदारी से काम करने वाला हो ग्रौर ग्राप को भी उस पर एतबार हो। लेकिन यह कहना कि पहले अलजामात लाम्रो और पहले गवर्नमेंट उन को देखे---गवर्नमेंट क्या देखेगी? क्या जिन के खिलाफ अलजामात हों उन्हों को हम जज मान लें ? यह उन की क्या enquiry करेंगे ? स्वीकर साहब, मैं आप को एक दो मिसालें देता हूं। Deputy Commissioner, हिसार ने एक ऐसी बात की जो High Court भी नहीं कर सकती। एक साल से लोग इस के खिलाफ दरखास्तें दे रहे हैं। चीफ मनिस्टर साहब के पास भी यह मामला ग्राया। हालांकि मेरा इस इलाके से जाती तौरपर कोई वास्ता नहीं लेकिन मैं ने private तौर पर ग्रादिमयों को भेज कर इस बात की तस्दीक की ग्रौर पता लगा कि वाकई Deputy Commissioner ने यह interference की। लेकिन वह कहता है कि मैं ने नहीं की श्रौर परसों जो जवाब मुझे दिया गया उस में यह बताया गया कि "Enquiry was held and it was found baseless' यह तो बिल्कूल बनी बनाई बातें हैं कि दायें बायें कुछ तहकीकात की -- की भी या नहीं श्रौर यहां पर कह दिया कि शिकायत baseless है। यह सिलसिला तो कभी खत्म नहीं हो सकता। साफ जाहिर है कि D.C. को बचाने के लिये यह जवाब दिया जाता है। हम पूछते हैं कि क्या कोई तहकीकात हुई? जिस ने शिकायत की, क्या उस को मौका दिया गया अपनी बात को साबत करने का? क्या मौके पर जाकर enquiry हुई ? क्या गवाहियां भी बुलाई गईं ? क्या कोई record भी तैयार किया गया ? म्राखिर क्या कुछ हु म्रा ? चलो इस को भी जाने दो। स्पीकर साहब, मैं एक instance श्रीर बताता हूं। एक Deputy Registrar का भी ऐसी ही नौइयत का case था । चीफ मनिस्टर साहब ने खुद माना कि

[पंडित श्री राम शर्मां]
शिकायत तो मैंने भी सुनी है, शुभा तो मुझे भी हैं लेकिन तहकीकात यह
जाहिर करती है कि वह शिकायत baseless है। उस में भी इन्होंने
ग्रापनी helplessness जाहिर की । Deputy Commissioner
ग्रीर Deputy Registrar के cases तो मैं ने सिर्फ मिसाल के तौर पर
ग्राप के सामने बयान किए । मतलब यह है कि चाहे खुद चीफ मिनस्टर
चाहते हों लेकिन वह भी इन बातों पर helplessness जाहिर करते हैं कि जो result
नीचे की enquiry से निकला है उस पर श्रव मैं क्या action लू। जहां यह हालात
हों, स्पीकर साहब, जहां सैकेटरीज, heads of departments के खिलाफ
ग्रीर खुद मिनस्टरों ग्रीर चीफ मिनस्टर साहब के खिलाफ शिकायात हों तो इन्हों के पास
वह बातों कैसे हम enquiry के लिये लिख कर भेजें ? यह भी कोई दफा 323
का मामला है जो इन को लिख कर भेजा जाए?

यह तो मामला ऐसा है जिस के अन्दर लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है भ्रौर इस में कई स्रादिमयों की नेक नामी ग्रौर बदनामी का सवाल है । लेकिन स्राप बतौर एक चीफ मिनिस्टर के या बतौर एक मिनिस्टर के यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ग्रौर corruption की जो तहकीकात हो वह ऐसे level पर हो ग्रौर इस तरह की हो कि जिस पर सवाल जवाब नहो। एक ग्रौर बात है कि जब किसी मिनिस्टर के र्मुताल्लिक कुछ कहना हो तो आप कहते हैं कि इस के लिये substantive motion लायें और जब किसी बड़े ग्रफसर के मुताल्लिक कहनी हो तो यह कहते. हैं कि तहरीरी लिख कर दों । यहां पर यह majority में बैठे हुए हैं तो यह तहरीर क्या करेगी। फिर हाउस में एक ऐसा कायदा बना हुआ है कि 16 मैम्बरों की मंजूरी से तो 60 करोड़ रुपये के करीब रुपया खर्च हो सकता है श्रौर कोई भी मौजूदा कानून उल्ट हो सकता है ग्रौर उस में तरमीम की जा सकती है। लेकिन ज़रा गौर कीजिये कि इस गवर्नमेंट का रवैया क्या है। यह कहते हैं कि ग्रगर मिनिस्टरों के खिलाफ कोई इलजाम लाना है ग्रौर अगर हम ने जाती तौर पर --मैं बतौर मिनिस्टर के यह कहता हूं और personal तौर पर नहीं कहता, कि किसी मिनिस्टर के खिलाफ कोई इलजाम लाना हो तो उस के लिये हमें substantive motion लानी पड़ेगी क्योंकि इन की majority है और गवर्नमेंट के खिलाफ किसी motion लाने के लिये कम-श्रज़-कम 45 मैम्बरों की support चाहिये। हां ग्रव तो इस में इन्होंने मेहरबानी कर के 45 की बजाये 35 की तादाद कर दी है। लेकिन Opposition की यह तादाद कहां से ग्राये । क्योंकि जो कायदे ग्रौर कानून इस बारे में बना रखे थे वे ग्रब तो कुछ नर्म हो गये हैं, श्राप जरा इस बात पर गौर फरमायें एक Adjournment Motion लाने के लिये 35 की तादाद लानी पड़ेगी ताकि दो घंटे के लिये काम को बन्द कर के किसी खास मामले पर बहस कर सकें। ग्राप ने देखा होगा कि किसी कमेटी के ग्रन्दर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं वह वहां इस तरह से डट कर बैठ जाते हैं कि उन की मर्जी के बगैर वहां कुछ हो भी नहीं सकता।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्राप जब मान कर ग्राये हैं तो फिर यह बात क्यों कर रहे हैं? (When the hon. Member has agreed to that decision, then why is he again referring to it here?)

पंडित श्रो राम शर्मा: यह ठीक है कि मैं ने वह माना है पर मैं ने उस कमेटी का जिक नहीं किया। लेकिन......

Sardar Bhupinder Singh Mann: On a point of order, Sir. I would like to know whether the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly can be the subject of criticism in a general discussion like this.

Mr. Speaker: You are not aware of the situation.

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, he cannot criticise the Rules of the House like this.

पंडित श्री राम शर्मा: यह मान साहिब को पता नहीं है कि House means the majority party; majority party means the Government and the Government means the Chief Minister.

स्राप की जाती राये कुछ भी हो लेकिन स्राप को कहना वही पड़ेगा जो यह मिनिस्टरज कहेंगे। स्रगर यह कहें कि दो स्रौर दो पांच होते हैं तो स्राप को भी यह मानना पड़ेगा। इस लिये मैं गवर्नमेंट को बताता हूं......

श्री ग्रध्यक्ष: यह तो फैसला हो चुका है ग्रीर सारा झगड़ा खत्म हो चुका है तो फिर इस मामले को ग्राप क्यों छेड़ रहे हैं? (The decision has been taken on the issue and the whole matter has been settled. Then why is the hon. Member reopening it?)

पंडित श्री राम शर्मा : यह मामले तो इस गवर्नमेंट के साथ खत्म होंगे । (हंसी) वित्त मंत्री : शर्मा साहिब, ग्रब ग्रपनी बातों पर ग्रा गये हैं।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्रब तो हमें यह ख्याल बनाना पड़ेगा कि ग्राप एक बात मान कर भी दूसरी बात कर सकते हैं। (Now I shall have to persuade myself to think that the hon. Member can agree to a thing and vet talk about it differently.)

पंडित श्री राम शर्मा: मैं उस कमेटी का जिक्र नहीं करता। मैं तो यह बात कहता हूं कि यह गवर्नमेंट unreasonable भी है श्रीर undemocratic भी है। यह बातें यहां पंजाब के श्रन्दर ही हो रही हैं। मैं श्राप को बताता हूं कि House of Commons के श्रन्दर जहां 650 या 700 के करीब मैम्बरान की तादाद है....

श्री ग्रध्यक्ष: मगर ग्राप ने तो ग्रपना decision दे दिया हुग्रा है ग्रीर यह फैसला unanimously हो चुका है तो ग्राप के लिये यह ठीक नहीं है कि ग्रब इसे फिर discuss करें। (But the hon. Leader of the Opposition has already given his decision and it was taken unanimously. Therefore, it is not proper for him to discuss it here a gain.)

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, I rise again on a point of order. I could not make myself clear earlier. These rules are enforced by the Speaker and not the Government. Can the Leader of the Opposition criticise the Rules like this? I think by criticising the Rules, he is criticising the Speaker.

Mr. Speaker: Perhaps you are not aware of the situation. An Ad-Hoc Committee was appointed to revise some of the Rules of Procedure of this House.

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, I was a Member of that Committee.

Mr. Speaker: But you were not present in the meeting of that Committee when decisions were taken.

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, सिर्फ rules का मामला ही नहीं है। मैं यह ग्रजं कर रहा था कि इस हाउस के ग्रन्दर गवर्नमैंट ने यह position पैदा की हुई है कि ग्राप भी ऐसा करने के लिये Rules के मुताबिक ठीक हैं। ग्रगर एक भी लफज यहां पर किसी मिनिस्टर के मुतालिक कहा जाये तो ग्राप order, order कर देते हैं ग्रौर हम भी कुछ नहीं कहते तािक ग्राप को यह कहने की नौबत ही न ग्राये। ऐसी चीज यह गवर्नमेंट यहां इस लिये ला रही है तािक ग्राप को परेशानी न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रगर इन को Democracy का पास है तो इन्हें ऐसे rules नहीं बनाने चाहियें। स्पीकर साहिब, इस वक्त ग्राप भी कोई चीज चाहें ग्रौर ग्रपनी जाती राये से कोई काम या चीज करना चाहें तो ग्राप भी इस हाउस की sense या मंजूरी लिये बगैर नहीं कर सकते। ग्रौर इस के मायने यह हो जाते हैं कि party-in-power की मर्जी के विरुद्ध कुछ भी यहां नहीं हो सकता। Party-in-power ग्रगर यह फैसला कर ले कि हम ने यह काम नहीं होने देना तो Opposition वाले क्या कर सकते हैं।

Sardar Bhupinder Singh Mann: The will of the majority will prevail.

पंडित श्री राम शर्मा: तो मैं यह ग्रर्ज कर रहा था कि यह चीज यहां पर ही हो रही है ग्रीर Democracy के ग्रन्दर दूसरे देशों में ग्रीर हिन्दुस्तान में भी, हमारी लोक सभा में ग्रीर राज्य परिषद ग्रीर बाकी सूबों की ग्रसेम्बलियों में ऐसा नहीं होता। (वंटी की ग्रावाज) ग्राप यह देखें कि जितना गवर्नमेंट का यहां ऐसा attitude है इतना ग्रीर कहीं नहीं है। इस लिये मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर यहां कुछ भी नहीं हो सकता। ग्राप हिन्दुस्तान के ग्रन्दर देख लें .....

श्री ग्रध्यक्ष: मैं फिर दोबारा कहता हूं कि जिस बात का फैसला ग्राप ग्रापस में कर चुके हैं उस को फिर छेड़ने का क्या फायदा। [I repeat that it is no use reopening an issue which has already been mutually decided.]

पंडित श्री राम शर्मा: इस का फ़ायदा यह है कि मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट कितनी unreasonable है श्रीर कितनी undemocratic है श्रीर जबरदस्ती की है श्रीर जो हम इन के मुताल्लिक कहना चाहें वह हम कह नहीं सकते श्रीर बाज चीजें हम कहना भी नहीं चाहते क्योंकि श्रगर हम कहें तो श्राप रोक देते हैं।

स्पीकर साहिब, कौन नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार न हो ग्रौर corruption न हो लेकिन मिनिस्टर साहिबान के मुताल्लिक हम हाउस में कुछ कह नहीं सकते चाहे कोई भी चीज लायें जिस में हम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी समझते हैं। मैं कहता हूं कि इस हाउस में किसी मिनिस्टर पर as Minister के कोई इलजाम हम लगा नहीं सकते। सिर्फ यहां पर सवालों में उन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं तो ऐसी सूरत में कोई Highpowered कमेटी बना कर भ्रष्टाचारों के मुताल्लिक तहकीकात कराई जाये । यह सिर्फ़ पंजाब की मांग नहीं है बल्कि सारे हिन्द्स्तान भर में यह चीज चल रही है और बड़े जोर से चल रही है। यह ऐसा मामला है जिस में गवर्नमेंट श्रौर opposition दोनों यकसां तौर पर दिलचस्पी लेना चाहते हैं क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि भ्रष्टाचार ग्रौर दूसरी खराबियां बन्द न हों लेकिन इस के बावजूद भी यह बड़े ग्रफ़सोस के साथ कहना पडता है ग्रौर बाज़ ग्रौकात बड़ी शर्म के साथ महसूस करना पड़ता है कि हिन्द्स्तान को स्राजादी हासल हो जाने के बाद यहां पहले की निसबत काफ़ी बढ़ता जा रही है। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करनी चाहता हूं कि जब चीन की हकूमत fail हुई थी, यह तो मैं नहीं जानता कि उस में कोई ख्बी थी या नहीं थी, लेकिन भ्रष्टाचार वहां इस हद तक बढ़ गया था कि जो हथियार उस देश को America की तरफ से मिलते थे वह सारे के सारे जापान के पास चोऱ बाजारी में बिक जाते थे। इस पर वहां के लोगों ने सोचा कि इस गवर्नमेंट को ही क्यों न बदल दिया जाये श्रौर उन्होंने बदल भी दिया। तो मैं समझता हूं कि हमारे सूबे के ग्रन्दर भी हालात ऐसे ही होते जा रहे हैं हालांकि कई cases की तहकीकात कराई जा रही है । लेकिन ऊपर के level पर ग्रौर नीचे के level पर भी भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हो रही। चूंकि यह एक basic चीज है इस लिये सरकार को इस बात का फ़िक ग्रौर ख्याल होना चाहिए। (घंटी) मैं ने offer का जिक्र किया उस को मैं दोहराता हूं कि ग्रगर वह यह बात ठीक समझते हों ग्रौर Opposition के साथ Ministerial level पर बैठ कर corruption के इलजामात के बारे इस नीयत से बात चीत करना चाहें कि किसी नतीजे पर पहुंचना है श्रौर फिर भी ग्रगर कुछ बातें controversial रह जाएं उन को Opposition ग्रौर गवर्नमैंट दोनों की मर्ज़ी के मुताबिक किसी Tribunal के सुपुर्द कर दिया जाए, तो Opposition इस का खैरमकदम करती है। लेकिन अगर यही मनशा है कि लिख कर लाया जाए, उसे ग्राप देखेंगे, बाद में ग्रगर जरूरत हुई तो बात चीत भी कर लेंगे भ्रौर यह भी देख लेंगे कि किसी को मुकरर्र करना है या नहीं फिर तो यह है कि हम ने अपनी side से कह लिया और आप ने अपनी side से जवाब दे दिया; हमारी बात

पिंडित श्री राम शर्मा ]
पर इक्षर से तालियां बज गई ग्रीर ग्राप की बात पर उधर से तालियां बज गई मगर इस से कोई नतीजा नहीं निकलेगा । मैं यह बात clear करना चाहता हूं कि यह एक बुनियादी बात है । ग्रीर सब चीजें बरदाश्त हो सकती हैं मगर इस के बगैर काम नहीं चल सकता ग्रीर जहां पंजाब की तरह भ्रष्टाचार ने धर कर लिया हो वहां काम नहीं चल सकता ग्रीर इस को बड़े से बड़ा ग्रादमी नहीं चला सकता । इस लिए मैं पेशकश करता हूं कि ग्राप इस बुराई को दूर करने के लिये ग्रगर एक कदम उठायेंगे तो हम 1 कि सम ग्रामें ग्रायोंगे ग्रीर ग्राप को पूरी co-operation देंगे ग्रीर मैं यकीन दिलाता हूं कि हम ऐसी हालत पदा कर देंगे कि ग्राप को किसी किस्म की worry नहों ग्रीर कोई इस का नाजायज कायदा न उठा सके। कई बार गवर्नमैंट को डर लगता है कि ग्रार हम ने ऐसा कदम उठायातो लोग नाराज नहो जाएं, मैम्बर नाराज नहो जाएं गवर्नमैंट को position कमजोर न हो जाए । Suez Canal के issue पर Labour Party ने London में कहा था कि ग्रार इस issue पर Ministership को बदलने की बात हो तो हम उस को support करेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। (धंटी) स्थीकर साहिब बीच में interruptions ही होती रहीं।

श्री ग्रध्यक्ष: मैं ने यह दूसरी दफ़ा घंटी की है। [This is for the second time that the bell has been sounded.]

पंडित श्री राम शर्माः श्राप् देख लीजिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप देखें Question Hour dispense with इस लिये किया..... [The hon. Member should know that the Question Hour was dispensed with in order to....]

पंडित श्री राम शर्मा: मुझे कितना time दिया है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप का time खत्म हो चुका है। [The hon. Member's time is over.]

पंडित श्री राम शर्मी : यह ग्राप Leader of the Opposition से क्या सलूक करते हैं। मैं ग्रपनी तकरीर बंद करता हूं। Chief Minister को ग्राप  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{1}{2}$  घंटा देते हैं ग्रीर Leader of the Opposition को 25 मिनट नहीं हुए कि ग्राप ने घंटी बजा दी। I refuse to speak and walk out.

(At this stage Pandit Shri Ram Sharma staged a walk out.)

श्री ग्रध्यक्ष : Position यह है कि 5 बजे guillotine apply करनी है। ऐसी बात तो है नहीं कि 5 दिन की debate है। General Discussion of the Budget पर Chief Minister ने डेढ़ घंटा लिया और Leader of the Opposition ने  $1\frac{1}{4}$  घंटा लिया। ग्राज यह दो बजे बोलने लगे थे। इस वक्त 35 मिनट हैं। ग्रगर वैसे ही किसी को जोश ग्रा जाए तो इस से कोई ज्यादा हक नहीं बन

जाता। शर्मा जी तो वैसे ही ग्रच्छा behave करते हैं, ग्राज पता नहीं क्या बात है। [The position is that today guillotine is to be applied at 5 p.m. and there is no such thing that this debate is to continue on for 5 days. During the general discussion of the Budget the Chief Minister spoke for 1½ hours while the Leader of the Opposition took 1¼ hours. Today he started speaking at 2 p.m. and now it is 2.35 p.m. If one gets excited unreasonably, this does not add to his title for extra time. Usually Pandit Sharma behaves well, but I do not know what is the matter with him today.]

(At this stage Pandit Shri Ram Sharma entered the Chamber.)

श्री ग्रध्यक्ष : बैठ जाइए, क्यों जा रहे हैं। (The hon. Member need not go out and should resume his seat.)

पंडित श्री राम शर्मा: मैं तो अपने कागज लेने आया हं।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ (ਫੁਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ administration ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ administration ਦੀ position ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Head of the State public meetings ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਬਹਤ ਵਡਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ land ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ evils ਦੀ land ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ 'ਸੂਬੇ ਦੇ Cnief Minister ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ administration ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। (Interruptions) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ crises ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈ<sup>÷</sup> ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਚੌ<sup>-</sup> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਮੁਲ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪਿੱਛੇ ਇਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ । ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ administration ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ । ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋ<sup>ਂ</sup> ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ<sup>ਂ</sup> ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਥਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ Regional Formula ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।

[ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ]

ਗੁਰਦੁਆਰਾ Amendment ਬਿਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੌ ਅਸਰ ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੌ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ Leader ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਲ ਮੰਨੌਂ । ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ e ections ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ Prime Minister ਵੀ ਦਖਲ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹੁਣ 4 seats ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ । (ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀ) (Interruptions) ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ blessing ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੌਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਹਬਤ ਲਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Reg onal Committees ਦਾ ਜੋ development ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰੀ ਖੁਲ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝੌ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ । ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਹਕੁਮਤ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧ ਆਦਮੀ ਦੀ monopoly ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਬਤ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ collection ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੇ ਇਕਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ delay ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੌਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਾ ਦਿਉ, ਇੰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ corruption ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਥੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ Publicity Department ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੌਸਾ

ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਲੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੌ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇੰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਝੁਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਦੇ ਸਨ, ਕੌਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੌਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਸਲੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ<sup>÷</sup> ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ou look ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੌ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਤਵੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ  $10\frac{1}{2}$  ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ  $10\frac{1}{2}$  ਲਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾਲ ਵਭਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੌਤਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਥ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ

[ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਾਥ]

ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥ ਵਡਿਆਂ ਵਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫੜਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੌ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੌਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈ<sup>-</sup> ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ General Administration ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ disposal ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Flying Squads ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ delay ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਰ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ decentralisation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ Divisional Officer ਅਤੇ District Officers ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਭਵੀਜ਼ਨ level ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ efficiency ਆ ਸਕੇ। Increment ਅਤੇ leave ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਰਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ decentralisation ਹੈ ਜਾਣ ਨਾਲ Services ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੌਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ General Administration ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈੰ ਆਖਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ corruption ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ Anti-Corruption ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ । ਪਰ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ corruption ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ services ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ corruption ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਲੌਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ**ਦਾ** ਹੈ । ਫਿਰ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ development ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਪਾਸੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਮਿਉਂ ਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ

ਲੈ ਕੇ ਉਹ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ figures ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੌਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ withdraw ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਉਂ ਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਇਕਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰ ਅਗੇ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ corruption ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਾ ਅਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਗ਼ਰਾਹੁਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ publicity ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ<sub>•</sub>। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਂ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਜ ਕਲ ਉਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।

श्री गोरख नाथ (बटाला): स्पीकर साहिब, ग्राज सूबे की हालत general. administration के बारे में निहायत गंभीर है । इतनी गंभीर हालत है कि श्रगर इस परगंभीरता से गौर न किया जाये तो पता नहीं किस वक्त यह लावा एक श्रातिश फिशां पहाड़ की तरह फुट निकलेगा। हालात इतने मामूली नहीं हैं जितने कि ग्राज हम ले रहे हैं। अगर यही हालत रही तो इस का एक ब्रातिश फिशां पहाड़ की तरह फुट निकलने का ग्रंदेशा है। Administration हमेगा Law and Order के सिर पर चलती है और ग्रगर Law and Order ही ठीक ना रहे तो जमहूरियत का base ही उड़ जाता है। ग्रीर इस के बाद होता क्या है कि फिर वही राजा का राज ग्रा जाता है, इस लिये जमहरियत के लिये हम ने अवाम को देखना है कि अवाम हमारे लिये क्या कहते हैं, जनता हमारे लिये क्या सोचती है। Members भी ग्राज इस सोच में पड़े हुए हैं। मुझे इस तरह का एक Member मिला है, जो उन के तासरात हैं वहीं जनता के, अवाम के तासरात हैं। इस बात के कहने की कोई गुंजायश नहीं है कि त्राज एक एक Member के मुताल्लिक मैं कह सकता हूं कि सभी इन गंभीर हालात पर फिकरमंद हैं। मैं ने ग्राज फैसला कुन इकदाम किया है ताकि पंजाब के हालात ग्रौर गंभीर न हो जायें। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि मैं ने एक दिन भी वजट speech में कोई हिस्सा नहीं लिया मगर ब्राज administration पर मुझे बोलना ही पड़ा है। हम ने यह सोचना है कि administration किस तरह से चलती है। हम ने यह administration जिस तरह अंग्रेज से विरसे में ली है उसे हम उसी तरह

[श्री गोरख नाथ]

बगैर उस में कोई तबदीली लाए चला रहे हैं। उसी तरह से इस के तहसीलदार हैं, Deputy Commissioners हैं और Secretaries है; हम ने सब को रखा है। और इस तरह से उन को भारी तनखाहें दी जाती हैं तािक वह उसी असूल को मान कर हकूमत का काम करें। हम ने इन में उन लोगों को भी रखा है जो अंग्रेज के वक्त में फरमाबरदार रहे और उन्होंने हमारे जलसे जलूसों पर गोलियां चलाई हैं। लेकिन हम ने इन को भी यहां रखा है इस लिये कि हमारी यह provision है कि:

Services in the democratic set up are bound to be loyal to the declared policy of the Government.

जो हम ने policy declare की है हम ने उस के मुताबिक उन को लिया है हलांकि उन्होंने उस वक्त विदेशी Government के loyal हो कर हम पर सिस्तियां कीं, मगर ग्राज हम ने उन को इस लिये लिया है क्योंकि वह उस वक्त की Government के loyal रहे थे। म्राज वह इस Government के जिस तरह से हमारी declared policy होगी। मगर ग्राज हम देखते हैं कि वह बात नहीं है। अगर Law and Order से हकूमत ठीक ठीक चलती रहे तो इस में कोई दिक्कत नहीं है मगर आप इस Democracy की basic policy को waste क्यों करते हैं ? ग्राज इन Basic principles को ग्राप रोंदते चले जा रहे हैं ग्रीर इस बात का बिलकूल भी ग्रहसास नहीं किया जा रहा है There is no order of law, but there is order of one man's will. ग्रगर इस बात का किसी तरह से ग्रहसास हो जाये तो यह काम ठीक हो सकता है। इस बात को मैं नहीं जानता बल्कि public ग्रच्छी तरह से जानती है कि हकूमत one man's will पर हो रही है। जितनी देर यह बात है Democratic ढांचा भी ठोक नहीं रह सकता। यहां पर कोई एक बात नहीं बल्कि हर रोज एक न एक नई बात होती है। ग्राज मुझे इस वक्त कहना पड़ रहा है जब कि मुझे यकीन हो गया है कि सिवाय इस के ग्रौर कुछ नहीं है। जमहूरियत को चलाने के लिये जमहूरी ढंगों को सोचा नहीं जा रहा। Democracy का basic principle जो decent-ralisation of power का है स्राज उस को ignore कर के powers को उत्टा centralize किया जा रहा है। Deputy Commissioner की मजाल नहीं कि वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जो Law कहता है उस के मुताबिक कोई काम कर सके। वह declared policy के मुताबिक भी काम नहीं कर सकता। मेरे पास इस किस्म की बहुत सी instances है और इतनीहै कि उन से अलफ लैला का किस्सा भर जाता है। इतना वक्त नहीं है कि मैं उन की तफसील में जाऊं मगर मैं तो चंद एक इशारे ही करूंगा। महज 1--2 instances ही quote करूंगा। मेरे ग्रपने विचार है कि Chief Minister साहिब इतने गिर गर्य हैं कि उन के पास वक्त नहीं है कि वह यह बात देख पायें कि जनता क्या कहती है। जनता जब चल कर यहां भ्राती है तो अपने personal मंतव ही ले कर ग्राती है, मगर इस बात का इन को बिलकुल भी ग्रहसास

नहीं है। हकीक्त यह है कि जो Chief Minister साहिब ने policy declare की उस पर श्रमल नहीं हो रहा है। श्राखिर basic चीज जो है वह यह है कि राज जनता का है ग्रौर जनता के फ़ायदे के लिये ही ग्राज हम इतनो बातें कर रहे हैं। इन्हीं को लिये हम legislation करते हैं। इस legislation के तहत हम Government की policy declare कर देते हैं जनता के मुफ़ाद में, जिस की implementation को लिये हम officers appoint करते हैं-Deputy Commissioners या Secretaries या police officers, जो इन असूलों पर कायम रहते हए जनता की हिफाजत करें। मगर जब उन को हिफाजत ना मिले तो जनता स्रौर तरह से सोचने लग जातो है, ग्रौर वह exploit करतो है, Chief Minister साहिब की position को, उस के नाम को, उस के रिश्तेदारों को, या उस के खानदान को। वह इन के खानदान भें से होने के नाते या किसी बनने वाली रिश्तेदारी के नाते से एक इशारे से किसी अक्सर की तनन्ज्जली करवाते हैं श्रीर खुशामदी श्रादिमयों को इन officers के ऊपर बैठा देते हैं। जहां ऐसी चीज बन जातो है वहां Law and Order की हालत ठीक नहीं रहतो। बल्कि एक personal चीज बन जाती है। आज यह हकीक्त नंगी हो गई है। जिसे छिपाया नहीं जा सकता, cover नहीं किया जा सकता, सारा खेल एक ग्रादमी के इशारे पर ही खेला जा रहा है। एक ग्रादमी की खुशनूदी हासिल करने के लिये लोगों के जजबात से खेला जा रहा है। एक ग्रादमी को खुश करने के लिये लोगों के जज़बात से स्रौर खेला नहीं जा सकता, इसे स्रब रोका ही जाना चाहिये।

स्पीकर साहिब, मैं ने यह फैसला कर लिया है और मुझे यकीन है कि masses को ग्राप ग्रौर ग्रंथेरे में नहीं रख सकते । मैं ने ग्रंपनी ग्रंज सुनाने के लिये बहुत कोशिश की मगर मैं लगा तार 8 महीने कोशिश करने के बावजूद चीफ़ मिनस्टर साहिब से कोई time नहीं ले सका। इस लिये मैं समझता हूं कि जो विश्वास मुझ पर जनता ने किया है ग्रौर जिन के विश्वास से मैं इस House के इन Benches पर ग्राया हूं उन के भावों से इस House को बाखबर कर दूं, चीफ़ मिनस्टर साहिब को बाखबर करूं। उन के नाम पर ग्रगर कोई ऐसी चोजें उन की वाकफ़ियत के बगैर होती है, ग्रौर यह जारी रहेंगी तो यह सूबा नहीं बचेगा। यह party नहीं बचेगो ग्रौर यह Benches नहीं बचेंगे। यह बात मैं दलेरी से कहता हूं कि वह ग्रंपनी फर्ज शनासी करें। स्पीकर साहिब मैं ग्राप की मारफत यह बतला देना चाहता हूं तािक वह इस बात को समझें कि इस सूबे में क्या हो रहा है, इन को एक दो मिसालें भी दे सकता हूं।

ग्रीर वह यह कि कुछ दिन की बात है मेरे गांव का एक डिसपैंसर पता नहीं किस बिना पर कि उ. m. तबदील हुग्रा, पर हुग्रा ग्रीर तबदील हो कर चिंडा देवो में ग्राया। वहां पर एक डिसपैंसर था जिस के साथ वहां का एक पोलीटीकल ग्रुप वाबस्ता था। उसने कहा कि तुम चार्ज नहीं ले सकते। उस ने कहा कि मेरी ट्रांस्फर हुई है ग्रीर मैं यहां के चार्ज का हक़दार हूं लेकिन उस ने कहा कि हम ट्रांस्फर रुकवा देंगे। मैंने बताया कि वह पौलीटीकल ग्रुप के साथ वाबस्ता था इस लिये लोग बोबी प्रकाशकीर के पास ग्राए ग्रीर उन्होंने ट्रांस्फर रुकवा दी। उस ने मुझे कहा। मैं मास्टर गुरबन्ता सिंह के पास ग्राया ग्रीर कहा कि ग्रगर

[श्री गोरख नाथ] उस डिस्पैंसर का तबादला वहां हो गया तो उस को चार्ज क्यों नहीं लेने दिया जाता ? यह बात दूहस्त नहीं है। तो उन्होंने बीबी जी की मर्जी के खिलाफ़ डाइरेक्टर को कहा कि यह ट्रांस्फर रुकनी नहीं चाहिए ग्रौर वहां का चार्ज इसे मिलना चाहिए। तो वह वहां पर गए। उस डी० एम० स्रो० को वह ग्रुप कहता है कि चार्ज तो दिला जाइए लेकिन इसकी हिफ़ाज़त कौन करेगा ? चुनांचे थोड़े दिन बाद उस ग्रुप के दो-तीन ग्रादिमयों ने मिल के उस डिस्पैंसर को हस्पताल के कम्पाउंड में उसके तड़ा-तड़ जूते लगाए। लेकिन उस की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब मुझे मालूम हुम्रा तो मैं फिर मास्टर जी के पास गया। तब जाकर कार्रवाई हुई स्रौर केस वगैरह चला। केस चलने के बाद यह हम्रा कि एक एम० एल० ए० जो उस ग्रुप से वाबस्ता था वह वदिकस्मती से दूसरी तरफ़ चला गया यानी dissident बन गया। उसके बाद उस सारे केस का नक़शा ही कुछ श्रौर हो गया श्रौर S.S.P. ने उस सब-इंस्पैक्टर को जिसने रिपोर्ट नहीं लिखी थी उसको तबदील करके लाइन हाज़िर कर दिया । उसके बाद उस केस का समझौता हुन्ना । मेरे बात करने का मुद्दा यह है कि सारे एडिमिनिस्ट्रेशन को पालिटिकल गेंद बल्ला बना दिया गया है जिस का नतीजा बहुत बुरा होगा। मुझे मैजिस्ट्रेट मिलते रहते हैं क्योंकि मैं तो पुरोहित हूं हर जगह जाता हूं। वह नौजवान हैं ग्रौर उस वक्त उनकी परवरिश हुई जब कि हम ग्राजादी की जंग लड़ते हुए फांसी का रस्सा चूमने को उतावले हो रहे थे। उन को ईस बात का ग्रहसास है कि उन्हें सही सही इंसाफ करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि वह कहते हैं कि हम इंसाफ सही नहीं कर सकते। क्योंकि उस वक्त दो में से एक चीज़ हमें कबूल करनी होगी । नौकरी या इंसाफ । तो ग्राजकल मंहगाई ने लोगों को ऐसा मजबूर करदिया है कि वह नौकरी मंजुर करते हैं।

पिछले दिनों डेरा बाबा नानक म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव हुम्रा लेकिन प्रेजीडेंट इलेक्ट नहीं हो पाया। कुछ दिनों के बाद यह चीज चली कि ऐस० डी० एम० ने एक ग्रादमी की सिफा-रिश की । डी० सी० ने भी की ग्रौर वह नाम किमश्नर के पास चला गया । किमश्नर के पास नाम जाता है, approve हो जाता है, ब्रार्डर हो जाते हैं, दस्तखत भी हो जाते हैं ब्रार वह लैटर भी despatch हो जाता है सिर्फ़ पोस्ट होने की देर रहती है। इतने में एक एम॰ एल॰ ए॰ साहब पहुंचते हैं स्रौर कहते हैं कि फलां स्रादमी को appoint नहीं करना था फलां को करना था । तो फोरी तौर पर मुतल्लिका स्रादमी को बुलाया जाता है ग्रौर पूछा जाता है कि लैटर किस स्टेज पर है? तो बताया जाता है कि despatch हो गया मगर पोस्ट नहीं हुन्ना तो त्रार्डर दिया जाता है कि इसे वापिस कर लो । श्रौर वह वापिस हो जाता है । तो देखने की बात यह है कि एक एम० एल० ए० किमश्नर के ग्रार्डर को despatch हुए हुए को वापस करा लेता है तो कैसे कहूं कि order of law ह यह तो महज order of will है (घंटी) मैं ज्यादा न कहते हुए, स्पीकर साहिब, श्रापके जरिये ऐलान कर देता हूं कि जनता श्राज एक मुखतिलफ़ ढंग से सोचती है। मैं उस ढंग को रोकना चाहता हूं ग्रौर मैं स्पीकर साहिब, बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह को, जिनके builders में से मैं भी एक हूं और जिनके चाहने वालों में से मैं भी एक हूं और जब वे कंसोलिडेशन मिनिस्टर थे तो उनकी खुबियों का मैं भी ग्राशिक था श्रौर उसी ग्राशिकी के नाते

श्राज तक लायलटी निभाई है; मैं उस वक्त यही देखना चाहता था कि सूबे की बागड़ार मजबूत हाथों में श्राए तो उनको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, मगर उस सरदार प्रताप सिंह कैरों
को जनता जिन शब्दों में कहती है वह मैं कहना चाहता हूं कि "सरदार प्रताप सिंह के श्रंदर
श्रीरंगजेब की रूह दाखिल हो गई है"। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रगर सरदार प्रताप सिंह
की रूह में श्रौरंगजेब की रूह दाखिल हो गई है तो गोरखनाथ की रूह में मितदास की रूह दाखिल
हो गई है। श्रौर ग्रगर प्रताप सिंह की नावाकफियत के कारण यह हालत है तो मैं उन्हें वाकफियत
कराना चाहता हूं श्रौर श्रगर वाकफियत होते हुए यह हालत है तो जिस तरह गोरखनाथ ने
श्रंग्रेजों को दूर करने में श्रपनी सेहत खराब की है उसी तरह से एडिमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने में
जान कुर्बान कर सकता है

स्पीकर साहिब, जनता ग्राज यह कह रही है । ''वफा उन से जिन्हें होगी उन्हें होगी,

हमें तो देखना यह है कि तुम जालम कहां हो ।।

जनता की ग्रावाज तो यह कहती है। ग्रब साबत उन्होंने करना है कि वह गलत कहते हैं या सही कहते हैं। (Cheers)

(एक hon. Member ने श्री गोरख नाथ के गले में हार डालने की कोशिश की)। श्री ग्रध्यक्ष: ग्राप ने यह एक नई बात की है। मैं ऐसी बातों की यहां इजाजत नहीं दूंगा। यहां पर कोई जलसा नहीं हो रहा (This is quite a new thing which the hon. Member has done. I will not permit such things here. This is not a public meeting.)

श्री बलराम दास टंडन (ग्रम्तसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, ग्राज general administration की मद पर बहस हो रही है। ग्राज तक यह convention रही है कि General Administration पर discussion करने के लिए हमेशा दो दिन मिलते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस बार General Administration पर बहस करने के लिए एक दिन दिया गया है स्रौर एक दिन भी वह दिया गया है जिस में बाकी की demands पर guillotine लगने वाली है। जिस का मतलब यह है कि  $1\frac{1}{2}$ घण्टा श्रौर कम हो गया है। उस दिन भी जब House के ग्रंदर time बढ़ाने का मुता-लबा किया गया था तो Chief Minister साहिब ने कहा था कि इस बहस क़ो extend नहीं किया जा सकता। इस बहस के लिए सिर्फ 2 तीन घण्टे ही दिए गए हैं। इस मे यह साफ जाहिर होता है कि हमारे Chief Minister साहिब और Government इस वात से घबराती है कि हम जो भ्रंधेरगर्दियां कर रहे हैं, जो जो बेकायदिगयां कर रहे हैं उन को नंगा करने का किसी को मौका न मिल पाए ग्रौर पंजाब के सही हालात की तसवीर House के सामने न ग्रा सके। यह बात democracy को खत्म करने वाली कहा गया था कि Governor's Address का मौका मिल गया था और वजट पर general discussion हो चुकी है इस लिए general administration की discussion के लिए ज्यादा time की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि पहले भी discussions होती रही हैं ग्रव कोई नई वात नहीं है जो बात convention के विरुद्ध हुई है वह यह है कि इस दफा general

[श्री बलराम दास टंडन] administration पर बहस करने के लिए दो दिन देने की बजाए पूरा एक दिन भी नहीं दिया गया । स्पीकर साहिब, पिछली बार भी जब corruption को discuss करने के लिए non-official day ग्राया था तो एक दम इस House sine die adjourn कर दिया गया था ताकि House में discussion न हो सके भीर यह पता न लगे कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर जो भ्रदालतें बनी हुई हैं, जिन Magistrates ने इनसाफ की तकड़ी ले कर सच और झूट को तोलना होता है उन के काम में दखल ग्रंदाज़ी की जाती है। उन की यह हिम्मत नहीं कि वह impartial decisions दे सकें इस सिलसिले में जब judiciary ग्रौर executive को ग्रलहदा करने के लिए बहस का दिन ग्राया तो उस को रोकने की कोशिश की गई। मैं समझता हं कि इस से बड़ा तरीका democracy को खत्म करने वाला और कोई नहीं हो सकता। अगर Government यह सोचती हो कि majority हमारे हाथ में है इसलिए हम जैसा चाहें करते जाएं. तो वह बात ठीक नहीं है। ग्राज पंजाब का बच्चा बच्चा प्कार रहा है कि कैरों शाही में हमें इनसाफ नहीं मिल रहा । लोगों की इज्जत, जान और माल महफुज नहीं है । इस छोटे से पंजाब के ग्रंदर 9 Ministers ग्रीर 8 Deputy Ministers की क्या जरूरत है। ग्रंग्रेजों के वक्त पंजाब के 29 जिले थे और सारा काम 6 Ministers करते थे। ग्राज छोटा सा पंजाब रह गया ग्रीर उस पर 9 Ministers ग्रीर 8 Deputy Ministers बैठा कर जनता का रुपया लट जा रहा है। मुझे budget में देख कर हैरानी हुई है। Chief Minister की तनखाह की म्रागे लिखा हुम्रा है  $1,000 \times 12$ , यह तो ठीक है, इसी तरह Deputy Ministers की pay भी 8 × 800 × 12 ठीक, Chief Parliamentary Secretary की pay भी  $800 \times 12$  ठीक है लेकिन जो Ministers की pay के त्रागे लिखा हम्रा है  $1,000 \times 11 \times 12$  उस की मुझे समझ नहीं त्राई। क्या इस का मतलब यह है कि तीन Ministers इस साल और बढ़ाने हैं, जो 36 हजार रुपए की रक्म extra रखी है वह किस बात के लिए रखी है। क्या ग्राप एक एक जिले पर एक एक Minister ग्रीर Deputy Minister को बैठाना चाहते हैं। जनता का पैसा इतनी बेदर्दी के साथ क्यों खर्च किया जा रहा है ? दूसरी बात सोचने वाली यह है कि क्या इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पंजाब में law and order रखने के लिए और corruption को दूर करने के लिए Government कुछ कर पाई है या नहीं। क्या लोगों के दिलों में यह Government विश्वास पैदा कर चुकी है या नहीं? मैं समझता हं कि Government बिलकुल ऐसा नहीं कर सकी है। हमारे Chief Minister साहिब ने कुछ दिन हए ग्रपनी तकरीर में बताया था कि फलां फलां किस्म के crime की तादाद पहले ज्यादा थी और अब हम ने कम की है। कई साहिबान ने कहा था कि total crime बढ़ा है। लेकिन मैं कहता हूं कि सवाल ग्रादादोशुमार के बढ़ने या घटने का नहीं है। सवाल तो general feeling of satisfaction of the public का है। अगर हम इस नुक्ता निगाह से मंत्राव को हालत की देनें ता किए पता लग सकता है कि हालात सुधरे हैं या बिगड़े हैं। कितने दु:ख की बात है कि स्राज जो Deputy Commissioners हैं वह Magistrates को हुक्म देकर और जैसा उन को Ministers से इशारा हो वैसे ही case के फैसले करवाते हैं, कदम कदम पर Ministers उन के

कामों में interfere करते हैं। अगर कोई Magistrate उन का कहा न माने तो उस को फौरन transfer कर दिया जाता है। श्रम्तसर में हजारा सिंह के खिलाफ जोकि Chief Minister का दायां हाथ है, कतल का मुकदमा चल रहा था। उस Magistrate को कहा गया कि उसे case में से निकाल दिया जाए। जब उस ने उसे न छोड़ा तो फौरन ही उस Magistrate को कांगड़ा में transfer कर दिया गया। इतना ही नहीं श्रौर भी बहत से ऐसे cases होते हैं। अमृतसर Magistrate की अदालत में एक मुकद्दमा चल रहा था । दो दो minutes के बाद Magistrate को telephone आ रहे थे और वह उठ कर सुनने जाता था । वहां पर लोग हैरान हो रहे थे । Magistrate जो ruling देता था उसे वह हर minute के बाद तबदील कर देता था। ऐसी बातें हो रही हैं इस Government इसलिए कुछ figures ऊंचे नीचे कर के दिखा देने से कहा जाए कि पंजाब के हालात ठीक हैं तो उस से बात नहीं बनती। स्पीकर साहिब, मेरे इलाके की बात है वहां पर एक ग्रादमी को थानेदार ने पीटा । उस ग्रादमी ने उस के खिलाफ इस्तगासा कर दिया। जब वह Magistrate उस थानेदार के खिलाफ हुक्म सनाने वाला था तो उस Magistrate को फौरन वहां से transfer कर दिया गया ग्रौर उसी case को A.D.M. साहिब की ग्रदालत में लगवा कर उस थानेदार को बरी जब ऐसी बातें होती हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि पंजाब के ग्रंदर general administration की हालत ठीक है। पुलिस के महकमे के बारे में क्या कहा जाए, वहां तो यह हालत है कि उन को जैसा हुकम मिलता है उसके मुताबिक उन्हें सब कुछ करना होता है। हर जिला के अन्दर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उन लोगों ने हर कीमत पर protection देनी होती है क्योंकि ऊपर से हक्म ही ऐसा होता है कि वह कुछ लोग कानून से immune हैं इस लिए उन पर कोई कानून लागू नहीं हो सकता है। Law and order की हालत यह है कि एक ग्रादमी को C.I.A. Staff ग्रमृतसर ने 9 दिन तक अन्दर रखा हालांकि उस के खिलाफ कोई केस किसी भी थाने में दर्ज नहीं था। जब मेरे पास शिकायत आई तो मैं ने S.S.P. से पूछा कि यह बात है, इस की क्या वजह है तो उस ने कहा कि लिख कर शिकायत करो फिर पूरी enquiry की जाएगी। लिख कर शिकायत भी की गई श्रौर 9 महीने तक मै कहता रहा कि इस की enquiry की जाए कि उसे नाजायज तौर पर क्यों पकड़ा गया लेकिन कोई enquiry नहीं हुई श्रौर एक साल के बाद यह बताया गया कि उस थानेदार को transfer कर दिया है। स्राप देखें कि एक legislator लिख कर शिकायत करता है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं होती है और उसे कोई बलाता ग्रौर पूछता तक नहीं है कि ग्राखिर ग्रापने लिख कर शिकायत की है वह क्या बात है। ग्रगर कोई ग्रादमी किसी legislator के पास ग्राकर शिकायत करता है कि पुलिस ने उस पर यह ज्यादती की है श्रीर वह telephone करता है कि देखो क्या बात है तो कोई नहीं सूनता है ग्रौर पुलिस के ग्रफसर बिल्कुल परवाह नहीं करते । ऐसे ऐसे ग्रादिमयों को हम ने भेजा है जिन पर ज्यादती हुई मगर उन को शाम तक बिठा कर बग़ैर किसी कार्यवाई के घर भेज दिया । इसी तरह एक ग्रादमी ने डाक्टर साहिब के पास शिकायत की कि पुलिस ने इस तरह से उस पर ज्यादती की है। डाक्टर साहिब ने telephone भी किया और उस

[श्री बलराम दास टंडन]

प्रादमी को भी भेजा कि जास्रो स्रापकी बात सुनी जायगी। लेकिन उस स्रादमी को कहा गया कि लिख कर सारी शिकायत लाग्नो । जब लिख कर ले कर गया तो उसे शाम तक वहां वैठा रखा ग्रौर उसके बाद उसे कहा कि ग्रापकी दरख़वास्त गुम हो गई है। इस तरीके की हालत आज पंजाब में हो रही है मगर यह अदादो शुमार कमोबेश करके यह जाहर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है। एक legislator की शिकायन के बारे में यह हालत हो रही है तो भ्राप भ्रंदाजा लगाएं कि एक भ्राम श्रादमी की क्या एक ब्रादमी के मकान पर दूसरी पार्टी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। एक legislator इस बात की शिकायत करता है कि यह नाजायज कबजा है और इस का केस D.R.O. के पास चल रहा है। लेकिन एक मैम्बर के कहने के बावजूद 30 दिन तक वह case register नहीं होता है। इतना ही नहीं ग्रौर बड़ी ग्रजीब बातें होती हैं ग्रौर ऐसी हालत हो गई है कि मामूली से मामुली और गरीब आदमी को यह इनकी पुलिस नहीं छोड़ती। यह पुलिस वाले flag day को या ग्रौर कई मौकों पर लोगों को जबरदस्ती badges बेचते हैं। जिस गरीब की श्रामदनी एक रुपया रोज की नहीं उसे पकड़ कर कहते हैं कि यह पांच रुपए का badge लो वरना फलां बात में पकड़ तेंगे। इसी तरह एक चाट वाले को पकड़ लिया कि यह पांच रुपए का वैज लो नहीं तो चलो थाने में। यह बात एक मैम्बर साहिब के पास पहुंची तो उसने telephone किया कि यह क्या बात है। उस पर पुलिस वाले कहते हैं कि श्रच्छा ग्राप telephone कराते हो ग्रौर धमिकयां दीं। वह बेचारा वापस ग्रा कर कहने लगा कि ग्रापने ग्रच्छा telephone किया श्रौर उसका यह फायदा हुआ कि पांच रुपए भी दिए श्रौर साथ में गालियां भी मिलीं श्रौर यह भी धमकी मिली कि मार पीट कर बाहर निकाल देंगे। एक मैम्बर के साथ जिस की पोजी-शन इतनी बड़ी है कि स्राज स्रगर स्राप चीफ मिनिस्टर की कुरसी पर बैठे हैं तो कल को वह भी बैं 5 सकता है उसके साथ यह सलूक होता है। उस के बाद फिर ग्रगर यह कहा जाए कि पूलिस की हालत बहुत ग्रच्छी है ग्रौर वह बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है तो यह self deception के सिवा और कोई बात नहीं है ( घंटी ) स्पीकर साहिब, मैं एक दो मिनट में ही एक बात कह कर बैठ जाता हूं। तो सब से बड़ी बात यह है कि हर एक ज़िला के अन्दर कूछ ऐसे लोग हैं जिन के बारे में वहां के S.P. को ग्रौर दूसरे जितने administration को चलाने वाले अफसर वहां बैठे हैं उन सब को यह हिदायत है कि इन का ख्याल रखो और इन के ऊपर कोई कानृन लाग नहीं होता है। मैं श्राप को एक दो मिसालें जल्दी में बता देता हूं वैसे तो बहत वातें बताई जा सकती हैं। श्रमृतसर के कांग्रेस के general secretary ने D.R.O. के दफतर के एक अफसर को पीटा और यहां तक कि उस के कपड़े फाड़ दिए। यह खबर हालांकि ग्रखबारों में छपी ग्रौर ग्रखबारों ने तीन तीन columns की news निकाली, लेकिन जब S.S.P. से पूछा तो कहने लगा कि मुझे तो कुछ पता नहीं और D.C. से भी पूछते हैं तो वह भी यही जवाब देता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं। फिर यह होता है कि चन्द दिनों के बाद बजाए उस पीटने वाले पर action लेने के उस ग्रफसर को ही बदल दिया जाता है कि तुम ने यह आवाज क्यों निकाली कि मुझे पीटा गया है और यह

सवर ग्रखबारों में क्यों निकलने दी। फिर उसी Secretary ने municipal कमेटी के एक ग्रफसर को मारा ग्रौर executive ग्रफसर को गालियां निकाली। सारी कमेटी ने ग्रपनी meeting में उस चीज को condemn किया लेकिन उस के खिलाफ कोई केस नहीं बना है ग्रौर उसके खिलाफ कोई action नहीं लिया गया है। कोई उसे पूछने वाला नहीं है। फिर ग्राप इन चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़कों की बात भी सुन लो कि वह क्या करते हैं। सब जानते हैं कि मंगती कांड यहां पंजाब में चला ग्रौर उस में कई लोगों को पकड़ा गया। उस लड़की ने ग्रमृतसर की भरी ग्रदालत में ब्यान दिया कि चीफ मिनिस्टर साहिब के लड़कों ने मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हैं लेकिन उन को पकड़ने वाला ग्रौर पूछने वाला कोई नहीं है। (घंटी) फिर इसी तरह थोड़े दिनों की बात है एक businessman के घर रात के दो बजे एक थानेदार ग्रौर दो तीन सिपाही ग्रा गए कि ग्रापकी कार चाहिए ग्रौर हमें S.S.P. ने भेजा है। उस ने कहा कि मेरा driver नहीं है वे कहने लगे driver की कोई बात नहीं हमारे साथ driver भी है ......

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप तशरीफ रिखए (The hon. Member may now resume his seat.)

श्री बलराम दास टंडन : वस मैं यही बात खत्म कर के बैठ जाता हूं........ Mr Speaker ; No please, resume your seat.

श्री बलराम दास टंडन: बस जनाब सिर्फ एक सैंकिड में यह बात करके बैठ जाता हूं। यह खत्म होने दें। स्पीकर साहिब, वह थानेदार रात के दो बजे जबरदस्ती उसकी कार ले गया। दूसरे दिन यह पता लगा कि वह कार कैरों साहिब के लड़कों की कोठी के सामने खड़ी है। वह वेचारा उनके पास गया कि मेरी कार मुझे दे दो लेकिन उन्होंने बड़ी शान से हुक्म दिया कि यह कार ग्रापको पांच छ:दिन के बाद मिलेगी क्योंकि ग्रभी हमने देहली जाना है। S.S.P. के नोटिस में भी यह बात लाई गई। वह कहने लगे कि वाकई बहुत बुरी बात हुई है खैर उन से पैसे दिला ृंगा ग्रौर उस थानेदार को transfer कर दूंगा। मगर यह कोई बात भी नहीं होगी. .... (घंटी) इन हालात में भी ग्रगर यह कहा जाता है कि law and order ठीक है तो इस में पंजाब के लोगों को तसल्ली नहीं हो सकती। यह गवर्नमेंट बेशक उपर नीचे figures करके बता कर ग्रपने ग्रापको घोखा दे ले लेकिन लोग ग्रच्छी तरह जानते हैं कि ग्राज पंजाब में क्या हालात हो रहे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ general administration ਦੀ ਭੀਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਛੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੀਮਾਂਡ ਹੇਠ ਇਕ ਮਦ Elections Department ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Elections Department ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੌਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਚੌਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ

ਸਿਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘੀ

ਰਵਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ political party ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮਾਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੌਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਖੜ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਖੜ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਖਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨੇਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ administration ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਭੀਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ listrict administration ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਹੈ। District administration ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਮੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ development committees ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ Public Relations ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ working ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡੈੱਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਚ ਜੇ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਮੌਕਰੇਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ function ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ discontentment ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਏਠਕੇ ਵੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਅਗਰ District Development Committees ਯਾ Public Relations Committees ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ function ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਥੇ ਜਥੇ ਵੀ ਘਟ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਥੇ ਹੀ smoothly ਕਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜਥੇ M.L.A.s ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ? (Laughter) ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 2299 ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ chart ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਐਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ meeting attend ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੌਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ meetings ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਇਕ meeting ਵਿਚ 25, 25 ਅਫਸਰ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 11 meetings ਇਹ ਅਫਸਰ attend ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ committees ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ meetings ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ 24, 24 ਅਫਸਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼

ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਯਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣ ਯਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਗਰ 24 ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਹਨ ਉਹ attend ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ purpose serve ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੁਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ District Development Committees ਜਾਂ Public Relations Committee ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਤਕ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ implement ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਪਹੰਚਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ functions ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ District Lvel ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਨਜਿਠੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਹ concern ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ chart ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਔਰ ਉਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ heads ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਕਿਟ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ 11 meetings ਵਿਚ ਗੌਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ meetings attend ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦੀਆਂ 12 meetings attend बीडीआं।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ Language Department ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ University ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਫੁਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਹ ਖਿੜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਿੜਾਨ ਲਈ ਇਕ ਵਖਰਾ department ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ठाकुर मेहर सिंह (डेरा गोपीपुर) : स्पीकर साहिब, ग्राज जनरल एडिमिनिस्ट्रेशन की मांग पर बहस चल रही है। स्पीकर साहिब, मैं इस लिए बोलने के लिए खड़ा हुग्रा हूं क्योंकि चन्द एक मुग्रजिज मैम्बर साहिबान ने जो यहां तकरीरें की हैं उन्हें सुन कर मुझे बड़ी हैरानी [ठाकुर मेहर सिंह]

हुई है। गो स्पीकर साहिब, हाउस का function ऐसा है कि मेम्बर साहिबान जो चाहें यहां पर बोलें मेंबरान पर किसी किस्म की रुकावट नहीं लेकिन इस किस्म की वातें करना और उन बातों के अन्दर Chief Minister या Ministry को involve करना में मुनासिब ख्याल नहीं करता। मेम्बर साहिबान ने बहुत सी शिकायतें कीं जिन का जिक इस हाउस में करने की जरूरत नहीं थी। स्पीकर साहिब, झगड़े तो मेम्बरान के अपने होते हैं लेकिन ले आते हैं हाउस में। (Hear, hear) में समझता है कि administration के अन्दर ये इस तरह की बातें न लाएं तो इस किस्म के झगड़े पैदा ही नहीं हो सकते। दरअसल बात यह होती है कि आज अगर एक मेम्बर दूसरे की बात नहीं मानता तो उस के दिल में एक रंजश पैदा हो जाती है। हमारे एक पुराने parliamentarian ने कहा कि पंजाब के अन्दर शिथा वात यह वात सुन कर मेरी हैरानी की हद नहीं रही। आखर हम भी पंजाब के अन्दर ही रहते हैं और हर बात को बखूबी जानते हैं कि आज हमारे सुबे के law and order की क्या position है। मैं समझता हूं कि ये मेम्बर साहिबान अपनी जाती रंजश को इस तरीका से फैला कर अवाम को गुमराह करना चाहते हैं।

Shri Prabodh Chandra: On a point of order, Sir. The hon. Member is trying to attribute motives to the Members who have already spoken. इन्हों ने कहा है कि 'जाती रंजरों हैं'

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप का कैसे जिक ग्रा गया ? (What reference has been made to him ?)

Shri Prabodh Chandra: Sir, I want your ruling.

Mr. Speaker: There is no question of ruling. It is not a point of order.

Shri Prabodh Chandra: Has the hon. Member the liberty to accuse anybody in this House and attribute motives?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप इतनी भी बात बरदाशत नहीं कर सकते ? (The hon. Member cannot tolerate even this much.)

ठाकुर मेहर सिंह: स्पीकर साहिब, जहां तक General Administration का ताल्लुक है मैं यकीन से कह सकता हूं कि पंजाब की administration निहायत प्रच्छी है। इस में किसी किस्म की कोताही नहीं। कोताही है तो कुछ मेम्बरान के दिल में है। (Hear, hear) मैं कहता हूं कि हाउस के मेम्बर साहिबान हलफ़ लें कि हम किसी administration के काम में दखल नहीं देंगे तो किसी किस्म की शिकायत सुनने में नहीं ग्राएगी। मेरे जिला की पुलिस बहुत ग्रच्छे ढंग से काम कर रही है। हमारे जिला के S.P. ग्रीर डिण्टी किमइनर निहायत ग्रच्छा काम कर रहे हैं। ग्राख़ेर ग्रफसर बदलते रहते हैं ग्रीर सारे सूबा में जाते हैं तो मैं हैरान है कि ये कैसे कहते हैं कि administration ग्रच्छी नहीं है। जहां तक Public Relations Committee या Development Committee का ताल्लुक है कोई भी ग्रफसर हमारे जिला से गैर-हाजर नहीं होता। मैं समझता हूं कि ग्रगर ग्रफसरान गैरहाजर होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेम्बरान पर है कि यहां पर धूग्रांधार तकरीरें करने की बजाए मिनिस्टर concerned के पास शिकायत करें

कि फलां ग्रफसरान attend नहीं करते। स्पीकर साहिब, मैं कहता हूं कि यहां ग्राज जिस ढंग से law and order को खराब बताने की कोशिश की जा रही है इसका लोगों पर गुमराहकुन ग्रसर पड़ता है वरना law and order खराव होने का खदशा नहीं। खदशा इन्हें सिर्फ इस बात का है कि पहले हकूमत दरग्रसल ऐसे लोगों के हाथ में रही है जो देहात की तरफ नहीं देखते थे, पसमान्दा लोगों की तरफ नहीं देखते थे। ग्राज ज्यादा से ज्यादा रुपया पसमान्दा इलाकों पर खर्च किया जाता है ग्रीर Socialistic pattern of society की तरज पर सही तरीका भी यही है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि दरग्रसल वे खुद खराबी के बायस बनते हैं।

जहां तक language का ताल्लुक है बार बार language की चर्चा यहां पर की गई। मैं समझता हूं कि इस सिलिसिले में झगड़े का सवाल पैदा नहीं होता। जबिक पंजाब में रहने वाले सब लोग पंजाबी जानते हैं ग्रौर यहां पर कोई इस किस्म का झगड़ा नहीं है।

स्पीकर साहिब, जहां तक Election Department का ताल्लुक है,मेरे भाई सरदार राजेन्द्र सिंह जी ने इस डिपार्टमेंट की सराहना की है। मैं भी इस डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि उस ने बहुत अच्छा काम किया है। Elections में किसी किस्म की interference नहीं हुई। इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहिब, मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने आज मुझे बोलने का वक्त दिया है।

ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ (ਰੋਪੜ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜ General Administration ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਲੈਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ General Administration ਦੀ ਹਾਲਤ 1947 ਵਿਚ zero point ਤੇ ਪਹੁੰਦ ਚੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਅਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । 1947 ਵਿਚ Law and Order ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ (cheers) 1947 ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲੋਂ ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ efficiency ਦਾ level zero point ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਨਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ efficiency ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਜਨਰਲ ਐਂਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੈਂਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨ-ਮੈਂਟ ਨੇ cases ਦੀ disposal ਵਿਚ delay ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Flying Squads ਬਣਾਏ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਜੇ pursue ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ due course ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ disposal ਵਿਚ ਕਾਫੀ

[ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ] ਅਰਸਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ Flying Squads ਇਸ delay ਨੂੰ eliminate ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ squads ਤੋਂ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ corrupt ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ corrupt ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ honest ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ ਜਿਹੜੇ honest ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(At this stage Mr. Speaker noticed that some members were talking among themselves)

Mr. Speaker: The hon. Members should not include in talking here. If they have anything to say to others, they should go to the lobbies.

ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 1947 ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੌਸ਼ਜਨਕ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂ ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ case ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਂਉਣ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ **ਹਾਂ ਕਿ** ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ action ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਮੌਸ਼ ਹੋਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਟਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ । ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀਏ। ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ General Administration ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ M.L.A.s ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਨਾਲ co-operate ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । Opposition Party ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ co-operate ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ administration ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੌ ਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰਜ਼ੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ duiv ਨੂੰ neglet ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ Head of the Department ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਇਲਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ Administration ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ co-operate ਕਰਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ; ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਂ।

ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਗੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ Law and order ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੀ ਥੌੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾ ਰਖਦੇ ਹਾਂ। (ਘੰਟੀ) ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, co-operate ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, co-operate ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਘੰਟੀ) ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

श्री हुक्म सिंह कामरेड (राए): स्पीकर साहिब, General Administration पर बहस हो रही है। ग्रगर हम ग्रपने पिछले तीन सालों के figures देखें तो पता चलेगा कि General Administration पर खर्च बढ़ता ही जा रहा है। ग्रगर 1957 के figures देखें ग्रीर ग्राज के figures देखें तो General Administration पर 1,66,00,000 रुपए का खर्च बढ़ गया है। स्पीकर साहिब, यह ठीक है कि सूबा कुछ तरक्की की तरफ जा रहा है ग्रीर administration पर खर्च बढ़ना भी चाहिए था। लेकिन administration पर जो नाजायज खर्च है उसमें कमी करनी चाहिए थी। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। Privy purses का कुछ खर्च commutable expenditure है जो, 87,720 रुपये ग्राज तक चला ग्रा रहा है। इस किस्म के खर्च खत्म करने चाहिए। ग्रगर वुजरा साहिवान कोशिश करें तो उनके T.A. का खर्च कम हो सकता है। ग्रीर इस किस्म के कई खर्च हैं जो कम किए जा सकते हैं। ज्यों र खर्च बढ़ता है हमारी inefficiency बढ़ती जा रही है।

सरदार भूपेंन्द्र सिंह मान : On a point of order कोई मैम्बर House में खत लिख सकता है। खान ग्रब्दुल गण्फार खां, जो मेरी बगल में बैठे हैं, इस वक्त खत लिखने में मशगूल हैं।

(Khan Abdul Guffar Khan rose.)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापको किसी बात का हस्द हो रहा है। कोई बात नहीं। ग्राप की कौन सी ऐसी वैसी उमर है, मुझे ग्राप पर पूरा विश्वास है,। (हंसी) (It appears the hon. Member is feeling jealous of Khan Sahib for something. But he need not worry. It matters little as Khan Sahib is an old man and I have full confidence in him.) (Laughter.)

श्री हुकम सिंह कामरेड : जहां तक in efficiency और corruption का ताल्लुक है उस पर तो हमारे Chief Minister साहिब के सच्चे श्राशिक काफी रौशनी डाल चके हैं। इस House में दूसरे Members भी बोले हैं जिन्होंने General Administration को सराहने की कोशिश की है। वह इस पर पूरा time नहीं दे सके। यह इस बात का सबत है कि General Administration की क्या हालत है। मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता कि General Administration किस हद तक खराब है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस के reasons क्या हैं। यह inefficiency क्यों ग्राई है? Inefficiency के मोटे २ तीन कारण हैं। सब से मोटी वजह यह है कि हमारी services completely demoralised हैं। हमारे सुबे में कोई officer अपने आप को safe नहीं समझता । मैं त्रापके सामने मिसालें देता हूं । दो तीन ग्रफसरों पर मुकदमें चलाए गए । यह ठीक है कि उन्होंने बदमाशी की । उन पर मुकदमें चलने चाहिए । मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि उन दोनों cases में हमारे Chief Minister साहिब ने जो कुछ किया, ठीक किया। में पूरे तौर पर इसे ठीक समझता हं। इस के साथ साथ में Chief Minister साहिब के पास सबूत दे सकता हूं कि कई officers ऐसे हैं, जिन्होंने शरारतें की हैं। उन अफसरान के ख़िलाफ इन के सामने रिपोर्ट ब्राई, लेकिन उन के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता । कुछ अफसरान को patronise किया जाता है। कुछ ग्रादिमयों को खुली छ्ट्टी दी जाती है कि जो नाजायज काम वे करना चाहें करें। वे नाजायज काम करते हैं, उन्हें खुली छट्टी है। हमारी services demoralised हैं। उन्हें कहा जाता है कि ग्रगर तुम Chief Minister साहब या Chief Minister साहब के इर्दगिर्द रहने वालों को खुश नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए नौकरी करनी मुश्किल है; वही हशर होगा जो दूसरों का हो रहा है। हमारी services में discontentment है। हमारी services के लिए ठीक तरीके से चलना मुश्किल है। जब हमारी services में इतनी भारी discontentment हो तो ग्राप सोच सकते हैं कि Administration किस तरीके से चलेगी । Discontentment की कई वजहात है। सब से बड़ी वजह यह है कि हमारे scales of pay में इतना भारी difference है कि ग्रगर ratio निकालें तो पंजाब की ratio 1 ग्रौर 90 की है। दूसरे मुलक है, जैसे China है। ग्रगर उस के साथ compare करें तो वहां 1 श्रीर 6 की ratio है। यहां पर Head of the Department जो कमरे में बैठा है श्रौर जो उसके बाहर चपड़ासी बैठा है उनकी तनखाह को compare करने की कोशिश करें तो जमीन ग्रासमान का फर्क मिलेगा। इसी तरह से दूसरे ग्रफसरान हैं। उनकी बड़ी बड़ी तनखाहें हैं। Low paid employees को इतनी कम तनखाह दी जाती है कि जिस से उनका रोटी का गुजारा नहीं चल सकता। इस तरह की बातें हैं। कुछ स्रादमी किसी वजह से किसी अफसर के मंजूरे नज़र होते हैं। उनको increment दी जाती है। ऐसी मिसालें हैं कि एक constable को तीन महीने के ग्रंदर 2 officiating Sub-Inspector ग्रौर Sub-Inspector लगा दिया। इस किस्म के हालात हैं। मैं Chief Minister साहिब से, गवर्नमेंट से यह कहंगा कि अगर कोई efficient है और उसको ऊंची level पर ले जाएं तो justified है। ग्रगर कोई I.G. को या Assistant

I.G. को खुश कर सकता है या Chief Minister के नज़दीकियों को खुश कर सकता है और उसे इस बिना पर तरक्की दी जाए तो ठीक नहीं ।Services में corruption की क्या वजह है। ब्राप देखते हैं कि ब्राज पंजाब में ब्राम ब्रादमी का हमारी Administration से अकीदा और यकीन उठ गया है। एक आदमी का case legally ग्रीर morally कितना ही justified क्यों न हो उसको सिफारिश न ले जाए जब तक वह ग्राता देने का इंतजाम न करे । उसका काम ग्राराम से बन सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं ग्राता । हम देखते हैं कि हमारे यहां corruption करने के permits दिए जाते हैं इस State में । स्पीकर साहिब, स्राप जानते हैं कि पहले हमारे यहां फकीर स्रपना चेला मूंडता था । उस के कान फाड़ देता था, भगवे कपड़े डलवा देता था और हाथ में एक माला और कमंडल दे देता था। खाह वह कितनी ही बदमाशी करे, उसे कह देता कि भगवान का नाम तुम्हें बचा लेगा। इसी तरह से बुजरा साहिबान करते हैं। Corruption का permit देने के लिए सहिब उन ग्रादिमयों जलसा करवा लिया जाता है । हमारे वज़ीर permit corruption देना होता को का को खले platform पर बुला कर खहर पहना देते हैं। दूसरों के सामने यह जंचा देते हैं कि यह मेरा खास ब्रादमी है। ब्रगर इस के कहने से permit न दिया या ब्रौर कोई काम न किया तो स्राप जानते हैं क्या हशर होगा। यह हालात पंजाब में होते हैं। मैं खास तौर पर ग्रपने Chief Minister साहिब से कहंगा कि उनका नाम ले कर इस सुबे में सब से ज्यादा corruption की जाती है। अगर मिसालें कहें तो मैं मिसालें दे सकता हं। पता नहीं कितने ब्रादिमयों को इस तरह के permits दिए हैं। वे रिश्वत लेते हैं लोगों से ब्रौर श्रफसरान से काम करवाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 00 p. m. इन का Intelligence Department या Administration को रोक नहीं सकती, उस ने corruption corruption जुरूर दिया है । सारे अफसरों में स्रीर पब्लिक में corruption फैल गई है। जो privileged class हमारे चीफ मिनिस्टर ने मंत्रि मंडल की है उस पर corruption को distribute कर दिया गया है। स्पीकर साहिब, मैं एक दो मिनट के लिए पुलिस के बारे में बात कर के अपनी तकरीर खत्म कर दुंगा। जहां तक जरायम का ताल्लुक है इस में शक नहीं है कि जो serious crimes हैं वे किसी हद तक कम हो गए हैं लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है कि बहुत से crimes रिपोर्ट पुलिस वाले लिखते ही नहीं हैं। ग्रगर रिपोर्ट लिखी जाती हैं थानों के ग्रंदर तो नतीजा ग्रच्छा नहीं निकलता । इ.स.सम्बन्ध में मैं ग्रपनी ही मिसाल देना चाहता हूं । सोनीपत थाने में मैं ने एटलस साईकल industry के मुन्तजमीन के खिलाफ under section 409, I.P.C. एक केस register करवाया । उन्होंने उस की तफतीश ही ठीक तरीके मे नहीं की । मैं ने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा ग्रौर गवर्नर साहिब को भी लिखा कि पुलिस मझे investigation में शामिल नहीं कर रही। लेकिन उस का कुछ असर नहीं हुआ। केस यह था कि उन्होंने दिल्ली से कोल्ह़ स्टेंड ग्रौर रहट फ्रेम की खरीद दिखाई ग्रौर बोगस रसीद ली ग्रपनी किताबों में entry दिखाई M.S. Flats की । मैं चैलेंज करता हूं कि कोल्हू स्टेंड और

[श्रो हुक्म सिंह कामरेड] रहट फ्रेम का तो M.S. Flat बन ही नहीं सकता। उन्होंने plea यह ली कि हम ने खरीदे तो कोल्हू स्टैंड ग्रौर रहट फ्रेम थे लेकिन उन के M.S. Flat बनवा कर हम ग्रपनी फैक्टरी में ले ग्राए। लेकिन यह बात है बिलकुल गलत। वे केस को फाइल करना चाहते हैं। मैं ने उन से कहा कि ग्रगर यह plea मान ली जाए तो Iron and Steel Control Act के मातहत एक ग्रौर जुर्म बनता है इस लिये उन को ग्रंदर करो। लेकिन पुलिस वालों ने कोई action गई। लिया। फिर मैं ने कहा कि ग्रगर पुलिसवालों ने कुछ भी नहीं करना तो केस को फाइल किया जाए ग्रौर मुझ को 182 Section के मातहत ग्रंदर करो ताकि मैं ग्रदालत में सारा सबूत पहुंचा सकू। लेकिन पुलिस वाले मुझ को भी Section 182 के ग्रंदर नहीं पकड़ते। ग्रब सुना है कि वे केस को फाइल कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें हमारे सूबे में हो रही हैं।

मुख्य मन्त्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : स्पीकर साहिब, मैं ग्राप का शुक्रगुजार हूं कि ग्रापने मुझे इतना वक्त दे दिया है कि जिस में मैं सब बातों का जवाब दे सकूं। चार दिन गवर्नर के Address पर बहस हुई स्रौर पांच दिन बजट पर बहस हुई स्रौर ज्यादा वक्त लोगों ने General Administration और पुलिस को discuss करने में ही लगाया और फिर भी ये लोग एतराज करते हैं कि आज का दिन चीफ मिनिस्टर ने बढ़ने नहीं दिया। एक hon. Member, जिन को भ्रदाई साल इस हाउस का मेम्बर बने हुए हो गए हैं उन्होंने यह एतराज उठाया । ग्राप ने यह बात भी कह दी कि जिस दिन guillotine apply होती है उस दिन हाउस का वक्त नहीं बढ़ सकता फिर भी उन्होंने यह एतराज़ किया कि चूंकि चीफ मिनिस्टर नहीं मानता इस लिये वक्त नहीं बढ़ाया गया। मुझे हैरानी है कि बावजूद ग्राप के स्पीकर होने के. इतने august होने के ग्रौर बावजूद इस बात के कि उन को ग्रढ़ाई साल हो गए हैं मेम्बर हुए, उन को इस बात का भी इल्म नहीं है कि स्राज के दिन हाउस का वक्त नहीं बढ़ाया जा सकता। इस का जवाब मैं क्या दूं। एक बात ग्रीर यह कही गई कि एक दिन जब corruption की बाबत discussion हुई थी उस दिन प्रताप सिंह की पार्टी ने हाउस को adjourn करवा दिया था पता नहीं कि वह मसला हाउस में नहीं स्राने दिया, या क्या हुस्रा मुझे मालूम ही नहीं है क्योंकि मैं तो दो दिन पहले से ही यहां पर मौजूद नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुग्रा। हां इतना जरूर पता है कि जो भी फैसला हुग्रा वह मुतफिक्का हुग्रा।

एक प्रावाज : यह बात नहीं है।

मुख्य मन्त्री: मेरा मतलब है कि हाउस के मैम्बरों से नहीं बल्कि ग्रापोज़ीशन के लीडर से मिलकर फैसला किया गया था। (विघ्न)। ग्राप तो ग्रापोज़ीशन में नहीं हैं ग्राप को कैसे पता है? स्पीकर साहिब, उन की पार्टी या उन के ग्रादिमयों का तो यही वतीरा है कि जो भी लीडर हो उस के खिलाफ जितना कहा जा सके कहते चले जाग्रो। ग्रखबार उन के हैं, उन की पार्टी के हैं ग्रीर उन के रिश्तेदारों के हैं इस लिये बिला झिझक जो उन के मन में ग्राता है कहते चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के लड़के के खिलाफ ग्रीरत ने बयान दिया। मैं उन से एक सवाल पूछता हूं कि क्या उस ग्रीरत से इन्होंने कह कर बयान नहीं दिलवाया? इन्होंने उस से कुछ नहीं कहां?

म्रावाजें : ग्रगर यह बात है तो इस चीज की enquiry होनी चाहिए।

मुख्य मन्त्री: वह तो इतनी बदनाम श्रौरत थी उस के लिए enquiry की जरूरत ही नहीं है। मेरे लड़के ने क्या उस को ही पसंद करना था? (हंसी) फिर जिस लड़के का नाम लिया जाता था उस की उन दिनों शादी होती है। यह सब कहने की ही बातें हैं। म्रगर मेरा लड़का ग्रपनी मोटर में जा रहा है ग्रौर कोई रिक्शा चलाने वाला ठीक नहीं चला रहा ग्रौर मोटर में से उतर कर उस को कहता है कि मेरे साथ थाने चल क्योंकि तू मुझ से दो खून करवा देने लगा था तो इसी बात पर उन की पार्टी के लोग सारे ग्रम्तसर शहर ग्रौर सारे पंजाब में यह प्रचार करते फिरते हैं कि वह तो लड़की को उठाने चला था। (voices : shame, shame) एक shame आप कहते हैं, इन की पार्टी तो तुली हुई है बदनाम करने पर । उन के हाथ में ही कुछ नहीं है सिवाए बदनाम करने के। स्पीकर साहिब, ग्राप ने एक बात ग्रौर सुनी होगी कि ग्रमृतसर में एक सिनेमा है। ये लोग कहते हैं कि उस cinema में एक फौजी गया श्रौर प्रतापिसह के लड़के ने उस की भौरत को छेडा। उन्होंने इतना पीटा कि उस का बहुत बुरा हाल किया भौर वह कई दिन हस्पताल में पड़ा रहा। मैं अर्ज करूं कि इन बातों का कहीं वजुद ही नहीं था। उन दिनों .मेरा लडका तो स्रमतसर में ही नहीं था। वह तो दिल्ली में कचहरी के करीब भटक रहा था (Interruption) मैं यह चीज़ें इस लिये कहता हूं कि जब श्रापोजीशन के श्रादमी इतनी गिरी हुई बातें करने पर ग्रा जाएं तो मेरे पास कोई जवाब देने को नहीं रह जाता । मैं politics लड़ सकता हूं। मेरे कांग्रेस पार्टी के मैम्बर सारी पार्टियों का मुकाबला करने के लिये तैयार हैं लेकिन जब दूसरी पार्टियां गंदी से गंदी हरकतें करनी शुरू कर दें, इस तरह से बदनाम करना शुरू कर दें, बीकानेर तक ग्रौर गंगानगर तक टेलीफोन करना शुरू कर दें ग्रौर चिट्ठियां लिखना शुरू कर दें कि यह हो गया और वह हो गया, लड़के ने औरत को छेड़ा तो मैं इस का जवाब क्या दे सकता हं ? हालांकि लड़का उन दिनों दिल्ली में था, जिन्होंने उसे देखा वे भी हैरान थे। जब शादी हुई तो थोड़े से ब्रादिमयों को बुलाया गया था वे सारे हैरान हो गए। ये सारी बातें खत्म होनी चाहियें। मैं खुद ब्रापोजीशन में रहा हूं लेकिन सारी जिंदगी भर किसी को below the belt hit नहीं किया। मैं समझता हू कि politics का काम ही ऐसा हुआ करता है, किसी का किसी जगह पर कोई जमाया हुम्रा हक नहीं होता ।

मैं मजाक नहीं करता लेकिन अर्ज करूँगा कि Leader of the Opposition ने आज उठकर चन्द बातें की। बड़ो हंसो की बात है जो उन्होंने कहा कि "हमें तो हिसाब ही नहीं आता" आप ब्राहम्ण हो, पण्डित हो और हिसाब न आए—यह भो कोई बात है कि जिन्होंने तारों का हिसाब कर लिया आसमानों का हिसाब कर लिया, जिनका हमें पता भी नहीं लगता, और उन को यह मामूली सा हिसाब न आए। लेकिन आज मुझे यकीन हुआ कि वाकई उन को हिसाब नहीं आता होगा। वह कैसे ? कहने लगे कि इतना रुपया क्यों रखा हुआ है ? पहले एक को आठ से जर्ब दो, फिर उस को ग्यारह से जर्ब दो फिर 12 से जर्ब दो। पता नहीं और क्या क्या उन्होंने कहा। स्पीकर साहिब,अगर एक हज़ार रुपया एक मिनिस्टर को per mensem मिलता है तो 12 महोनों को तनख्वाह निकातने के लिए क्या 12 से जर्ब न देनो पड़ेगो ? जनाब, बजट के अन्दर साफ तौर पर number दिया हुआ है कि आठ मिनिस्टर हैं और एक चोफ मिनिस्टर

[मुख्य मंत्री] है। डिप्टी मिनिस्टरों का number दिया हुन्ना है। फिर न्नाप बताएं कि इसमें कौन सी गलती न्नी कौन सा ग्रन्थेर न्ना गया? सन् 1959-60 के साथ में सन् 1960-61 की figures दी हुई हैं, ठीक है कि हर एक को यहां पर यह हक हासिल है कि उठकर जो चाहे कह डाले मगर budget की किताबों को इस तरह से belie करना सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गलत बयानी करने के मुत्रादिफ है।

श्री बल राम दास टण्डन : Leader of the Opposition ने यह

मुख्य मंत्री : किसी ने भी कहा हो लेकिन उस भाई को वाकई हिसाब नहीं त्राता । मैं यह अर्ज करता हूँ कि यह छोटा सा हिसाब तो त्राना चाहिए । .

उन्होंने एक ग्रौर बात कही कि एक दिन मैंने यहां पर कुछ कहा ग्रौर दूसरे दिन उन्होंने अखबार Tribune में यह पढ़ा। स्पीकर साहिब, Tribune में जो छपा वह दुरुस्त था। मैं ग्रब भी सब को याद दिलाना चाहता हूँ कि मेरी ग्रौर श्रापकी ( Leader of the Opposition ) की बातों में फर्क है । मैंने कहा था कि बेशक मिलकर बैठें ग्रीर जो बातें तै न हों वह opposition के साथ किसी independent agency या किसी और आदमी को दे देंगे लेकिन मैं ने यह कहा था कि पहले वह शिकायतें लिखकर दो। मैंने तो यहां तक कहा था कि वह तीन चार दिन के अन्दर २ दे दो ताकि हम देख लें, विचार कर लें और बात खत्म हो । लेकिन वह कहते हैं कि जिस तरह श्री देशमुख कहते हैं, मैं भी उसी तरह करुंगा पहले लिख कर नहीं दंगा यानी ग्रगर पहले कोई Tribunal या Independent Agency कायम कर दो फिर दंगा । स्पीकर साहिब, अगर मगर वाली बातों में मैं नहीं जाना चाहता । ग्राज फिर वही बात दोहराऊँगा कि पहले लिखकर भेजो फिर हम ग्रापस में मिलकर, बैठकर बात कर सकते हैं। जनाव जब लिखा हुग्रा कुछ न हो कि शिकायत क्या है, कौन सी बात इन्होंने करनी है तो मझे कैंसे पता लगे कि जो बात इन्होंने पहले कही थी कहीं उस से बदल तो नहीं गए ? मैं फिर कहता हुँ कि ग्राएं, लिख कर दें, हम सोच लेंगे<sub>.</sub> ग्रगर सचाई हुई तो उसी वक्त मान लेंगे, न हुई तो बुलाकर उन को कह देंगे श्रीर श्रगर वह न मानेंगे तो किसी दूसरे से उसका फैसला करा लेंगे लेकिन दें लिखकर । लेकिन वह इस बात पर बजिद हैं कि जैसे देशमुख कहता है, पहले Tribunal बनाम्रो फिर देंगे। यह कोई बात नहीं। म्राखिर जो चीजें लिखकर दी जाएंगी उन्होंने कम या ज्यादा तो हो नहीं जाना । वह तो उतनी ही रहेंगी । पहले हमें देख लेने दो अपैर फिर ग्रापस में मिलकर बातें कर लेंगे। न समझौता हुग्रा तो दूसरी agency से फैसला करवा लेंगे । स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि इस से best offer आपोजीशन के लिए और क्या हो सकती है ? मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि छुपाने वाली हो । तो यह यहां पर बैठ कर कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश नहीं कर सकते ।

इन की तरफ से कहा गया है कि अवाम तंग आए हुए हैं। अगर लोग इसी तरह से तंग आए हुए हैं और इसी तरह से तंग रहे तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं कि जहां अब इस हाउस के अन्दर आपोजीशन की गिनती 30 है वहां अभी जो जनरल इलैक्शन दो साल में आने वाले

हैं उन के बाद उन की गिनती सिर्फ 15 ही रह जाएगी। बल्कि इतनी भी नहीं होगी.....ग्रीर कम हो जाएगी। (प्रशंसा) इस लिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह लोग इन से तंग ग्राए हुए हैं वह वैसे ही तंग रहें ग्रीर कहीं कोई ऐसी बात न हो कि उन का मूड बदल जाए।

स्पीकर साहिब, श्रापोजीशन की तरफ से बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं जिन का कोई वजूद नहीं होता, घर बैठे बैठे घड़ी जाती हैं और इन की बिना पर गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक साथी ने कहा कि एक मैं जिस्ट्रेट के पास कोई कत्ल का मुकदमा था, जो बात उसको कही गई उस ने वह मानो नहीं इसलिए उसे बदल दिया गया। स्पीकर साहिब, मैं श्रजं करूं कि बात बिल्कुल गलत श्रौर बे बुनियाद है। किसी को इस तरह से नहीं बदला गया। मुझ नहीं पता कि क्या मुकदमा है श्रौर क्या चीज है। मेरे पास एक शिकायत श्राई, उस को verify कराया गया श्रौर वह सही थी। स्पीकर साहिब, एक गांव में एक श्रौरत दूसरे घर वालों के पास जाती है श्रौर कहती है कि थोड़ा सा घी दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में इतनो भैंसें हैं, वह घो कहा गया? बुढ़िया दादी जो घर में थी उस ने कह दिया कि वह पीपा घी का तो मैजिस्ट्रेट के घर में पहुंचा दिया था। श्रब हमने कढ़ाह श्रसाद बनाना है इसलिए घी की जरूरत पड़ी है। इस शिकायत की हमने तहकीकात करवाई श्रौर पता लगा कि सचमुच घी का पीपा मैजिस्ट्रेट के घर गया था। इस बिना पर उस मैजिस्ट्रेट को बदल दिया गया। यह नहीं पता था कि उसके पास क्या मुकदमा था, किस का मुकदमा था।

फिर यह कहा गया कि जितने bad character के लोग है वह मेरे साथी हैं। स्पीकर साहिब, क्या bad characters भी किसी के साथी हुआ करते हैं ? क्या 32 साल के मेरे सयासी तजहबे का मुझे यही सिला देते हो कि जो खराब चालचलन के आदमी हों उन पर मैं एतबार करता हुँ ? स्पीकर साहिब,ग्राज जो भला ग्रादमी है उस पर एतबार नहीं कि कल को वह पालिटिक्स में क्या करेगातो खराब ग्रादिमयों पर मैं कैसे एतबार कर सकता हुँ ? जो किसी वक्त मेरे नजदीक से नजदीक के साथी हुआ करते अपोज़ीशन में बैठे हैं श्रौर जो श्रापोज़ीशन के होते हैं वह दस दिन के बाद माथ ग्राकर बैठ जाते हैं। जो ग्रादमी इतना कुरू जानता हो क्या ग्राप में यह ग्राशा करेंगे कि वह bad characters के साथ फिरता रहेगा? कितने अफसोस की बात है ? आपोज़ीशन के मेरे साथियों ने शिकायत की कि फला फलां बुरा श्रादमी मेरा वाकिफ है, श्रौर उन्होंने मेरी इलैक्शन में मदद की है। इसका जवाब, स्पीकर साहिब , मैं क्या दं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हजारों बदमाशों ने मेरे इन माथियों की मदद की हो तो 10 ऐसे आदिमयों ने इलैक्शन के दौरान मेरी मदद कर दी हो तो क्या वह मेरी मर्जी से की, मेरे कहने पर की ? ग्राप जानते हैं स्पीकर साहिब कि जब इलैक्शन का वृखार स्राता है तो लोगों के स्रन्दर धड़ेबाजियां बन जाती हैं । दो चार स्रादमी इधर हो जाते हैं ग्रीर दो चार उधर हो जाते हैं । फिर इलैक्शनें लड़ी जाती हैं । ग्रौर उन में जो ग्रादमी काम करते हैं उन को श्राप श्रौर मैं जानता भी नहीं । इसलिए ग्रगर किसी ऐसे श्रादमी ने कोई मदद कर दी तो कोई एहसान नहीं किया।

स्रोर भी बहुत सी चीज़ें कही गई। कहा गया कि किसी को कोतवाली में पीटा गया, यह हुआ, वह हुआ। मुझे सचीज़ की कोई खबर नहीं। इसके स्रलावा यह भी कहा गया कि फला

[मुख्य मंत्री] गाड़ों के ड्राइवर ने यह किया वह किया। स्पीकर साहिब, ऐसी बातें जनरल तौर पर जबानी कहने का फयदा हो क्या होता है। ग्रगर हम कहें कि जिखकर दो हम तहकीकात करेंगे तो लिख कर नहीं देते। इसलिए मैं दावें के साथ कह सकता हूं कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं।

यह बातों सिर्फ इसलिए कही जाती हैं कि repetition कम न हो और लोगों को जो घोखा दिया जा रहा है उस घोखें में कोई कमो बाकी न रहे।

मेरी अपनी ही पार्टी के एक मैम्बर ने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैं औरंगजेब हं। अगर उन्होंने यह बात इस नज़रिए से कही कि ग्रौरंगज़ेब ग्रसुल पर मरता था तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हं कि मैं भी वैसा हं क्योंकि मैं भी असुल पर मरता हं। अगर इस बात पर मझे भौरंगजेब बनाया जाए तो कोई बरी बात नहीं। भौर अगर यह इसलिए कहा गया कि वह हिन्दुओं के साथ बहुत बुरी तरह से पेश ग्राता था, उन का बुरा किया करता था तो मैं ग्रपने बारे में यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि मेरी जिन्दगी में ज्यादा से ज्यादा दोस्त हिन्दू रहे हैं और आज भी मेरे साथी हैं। आज भी इस सुबा के अन्दर मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त मेरे अपने धर्म के नहीं हैं दूसरे धर्म वाले हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि उस मुखालफ पार्टी को जिस की political ideology हो निहायत narrow है....मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने से भी उस पार्टी को तकवियत मिलती है...मेरे साथ नाराजगी ही यही है कि जिस बिरादरी के साथ वह ताल्ल्क रखते हैं उस बिरादरी श्रीर धर्म के ज्यादा श्रादमी भ्राज मेरे साथ हैं भ्रौर उन के खिलाफ हैं (प्रशंसा)स्पीकर साहिब, पंजाब के रहने वालों में एक सब से बड़ी खबी यहां है कि वह common sense रखते हैं श्रौर common sense रखते हुए जब वक्त स्राता है तो सही रास्ते पर चलते हैं, गलतो नहीं खाते, धोखे में नहीं स्राते । जो इतना ग्रंधेर पंजाब की बाज ग्रखबारों ने मचा रखा है श्रीर जिस तरह की गलत बातों को उन में जगह दी जाती है अगर वह लोग उन को अपने दिलों में भर लें तो शायद भाखड़ा के hoist chamber को बाबत जो बातें उड़ाई जाती हैं उन से क्या से क्या समझ लें। वह समझदार हैं, ग्राप के जरिए मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं कि वह इन बातों में ग्राने वाले नहीं हैं। बल्कि ग्राप वाघा से, पठानकोट से दिल्ली तक चले जाएं, ग्राप इस बात पर मृतमैयन हो जाएंगे, ग्राप को यकीन हो जाएगा कि जिस तेजी से पंजाब तरक्की के रास्ते पर ग्रागे बढ़ा है, इतनी तेजी स्रौर कामयावी के साथ शायद हिन्दस्तान का कोई स्रौर सुबा न बढ़ा हो। (प्रशंसा) तो मैं श्राप को बताना चाहता हूं कि जिस मेरी पार्टी के भाई ने मुझे यह रुतबा देना चाहा उन के दो लैक्चरों से तत्व क्या निकला? यही कि एक डिस्पेंसर को बदल दिया गया, जब वह हस्पताल में था तो एक त्रादमी ने वहां जाकर उसे जुते लगाए। स्वीकर साहिब, उस को बदले हुए तो तीन साल हो गए हैं। श्रौर बदला भी इसलिए गया क्योंकि गांव वालों की यह शिकायत थी कि वह लड़कियों को तरफ ग्रच्छी नज़र से नहीं देखता। इसलिए उसको बदला गया।

श्री गोरख नाथ: गलत, बिल्कुल गलत ।

मुख्य मंत्री: उसको इसी कारण से बदला गया क्योंकि वह लड़िकयों को तंग करता था। अगर आप को मेरी बात पर एतबार न आए तो आप मेरी इस बहिन (डाक्टर प्रकाश कौर) से दिरियाफत कर लें। आप उन की बात को तो इस मामले में गलत नहीं मान सकते क्योंकि

जितना एक लड़को को लड़को को इज्जात का ख्याल होता है वह शायद ग्राप जैसे ग्रौर मेरे जैसे ग्रादमी को भी न हो।

लेकिन फिर जब श्राखिर में यह कहा गया कि उसे रखना है तो उस को जो एक senior मिनिस्टर थे उन्होंने उसे इस बात पर रखा है कि हमें फलाने ग्रादमो ने कहा है कि इस को वहां पर ही रखना है। तो जब वह वहां पर रहने लग गया तो चन्द आदिमयों ने उस हस्पताल में त्रा कर जूते मारे जो उस त्रादमी के साथी थे जिस की जगह पर उसे लगाया गया था। उन ग्रादिमयों के साथ ऐसा सलक किया गया है जो मैं समझता हूं कि ग्रीर किसी ने किसी के साथ नहीं करना। उन को उसी वक्त गिरफ्तार कराया गया और उन की जो हालत को गई वह शायद कभी किसो को नहीं की गई होगी। एक ग्रादमी के साथ जो duty पर हो झगड़ा करना और उस के काम में रुकावट डालना कोई थोड़ी बरी बात उन्होंने नहीं की थी। उन की गिरफ्तारी का जितनी जल्ती order मैंने किया इतनी जल्दी और कोई नहीं दे सकता था। मैं ने उसी वक्त S.P. को telephone किया और कहा कि अगर थह बात सच्ची है तो उन को फौरन गिरफ्तार करो और उन पर मकदमा चलाम्रो भौर जितनी उन को सजा हो सकती है उतनी उन्हें सजा दिलाओ । अगर उन आदिमयों ने उस आदिमी को नुकसान पहुंचाया है और उन से उस के शरीर को जरा सा भी नुकसान पहुंचा है तो हम उन सब को सजा देंगे । 24 धर्ष्ट के भ्रन्दर २ यह सब कुछ किया गया है । चन्द दिनों के बाद उस छोटे थानेदार को बदल दिया गया जिस थानेदार ने उस case की तफतीश की थी जिस case में उस dispenser पर हमला हुमा था । मैं ने उसी वक्त telephone किया भीर पूछा कि उस के बदलने का क्या कारण है। जो कारण मझे बताया गया वह मुझे इस वक्त ठीक याद तो नहीं है अगर आप चाहेंगे तो म देखकर फिर बतला दूंगा। शायद उसे इस लिये बदला गया था कि उस थानेदार ने गांव में जाकर एक पंचायत को गालियां दी थी या इस लिये बदला गया था कि उस ने गांव के जो पंच थे उनकी बेइज्जती की थी। या शायद इस लिये बदला गया था क्योंकि उस ने शायद पंचों को हथकडी लगा कर उन्हें जलील किया था। श्रगर हम ऐसी बात पर action न लें तो किस बात पर लें ? इस से ज्यादा संगीन और क्या इलजाम होगा। यहां पर वैसे तो मेरे दोस्त मुझ से तवक्को रखते हैं कि लोगों की बेइज्जती न हो और किसी सरकारी मुला-जम की बेइज्जतो न हो ग्रौर उसे जलील न किया जाये ग्रौर दूसरी कोई ऐसी चीज न की जाये। मेरा इस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जहां तक मुझे याद है यह मेरे verbal orders थे कि पूलिस अफसर इस case के साथ साथ रहें ताकि गवाह जो हैं वह चबरा अगर इन चीज़ों को देख कर कहते हैं कि यहां सिर्फ एक आदमी की will चलती है तो मैं इस के लिए अपना सिर झुकाऊंगा। मैं कहता हूं कि अगर एक आदमी की Will न चले तो Democracy में काम कैसे चलेगा। Democracy में तो यह चीज वरदाश्त करनी ही पड़ती है वरना काम ही नहीं चल सकता। श्रगर कोई ऐसा leader न हो जो बाकियों को guide कर सके तो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। अगर मेरा leader कोई हो तो उस की ही मर्ज़ी चलेगी श्रीर श्रगर मैं leader हं तो काम मेरी will के मुताबिक ही चलेगा। तो मैं अर्ज करता हूं कि इस में ऐसी कोई बात घबराने की नहीं है।

फिर डेरा गोपी पुर का जिक्र किया गया । मैं कहता हूं कि मिनिस्टरों का ग्रौर ग्रफसरों

[मुख्य मंत्री[ का यह फर्ज होता है कि वे अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें वरना उन्हें इवजाना भगतना पड़ता है । हम ने किसी को नहीं निकाला । आप मेरे अफसरों से कभी ग्रगर ग्राप को उन के साथ बैठने का मौका मिले तो परदे में पूछ सकते हैं । हम ने उन्हें कहा हु आ है कि अगर Opposition का कोई मैम्बर गिला दे तो उस को सुन लें और अगर मेरी party का कोई शिकायत करे तो उस को भी सुन लें ग्रौर ग्रपने मुंह से कुछ न बोलें। भ्रीर करना वही है जो उन्हें ईमानदारी से ठीक नजर स्राता हो। ग्रगर वे ईमानदारी से कोई काम नहीं करेंगे श्रौर किसी से डर कर करेंगे तो उस की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं श्राप को स्पीकर साहिब यकीन दिलाता हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रफसर ईमानदारी से काम करें। पहले जब consolidation का महकमा मेरे पास था तब भी मैं इसी असूल पर चलता था ग्रौर मैं ने C.Os. को कह दिया हुग्रा था कि ग्रगर उन के काम में कोई गलती हुई ग्रौर ग्रगर उन्होंने किसी के कहने पर गलतियां कीं तो उन की जिम्मेदारी मेरे पर पड़ेगी ग्रौर ग्रब भी जब से मैं चीफ मिनिस्टर बना हम्रा हँ इसी ग्रमुल पर चल रहा हूँ। इस से कोई भागता नहीं हूं ग्रौर मेरे ग्रफसरों की जितनो गलतियां होती हैं उन्हें मैं ग्रपने सिर पर लेता हूं। लेकिन ग्रगर किसी Head Constable ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उस के लिए प्रताप सिंह कैसे जिम्मेवार हो सकता है। हां ग्रगर उसकी शिकायत मेरे पास त्राए ग्रौर मैं उस की बन जाती है। मगर यह जरूर enquiry न करूं तब मेरी जिम्मेदारी देखना हैं कि शिकायत ठीक वह एक मैम्बर ने रोहतक की एक company की मिसाल दी । वहां पर उस company में दो पार्टियां हैं एक A.I.T.U.C. स्रीर एक दूसरी पार्टी है। इन का ग्रापस में झगड़ा था। एक वहां पर strike कराना चाहती थी ग्रौर दूसरी यह नहीं चाहती थी। एक party के साथ हमारे एक hon. Member भी थे जिन्होंने उस company पर कुछ इलजाम लगाया । जब उस party के ग्रादमी, जिन का यह ख्याल था कि वहां जो ग्रफसर है वह वहां ठीक काम कर रहा है, मेरे पास ग्राये तो मैं ने उन से कहा कि क्या मैं वहां enquiry में सख्ती करूं तो उन्होंने कहा कि नहीं यह ठीक चल रहा है स्राप का गुक्रिया। तो स्रब स्रगर उस श्रफसर ने कुछ श्रौर कर दिया है तो उस में कसूर किस का। श्रगर वहां पर दो unions बनी हुई हों और मुझे सही कोई न बताये तो मेरे लिये सचाई का ढुंढना मृश्किल हो जाता है जब ए क party कहती है कि वह अफसर ठीक चल रहा है और दूसरी..... (चौधरी इन्दर सिंह: स्राप documentary evidence के basis पर उस की enquiry करायें) स्रगर ग्राप उस documentary evidence को घर पर ताले में बन्द कर के रख दें तो उस में मैं क्या कर सकता हूं। (चौधरी इन्दर सिंह: वह तो पुलिस के पास है) तो मैं कहता हूं कि वह मेरे पास शिकायत लायें । मैं यहां किस मकसद के लिये बैठा हुन्रा हं । मगर न्नाप शिकायत भी नहीं लाते। बदिकस्मती की बात यह है कि ग्राप उस company वाले को जिस ने सोनीपत में कार-खाना लगाया हुआ है उस को आप डरा धमका कर अपने किसी लडके को वहां नौकर कराना चाहते हैं तब उसे जरूर protection मिलेगी ग्रौर जितनी protection का वह हकदार होगा उतनी उसे मिलेगी। (एक ग्रावाज : पर इस से ज्यादा मत दो) तो मैं ग्रर्ज कर रहा था कि वहां पर strike का झगड़ा था। स्रगर कोई documentary evidence थी तो

यह मेरे पास लाते । यहां पर L.R., Deputy L.R. और Assistant L.R. किस लिये हैं, उन से मैं सारी चीज की पड़ताल करवा लेता । काग़जों में आई हुई कोई चीज छिपाई नहीं जा सकती। मेरे लिए उस का ढूंढना आसान है मुश्किल नहीं है ।

स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज करता हूं कि यह सारी चीजें महज कहने के लिये ही कहते हैं और उन को substantiate नहीं करते। मुझे कुछ बतलाया नहीं और यहां यह चीज कह दी। इसीलिये मुझे काएजात देखने पड़ते हैं। अभी मेरे साथियों ने मुझे बतलाया, मेरी बहन बीबी प्रकाश कौर ने और भाई मास्टर गुरबन्ता सिंह ने बतलाया कि बात क्या है। पण्डित श्री राम शर्मा जी से मैं ने उस दिन भी कहा था कि कोई चीज छिपाई नह जा सकती। एक आदमी जा सकता है दो आदमी निकाले जा सकते हैं लेकिन Congress की party को कुचला नहीं जा सकता। इसलिए किसी आदमी को कुचलने के लिए कहना कांग्रेस वाले कभी बरदाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्होंने इसी तरह से ही करना है कि इलजाम ही लगाते जाओ, कोई माने तो सही और कोई न माने तो भी सही, इस से क्या फायदा। जो इलजाम लगाना चाहते हैं उसे साबित भी तो करें।

ग्राज Leader of the Opposition ने किस बात पर walkout कर दिया? मेरा हक तो नहीं है इस बारे में बोलने का लेकिन इतना तो कहना ही पड़ता है कि स्पीकर साहिब बिल्कुल दुरुस्त थे। उन्होंने तो उन के बोलने के लिए 35 मिनट दे दिये थे। वैसे भी जो बोलने वाले होते हैं ग्रौर जो जिम्मेवारी से बोलते हैं उन्हें तो यह हटाते नहीं बल्कि कई दफा पांच मिनट ज्यादा भी दे देते हैं ग्रौर ज्यादा वक्त भी देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पण्डित जी पता नहीं गुस्से में क्यों ग्रा गये हैं। यह दूसरी बात है कि उन के थैले में कोई चीज ही नहीं है। ग्रौर जब थैले में चीज ही कोई न हो तो वह बात क्या करें।

उन्होंने कहा कि उन्होंने डिप्टी किमश्नर की शिकायत की ग्रौर उन्होंने ग्रपने तौर पर एक ग्रादमी को उस का पता लगाने के लिये भेजा ग्रौर वह शिकायत ठीक निकली लेकिन यहां पर सवाल में जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया कि उस की enquiry कराई थी ग्रौर उस में कुछ नहीं निकला। लेकिन स्पीकर साहिब, मैं ग्राप को बताता हूं कि यह enquiry कोई मैं ने या मेरी पार्टी के किसी ग्रादमी ने नहीं की थी बल्कि यह enquiry Commissioner से कराई गई थी। स्पीकर साहिब, Commissioner साहिब ने लिखा है कि यह baseless है। ग्रगर Leader of Opposition कह देते कि हम फिर तसल्ली कर लें तो हम फिर पता कर लेते। जब हस्पताल के डाक्टर की बात ग्राई तो इन्होंने कहा कि ग्राप को यकीन नहीं कि उस का बरताव लोगों से ग्रच्छा नहीं। मैंने साफ कहा कि मेरे दिल में भी यही है, enquiry कर के मजोद पता करेंगे ग्रौर सचमुच पता कर रहे हैं। जहां तक मेहनत कर के बातों का पता लगाने का सवाल है, मेरे पास सैंकड़ों ग्राजियां ग्राती है ग्रौर मैं पूछता हूं कि इन में बात क्या है। ग्रगर कहें कि मुझे बेखबरी है तो कोई ऐसी चीज नहीं जिस की मुझे खबर न हो। ग्रगर कोई ग्रादमी मेहनत करेगा तो लोगों की will होगी, वह उसे ऊपर ले ग्रायगी। जो ग्राराम तलब है वह ऊपर नहीं ग्रा सकता। मुझे किसी काम पर लगा दो, सारा काम मेहनत से

[म्स्य मंत्री]

करूंगा। मेरे दोस्त ने बातें कीं। मगर वह बीमार हैं श्रौर उन को दिल की बीमारी है श्रौर जो blood pressure का बीमार हो, मैं as a student of psychology जानता हूं कि, उसे depression होता है श्रौर उस में श्रादमी हर चीज को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करता है। मगर मुझे पता है कि वह दिल से नेक श्रादमी है। इस बात पर भला कौन सा मैम्बर यकीन करेगा कि यह तीन साल से मुझे मिलने की कोशिश करते रहें श्रौर मिल नहीं पाए। मुझे तो श्रजनबी से श्रजनबी श्रादमी भी पकड़ लेता है। यह तो इतने बारसूख M.L.A. हैं श्रौर कांग्रेस के General Secretary रहे हैं। यह तो गलत फहमी श्रौर बीमारी की वजह से ऐसी बात करते हैं......

एक आवाज: यह तो आप के आशक हैं। (हंसी)

मुख्य मंत्री: वह कहते हैं न 'कभी कभी माशूक की हुआ करती हैं नजाकतें' तो मैं कहूंगा कि 'कभी कभी आशक की हुआ करती हैं नजाकतें।' (हंसी) वैसे मैं इन को basically sound आदमी समझता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप को ग्राशक भी मिल गए ग्रौर पत्नी भी। (हंसी) [The Chief Minister has got a paramour as well as a wife here.] (laughter)

मुख्य मंत्री: जनाब ग्राप की बदौलत ग्रौर मेहरबानी से इन की तरफ से offers होती है। (हंसी) यह ताना देते हैं कि हमारी majority है । भई इस का ताना कैंसा यह कोई गुनाह तो नहीं कि अगर कांग्रेस की यहां majority है। यह सब इकट्ठे हैं। ग्रगर झगड़ते हैं तो दो दिन में ठीक हो जाते हैं मगर जो कदम उठता है वह तरक्की की ही तरफ उठता है। वहीं नहीं रह जाते। इन में जितनी energy है उस के मुताबिक किसी का पांव चलता है, किसी का हाथ श्रौर किसी को जबान चलती है मगर चाहे कुछ भी हो कदम आगे को ही बढ़ता है और पंजाब खसारे में नहीं रहता। बाहर वाले शायद यह समझते होंगे कि यह तो श्रापस में झगड़ते हैं तरक्की रुक गई होगी। नहीं यह बात नहीं है। दूसरे plan के निशानों को हासिल करने में पंजाब खासा ऊंचा दर्जा रखता है। अभी स्राप ने Small Savings में तरक्की सुनी । मैं दोहराऊंगा नहीं । स्राप पंजाब को देखें। पंजाब एक जिन्दा सूबा है। इस का ग्रपने इर्द गिर्द के सूबों से बरादराना सलूक है। म्रर्ज़ करता हूं कि यह जो लोग इस Party के इधर बैठे हैं यह म्रागे से म्रागे ही चले जायेंगे। भला ताना किस बात का देते हैं। कल को यह भी इसी Party में आ जायेंगे। इस Session के बाद फिर इधर ही होंगे। मैं दावे से कहता हं कि अगर मैं जरा हिम्मत से इस बात को करूं - मगर मेरा तो दिल चाहता है कि थोड़ी बहुत रौनक लगती रहे (हंसी) तो इन को इधर ग्राने में देरन लगे। (तालियां) ग्रगर मैं जोर लगा कर ग्रपनी हमदर्दी, actions ग्रौर प्यार से ग्रपने दो चार भाइयों को भी इधर न ला सकूं तो मेरे में गुण क्या है। ( Interrupution) स्पीकर साहिब, दाल में कुछ कोड़क् होते हैं जो नहीं गलते मैं उन को बुलाऊंगा भी नहीं। (हंसी)

मैं ग्रर्ज करता हूं कि श्री राम नाथ जी ने कहा कि एक वजीर ने कहा कि जो पंजाबी सूबा चाहते हैं उन को कुचल देंगे । भई यह लफ्ज नहीं कहे गए। मेरे बुजुर्ग

साथी गोपी चंद जी ने जो कहा वह यह था कि जब तक मैं जीता रहूंगा, इस की मुखा-लिफत करता रहंगा। अरे यह वह गोपी चंद है जो अपनी जान ही दे सकता है, कुचलने की बात नहीं कह सकता। ग्रगर मैं बोला होता ग्रौर ग्राप उस को इस तरह interpret कर लेते तो शायद में मान लेता कि मेरी कुछ तबियत ऐसी ही है मगर गोपी चंद जी क बारे इस बात को कौन मान सकता है जिस ने सारी जिन्दगी ग्रपनी जान देने की ही बात की है । (Interruption) इस मैम्बर साहिब ने जो एक दो बातें ग्रौर कहीं है वह मैं भ्रंदाजा नहीं लगा पाया कि क्यों कहीं है। भ्राया वह किसी जाती बिना पर कही हैं, किसी गिला की बिना पर कही हैं या हमारी Party की तरफ से किसी बेरुखी की वजह से कही हैं, या शायद हम इन की पूरी कद्र नहीं कर पाए जो करनी चाहिए थी। कोई वजह तो होगी ही। पंजाबी सूबे को मैं नहीं मानता। श्राप हरियाणे को निकाल कर इस को छोटा करना चाहते हो। हरियाणा ग्रौर पंजाब में क्या फर्क है। मुझे पता है कि कई स्रादमी ऐसे हैं--श्री राम नाथ उन में नहीं जो इस धुन में लगे हुए हैं कि हमें बादशाह बना दो चाहे छोटे से छोटे जिले का ही बना दो, चाहे उतनी जगह का ही बना दो जो 3 या 4 फट महियों में मिलती है। (तालियां) यह स्थाल उन लोगों के हैं जिन के तंग ख्याल है। मगर यह बात यह ध्यान से सुन लें कि अव्वल तो यही सूबा रहेगा यह कांग्रेस की policy है कि इस सूबे को बाटना इसे खराब करना है (तालियां) लेकिन मान लो कोई जुमाना स्ना जाए स्नौर वह सुबा बन जाए तो यह लोग जो समझते हैं कि इसे बांटने के बाद वह leader हो जाएंगे वह leader नहीं होंगे बल्क Opposition में ही होंगे। (तालियां) मैं दावे से यह कहता हूं कि आम पंजाबी common sense रखता है, वह कभी यह गलती न करेगा । वह तो अपने आप को इस बात के लिये तैयार करेगा कि हिमाचल के लोग भी इन के साथ ग्रा जाएं। (तालियां) वह इस बात को मान सकते हैं कि पहाड़ी इलाके की एक श्रीर division बन जाए और एक और Regional Committee बन जाए मगर इस बात को कभी नहीं मान सकता कि जो ग्राज इकट्ठे हैं उन में किसी तरह से फर्क पड़ जाए। मुझे राम नाथ जी से प्यार है, उन्होंने क्रबानी की है वह दिल से चाहते हैं कि corruption दूर हो मगर मुझे पता नहीं कि उन के दिल में क्या है कि Regional Committee को कामयाब नहीं बनाया।

सरकार का इस में हाथ नहीं आप के ही Chairman नुने हुए हैं और आप हर बात पर फैसला लेते हैं अगर कोई गलत फैसला हो तो हम यहां पर Assembly में दरुस्त कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि Regional Committees जिस ढंग से चलती हैं वह ठीक है और जिस चीज के लिये चलाई जा रही है वह काम पूरा हो रहा है। और अपने मतलब को समझ कर काम कर रही है। 14 Subjects जो उन के पास हैं उन के बारे में उन को हर बात जाती हैं। लेकिन सरकार इन की तरह किसी तंग नजरिया से इस सारी चीज को नहीं सोचती। हमारी सरकार का फैसला है कि जब तक यह दोनों रीजनल कमेटियां किसी एक बात पर मुतफिक न हो जाए उसे पास नहीं किया जाता और हजारों लाखों में से कोई एक होगा जिस पर इतफाक न हो। मैं समझता हूं कि वह

[मुख्य मन्त्री]

हमें ग्रलग ग्रलग करना चाहते हैं लेकिन किसी स्थाल की वजह से कोई इधर से उधर हो जाए तो इस का चारा नहीं। सरकार की तरफ से इन कमेटियों में कोई क्कावट नहीं डाली गई।

श्री राम नाथ जी ने एक ग्रौर बात कही है पैसा इकट्ठा करने के बारे में कि सरकारी अफसर इसे इकट्ठा न करें । श्राप मैम्बर साहिबान तो Small Savings के लिये कुछ न करें और इतने ज़रूरी मामले की तरफ ध्यान न दें तो सरकार क्या करे। Small Savings का काम बन्द कर देने से पंजाब के सूबे का तीन चार करोड़ रुपया नुकसान होता है जो development के काम पर लगाने के लिये जरूरी है स्रौर मिल सकता है अगर Smill Savings Scheme में मैम्बर साहिबान सरकार की इमदाद करें तो मैं इस काम में अफसरान को लगाना बरा भी समझता हं। लोगों को अपने हलकों में समझाएं कि वह रुपया इकट्ठा करने की ग्रौर रुपया बचाने की ग्रादत डालें ग्रौर वह इस तरह Small Savings में लगा दें तो मैं हाऊस को यकीन दिला सकता है कि मैं अफसरान को इस काम के नज़दीक भी नहीं फटकने दुंगा। जिन के दिल में दर्द है वह तो इस सिलसिले में काम न करें और अपनी जिम्मेवारी को महसूस न करें तो दूसरों को कोसने लग जाते हैं। फिर इस के साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि किसी से जबरदस्ती रुपया वसूल नहीं किया जाता । उस को प्रेरणा दी जाती है कि पांच रुपए Small Saving के लिए छोड़ दो और रुपया save करने की आदत डालो। इस तरह अगर पंजाब में, पंजाब में ही नहीं देश में यह आदत पड़ जाए तो various financial difficulties से देश और मुल्क स्वतन्त्र हो जाएं। अगर सारे लोग जो पैसा उनके पास बेकार पड़ा है निकाल कर Small Savings में लगा दें तो देश पर कभी कोई मुसीबत नहीं ग्रा सकती। रुपया जेवरात की शक्ल में ग्रौर दूसरी चीजों की शक्ल में पड़ा है, यह देश की तरक्की के लिये निकालना जरूरी है। यहां की श्रीरतें ग्रगर जेवर न पहनें तो क्या कोई इन्हें कहेगा और मर्द खूबसूर्त बनने के लिये हाथों में ग्रंग्ठियां न पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता और देश की तरक्की के लिये इन बातों को तर्क कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता । इस लिये इन सारी बातों का ख्याल रख कर लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि वह इस तरफ रुपया invest करें। इस के बाद यह एतराज किया गया कि General Administration पर खर्च कम नहीं हुम्रा बल्कि खर्च हर साल बढ़ता चला जा रहा है। यह ठीक है कि खर्च बढ़ा है लेकिन मेरे साथियों ने यह नहीं देखने की कोशिश की कि क्यों बढ़ा है। हर साल सरकारी मुलाजमों की increments बढ़ती हैं इस लिये कुछ खर्च बढ़ जाता है श्रीर फिर पिछले एक दो साल से हमने पुलिस वालों की तनखाह पांच रुपये बढ़ा दी है। इस के इलावा एक वर्ष के बाद पांच रुपए म्रलाऊंस के बढ़ा दिए क्या म्राप इस तरह की बढ़ोत्री पर एतराज करते हैं क्या म्राप को यह शिकायत है कि छोटे मुलाज़मों की तनखाह में क्यों इजाफा किया गया है। इसके इलावा Chandigarh Capital बन रहा है स्रौर इस के इन्तजाम में अगर पुलिस की strength बढ़ा दी है तो क्या यह strength बढ़ाना जायज

न था। फिर यमुना नगर है जो एक ग्रच्छा खासा town develop हो रहा है वहां पर इन्तजाम करना क्या वाजब न था।

फिर कुनों का Squad रखने के लिए provision किया गया है तो इस में क्या हर्ज है। यह इस लिये रखा जा रहा है ताकि smell के जिरए से मुलज़मों को पकड़ा जाए और crimes trace हो सकें। हरेक civilized country में इस तरह के squads बने हुए हैं।

इस के इलावा police force में इज़ाफा नहीं किया गया बल्क उसी से ही काम चलाया जा रहा है अगर कहीं कोई खतरा मासूस हुआ तो पहरा लगा दिया इस में कौन सी गलती की है अगर मैं किसी cut को restore कर देता तो खर्च बढ़ जाता। आप को स्पीकर साहिब, याद होगा कि Law Commission ने जो report दी है उस में उन्होंने पंजाब की पुलिस के बारे में और दूसरे सूबों की पुलिस के बारे में मुकाबला किया है और मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि वह लिखते हैं:—

"Punjab has the smallest Police force in proportion to its population".

पंजाब में हम ने एक Cadre Committee बनाई जिस का काम non-officials के जिम्मे था । इस Retrenchment और Resources Committee का अकसर यह नजरिया होता है कि खर्च कम हो लेकिन इस कमेटी ने अपनी report में पुलिस के बारे में यह लिखा है कि पुलिस under-staffed है।

फिर Estimates Committee ने भी, जो सब खर्ची की जांच करती हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस पर जो खर्च हो रहा है उस में कमी की गुंजायश नहीं।

इस के साथ ही मैं इस बात को दोहराता हूं कि हमने पुलिस की Cracker Jack Force की तीन battalions काश्मीर सरकार को border की हिफाजत के लिये दी हैं लेकिन इन की जगह पर, स्पीकर साहिब, अपने यहां पर एक भी नया आदमी नहीं रखा यह बचत ही तो है।

फिर जो detection crimes हैं यानी बिना licences हिष्यारों को पकड़ना, smugglers को पकड़ना, opium के smugglers को पकड़ना, चोरियों को पकड़ना, इस पर भी पुलिस को लगाया हुम्रा है फिर जब कोई V.I.P.म्राता है तो उस के इन्तज़ाम के लिये पुलिस को जाना पड़ता है इसी तरह Government officers जो Centre से म्राते हैं या दूसरे सूबों से म्राते हैं उन के इन्तज़ाम पर पुलिस को duty देनी पड़ती है। फिर मेलों पर म्रीर होली का मेला है इन पर भी पुलिस को तैयार रहना पड़ता है। यह सारी चीज़ें हैं म्रगर P.A.P. को बढ़ाना पड़े तो सारे हालात को देख कर बढ़ाना पड़ता है।

मेरे पीछे से स्रावाज स्नारही है agitations की । Agitations के बारे में में स्नपने साथियों से कहंगा कि इस का नाम मत लो। इस को खन्म होने दो क्योंकि

# [मुख्य मन्त्री]

मुकाबला तो यह सरकार हर agitation का कर सकती है और करती रही है लेकिन नाम लेने से शायद मेरे दोस्त टंडन साहिब को ख्याल आ जाए अपने वजन और मोटापे को कम करने के लिये भूख हड़ताल करने का ख्याल फिर से आ जाए। हमें तो इन की तरह destructive side नहीं देखनी चाहिये बल्कि हमारी constructive approach होनी चाहिए।

फिर स्पीकर साहिब, देखने वाली बात यह है कि जितने cases register होते हैं हमारे यहां ग्रौर दूसरे सूबों में उन के मुकाबले में हमारा नम्बर कहां पर ग्राता है। मैं अर्ज करूं कि सन् 1955 में और 1956 में पंजाब तीसरे दर्जे पर था 1957 में ऊपर स्राया यहां पंजाब की agitation थी स्रौर F.I.R.पर जितने cases थे उन में से बहुत की तफतीश नहीं हो सकी। इस के बाद यह सातवीं जगह पर स्राया। इसी तरह बाकी सूबों में जो crimes होते हैं उन के मुकाबिले में crime कम हैं । हमारे साथ ही जम्म् और काश्मीर का इलाका है, वहने कहै और हमारे जैसे crime नहीं करते नहीं इस तरह की समस्याएं हैं इसी तरह केरल के लोग जो ज्यादा सभ्य माने जाते हैं ग्रगर वह हम से ज्यादा crime करें तो यह देखने वाली बात है। फिर ग्रौर ग्रागे हम जा सकते हैं और देख सकते हैं कि crime हमारे यहां पर कम हैं। पंजाब की एक लाख की श्राबादी का मुकाबला किसी भी सूबे की एक लाख की श्राबादी से करें श्रीर देखें कि हम virile ज्यादा हैं या कम हैं तो ग्राप को पता चलेगा कि पंजाब की एक लाख की आबादी दूसरे प्रान्तों की दस लाख की आबादी के बराबर है। यहां पर सोचते पीछे हैं स्रौर चाकू, बलम, तलवार स्रौर गंडासा पहले निकल स्राते हैं । मैं स्राज इसे बुरा नहीं कहता बल्कि यह चंद एक खूबियां हैं जो ग्राड़े वक्त काम ग्राती हैं। देहाती सबा होने के बायस ही यह सारी चीज है (हंसी)।

एक बात और कहनी चाहता हूं । मेरे भाइयों ने Vigilance Department पर कटाक्ष किया है, मगर मैं उन को बता देना चाहता हूं कि यह महकमा 1956 में कायम किया गया था इन्होंने जो cases निकाले उन की सालाना तफसील इस तरह से है:—

|             | <br> | · .   |
|-------------|------|-------|
| 1956-57 ਜੇ  |      | 1,183 |
| 1957-58 में |      | 1,487 |
| 1958-59 मे  |      | 2.532 |

जो cases इन तीन सालों में पकड़े गये उन को इस तफसील से dispose of किया गया और action लिया गया:—

| 1956-57 में                                   |   | . 707     |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| 1957-58 में                                   | , | . 913     |
| <b>ग्रौर 1958-59</b> में                      |   | . 1,336   |
| इन में से जिन को enquiry के बाद ही सजा दी गयी |   | . 1,000   |
| 1956-57 ਜੋਂ                                   |   | officials |
|                                               |   |           |

1957-58 में 352 ,, 1958-59 में 451 Vigilance के महकमा में 1956-57 में कुल 600 म्रादमी रखे गये थे मगर 1957-58 में 110 मौर रख लिये गये मौर 1958-59 में 240 मौर लिये गये। हम ने इन 2-3 महीनों में भी action लेने में कोई कमी नहीं रखी। इस महकमा ने काफी काम किया है और बड़ी vigilance दिखाई है। मगर म्रफसोस इस बात का है कि कहा यह जाता है कि जो corruption होती है वह यह महकमा ही करता है। मगर मैं कहूंगा कि मेरे दोस्तों को पूरी तरह से वाकफियत ही नहीं है। हर महीने के पहले हफते Cabinet Meeting होती है। उन में इन सारे corruption के cases को refer किया जाता है और जिन पर action लेना होता है वह उस Department के Head पर छोड़ दिया जाता है। इन पिछले सालों में इतना काम इन महकमों की तरफ से हुम्रा है कि हम ही समझ सकते हैं। हमारा इस में कोई दखल नहीं। Vigilance Department सारे cases की इतलाह Head of the Department को देता है श्रीर वह कसूर के मुताबिक charge-sheet कर के ग्रगर warning देनी हो तो warning देते हैं या कोई ग्रीर मजा देनी हो तो वह हमारे सामने तजवीज करके हर महीने meeting में लाते हैं।

इस के बाद मैं एक बात और कहूंगा कि General Administration का काम कैसे चलता है। मेरे पास इस वक्त 5 minutes हैं इस लिये मैं ज्यादा बातें तो नहीं कहता मगर Assesment Squads जो बनाई जाती हैं वह दफतरों में जा कर उन के काम को देखती हैं। पंजाब सरकार ने यह squads 1956 में बनाई थी। वह files को देखते हैं और यह भी देखते हैं कि किस ने किस किस file को कितनी कितनी देर रखा है। हर file के साथ एक pro forma होता है जो यह जाहर करता है कि यह file किस के पास कितनी देर तक रही। जब यह Head of the Department के पास जाती है तो वह फौरन देख सकता है कि यह file किस के पास ज्यादा देर रही। यह Squads:—

1956 में 2 थीं ; 1957 में 3 थीं ; 1958 में 5 कर दी गईं ; 1959 में भी 5 थीं ;

स्रोर 1960 में भी 5 ही हैं।

स्पीकर साहिब, इस वक्त जो subordinate offices पंजाब में हैं उन की गिनती 1,217 है और Heads of the Departments के offices की गिनती 42 है कुल तादाद दोनों को मिला कर 1,259 बन जाती है। अभी तक यह 62 दफतरों का मुग्रायना कर पाये हैं जिस में 84 ब्रादिमयों को simple warning दी गई है और 59 ब्रादिमयों की Character Rolls में entry की गई है, 7 ब्रादिमयों के conduct को censure किया गया है। इसी तरह से 1956 में 140 ब्रादिमयों को सजा हुई थी। यह सजा क्यों हुई क्योंकि यह जल्दी जल्दी files नहीं निकालते थे। इसी तरह से

[मस्य मन्त्री] 1957 में 267 offices का मुख्रायना किया गया, जिस में से 214 को simple warning दी गई, 103 की Character Rolls में entry की गई ग्रीर 19 का conduct censure किया गया। इन में 336 को सज़ा दी गई। 1958 में 214 दफतरों का inspection किया गया इन में 115 का simple warning दी गई, 23 की Character Rolls में entries की गई ग्रीर 9 का con-किया गया । 2 को severe warning दी गई censure ग्रौर 2 की increment stop कर दी गई। एक की revert कर दिया गया। 1959 में 325 offices का inspection किया गया। 455 को simple warning दी गई, 9 की Character Rolls में entry हुई स्रौर 4 को severe warning मिली और 7 की stoppage of increment हुई। यह सारा total 518 है। 1960 में 292 offices का मुस्रायना किया गया। 67 म्रादिमयों की Character Rolls में entry, 22 म्रादिमयों को warning और 24 ग्रादिमयों को सजा दी गई। Assessment Circle यह सजा propose करता है और Head of the Department सज़ा देते हैं। इस में श्राप ही बतायें कि किस तरह Ministers का दखल है? पिछले 2-4 महीनों में 1.170 म्रादिमयों को सजा दी गई। कुल 1,259 offices में से 935 तो हम visit कर चके हैं बाकी को अभी visit करना है। यह देखने की बात है कि यह काम किस तेज़ी से चल रहा है यह ठीक है कि अभी कुछ कसर है मगर यह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जायेगी। इस Office ने बड़ा काम किया है। दो चार मिनट श्रौर स्पीकर साहिब मैं इस को wind up करने में लुगा। एक बात Leader of the Opposition ने कही है कि political corruption बहुत है। मुझे अफसोस है कि इस वक्त वह मौजद नहीं हैं वरना मैं जवाब देता। Political corruption उन की तरफ से है जो खुद जाकर दखल देते हैं श्रीर श्रपना रसूख इस्तेमाल करते हैं। श्राज भी political corruption उन ग्रादिमयों की तरफ से ही है। ग्राज अगर हम एक म्रादमी की transfer कर देते हैं तो वाबेला इस House में किया जाता है, वह भ्रपनी बात को मनवाने के लिये एक दूसरे को exploit करते हैं, इस लिये यह एक political corruption है। (ताड़ियां)। यह सीधे यहां स्राकर बातें करते हैं मैं भी उन को बार बार कहता अच्छा नहीं लगता यह मेरे पास आकर सीधा क्यों नहीं कहते कि दरग्रसल बात क्या है। ग्राज ग्रगर किसी के रिश्तेदार की बदल दिया जाता है तो वह जमीन आसमान सिर पर उठा लेता है, क्यों ? इस लिये कि उस का आदमी बदल दिया गया है। वह इस के पास क्यों नहीं रखा । यह चीज़ें हैं जो हमारे तजहबे में श्राती हैं जब इन की श्रसलियत पर जाया जाता है।

5·00 p.m मैं अर्ज करता हूं कि इस वक्त हम लोग पब्लिक प्लैटफार्म पर नहीं हैं इस लिये मैं गंदी चीजों का जवाब गंदी चीजों से नहीं देना चाहता । मैं hit below the belt नहीं कर सकता । स्पीकर साहिब, जिस तरीके के पंजाब में virile लोग हैं उन के मुकाबिले में यहां पर बहुत कम पुलिस रखी गई है। यह एडिमिनिस्ट्रेशन की achievement है इस लिए इस चीज का केडिट मिलना चाहिए। (थिम्पिग)

स्पीकर साहिब, यहां पर हाउस के अन्दर गड़ीं (स्रौलों) का जिक्र किया गया स्रौर कहा गया कि तबाही हुई। मैं भी मानता हूं और मैं ने इस के लिये उन लोगों को, जिनका नुकसान हम्रा है, उन को तकावो लोन खुला दिया है । जहां पर नुकसान 25 से ले कर 50 फीसदी तक हन्ना है वहां पर 75 फीसदी मालिया माफ किया है ग्रीर जहां पर 50 फीसदी नुकसान हुआ है वहां पर सालिम माफ कर दिया है। और लोकल रेट वगैरह भी माफ कर दिए हैं। इस तरह से जो गवर्नमेंट dues थे वह भी मालिए के ratio से ही माफ किए हैं। श्रीर जहां जहां नुकसान हुआ है वहां पर तकावी लोन की recovery भी एक साल के लिये postpone कर दी गई है। जानवरों के फाडर के लिये और लोगों को रोटी खाने के लिये तक। वो मुकर्रर कर दो गई है। जिन के पास जमोन नहीं है उन के लिये ग्रांट मुकर्रर कर दी गई है और उन की families के लिए पैसे रखे हैं ताकि वह तकावी ले कर गुजारा कर सकें। हमारी खाहिश स्पीकर साहब यही है कि हर स्रादमी श्रपने पांव पर खड़ा हो सके। ग्रौर मैं चाहता हूं कि जिन के पास खाना नहीं उन्हें पूरा खाना मिले ग्रौर जो लोग ज्यादा लाकर ग्रकड़ में ग्रागए हैं उनकी ग्रकड़ भी दूर करना चाहता हूं (Thumping) (विन्न) तो स्पीकर साहिब मैं हाउस में फिर भ्राखिर में यह बात कहना चाहता हूं कि हमारा पंजाब हिन्दुस्तान के ग्रन्दर एक दो साल में ही एक शानदार सुबा बन जाएगा। इतना कह के मैं बैठता हं।

Mr. Speaker: It is 5.05 p. m. and I will now apply the guillotine. First, I shall put the cut motions to Demand No. 10 and then the Demand itself to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is— That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is— That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is— That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is— That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave. withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

(\*

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is-

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,32,65,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 25—General Administration.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now I will put the cut motions to Demand No. 13 and then the demand itself to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs 100.

The motion was lost,

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 5,45,73,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 29—Police.

The motion was carried.

8-STATE EXCISE DUTIES

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 39,23,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 8—State Excise Duties.

The motion was carried.

9—STAMPS

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 6,12,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 9—Stamps.

The motion was carried.

11 - REGISTERATION

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,59,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 11—Registration.

The motion was carried.

12-A—Taxes on Vehicles, Sales Tax and Other Taxes and Duties

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 43,14,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 12—Taxes on Vehicles, 12-A—Sales Tax and 13—Other taxes and Duties.

The motion was carried.

XVII—IRRIGATION—WORKING EXPENSES, OTHER IRRIGATION EXPENDITURE FINANCED FROM ORDINARY REVENUES

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 2,14,27,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head XVII—Irrigation—Working Expenses, 18—Other Irrigation Expenditure Financed from ordinary Revenues.

The motion was carried.

~

2

### IRRIGATION—ESTABLISHMENT CHARGES

### Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 2,93,67,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head Irrigation—Establishment Charges.

The motion was carried.

### 68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works

### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 10,67,99,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works.

The motion was carried.

#### 27—Administration of Justice

### Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 51,61,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 27—Administration of Justice.

The motion was carried.

#### 28—JAILS

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 63,34,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 28—Jails.

The motion was carried.

# 36—SCIENTIFIC DEPARTMENTS AND 47—MISCELLANEOUS DEPARTMENTS

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 48,18,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 36—Scientific Departments and 47—Miscellaneous Departments.

The motion was carried.

#### 38—MEDICAL AND 39—PUBLIC HEALTH

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 4,93,16,040 be granted to the Govenor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 38—Medical and 39—Public Health.

The motion was carried.

#### 41—ANIMAL HUSBANDRY

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 84,84,710 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 41—Animal Husbandry.

The motion was carried.

71—CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT (CUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT)

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 48,27000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 72—Capital Outlay on Industrial Development (outside the Revenue Account).

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it. This opinion was challenged. The division bells were then rung. Mr. Speaker. after ascertaining the votes of the Members present by voices, again declared that the motion was carried.

The motion was declared carried.

50—CIVIL WORKS

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 3,22,86,250 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 50—Civil Works.

The motion was carried.

BUILDINGS AND ROADS—ESTABLISHMENT

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,19,57,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head Buildings and Roads—Establishment.

The motion was carried.

51-B—OTHER REVENUE EXPENDITURE CONNECTED WITH MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,06,70,140 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 51-B—Other Revenue Expenditure connected with Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

1

7

X

#### 81—CAPITAL ACCOUNT OF CIVIL WORKS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 5,66,45,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The motion was carried.

#### 54-FAMINE

### Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 51,90,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 54—Famine.

The motion was carried.

# 54-B—PRIVY PURSES AND ALLOWANCES OF INDIAN RULERS AND SUPERANNUATION ALLOWANCES AND PENSIONS

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 1,68,53,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 54-B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers and 55—Superannuation Allowances and Pensions.

The motion was carried.

# 55-A—COMMUTATION OF PENSIONS FINANCED FROM ORDINARY REVENUES AND PAYMENT OF COMMUTED VALUE OF PENSIONS

#### Mr. Speaker: Ouestion is—

That a sum not exceeding Rs 4,80,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 55-A—Commutation of Pensions financed from Ordinary Revenues and 83—Payment of Commuted value of Pensions.

The motion was carried.

#### 56—STATIONERY AND PRINTING

#### Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 80,63,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 56—Stationery and Printing.

The motion was carried.

#### 57—MISCELLANEOUS

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 5,18,01,300 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 57—Miscellaneous.

The motion was carried.

### 64-C—PREPARTITION PAYMENTS

#### Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 15,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 64-C—Prepartition payments.

The motion was carried.

# 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 15, 30,370 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

The motion was carried.

#### 79—Expenditure on New Capital of Punjab at Chandigarh

#### Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs 2,45,81,630 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 79—Expenditure on New Capital of Punjab at Chandigarh.

The motion was carried,

# 82—CAPITAL ACCOUNT OF OTHER STATE WORKS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 73,55,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account.

The motion was carried.

# 82-A—Capital Outlay on Rail Road Co-ordination Scheme outside the Revenue Account

#### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 8,69,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 82-A—Capital Outlay on Rail Road Co-ordination Scheme outside the Revenue Account.

The motion was carried.

# 85-A—Capital Outlay on Provincial Schemes of Government Trading

### Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 10,34,10,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head 85-A—Capital Outlay on Provincial Schemes of Government Trading.

The motion was carried

L

~

 $\mathbf{x}$ 

# LOANS TO LOCAL FUNDS, ETC. AND LOANS TO GOVERNMENT SERVANTS

Mr. Speaker: Question is—

That a sum not exceeding Rs 15,39,39,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1960-61, in respect of charges under head Loans to Local Funds, etc. and Loans to Government Servants.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The business for the day is over. Thank you very much.

5.14 p.m.

(The Sabha then adjourned till 2.00 p. m. on Wednesday, the 23rd March, 1960)

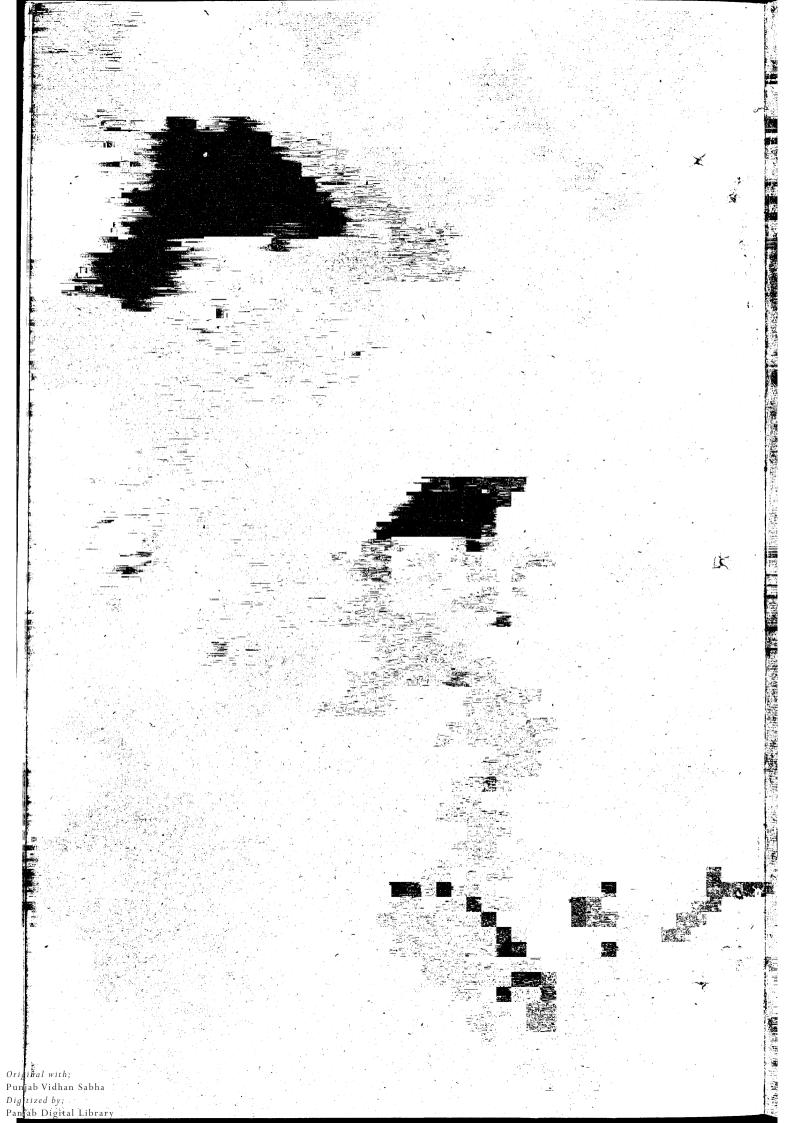

# Punjab Vidhan Sabha Debates

23rd March, 1960.

Vol. I-No. 26

# OFFICIAL REPORT



### CONTENTS

Wednesday, the 23rd March, 1960.

|                                                                         | PAGE    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Question Hour (Dispensed with)                                          | (26) 1  |
| Observations by the Speaker                                             | (26) 1  |
| Bill—                                                                   | (26) 7  |
| The Punjab Appropriation (No. 5)—,1960 observations made by the speaker | (26) 80 |

Price Re.

in me

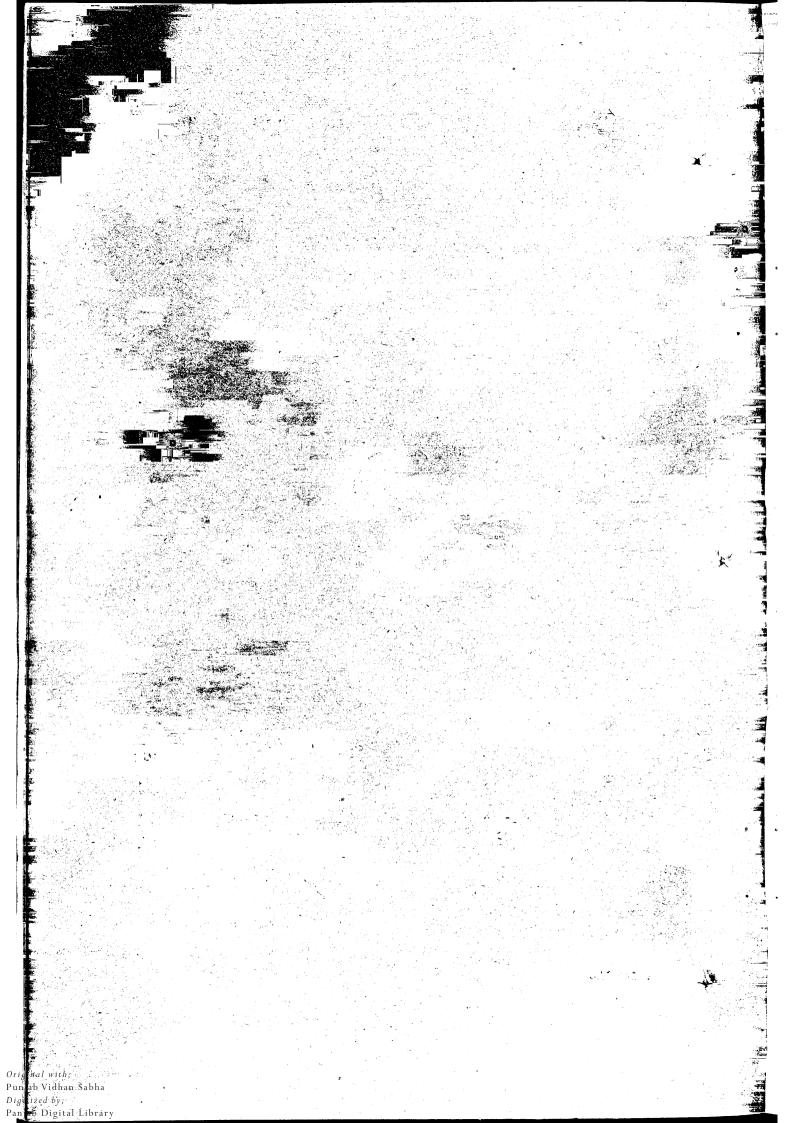

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I No. 26
DATED THE 23RD MARCH, 1960.

| × Read                              | for                           | page    | line            |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| at 2 00 p m.                        | 2·00 p.m.                     | (26) 1  | 4               |
| Benches                             | Branches                      | (26) 5  | 6th from below  |
| duties                              | durites                       | (26) 7  | 6               |
| consideration                       | <b>co</b> nsidera <b>io</b> n | (26) 7  | 4th from below  |
| mini <b>st</b> erial                | minitserial                   | (26) 9  | 2               |
| कहा                                 | कहां।                         | (26) 10 | 7               |
| पहले                                | पहल                           | (26) 13 | 12              |
| <b>उम्मीद</b>                       | उम्मी                         | (26) 14 | 3               |
| please                              | plase                         | (26) 15 | 3               |
| Contiguity                          | Contignity                    | (26) 18 | 5               |
| ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ<br><u>/</u> ਸਿੰਘ ਗਿਲ    | ਸਰਦਾਰਜ ਗਰਾਜ<br>ਸਿੰਘ ਗਿਲ       | (26) 24 | 1 .             |
| ਇਨ੍ਹਾਂ                              | ਇਾਂਨ੍ਹ                        | (26) 25 | 12              |
| ਧੰਨਵਾਦੀ                             | ਧੰਨਵਾਧੀ                       | (26) 26 | 18              |
| ग्रवस्था                            | त्रावस्था                     | (26) 38 | last            |
| चोटी                                | चोरों                         | (26) 55 | 9               |
| जिन                                 | जिस                           | (26) 57 | 19              |
| Board                               | Boara                         | (26) 58 | 4               |
| का नम्बर                            | की quantity                   | (26) 58 | 17              |
| हुग्रा                              | हुई                           | (26) 58 | 18              |
| Judge                               | Juage                         | (26) 65 | 30              |
| Delete नें after<br>the word डिप्टी | कमिशनर                        | (26) 70 | 17              |
| tube-wells                          | tub-wells                     | (26) 75 | 12th from below |

AND AND OF THE TOP TO THE PARTY OF THE PARTY O Vidhan Sabh

11. grande de la companya della companya de la companya

# PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 23rd March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Shri Prabodh Chandra: Sir, I propose that the Question Hour be dispensed with to-day.

श्री अध्यक्ष: यह ठीक है कि आप मुझे इस बारे में मिल चुके हैं और भी बहुत सारे मैम्बर साहिबान हैं जो बोल नहीं सके हैं। इस लिये उन की खाहिश है कि उन को एक घंटा और discussion के लिये मिल जाए लेकिन में अपने आप Question Hour dispense with नहीं करूंगा। अगर हाउस की sense होगी तभी dispense with करूंगा। (No doubt, the hon. Member has met me in this connection and there are many other hon. Members also who could not get any opportunity to speak. They want to have another hour for discussion but I will not dispense with the Question Hour of my own accord. I will do so only if it is the sense of the House.)

एक स्रावाज : ठीक है, dispense with कर दें।

Mr. Speaker (To Dr. Gopi Chand Bhargava): What have you to say?

Dr. Gopi Chand Bhargava: Just as you like.

श्री ग्रध्यक्ष : इस में मेरी liking का ग्राज स्वाल नहीं है। ग्रगर हाउस की sense होगी तभी में Question Hour dispense with कहंगा। Is it the sense of the House that the Question Hour be dispensed with today? (Today, there is no question of my liking in this matter. I will dispense with the Question Hour only if it is the sense of the House. Is it the sense of the House that the Question Hour be dispensed with today?)

आवारों : हां, ठीक है Question Hour dispense with कर दें। Mr. Speaker : Alright. The Question Hour is dispensed with today.

# OBSERVATIONS BY THE SPEAKER

श्री ग्रध्यक्ष : मैम्बर साहिबान, ग्राज चूंकि वजट का ग्राखरी दिन है इस लिये जो यहां पर discussion हुई उस बारे में कुछ ग्रर्ज करना चाहता हूं। इस वजट की discussion के दौरान में काफी गर्मागर्मी ग्रौर झगड़े होते रहे ग्रौर उन की climax कल ग्रा गई जब Leader of the Opposition, जिन से मैं इतना प्यार करता रहा हूं ग्रौर इतनी इज्जत करता रहा हूं वह हाउस से walk out कर गए। ग्राप मेरे दुःख को ग्रच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितना दुःख हुग्रा होगा जब मैं ने देखा कि जिस से मैं इतना प्यार करता रहा हूं उस ने मुझे पीछा दिखा दिया (हंसी) झगड़ा इस बात पर चला कि ग्राया Leader of the Opposition को Leader

**`**x

X

¥

[श्री ग्रध्यक्ष]

of the House के बराबर वक्त मिलना चाहिए। इस बारे में Leader of the Opposition की contention यह थी कि उन्हें बराबर का समय मिलना चाहिए। लेकिन मैं यह बात कई obvious वजूहात की बिना पर नहीं मानता हूं। उन में से एक वजह तो यह है कि Leader of the House को बहुत से मैम्बर साहिबान की तरफ से की गई नुक्ताचीनी का जवाब देना होता है इस लिये कुदरती तौर पर उन्हें दूसरों के मुकाबिले में ज्यादा वक्त दरकार है। मगर Leader of the Opposition ने ऐसा नहीं करना होता। इस लिये उन की यह दलील कि वक्त के मामला में Leader of the Opposition के साथ Leader of the House का सा सलूक होना चाहिए, कोई वजन नहीं रखती।

दूसरी दलील यह दी जाती थी कि ग्रपोज़ीशन वालों को बरसरे इक्तदार पार्टी के मैम्बरान के बराबर तकारीर के लिये वक्त दिया जाना चाहिए। इस दलील को भी मैं वजनदार श्रीर valid नहीं समझता क्योंकि वक्त parlies को नहीं दिया जाता बल्कि हाउस का वक्त तमाम मैम्बरान को जो Chair की eye catch करते हैं दिया जाता है। लेकिन फिर भी जैसा कि स्राप जानते हैं, मैं इस सिलसिले में Opposition Party श्रौर Opposition Groups को accommodate करने की पूरी कोशिश करता रहा हूं। हां, अगर Leader of the Opposition इस बारे में मुझ से agree नहीं करते और मुझे अपनी दलील के बारे में convince करना चाहते हैं तो वह मुझे कोई authority ग्रीर precedents बताएं श्रौर मैं उन की बिना पर convince होने के लिए तैयार हं। वह बराए मेहरबानी मेरे Chamber में आएं और मेरे साथ इस बारे में बातचीत कर लें। वह बेशक मझे कोई precedent इस बारे में दिखाएं चाहे वह House Commons का हो, ग्रौर चाहे वह लोक सभा या किसी भी State Legislature का हो। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि जो practice अपोजीशन के favour में सब से ज्यादा जाएगी मैं उसे ही मान लुंगा।

मैं तो ग्रब तक इसी खुशफहमी में था कि इस हाउस में ग्रपोजीशन fully satisfied है ग्रौर मैं ने उस को satisfy करने के लिये हमेशा हर मुमिकन कोशिश की है। लेकिन कल वाले वािकया से मुझे सख्त मायूसी हुई है। ग्राप ग्रच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितनी मायूसी होती है जब कोई किसी को ग्रपना बनाए और प्यार करे मगर वह उसे ठुकरा दे ग्रौर धत्ता बता कर चला जाए। (हंसी)

इस हाउस में कुल 154 मैम्बरान हैं ग्रौर उन में से 124 Treasury Benches के हैं ग्रौर ग्रपोजीशन के सिर्फ 30 मेम्बरान हैं यानी ग्रपोजीशन वाले उन के मुकाबिले में  $\frac{1}{4}$  हैं। तो मैं समझता हूं कि सही बात यही है कि वह इसी तनासब से वक्त की मांग करें ग्रौर इसी हिसाब से उन को मिलना चाहिए। इस का मतलब है कि ग्रगर Treasury Benches की तरफ से चार मैम्बर साहिबान बोलें तो ग्रपाजीशन के एक मैम्बर का बोलने का हक बनता है। लेकिन जैसा कि ग्राप सब जानते हैं मैं इस हिसाब-किताब से

नहीं चला हूं श्रौर मैं दो श्रौर एक के तनासब से वक्त देता रहा हूं लेकिन मैं देखता हूं कि श्राप की फिर भी तसल्ली नहीं हुई है। फिर इस के इलावा श्रपोज़ीशन में चन्द groups हैं श्रौर मुझे उन को भी accommodate करना होता है।

खैर दोनों sides को जो वक्त मिला है में ने उसे calculate करवाया हुआ है और यह मेरे पास पड़ा है। अगर किसी साहिब को वक्त की allocation के बारे में कोई शक है तो वह इसे बख़्बी देख सकते हैं। Leader of the Opposition के इलावा, जैसा कि मैं ने अभी अर्ज किया है, मुझे Opposition Groups के Leaders को भी accommodate करना होता है। मिसाल के तौर पर Communist Group की तरफ से जो मैम्बर पहले बोलता है उसे मैं दूसरों की निसबत ज्यादा समय देता हूं। इसी तरह मैं Jan Sangh Group से करता हूं। इन हालात में आप साहिबान जरा यह भी तो देखें कि आबिर स्पीकर की क्या plight है। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्पीकर वह आदमी है कि जिस से कोई खुश नहीं होता और उस का काम बड़ा ही thankless है। फिर अकसर मेरे पास 'dissidents भी आते रहते हैं। वह कहते हैं कि हमारे साथ discrimination हो रहा है और हमें मुनासिब वक्त नहीं मिलता। मैं ने उन से भी कहा कि चाहे आपका politics कुछ भी हो आप को बोलने का हक उतना ही है जितना कि दूसरों का है और मेरी नजरों में आप में और दूसरों में कोई फर्क नहीं।

मैं आप को यह भी बता दूं कि यहां पर चन्द एक मैम्बरान की तरफ से दूसरे कुछ मैम्बरान के खिलाफ जो बातें की गई हैं उन की जिम्मेदारी भी मुझ पर श्रायद की गई है। मुझे इस चीज का जाती तौर पर पता है स्रौर स्रगर हाउस चाहे तो मैं उन के नाम जिन्हों ने यह बात कही है, ग्रौर जिस जगह यह कहा है बताने के लिये भी तयार हूं। यह निहायत unfair ग्रौर गलत बात है कि यह कहा जाए कि जो यहां administration के खिलाफ होती हैं सस्त या होती हैं वह स्पीकर की encouragement से होती हैं या उस की leniency की वजह से होती हैं। लेकिन क्या मैं उन साहिबान से जिन्होंने मुझ पर इस criticism का बहुतान लगाया है यह बात पूछ सकता हूं कि वह मुझे बताएं कि मैं यह कैसे ensure करूं कि जो speeches यहां पर हों वे उन के हक में हों। मैं ग्राप को यह बात साफ तौर पर बगैर किसी शकोशुबह की गुंजायश के बता देना चाहता हूं कि अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो मैं न गवर्नमेण्ट का ग्रादमी बन कर बैठा हूं, न ग्रपोजीशन का आदमी बन कर बैठा हूं बिल्क सारे हाउस का आदमी बन कर बैठा हूं (cheers) यहां पर बहुत सी बातें कही जाती हैं। कुछ गवर्नमैण्ट के हक में होंगी ग्रौर कुछ इस के खिलाफ लेकिन मैं उन में से किसी से भी concerned नहीं हूं। मैं इस बात से भी concerned नहीं हूं कि कौन 'dissidents' हैं ग्रौर कौन loyalists हैं । मेरे लिए तो सारे मैम्बरान यकसां हैं और वे बतौर मैम्बरान और किसी capacity में नहीं पूरी consideration के हकदार हैं।

श्रव हमारे हां यह practice रही है कि जो साहिबान बोलना चाहते हैं उन के नामों की lists मुझे whips की तरफ से भेजी जाती हैं श्रौर

X

[श्री ग्रध्यक्ष]

मैं उन के basis पर दोनों sides के मेम्बर साहिबान को accommodate करता आ रहा हूं। जब यह practice चली आ रही है तो मैं यह जानना चाहता हूं ग्रौर ग्राप मुझे बताएं कि मैं यह कैसे ग्रंदाजा लगाऊं कि कोई मैम्बर क्या कहने जा रहा है और यह कैसे मेरे अस्तियार में है कि मैं किसी मैम्बर से कहं कि वह administration के हक में ही बोले। या फिर क्या यह साहिबान जो मुझे administration पर adverse नुकताचीनी होने के सिलसिले जिम्मेदार ठहराते हैं मुझ से यह चाहते हैं कि मैं उस मैम्बर को जो नुकताचीनी करता है महज इस लिये तकरीर बंद करने के लिये कहं कि वह नुकताचीनी क्यों करता है ? ऐसे मैम्बरान के नाम भी जो नुकताचीनी करते हैं मुझे whips की तरफ से ही स्राते हैं श्रौर श्रगर whips को यह मालूम है कि वह मैम्बरान गवर्नमेण्ट के खिलाफ बोलेंगे तो वह खुद क्यों उन के नाम उन lists में जो मुझे भेजते हैं include करते हैं? जैसा कि कुछ लोगों की ग्रादत होती है, जो मुझे इन बातों का जिम्मेदार ठहराते हैं दरग्रसल वह ग्रपने सिर से जिम्मेदारी उतार कर दूसरे पर shift कर रहे हैं जो कि legitimately उन की अपनी है । वह तो ऐसा आदमी चाहते हैं जिसे वे इस बात के लिये blame कर सकें। क्योंकि उन की ego उन्हें यह सोचने ही नहीं देती कि शायद इस बारे में उन का ग्रपना ही कसूर है।

मैं श्राप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं बड़ी clear conscience के साथ इस हाउस में श्राता हूं श्रीर कुरिसए सदारत पर बैठता हूं। यहां गुरिदयाल सिंह ढिल्लों नहीं श्राता सिर्फ स्पीकर ही यहां हाउस में दाखिल होता है। (Hear, Hear) कुरिसये सदारत पर बैठ कर उन श्रालहा फराएज को जो श्राप ने मुझे सौंप रखें हैं, श्रंजाम देते हुए मैं न 'dissidents' को देखता हूं, न loyalists को श्रीर न ही मैं श्रपोज़ीशन को देखता हूं। मैं तो सब को इस महान हाउस के बतौर माननीय सदस्य के देखता हूं।

मैं एक बात साफ तौर पर बताना चाहता हूं तािक कुछ साहिबान को किसी किसम की गलतफहमी न रहे। श्राप मेरी शराफत को और politeness को मेरी weakness न समझें। वे मेरी शराफत को जो मर्ज़ी समझें लेकिन मैं इसे अपना गुण समझता हूं और न केवल गुण बिल्क शिक्त समझता हूं। (cheers) आप इस गलतफहमी में मुबतला न रहें कि मैं अपनी शराफत की वजह से दब जाऊंगा। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं सिर्फ परमात्मा से डरता हूं जो सब जगह हाजर नाजर है, (cheers and renewed cheers)

मैं ने यह सब कुछ ग्रपने दुखित हृदय से कहा है। पंडित जी मेरे साथ नाराज हैं ग्रीर ग्रपनी नाराजगी का इजहार करने के लिये वे walk out कर गए हैं। फिर dissidents मेरे साथ खुश नहीं ग्रीर फिर हाऊस की इस तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि कुछ बातें मेरी मर्जी से हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी position तो उस बदिकसमत ग्रादमी जैसी है जिसे यह कहना पड़ाथा कि : "न खुदा ही मिला, न विसाले सनम" (loud laughter) तो ग्रब मैं यह महसूस करता हूं कि ग्रगर मैं "विसाले यार" से महरूम रहा हूं तो ग्रब कम से कम खुदा को ही खुश करूं।

म भाष को यकीन दिलाता हूं कि मैं इस exalted chair पर बैठते हुए इस कुर्सी की शान को बढ़ाने के लिए दिलो जान से कोशिश करूं गा। मैं जाती prejudices या दूसरी किसी वजहात के जेरे असर कोई काम नहीं करूंगा। (Cheers)

(Honourable Members, as today is the final day of the Budget, I would like to make a few observations in connection with the discussion that has taken place on the Budget. During the course of this discussion there has been a good deal of heat. The climax was, however, reached yesterday when the Leader of the Opposition for whom I have had great affection and whom I have always held in great esteem, staged a walk out. Honourable Members, may well imagine the distress I was in when I found that the person, on whom I have been showering affection, cold-shouldered me (laughter). The point at issue was whether the Leader of the Opposition should get the same amount of time to speak as the Leader of the House. The Leader of the Opposition's contention was that he should. But I do not accept this contention for many obvious reasons, one of them being that the Leader of the House has to answer the criticism of a large number of Members and as of necessity he requires more time than any of the others. The Leader of the Opposition does not have to perform such a duty-hence the claim to an identity of treatment in the matter of time by the Leader of the Opposition with the Leader of the House is by the nature of things unsustainable.

The second contention was that the Opposition Party should get the same length of time for making speeches as the party in power. Neither is this contention valid because the time of the House is allotted to Members who catch the eye of the Speaker and not to parties. Nevertheless I have even in this regard been doing my best to accommodate the Opposition Party and the Opposition Groups as the House is well aware.

If, however, the Leader of the Opposition is not in agreement with my views and wishes to convince me to the contrary, I am willing to be convinced on the basis of precedents and authority. He may kindly come to my Chamber and discuss the matter with me. Let him cite any precedent from the House of Commons or from the Lok Sabha or any State Legislature. I assure him that I will accept any practice which is most favourable to the Opposition.

I had so far felt happy that the Opposition in this House is fully satisfied and I had spared no pains in my constant effort to satisfy them. Yet yesterday's incident has caused me a bitter disappointment. Honourable Members can well imagine the disappointment of a person who gets a kick from one whom he has held in great affection. (Laughter)

This House has 154 Members out of whom the Treasury Branches claim 124 and the Opposition only 30. In other words the strength of the Opposition is one fourth of the Treasury Benches. It is but fair that they should only claim time in the same proportion. This means that for every four Members speaking from the Treasury Benches, only one may speak from the Opposition. As you all know I did not stick to

X.

K

[Mr. Speaker] this matter of arithmetic. I have been calling Members in the ratio of 2: 1 and yet they are not satisfied.

Then there are certain groups in the Opposition and I have to accommodate them also.

I have had the time given to both sides of the House calculated. It is here with me and if anyone has any doubt regarding the allocation of time they can see it. Besides the Leader the Opposition, I have to accommodate, as stated already, the Leaders of other groups in the Opposition. For instance, I accommodate a Member who speaks first from the Communist group and I give him more time than the others. Similirly, I accord a similar consideration to the Jan Sangh Group. Under these curcumstances, the House should just imagine the plight of the Speaker. I have arrived at the conclusion that the Speaker is a person with whom nobody is pleased and his is the most thankless job. Often, "dissidents" have come to me saying that they are being discriminated against and that they are not given sufficient time. I have told them that whatever their politics might be they had the same right to speak as the others and that in my eyes there were no differences between Members and Members.

I might tell the House that I have been held responsible for a certain category of remarks made by certain Members against certain others. I know this personally and I can even divulge, if the House so desires, the names of those who said so and the name of the place where it was said. It is most unfair as well as untrue that speeches which are highly critical of the administration are encouraged by the Speaker or that they are made because the Speaker is lenient. May I ask those who have the effrontery to blame me for their criticism how I can ensure speeches which are favourable to them. I want to make it clear to all-clear beyond any doubt that so long as I occupy this Chair, I do so neither as a partisan of the Government nor of the Opposition, but as one belonging to the whole House (cheers). Many things are said here, some for the Government, some against the Government. Let it be understood that I am not concerned with either the one or the other. I am not even interested in the fact as to who are the dissidents and who are the loyalists. For me they are all Members and entitled to consideration as such, and in no other capacity.

Now according to our practice the lists of Members desirous of speaking, are sent to me by the whips and I have been accommodating the names on these lists from both sides of the House. That being so, may I ask how can I prejudge what a Member is going to say in his speech and how is it within my competence to persuade a person to speak in favour of the administration. Or do those who hold me responsible for the adverse criticism of the administration want me to tell a Member who is criticising to discontinue speaking for the simple reason that he is criticising? The names of even such Members are included in the lists which reach me from the whips and if the whips have the feeling that certain Members will offer adverse remarks against the administration why do they include their names in their lists? As usual with some people, those who say that the Speaker is responsible, they are only shifting the responsibility which legitimately is their own on to some one else. They

want someone whom they can blame because their ego does not let them think that the fault might be theirs.

Let me assure you, honourable Members, that I come to this House and have the honour of presiding over it with a clear conscience. Gurdial Singh Dhillon does not come here: the Speaker does (Hear hear) Sitting in this Chair and performing the high durites which you have entrusted to me, I recognize neither the dissidents, nor the loyalists, nor even the opposition, I recognize them all as an honourable and distinguished Members of this august House.

I would like to make one thing clear lest misconception pervade the thinking of some persons. They should not misconstrue my gentleness and politeness as my weaknesses; whatever they may be tempted to think of my gentleness, I regard it as one of my virtues and as such strength (cheers). They should not make the mistake of thinking that I can be browbeaten because of my gentleness. I fear no man. I fear God. He is omnipresent (cheers and renewed cheers).

I have said all this from the distress of my heart. Pandit Ji is displeased with me and he walked out to show his displeasure. The "dissidents" are unhappy with me and from this side of the House it is being said that some things are being done at my instance. My position is likeable to that of the unfortunate person who said—

## 'न खुदा ही मिला न विसाले सनम'

(loualaughter) So now I feel that if I have failed to secure "visale yar" (the proverbial nearness of the beloved) then I should, at least, try to please Him.

I assure the House that while occupying this exalted Chair, I would do everything in my power to enhance the prestige of the Chair. I will not let personal prejudices or other reasons sway me (cheers).

## THE PUNJAB APPROPRIATION (NO 5) BILL 1960

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to introduce the Punjab Appropriation (No. 5) Bill.

Minister for Finance: Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, पहले उस बजट पर जो मैं ने पेश किया था पांच दिन जनरल डिस्कशन हुई श्रौर उस के बाद सात demands पर सात दिन discussion हुई श्रौर कायदे के मुताबक ग्राखरी दिन गिलोटीन लगाई गई। उस के बाद यह बिल तैयार किया गया। इस बिल को श्राप की विसातत से मैं हाउस के सामने पेश करता हूं इस उम्मीद पर कि इस की consideraion होगी।

## Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, यकीन कीजिए मुझे कल के वाक्या का स्राप से स्रौर हाउस से भी ज्यादा दुख हुन्ना स्रौर मैं दिल से महसूस करता हूं कि ग्रपोजीशन को और गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस से ग्राप को जरा भी परेशानी हो या जिस बात को स्राप नापसन्द करें स्रौर मैं उम्मीद करता हूं कि श्रायंदा इस तरह के मामलात में श्रौर भी ज्यादा बेहतर तरीका से चलूंगा लेकिन बाज ग्रौकात जैसा कि ग्राप ने महसूस किया कि ग्राप ग्रपनी जाती हैसियत में नहीं बल्कि स्पीकर के तौर पर यहां काम करते हैं श्रौर वह काम करते हैं जो स्पीकर की Chair के शान के शायां हो। इसी तरीके से बाज श्रौकात हम ग्रपोज़ीशन में बैठ कर यह महसूस करते हैं कि हम यहां पर जाती है सियत में काम नहीं करते लेकिन ग्रपनी ग्रपोज़ीशन में होने की हैसियत को महसूस करते हैं । यह parliamentary democracy का कायदा है। तो मैं ने बतौर Leader of the Opposition महस्स किया श्रीर भ्रब भी महसूस करता हूं कि मैं श्री राम शर्मा की बात नहीं करता, मैं मेम्बर या पार्टी की बात नहीं करता । Leader of the Opposition को एक abstract चीज समझना चाहिए जिस का हमेशा का पट्टा नहीं न किसी वज़ीर के नाम पट्टा है लेकिन मुझे अब भी seeling है कि जहां democracy पूरे और अच्छे तरीके से चलती है वहां Leader of the Opposition का हर मामले में लिहाज किया जाता है। ग्राप जो कूछ कर रहे हैं उस में किसी को शिकायत की कोई बात नहीं लेकिन इस feeling के ज़ेरे असर मैं समझता था कि Leader of the Opposition के जहां तक बोलने का ताल्लुक है या असम्बली में बैठने का ताल्लुक है ऐसा जाबता या तरीका होना चाहिए कि parliamentary democracy को चलाने में जो किमयां हैं उन को दूर किया जाय। मुझे अफ़सोस है कि बाज़ श्रौकात मैं जज़बात का शिकार हो जाता हूं वरना नीयतन मैं कोई ऐसी बात नहीं करता श्रौर Chair की respect में किसी से कम नहीं हूं। खुशामद की बात नहीं यह हकीकत है कि आप ने त्रपोजीशन के लिये generous तरीके से consideration show की है, इस में कोई शिकायत की बात नहीं।

गुजारिश यह है कि बजट पर बहस हो चुकी है। Demands पर भी बहस हो चुकी है। अब जाबता के मुताबक बिल पेश किया गया है और जाबता के मुताबक ही मैं मुखालफत करता हूं कि यह पास नहीं होना चाहिए। मैं यह इस लिये कहता हूं कि हमारी तकरीरों का अगर सही मकसद लिया जाय तो वह यह है कि गवर्नमेंट अच्छी हो और बेहतर तरीके से चले। स्पीकर साहिब, कल आप ने देखा कि हमारे Chief Minister साहिब ने यहां पर अष्टाचार का जिक्क किया और कहा कि अष्टाचार उड़ा दिया गया है लेकिन मैं कहता हूं कि वह अष्टाचार न तो हमारी नुक्ताचीनी से और न गवर्नमेंट की रोज की सफाई देने से बन्द हो सकता है। इस के लिये मैं ने अर्ज किया कि आप ministerial level पर बैठ कर बात करें। कल उन्होंने फिर दुहराया कि अष्टाचार के जो अलजामात लगाए जाते हैं वे लिख कर दिए जाए। सवाल यह है कि अगर मुख्तसर तौर पर लिख कर दें तो कहते हैं कि vague charge है और अगर पूरी तफसील के साथ नाम और वक्त दिया जाय तो फिर मैं पूछता हूं कि आप के tribunal की

क्या जरूरत है । इस लिये मैं कहता हूं कि ग्रगर चीफ मिनिस्टर साहिब मामला को साफ करना चाहते हैं तो वह minitserial level पर बैठ कर बात करें उस के बाद tribunal मुकरेर होगा तो हम तफसील के साथ ग्रौर जाबता के मुताबक वह चीज पेश करेंगे जिस का फैसला गवर्नमेंट भी मानेगी ग्रौर हम भी मानेंगे। ग्रगर चीफ़ मिनिस्टर साहिब इस चीज़ से बचना चाहते हैं जैसा कि उन की कल की स्पीच से मालूम होता है तो मैं एक offer देता हूं कि एक कमेटी मुकर्रर करें जिस में गवर्नर साहिब हों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चीफ मिनिस्टर साहिब खुद हों ग्रौर एक गुनाहगार श्रपोज़ीशन का नमायंदा हो ग्रौर यह तमाम शिकायतें जो किसी के खिलाफ हो चाहे वे ग्रपोजीशन के मेम्बरों के खिलाफ हों चाहे वजीरों के खिलाफ या बड़े ग्रफसरों के खिलाफ सब को examine करे। क्या गवर्नमेंट इस बात से भी इनकार कर सकती है कि ऐसा tribunal जिस में गवर्नर साहिब हों, हाई कोर्ट के चीए जस्टिस हों, चीफ मिनिस्टर साहिब खुद हों ग्रौर एक ग्रपोज़ीशन का नुमायन्दा हो वह ग्रगर कोई फैसला करे तो क्या उसे भी मंजूर नहीं किया जा सकता। एक तरीका यह है कि मैं offer करता हूं कि किसी जगह पर गवर्नमेंट श्रौर श्रपोजीशन मिल कर एक जलसा करें। वहां पर गवर्नमेंट ग्रपना viewpoint पेश करे ग्रौर ग्रपोज़ीशन ग्रपना। मैं दावा करता हुं कि ग्रगर इस तरह के पब्लिक जलसे में एक-चौथाई राय भी गवर्नमेंट को मिले कि लोगों को कोई शिकायत नहीं है तो हम मान लेंगे कि हक्मत ग्रच्छी है। ग्रगर masses की बात पर ही चलना है तो आइए बहां चल कर लोगों से पूछ लेते हैं कि आप जो इतनी मेहनत करते हैं इस के मुताल्लिक लोगों की क्या राय है। ग्रगर ग्राप serious हैं तो कोई तो बात मान लें चाहे ministerial level पर बैठ कर बात कर लें, चाहे tribunal बना लें चाहे पब्लिक में चल कर पूछ लें लेकिन अगर तीनों बातों में से कोई भी बात नहीं करनी तो इसी तरह हम नुक्ताचीनी किए जाएंगे और आप सफाई दिए जाएं। ग्राखर इस का दो ट्क फैसला होना चाहिए। लेकिन ग्रगर ग्राप ने कोई भी बात नहीं माननी तो पंजाब की डेंढ़ करोड़ जनता इस नतीजा पर पहुंच सकती है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है।

स्पीकर साहिब, मैं इस सिलसिले में इस्तसार के साथ जिक्र करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि स्राज ग्राप ने Question Hour को dispense with कर दिया है क्योंकि बहुत से मैम्बर इस बिल पर बोलने का इरादा रखते हैं। दूसरी बात मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि हमारी स्रसम्बली की कार्रवाई की जो official reporting होती है वह दुस्त तरीके से होती है लेकिन जो special representatives सखबारों के यहां ग्राप की इजाजत से बैठते हैं उन की reports जो अखबारों में छपती है उस के मुताल्लिक मैं ग्राप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्राज की Tribune अखबार में special representative ने जो इस ग्रसम्बली की कारवाई की रिपोर्ट दी वह यूं है—

<sup>&</sup>quot;The critics, led by the Opposition leader, Mr. Shri Ram Sharma, failed to mobilise strength and their brusque handling by Sardar Partap Singh resulted in their virtual collapse".



K

[पंडित श्री राम शर्मा]

चीफ पार्लीमैन्टरी सैन्नेटरी: ठीक है।

पंडित श्री राम शर्मा: जी हां, श्राप के लिये तो ठीक है क्योंकि चीफ पार्लीमैण्टरी सैकेटरी का तो काम है कि जो भी बात गवर्नमैण्ट के हक में लिखी जाए उसे ठीक कहे। लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि श्रखबारों के नुमायंदे इस श्रसेम्बली की कार्रवाई को correct, faithful श्रौर impartial report दें। लेकिन श्रखबारों में यह छाप देना कि Opposition virtually collapse हो गई श्रौर उसे हाउस से भाग जाना पड़ा इसे कहां तक correct reporting कहां। जा सकता है।

श्री ध्ययक्ष: इसी लिये तो मैं ने आप को कहा था कि आप बाहर न जाएं क्योंकि ऐसी बात अखबार में छप जाएगी ( That is why I asked the hom. Member not to walk out because such a report would be published in the newspapers.)

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, ग्रगर इस तरह से correspondents न इस ग्रसैम्बली की कार्रवाई की report भेजनी है तो मझे डर है कि वे corrupt भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब ग्रायंदा के लिये सोचेंगे कि वह कौन सा representative था जिस ने गवर्नमेण्ट का नुकता निगाह उन की मर्जी के मुताबिक अखबारों में पेश किया और आयंदा के लिये उन की निगाह हमेशा उस पर रहेगी कि उसे चंडीगढ़ में बुला कर depute किया जाए । स्पीकर साहिब, editorial comments में अलबता अलबार का staff अपनी कुछ राय दे सकता है उस में मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन इस हाउस की proceedings की तसवीर पिल्लक के सामने इस ढंग से रखना जिस से गवर्नमैण्ट की पोजीशन बहुत मजबूत दिखाई देती हो यह मुझे मुनासिब माल्म नहीं होता । मैं कल यहा पर खुद तो मौज्द नहीं था लेकिन उन बैंचिज के कुछ मैम्बर साहिबान से पूछने पर मुझे बताया गया कि चीफ मिनिस्टर साहिब कल जवाब देते वक्त मुश्किल में पड़ गए थे। लेकिन आज मेरी हैरानी की हद न रही जब अख़बारों में मैं ने यह खबर पढ़ी कि entire Opposition collapse हो गई। अखबार के नुमायंदों को असेम्बली में बैठ कर correct reporting करनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि जो ख्यालात मैं इस वक्त जाहिर कर रहा हूं उन का ग्रसर ग्रखबारों के नुमायंदों पर कैसा पड़ेगा। ग्रगर उन की तरफ से ऐसे garbled version दिये जायं कि Opposition collapse हो गई तो मैं समझता हं कि प्रेस की dignity को बहुत धक्का लगेगा। Press के representatives की यह नौबत ग्रा जाएगी कि वे इस कोशिश में रहेंगे कि गवर्नभेण्ट की खुशनूदी हासिल की जाए। स्पीकर साहिब, मैं ग्रर्ज करूंगा कि इस में जगितयात का कोई ताल्लुक नहीं, यह बात नहीं कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब में यह २ खूबियां हैं या किमयां हैं या Leader of the Opposition में यह खूबियां हैं या किमयां हैं। यह बातें बिल्कुल irrelevant हैं। हमें इस बात से कोई वास्ता नहीं कि जाती तौर पर

किसी में कोई अच्छाई या बुराई है। यहां पर कैरों, मोहन लाल या जगत नारायण की बात नहीं। हम ने तो उन्हें बतौर चीफ मिनिस्टर, Minister for Industries , बतौर Member of the Opposition judge करना है। हमें तो इस बात से गर्ज है कि गवर्नमेंट किस ढंग से चलती है स्रौर उस की पालिसी क्या है। जहां तक गवर्नमेण्ट का ताल्लक उस के inefficient, corrupt श्रौर खराब है होने में कोई शक नहीं। इस के मिनिस्टर मजमुई तौर पर बहुत बदनाम श्रौर नापसंदीदा हो चुके हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहिब अपनी सफाई में कुछ भी कहें लोगों को यकीन नहीं ग्राता । जब इधर से गवर्नमेण्ट पर कोई attack होता है तो Minister concerned या चीफ मिनिस्टर उठ कर जो जी में स्राये कह देते हैं । स्राप रिकार्ड देख लीजिए उधर के मेम्बरान ने कभी गवर्नमेण्ट की सही तौर पर हिमायत नहीं की श्रौर नहीं कभी मुदलल बातें कह कर गवर्नमेण्ट की सफाई पेश करने की कोशिश की है। मेम्बर साहिबान जानते हैं कि हाउस से बाहर वे क्या कहेंगे। गवर्नमेण्ट से पंजाब के लोग बेज़ार हो चके हैं। यह इस वक्त हालत हो चकी है। गवर्नमेण्ट को इस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिये चीफ़ मिनिस्टर साहिब कब तक स्रकेले गवर्नमेण्ट की सफाई पेश करते रहेंगे। हमारे Prime Minister में सब से बड़ी खुबी यह है कि जब उन की एक राये बन चुकी हो तो वह फिर किसी तरह बदल नहीं सकती। इन खबियों को जाने दीजिए हमें देखना यह है कि गवर्नमेण्ट की हालत क्या है ऋौर लोग इस के बारे में क्या राये रखते हैं। इस test से हमें गवर्नमेण्ट को Judge करना चाहिए। जलसे करने के लिये मिनिस्टर साहिबान दौरे रख लेते हैं लेकिन देखने की बात है कि इन के जलसों में कितनी gathering होती है। हमारी गवर्नमेण्ट कहती है कि हम लोगों के नुमायंदे हैं। मैं समझता हं कि हमारी गवर्नमेण्ट लोगों की नुमायंदा नहीं। पंजाब ग्रंदर तीन sections हैं। पंजाब में सिख श्रौर रखते रहेंगे। पंजाब के श्रंदर रहने वाले हिन्दूओं के अपने ख्यालात हैं, अपने जजबात हैं और अपने खदशात हैं। इसी तरह हरियाना के हिन्दू हैं जिन के interests पंजाबी रिजन के हिन्दुओं से कुछ मुस्तलिफ हैं। यह तीन बड़े sections पंजाब में हैं। मैं पुछना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेण्ट किस section की नुमायंदगी करती है। जहां तक सिखों का ताल्लुक है हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब इस वक्त हाउस में तशरीफ फर्मा नहीं वर्ना उन से पूछता कि हिन्दुस्तान में कौन सा ऐसा ग्रादमी है जिसे पता न हो कि Gurdwara Elections में किस तरह साध संगत बोर्ड के उम्मीदवार खड़े किये । चीफ मिनिस्टर साहिब इन elections के रूहे खां थे। दिन रात इन्हों ने काम किया यहां तक कि इन्हों ने ग्रपना खाना पीना भी तरक कर दिया।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री राम चन्द्र कामरेड ग्रखबार पढ़ रहे हैं (Shri Ram Chandra Comrade is reading a news paper.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं ग्रपनी स्पीच के लिये इस ग्रखबार का सफा निकाल रहा हूं। पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, मैं Gurdwara elections का जिक कर रहा था। हमारे चीफ मिनिस्टर elections में सिर तोड़ कोशिशों करने के बावजूद कहते हैं कि उन का elections के साथ दूर का भी वास्ता नहीं। यह बात साबित हो गई है कि हमारी गवर्नमेण्ट के ग्रफसर छुट्टियां ले कर election लड़ने गये लेकिन इस का क्या हशर हुग्रा। इस के बावजूद यह कहते हैं कि हम सिखों के नुमायंदे हैं। हमारे उद्योग मन्त्री श्री मोहन लाल जी पंजाबी रिजन के हिन्दू हैं ग्रौर श्री ग्रमरनाथ विद्यालंकार हरियाने के ग्रलाके से ग्राये हैं। मैं समझता हूं कि ग्रगर यह बाहर जाएं ग्रौर हरियाना ग्रौर पंजाबी रिजन के हिन्दु श्रों से राये लें कि गवर्नमेण्ट किस तरह चल रही है तो उन्हें मालूम होगा कि लोगों को गवर्नमैण्ट से काफी इस्तलाफ हैं।

अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से हमारे हरियाणा के नुमायंदे हैं। हरियाणा की हालत को ग्राप देख सकते हैं। कोई चीज देख लें, गवर्नमेंट किसी की नुमायंदा नहीं। 1952 में इन्हों ने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि हिंदुओं की votes ले कर कामयाब हो गए। 1957 में सिखों को पकड़ लिया श्रौर उन की votes ले कर कामयाब हो गए। श्री रला राम ग्रौर खान साहिब की कामयाबी इस बात का सब्त है। इन की कामयाबी इस बात पर हुई कि सिखों ने इन्हें भ्रांखें मृंद कर votes डाल दिए। क्या इन चीजों से यह बात साबित नहीं होती कि elections में यह बात होती है? मैं गवर्नमेंट को यह बात realise करवाना चाहता हूं कि पंजाब में इतने में किसी जगह भी ग्राप की जगह नहीं ,कोई ठिकाना नहीं। इस तरह से कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया जैसे कभी मुस्लिम लीग को किया करते थे। ये चीज बहुत देर चलने वाली नहीं। इन चीजों में श्रसली श्रसूल पर श्राएं; corruption को दूर किया जाए। हिंदुस्तान में corruption को दूर किए बगैर कोई programme या development का काम नहीं चल सकता। नीचे से ले कर ऊपर तक Corruption भरी पड़ी है। नुक्स दूर करें, गवर्नमेंट को corruption से clean बनाएं फिर सब चीजें ठीक चलेंगी। मैं एक बात श्रीर कह कर बैठ जाऊंगा। (घंटी) Plan को कामयाब करवाने के लिये Small Savings Scheme चल रही है। मैं आप को बताङं कि Savings Scheme क्या चल रही है। न सिर्फ ग्रफसर अपने काम से कोताही करते हैं बल्कि officers ने ग्रपना काम छोड़ा हुग्रा है, नीलामी पर चढ़ाया हुआ है। मुझे ऐसे cases का पता है जहां जमानतें इस बिना पर होती है कि इतना रुपया कर्जा दो। इस बिना पर कैंद होती है। इस बिना पर permits और licences दिये जाते हैं। सरकार का कोई काम ऐसा नहीं जिस में कि लोगों को तंग न किया जाता हो कि इतना कर्जा दो फिर तुम्हारा यह काम करेंगे । क्या इस तरह से गवर्नमेंट के काम चल सकते हैं ? वे लोग कब तक गवर्नमेण्ट को इस तरह से खुश रख सकते हैं। वे officers गवर्नमेंट को कब तक कामयाब रख सकते हैं? क्या के कसूर वार नहीं? Magistrates अदालतों में बैठ कर कहते हैं कि 200 रुपया दो। काग ज पर 25 रुपये जुरमाना लिख दिया और 175 रुपये चंदे में डाल दिये । Small Savings Scheme के लिए 11 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। 10 करोड़ रुपया लोगों ने दे दिया। उस से पहले एक सवाल पूछा गया तो बताया गया कि 22 करोड़ रुपया Bank में जमा हुआ

एक साल में, उस में से 21 करोड़ स्पया निकाला गया और इतना commission था। क्या ऐसे कामों से लोगों का भला होगा? इन चीजों से कोई फायदा नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहता हं। बेशक यह Bill pass करवा लीजिये जब तक गवर्नमेण्ट प्रो मेड्नन से इसानदारों से, कुञ्चत से भ्रष्टाचार को, corruption को दूर नहीं करेगी, waste को दूर नहीं करेगी काम नहीं चलेगा। तमाम तरफ यह बातें बढ़ रही हैं। इन को बंद किये बगैर यह सब बातें बेकार हैं।

स्पीकर साहिब, मैं आप का शुक्तिया अदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट सब बातों को भुला कर मेरी offer को accept करेगी। मैं ने तीन offers की हैं। उन में से कोई भी accept करे। अगर यह नहीं कर सकते तो जैसा वक्त और जमाना है, नतीजा निकले वगैर नहीं रह सकता।

राजा रघुवीर सिंह (कुल्लू, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में जो Budget पेश हुआ आज उस की final stage है। इस विषय पर पहल मैं अपनी constituency के बारे में कहूंगा, क्योंकि अभी तक मैं इस विषय पर नहीं कह सका । मैं उस के विषय में कहूंगा। और फिर थोड़ी सी humble suggestions रख्गा कि देश में क्या होना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष: ज्यादा देर न लगा दें, दो चार मिनट ही मिलेंगे ( The hon. Member should not take much time. Only three or four minutes will be allowed.)

राजा रघुवीर सिह: ग्रच्छा, स्पीकर साहिब, जो ग्राप का हुकम है। इस में सब से पहली item Land Revenue की Demand है। स्पीकर साहिव, मैं ग्राप के द्वारा सरकार के notice में यह लाना चाहता हूं कि Five-Year Plan में पहाड़ी जमीन को ऐसा मान लिया गया कि यह productive नहीं है। और वहां पर महकमा जंगलात को स्रौर ज्यादा मजबूत किया जा रहा है कि जंगलात बढ़ास्रो स्रौर खेती-बाड़ी को घटात्रो। यह ठीक policy है। लेकिन इस का यह मतलब तो नहीं होना चाहिए कि वह इलाका जिस में रेलें-तारें नहीं थीं, जिस की population ज्यादा न थी, ग्रब बढ़ चुकी है, जो उस वक्त self-contained था, ग्राज वह self-contained क्यों नहीं है। इस में विशेष चीज क्या है? Science ने extensive cultivation की जगह तरक्की कर के cultivation बढ़ाई है । कृल्ल् की valley वह जगह है जो तिब्बत जिनस supply करती है और वहां से deficit area को ख्राक दी जाती थी। लेकिन न वहां वक्त पर बीज पहुंचता है और न उस soil को chemically research किया गया, न उस की खोज की गई, न उस का examination किया गया, न proper ढंग से गवर्नमेट के पास इस का कोई प्रबन्ध है। पहाड़ी area की जुमीन को soil strata को समझने के लिये experts नहीं । ऐसी training होनी चाहिए। उन को पता होना चाहिए। वे जा कर देखें कि इस तरह की जमीन में किन चीजों की कमी है। उन चीजों को लाया जाए; वह fertilizer दिया जाए, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वहां पैदावार अच्छी हो सकती है। Hilly areas [राजा रघुवीर सिंह]

को desicit माना जाता है। First Five-Year Plan में उस को निकाल दिया। Second Five-Year Plan में पहाड़ी जमीन की intensive cultivation की तरक कोई ध्यान नहीं दिया। उम्मी, है कि Third Five-Year Plan में भी कोई तवज्जुह नहीं दी जाएगी। वहां fruit की पैदावार ग्रच्छी होती है। वहां पर सेब होते हैं श्रीर mushrooms की ग्रच्छी पैदावार है। हिंद सरकार के पास कोई ऐसे experts नहीं जो ग्रच्छे mushrooms के बीज को जानते हों, ग्रीर जो यह जानते हों कि वह कैसे उगाया जाता है। ग्रगर इस के जानकार हों तो वहां इस की production ग्रीर बढ़े। इस के साथ वहां के लोगों की economic condition को भी तरक्की के रास्ते पर लाया जा सकता है।

Development के लिए सरकार ने Community Development का एक बड़ा भारी महकमा खोल दिया है। लेकिन यह तजरुबे से सिद्ध की हुई बात है कि ग्रगर वहां के Executive Officer या दूसरे land से रख़ने वाले officers उन के साथ co-operate न करें तो Community Development का काम कामयाब तो क्या होना है ग्रागे सरकता ही नहीं । ऊंची सतह पर ,यहां Secretariat में, चंडीगढ़ में ग्रगर इस को जुदा जदा bottles में रखना है जैसा कि इस वक्त है, यह ठीक नहीं। इस लिए इन को मिला दें। Local हालात के मुताबिक वहां यह कर दिया जाए। (विघ्न) मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुकामी तौर पर तहसीलदार और B.D.O. हैं। इन के headquarters एक ही जगह पर हों ताकि वे मिल जुल कर काम करें। हम पंचायत को भी नहीं भूल सकते। पटवारी ग्रौर नंबरदार की मदद के बग़ैर ग्राम सेवक कुछ भी काम नहीं कर सकते। जब श्रमली तौर पर देखा जाता है कि काम ठीक नहीं हो रहा तो क्यों न इस अमले को administrative ढांचे में इकट्ठा किया जाए। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्राप के द्वारा सरकार के notice में यह लाना चाहता हूं कि कुल्लू घाटी का नाम मश्हूर है। तो फिर क्या वजह है कि उस को develop न किया जाए? पूरातन जमाने से यह ऋषियों का स्थान रहा है। वहां पर नारद ग्रीर दुरवासा ऋषि वगैरह का स्थान मौजूद था। लेकिन उस इलाके की तरफ मुनासिब ध्यान नहीं दिया जाता। इस वक्त भी मिसालें मौजूद हैं मसलन वे लोग कोशिश करते हैं कि जमीन काइत के लिये निकाली जाए।

स्पीकर साहिब, पिछले साल कुल्लू वैली में जो दशहरे का मेला लगता है उस को मिनिस्टरों ने अपने discretionary fund से चलाया। यह काम इस तरह से कब तक चलाया जा सकता है ? इस मतलब के लिये और मंदिरों की importance को कायम रखने के लिये एक कमेटी कायम की जानी चाहिये ताकि उन की अपनी आमदनी से ही मेले वगरह लग सकें और मंदिरों की importance को भी कायम रखा जा सके।

इस के आगे मैं एक दो बातें General Administration के बारे में कहना चाहता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय.....

Mr. Speaker: Pl ase wind up.

राजा रघुवीर सिंह: अञ्छा जनाब, मैं सरकार को General Administration पर वधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्रीय सरकार के साथ ग्रावाज में श्रावाज मिलाते हुए लाहौल श्रौर स्पिती के इलाके को एक जुदा district बना दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से बहुत पहले का सरकार का फैसला किया हुआ है कि कुल्लू सब डिविजन के एरिया को एक अलग district बनाया जाएगा। लाहौल ग्रौर स्पिती के एरिया को कूल्ल सब-डिविजन के एरिया से निकाल कर भी तीन हज़ार square miles का रकबा बनता है। इस की population डेढ़ लाख के करीब है स्रीर लुधियाना से बड़ा रकबा बनता है इस लिये यह जरूरी है कि कुल्लु सब-डिविजन को एक ग्रलग जिला बनाया जाए। इस से लोग यह महसूस करेंगे कि हम सरकार के हैं ग्रौर सरकार हमारी है। यह पालिसी पहले से ही तै शुदा है। चाहिए तो यह था कि कुल्लू को पहले district headquarter बनाया जाता ग्रौर लाहौल ग्रौर स्पिती को बाद में district head quarter बनाया जाता। जनाब, दूर दराज का एरिया होने की वजह से वहां पर control भी ग्रन्छ। नहीं हो सकता। इसी सम्बन्ध में मैं एक मिसाल बयान करना चाहता हूं। जिला का headquarter न होने की वजह से वहां पर S.P. नहीं है। यह वाक्या Outer Seraj का है। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ग्रौर महासु डिस्ट्रिक्ट ग्रौर पंजाब के कुल्लू एरिया के बार्डर पर एक मेला लगता है। वहां पर पंजाब की पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ने एक ग्रौरत को रात के ग्राठ बजे पकड़ा। उस के वारंट उस के पास मौजूद थे लेकिन रात के ब्राठ बजे ब्रौर हजारों लोगों के सामने उस को पकड़ने से पोजीशन बहुत खराब हो गई। जहां पर पुलिस ठहरी हुई थी उन के स्राठ दस गज के फासले पर लोकल पंचायत के मैम्बर भी ठहरें हुए थे जो कि मेला देखने के लिये ग्राए हुए थे। उन्होंने कहा कि ग्राप ने यह बात गलत की है। हम इस भ्रौरत की जमानत दे देते हैं भ्रौर सुबह दस बजे कचहरी में पेश कर देंगे। उस भ्रौरत ने किसी कोर्ट में पेश होना था श्रौर इस लिये वहां श्राई हुई थी। लेकिन वह थानेदार साहिब तैश में स्नागए भ्रौर उन्होंने स्रपने पिस्तौल में से तीन गोलियां चला दीं। दो तो खाली गईं लेकिन एक गोली चल गई। जब गोलियां चलीं तो लोग ग्रौर भी बहुत से इकट्ठे हो गए ग्रौर मैं तो वहां मौजूद नहीं था बाद में कहते हैं कि लोगों ने पत्थर भी फैकें। मुझे मालूम नहीं है। जब पुलिस वाले घेरे में स्रागये तो उन्होंने S.P. रामपुर बशहर को चिट्ठी लिखी कि हम तुम्हारे इलाके में घेरे में श्राये हुए है। ग्राप हमारी इमदाद करें। उन की चिट्ठी जाने पर पुलिस वालों ने पंचायत के मैम्बरों को पकड़ा श्रौर दूसरे लोगों को भी पकड़ा श्रौर मारा पीटा। जलौड़ी पास की दस हजार फुट की बुलंदी से लोगों को तीन तीन फुट गहरी बर्फ में से बुलाया गया। लोग साठ साठ और सत्तर सतर मील का फासला तै कर के गए। मैं पुलिस की सराहना तो करता हूं कि यह पहले जितनी corrupt नहीं रही, या उतनी बद तमीजी से पेश नहीं आती जितनी कि यह British Government के जमाने में आती थी

1

[राजा रघुवीर सिंह]
श्रीर यह पहले से बहुत श्रच्छा काम कर रही है। लेकिन उस इलाके में District headquarter न होने की वजह से श्रीर S.P. के न होने की वजह से बहुत मुश्किल पेश
श्राती है। District Magistrate है नहीं श्रीर S.D.O. के पास powers
बहुत थोड़ी हैं। वे ऐसे ऐसे मसलों को हल करने में मजबूर हो जाते हैं। इन हालात में लोगों
के मन में चाह पैदा हो जाती है कि कुल्लू को district headquarter बनाया जाए।
जनाब मैं ने बातें तो बहुत करनी थीं लेकिन समय न होने की वजह से फिर कभी करूंगा।

श्री मोहन लाल (पटौदी) : स्पीकर साहिब, 1947 से पहले तो श्रंग्रेजों का राज्य था। जब म्राजादी प्राप्त हुई तो कांग्रेस का पहला point जो था वह यह था कि देश में Judiciary और Executive को अलग किया जाएगा । 1947 के बाद इस बात के पंजाब में बहुत चर्चे भी चलते रहे। जो जिले इस तजरुबे के लिये चुने गए उन में से गडगांव का भी एक जिला था। लेकिन यह तजरबा बराएनाम ही किया गया है इस को आगे नहीं बढ़ाया गया। जहां तक Magistrates का ताल्लुक है हम देखते हैं कि उन की तरक्की भी सरकार के अस्तियार में है और उन की तनज्जली भी सरकार के ही हाथ में है। उन की तबदीलियां भी गवर्नमैंट खुद करती है। इतना कह देना ही काफी नहीं होता कि लोगों को इनसाफ दिया जा रहा है बल्कि लोगों को खुद यह महसूस होना चाहिए कि उन को इनसाफ मिल रहा है। हालात ऐसे होने चाहियें कि पब्लिक यह महसुस करे । यह बात नहीं कि judiciary में काबिल ग्रादमी नहीं हैं या यह कि वे लोग काम करना नहीं चाहते । Judiciary के अंदर विद्वान आदमी है और वे लोग दिल लगा कर काम भी करना चाहते हैं। लेकिन वे काम अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक वाक्या बयान करना चाहता हूं। एक ऐसे स्रादमी का चालान हम्रा जिस के Leader of the Opposition के साथ ताल्लुकात थे। वह बिला वजह हाजिर नहीं होता। Magistrate उस की जमानत भी cance! नहीं करता वह डरता है कि लीडर आफ दी Opposition का आदमी है कहीं मझे बदनाम न कर डाले। उस का ख्याल है कि पुलिटिकल ब्रादमी है जलसे वगैरह करेंगे श्रौर सारे पंजाब में शोर मचायेंगे इस लिये उसके खिलाफ वह कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है। इन लोगों को डर रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातों से गवर्नमैंट की बदनामी होती है । वे सोचते हैं कि श्रापोजीशन या dissident group के श्रादिमयों के खिलाफ कोई कदम उठायेंगे तो वे लोग propaganda करेंगे।

शायद कोई यह समझे कि मैं किसी मिनस्टर की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक जिला गुड़गांव में law and order का ताल्लुक है मैंने अपने 30 साल के वकालत के दौरान इस वक्त जितनी अच्छी हालत देखी है वह पहले शायद कभी न थी। हां कुछ आदमी ऐसे जरूर है जिन के खिलाफ सन् 50 के बाद 60-60 F.I.R. दर्ज थी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उन के खिलाफ कोई action ले सके। यहां तक कि पुलिस भी उन पर हाथ डालने से डरती थी। लेकिन अब जब कि उन के खिलाफ action लिया जाता है तो लोग तरह तरह से गवर्नमैण्ट को exploit करने की कोशिश करते हैं, तरह २ की

इस्तहार बाजी की जाती है श्रौर तरह २ की बातों को गलत तौर पर लोगों में फैलाया जाता है (Cheers from Treasury Benches) इसिलये जहां तक law and order का ताल्लुक है लोग चाहे जो मर्जी श्राए कहें, मैं श्रपने तजरुबे की बिना पर कह सकता हूं कि हमारे जिला में इस की हालत कोई खराब नहीं, बिल्क श्रच्छी है श्रौर श्रच्छी से श्रच्छी होती जा रही है। लोगों को एहसास है कि हमारे leader बड़े श्रच्छे श्रौर तजरुबाकार हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ श्रादमी ऐसे हैं जो उन को exploit करते रहते हैं श्रौर उन्हें बदनाम करने पर तुले हुए हैं (Applause)

इस के बाद, स्पीकर साहब, मैं एक अर्ज और करना चाहता हं। हमारे जिला में famine इस कदर बढ़ा हुम्रा है कि उस का जितना बयान किया जाय कम है। यहां की दो तहसीलों में मैव रहते हैं। यहां हर रोज चालीस पचास गाएं, भैंसों के कट्टे ग्रौर भैंसें जबाह की जाती हैं। उन को पूछा गया कि क्या बात है। पता लगता है कि यह चीज कोई धर्म के लिये या मजहब की ग्राड़ में नहीं की जाती मगर कहत की वजह से भुख को मिटाने की खातिर किया जाता है क्योंकि वह कहते हैं कि यह मांस तो रुपए में तीन-चार सेर पड़ जाता है जब कि अनाज रुपए का दो सेर नहीं मिलता। तो स्पीकर साहिब यह हालत है वहां के लोगों की। हमारे मिनिस्टर साहब ने एलान किया था कि पटियाला संगरूर ग्रीर रोहतक के ग्रन्दर हम ने मालगुजारी ग्रीर तकावी मुग्राफ कर दी है लेकिन मुझे ताज्जुव हुम्रा कि गुड़गांव का जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया। यही नहीं। गुड़गांव जिलें में हर तीसरे या चौथे साल कहत पड़ जाता है। क्यों? इस लिये कि वहां आबपाशी का कोई जरिया नहीं। मेरे एक दोस्त लुध्याना के ग्रन्दर जिलादार हैं। वह बता रहे थे कि ल्धियाना के ग्रन्दर water logging इस लिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां पर भाखड़ा का पानी इतना दे दिया है जितने की जरूरत नहीं थी। इस के मुकाबले में, स्पीकर साहब, अगर आप मेरे जिले को देखें तो इस का दारोमदार ही बारिश पर है। यहां पर सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । पहले Gurgaon Tunnel Project Scheme बनी थी। उस को छ: सात साल बजट के ग्रन्दर लाते रहे। लेकिन उस का भी कोई फायदा न निकला। वह छोड़ दी गई। फिर गुड़गांव canal project स्कीम आई। लेकिन आज बजट के अन्दर उस का भी जिक्र नहीं। इस लिये मैं गवर्नमैंट से अर्ज करूंगा कि सरकार मेरे जिले पर रहम खाए और जिस preferential right का मेरा जिला हकदार है, उसे वह दिया जाए।

जहां तक industries का ताल्लुक है, उधर से ग्राए हुए लोगों को radio parts ग्रौर cycle parts बनाने के लिये कुछ कोटे मिले हैं लेकिन न वहां पर कोई फैक्टरी है ग्रौर न ही कोई workshop है। जैसे २ उन को कोटे मिलते रहे हैं वह उन्हें black market में फरोख्त करते रहे हैं ग्रौर मुनाफा खाते रहे हैं। तो मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इस चीज का इन्सदाद किया जाए ग्रौर वहां genuine factories लगाई जाएं। Genuine industrialist को कोटे दिए जाएं।

इस के ग्रलावा स्पीकर साहब, मैं ग्रर्ज करता हूं कि यहां पर Pre-emption Act में तरमीम हुई । पहले तो urban areas में ग्रगर कोई जायदाद बेचता था

[श्री मोहन लाल]

तो उस के पड़ौसी को हकशुफा का हक था—उस पड़ौसी को जिस के मकान की उस के साथ common wall हो, या उस तरफ बारी, खिड़की वगैरा हो । लेकिन अब Section 16 में तरमीम कर के वह हक tenant को ही दे दिया गया है। यही चीज हम देखते हैं कि agricultural land की बाबत की गई है। जमीन या जायदाद की contignity को कायम नहीं रखा गया। एक तरफ तो consolidation की जा रही है और दूसरी तरफ इस तरह से fragmentation को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस लिये मेरी अर्ज यह है कि जहां तक Act का ताल्लुक है, मकानों के और खेतों के—दोनों के सिलसिले में contiguity को न तोड़ा जाए। उस हद तक अगर Pre-emption Act में तरमीम की जाय तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री ग्रभय सिंह (जात्साना): स्पीकर साहब, मैं ग्राप का मक्कूर हूं कि ग्रापने मुझे वक्त दिया। कल जो बातें श्री गोरख नाथ जी ने कहीं, मैं उन की बिल्कूल ताईद करता है। अभी अभी जनाव मेरे एक साथी ने कहा कि जहां तक गड़गांव जिले का ताल्लुक है वहां पर law and order का कोई मसला नहीं, बहुत ग्रच्छी हालत है। मैं उन से पूछता हूं कि ग्राज से एक साल पहले क्या वही यह नहीं कहा करते थे कि गुड़गांव में बड़ा अत्याचार हो रहा है, ज्यादितयां हो रही हैं? ग्राज जो कुछ उन्होंने कहा, उस की क्या वजह है? मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि ग्राज उन के ख्यालात क्यों वदल गए। बहर हाल मैं इतना ही कहंगा कि जिला गुड़गांव में जो law and order की हालत है, वह निहायत बुरी है। वहां पर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं ने पिछली दफा भी ऋर्ज किया था एक एक स्रादमी पर चार चार ग्रौर छ: छ: महीनों में 30-30 मुकदमें बनाए जाते हैं जिन पर कि कोई गवाही ही नहीं मिलती, कोई मसाला ही नहीं मिलता। बस इस लिये कि चूकि एक ब्रादमी या कोई खास ग्रादमी यह चाहता है कि फलां मेरी opposition करता है या मेरे खिलाफ है तो उस को झूठे मुकदमें में फंसाया जाय। मैं ग्राप को बताना चाहता हूं कि बाबल कांड में क्या हुआ। कुछ अर्सा पहले वहां पर काफी पुलिस के आदमी मेरा ख्याल है कि सैंकड़ों ग्रादमी वहां चौकी की शकल में बैठा दिए। उन्होंने क्या किया? उस इलाके के जो मुत्रजिज ग्रादमी थे ग्रौर जिन को किसी कारण किसी खास ग्रादमी के साथ इस्त-लाफ है पकड़ २ कर लारियों में बन्द कर लिया ग्रौर रात के वक्त उन्हें पीटा जाता था। जिस जिले में law and order की यह हालत हो, स्पीकर साहब, उस जिले के मृतग्रलिक--मैं कहना नहीं चाहता कि कैसे मेरे एक colleague ने यहां पर वयान दे दिया कि सब ग्रच्छा है।

3-0 p.m.

स्पीकर साहिब, एक question के जवाव में जो जवाव दिया गया था वह बिल्कुल गलत था। जवाव में यह बताया गया था कि वहां पर सिर्फ तीन चार सिपाही हुम ने भेजे थे। जब हालात को इस तरह गलत बताया जाता हो तो मैं स्पीकर साहिब प्राप से क्या ग्रर्ज करूं? ग्रभी पंडित श्री राम जी शर्मा ने कहा है कि corruption के charges को देखने के लिये एक कमेटी बनाई जाये जिस में चीफ मिनिस्टर साहिब हों ग्रीर I.G. पुलिस वगैरह हों। लेकिन मैं ग्राप से ग्रर्ज करना चाहता हूं कि ग्राज हमारे जिला गुड़गांव में हालात बहुत खराब हो चुके हैं इस लिये हमारे जिला के लोग एक independent tribunal बनाये जाने की मांग करते हैं। ग्रीर चीफ मिनिस्टर पर या किसी दूसरे ग्रफसर पर ग्रब उन्हें विश्वास नहीं रहा। इस लिये वे मांग करते हैं कि किसी judge को उस tribunal पर मुकर्र किया जाये।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मेरे हल्के और तहसील रिवाड़ी का सवाल है वहां पर आज तक कोई तरक्की का काम नहीं किया गया। आप जरादेखें कि एक जमीदार के लिये सब से ज्यादा important जरूरतें दो होती हैं एक पीने का पानी और दूसरा जमीन की काश्त के लिये पानी। लेकिन मैं आप से अर्ज करूंगा कि हमारी तहसील रिवाड़ी में आज तक कोई irrigation का काम नहीं किया गया बिल्क इस मतलब के लिये वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। स्कीमें तो बनाई जाती हैं लेकिन उन को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। एक Rewari Lift Irrigation Scheme बनाई गई थी लेकिन उस को आज तक पूरा नहीं किया गया। इस लिये मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि रिवाड़ी भी पंजाब का एक हिस्सा है। उस की तरफ भी ध्यान दिया जाये क्योंकि जब तक जमीदारों को अमीन की आबपाशी के लिये पानी नहीं मिलता तब तक वह इलाका किसी किस्म की तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं अपनी गवर्नमैंट से यह मांग करता हूं कि कम अज कम कुछ छोटी मोटी irrigation की स्कीमें तहसील रिवाड़ी के लिये बनाई जायें ताकि वहां के लोग यह तो महसूस करने लगपड़ें कि रिवाड़ी भी पंजाब का एक हिस्सा है।

दहना और डरोली इन दो गांवों में दो tube-wells लगाये गये थे लेकिन म्राज तक उन्हें चालू नहीं किया गया हालांकि वह इस वक्त चालू हालत में हैं भीर उन पर engines लगाये जा चुके हैं। म्रागर हमारी सरकार ने इन को चालू कर दिया होता तो इस से हजारों एकड़ जमीन सैराब हो गई होती।

इसी तरह से स्पीकर साहिब, बहुत दिनों से बिजली की वहां के लिये दो तीन lines मंजूर हुई पड़ी हैं लेकिन वहां यह लगाई नहीं जा रहीं। कहा यह जाता है कि रिवाड़ी के लिये हमारे पास कोई line नहीं है। इस लिये मैं जोरदार मांग करता हूं कि तहसील रिवाड़ी के लिये irrigation और power के साधन देने के लिये इन्तजाम किया जाय ताकि वह backward area भी तरक्की कर सके।

इस के बाद मैं स्पीकर साहिब ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूं जो ग्राप ने मुझे बोलने के लिये ग्राज time दिया है।

ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਫਤਿਗੜ੍ਹ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਰਬੰਧ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿੰਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਗ ਡੌਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ All India Congress ਦਾ session

 $\lambda$ 

[ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ] ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੌ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸ ਵਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਰਖਣੀ ਹੈ । ਜੇ All India Congress ਦਾ session ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਝਟ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦਰਅਸਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ agitation ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਭੇਂ ਵਭੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ support ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ support ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ press ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ, ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ agitation ਨੂੰ support ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ agitation ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ Communist ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ax ਦੇ ਖਿਲਾਫ agitation ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੌਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ... (Interruptions by Pandit Ram Kishan Bharolian)

Mr. Speaker: Order, order.

ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ tax ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Communist ਭਗਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭ ਵਿਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ agitation ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੌਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਉਸ agitation ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਘਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ agitation ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਗਲਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Law and Order ਬਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ hon. members ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ element ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਏ ਤੇ ਦਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ Law and Order ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ

ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਤਨਾ ਨੇਕ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ? (Interruptions)

Mr. Speaker: Order please.

ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਮੈ<sup>-</sup> ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ holdings ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 1½ ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ holdings ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵਧ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ industries ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੌਕ industries ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ middle school ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੋਕੋਵਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਥੱਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ middle school ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਆਪ 14 ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ building ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ middle school ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ Central Government ਇਕ scheme ਹੇਠ 50 % ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 50 % ਖਰਚ ਅਸਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਕ ਇਕ 4 ਮੀਲ ਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਟੌਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇਕੀ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 29 ਮੀਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਮ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਇਕ ਸੜਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤਕ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ High School ਹੈ ਪਰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ 5, 5 ਅਤੇ 10, 10 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ 3, 4 ਮੀਲ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਅਫਗਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਪੁਰ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ [ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 4 ਮੀਲ ਦੇ ਟੌਟੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੌਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਰਕ, ਆਦਿ 6,000, 6,000 ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਹੈ, ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਿਸਫਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ water logging ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਧੇਕੇ drain ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਇਕ co-operative society ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ society ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਮੀਂਹ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਹਿਕੇ ਲੌਂਗਵਾਲ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 1955 ਦੇ floods ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੌਣੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰ ਲਉ ਤਾਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਣ । ਪਰ ਇਸੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ 12 ਘੁਮਾਂ ਵਿਚ ਮਕੱਈ ਬੀਜੀ । ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 150, 200 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਰੁੜੀ ਦੀ ਢਵਾਈ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਪਰ yield ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਫ 🔢 ਮਣ ਮਿਲੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਉ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋ<sup>-</sup> ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਗਾਹ ਲਈਆਂ । ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। (Interruption) ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ enquiry ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ)

ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ law and order ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਸ਼ਾਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿਲ (ਮੌਗਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਸਾਡਾ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ irrigation ਦੀ।

एक भ्रावाज : भ्राप पढ़ रहे हैं।

Mr. Speaker: No interruption please.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ : ਜੌ Grey Canals ਹਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ late ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਫਸਲ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਬਿਆਨਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਵੇ । ਫਿਰ betterment levy ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿਧਵਾਂ canal ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਬਿਆਨਾ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20, 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ Grey Canals ਅਤੇ ਸਿਧਵਾਂ Canal ਤੋਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ Mr. Behl ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਲੌਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ reward ਵਜੋਂ Anti-Corruption Department ਦਾ head ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਥੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ corruption ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ suspend ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਪਾਸੌਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀਹ ਪੰਝੀ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਹਥੇਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ 33 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ permanent ਸੇਮ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 183 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੇਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

X

[ਸਰਦਾਰਜ ਗਰਾਜ ਸਿੰਘਗਿਲ ]

ਕਿ ਕੋਈ 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਵੇਂ 183 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ floods ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਕਾਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੋ ਵੇਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੌਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਸੇਮ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਅੱਜ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ electricity ਵਿਚ priority ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, agricultural purposes ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ<del>ਂ</del> ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾੳ । ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੌੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ agricultural purposes ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ lighting ਨਾਲੋਂ •ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ agricultural purposes ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ 200 ਫੁਟ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਠੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਡੇ ਮਕਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੌ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸੇਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ agricultural purpose ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ ਤੇ lighting ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਈਏ । ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਣ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੋਈ remission ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ remission ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਮ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ agricultural produce ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚੁੰਗੀ (octroi) ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਭਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊ'ਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੌਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ produce ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੌਲ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ individual ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕ ਇਾਂਨ੍ਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਵਿਚੌਂ ਕਢ ਕੇ ਕਮਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਲਗਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਅਨਾਜ ਤੂੜੀ ਦਾਣੇ ਘਟ ਤੌਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ individual ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ Co-operative Farming ਦਾ ਚਰਚਾ ਚਲਿਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ Co-operative Farming ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ consolidation ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ surplus ਰਕਬਾ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਤੇ Co-operative Farming ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ seed farms ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਲ Bogus Co-opeative Societies ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜਾਏ 25 ਏਕੜ ਦੀਆਂ seed farms ਦੇ ਸੌ ਸੌ ਏਕੜ ਦੀਆਂ seed farms ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ co-operative societies ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ seed farms ਨੂੰ ਹਾਈ

X

[ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿਲ]
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ co-operative Societies ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ attach ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ co-operative societies ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਸੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਹੌਈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਕੌਟਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਜਣਾਂ ਵਲੇਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੌ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੌਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਡ ਦਾ ਕੌਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। (ਘੰਟੀ) ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਵਲ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਏ ਸੌਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਧੀ ਹਾਂ। Thank you.

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) मुहतरिम स्पीकर साहिब, ग्राज House के सामने Appropriation Bill पेश है । मैं इस Bill की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुग्रा हूं। मैं इस की मुखालिफत सब से पहले इस वजह से करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद जिस को भी रकम मिलेगी वह एक irresponsible सरकार है।

दूसरी बात, स्पीकर साहिब, यह है कि जो objection यहां पर होते हैं वह इस लिये होते हैं कि वह सवालात on the flour of the House ग्रायें ग्रीर उन सवालात के जवाब Government दे। लेकिन मैं ने देखा है कि जितने Important मसले Government की तरफ से ग्राते हैं ग्रवल तो उन का तसल्लीबस्श जवाब ही नहीं दिया जाता ग्रगर दिया भी जाता है तो वह गैर—तसल्लीबस्श होता है।

सब से पहले मैं ग्रर्ज इस बात की करता हूं कि यह कहा गया था कि जो small land holders हैं उन का मालिया मुग्राफ किया जाये श्रीर ग्रगर किया भी जाये तो income-Tex के basis पर किया जाये। वजीर साहिब मुतालिका ने कहा है कि बैसे तो हम सहमत हैं। मगर हालात इस प्रकार के हैं कि हम मुग्राफ नहीं कर सकते। तो क्या मैं वजीर मुतालिका से पूछ सकता हूं कि जो 8 लाव रुपया ग्राप privy purses का राजाग्रों, महाराजाग्रों को देते हैं क्या इस के देने की इजाजत है? वह 6-6½ लाख तक की जागीरें लेते हैं क्या हालात उन के लिये ही

इजाज़त देते हैं । इसी तरह से ग्राप नाजायज ग्रखराजात की तो इजाज़त देते हैं मगर जायज़ के लिये हालात साजगार नहीं । जितनी भी है क्या उस के लिये ही हालात इजाज़त देते हैं। इस तरह के ग्रनिगनत मसले हैं जिन की तरफ सरकार तवज्जुह नहीं दे रही ग्रौर ना ही कोई तसल्लीबख्श जवाब दिया जा रहा है।

श्रव श्राप Octroi duty को ही लें, श्रगर एक दिहाती 6 सेर सरसों शहर में वेचने के लिये जाता है तो उस पर भी चुंगी लगती है इस के इलावा उस की लकड़ी पर श्रीर ऐसी चीजों पर जो वह शहर में बेचने के लिये लाता है चुंगी लगती है। यह मुग्रामला House के सामने श्राया कि octroi के office को abolish कर दिया जाये इस लिये कि यह रुपया जो चुंगी से वसूल होता है वह दिहातियों पर खर्च नहीं होता बल्कि शहरियों पर ही खर्च होता है। मगर इस के मुताल्लिक भी House में कोई जवाब नहीं दिया गया।

इस के इलावा ग्रगर हम पंचायतों के सिलसिले में इन से कहते हैं कि इन को कुछ, ग्राब्तियारात दिये जायें ताकि उन के हाथ मज़बूत हो जायें तो भी जवाब नहीं दिया जाता। दिहातियों का जहां 50-60 या 70 फी सदी हिस्सा है ग्रगर 10 per cent इन के लिये कम कर दिया जाये तो कौन सी बड़ी बात है। मगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं ग्राता है।

इसी तरह से सरकार की तरफ से यह एलान किया गया है कि हम आठवीं तक free education कर रहे हैं साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो private institutions है इन को बंद कर दिया जाये । मगर आप देखें इन private institutions ने वड़े बड़े आलम फाज़िल पैदा किये हैं मगर जहां आज free education की जा रही है उस के साथ ही एक अच्छी institutions बंद कर के सरकार अपना इंतज़ाम करना चाहती है । आप देखें जरा 1959-60 के बजट को जहां कि इतनी बड़ी तादाद में यह बजट lapse हो गया है । यह उसे पूरी तरह से खर्च भी नहीं कर पाये हैं। इस का भी कोई जवाब नहीं है।

इसी तरह से हरियाना के लोगों के लिये services में नुमायंदगी के बारे में कहा गया था कि इन को services में पूरी नुमायंदगी क्यों नहीं दी जाती जब कि हर लिहाज में वह किसी दूसरे से कम नहीं हैं। मगर उन्होंने यही कहा है कि क्योंकि Public Service Commission से Services पुर की जाती हैं तो वहां के properly qualified ग्रादमी ग्रागे नहीं ग्राते इस वजह से उन को services में जगह नहीं दी जाती। मगर में ग्रर्ज करूं कि ग्राज Public Service Commission इस तरह से भरती करता है जो political level पर ही होती है। यहां की सब recruitment political level पर ही होती है हालांकि Public Service Commission को चाहिये यह था कि यह उन की educational qualification को देखते या उन की intelligence को देखते, उन के conduct को देखते, मगर वहां तो कृद्ध ग्रीर ही देखा जाता है। एक तरह की

X

入

[चौधरी इन्द्र सिह]

वहां पर तो political corruption होती है । एक section को सही नुमायंदगी के मुताल्लिक जब पूछा गया तो यह सही जवाब नहीं दे पाये हैं। इसी तरह से Higher Cadre के सिलसिले में जो P.C.S. वगैरह appoint किये जाते हैं उन में भी जायज भरती नहीं की जाती। यह बातें मैं ने बार बार House के सामने रखीं गगर कोई जवाब नहीं दिया गया।

एक बात मैं unemployment के सिलिसले में भी अर्ज कर देना चाहता हूं। इस सूबे में Employment Exchange में 1.8 लाख आदमी unemployed registered है। इन की बाबत सरकार क्या कर रही है? Second Five-Year Plan में उन के लिये क्या किया गया और Third Five-Year Plan में क्या किया जायेगा या इन के लिये और क्या इरादा रखती है? इन बातों का कोई जवाब नहीं मिला । इसी तरह से agrarian reforms के बारे में भी, जो एक वड़ा भारी मसला है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। आज यह जिन के लिये reforms होनी थी उधर कोई ध्यान नहीं दिया जाता बल्क जागीरदार इस से कायदा उठाते हैं। इस सूबे के अन्दर लाखों की तादाद में ऐसे मुजारे हैं जो कि बेदखल हो वुके हैं, वह अपने हकूक के लिये अर्जियां भी देते हैं कि उन्हें उन के rights, agrarian reforms के तहत दिये जायें मगर उन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

ग्राज हम जिन की नुमायंदगी कर रहे हैं उन के हक्क की हक तलफी भी कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में ग्रार मैं इस Government को irresponsible Government ना कहूं तो ग्रीर क्या है। Irresponsible के इलावा मैं तो यह भी कहूंगा कि यह Government indecisive भी हैं। ग्राज 18 साल हो गये हैं District Boards की elections को हुए, मगर यह सरकार इन की तरफ तवज्जुह देने में बिन्कुल बेखबर है। Council की elections हो रही हैं, इस में Graduates Constituency, Teachers' Constituency के लोग ग्रायेंगे मगर इन में दिहातियों के जजबात की तरजमानी करने के लिये कोई नुमायंदे नहीं होंगे। ग्रागर मैं इस सरकार को indecisive ना कहूं तो ग्रीर क्या है जो 18 साल से District Boards का नुमायंदा लिये वगैर ही ग्रापना काम करती जा रही है। ग्रागर यह ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं कहूंगा कि जिला परिषद बने हैं, पंचायतें बनी है वह इन के नुमायंदे लेकर ही कोई दिहाती Circle बना दें ताकि उन लोगों की नुमायंदगी हो सके मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस के इलावा provincialisation of schools की बात है। यह फैसला पिछले साल किया गया था कि बहुत से अदारों को सरकार अपने अख्तियार में ले लेगी। मगर यह सब बातें कही ही जाती हैं इस की अमली शक्ल कोई नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी step उठाये होते तो मैं मान सकता था कि कुछ तो किया, मगर एक फैसला करके भी किसी नतीजे पर ना पहुंचना, तो क्या यह सरकार indecisive नहीं तो और क्या है।

Second Five-Year Plan की execution का मुग्रामला ग्रगर स्पीकर साहिब, मैं श्राप के सामने रख़ं तो ग्राप की मारफत क्या मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि ग्राज तक उन्होंने ग्रपनी Plan का 30 प्रतिशत तक भी क्यों खर्च नहीं किया इतने जरूरी ग्रीर ग्रहम काम हैं जो कि होने वाले हैं, Animal Husbandry है, Technical Education है, Co-operative Societies हैं, Social Welfare Department है ग्रीर Forests वगैरह हैं जिन पर इतनी भारी रकम खर्च होनी है। मगर 31-12-59 तक जो खर्च की detail वित्त मंत्री महोदय ने circulate की है, इस से यह जाहर होता है कि यह 30 प्रतिशत भी इन Schemes के execution के सिलसिले में खर्च नहीं किया गया। ग्रब महज एक साल इस Second Five-Year Plan का बाकी है। मैं है रान हूं कि 4 साल में तो इतना खर्च नहीं हुग्रा ग्रब एक साल में 75 प्रतिशत कैसे खर्च करेंगे। इस तरह से इस तरह के, इन के ग्रामदनी या खर्च के जो ग्रंदाजे हैं, मैं समझता हूं कि यह इन की नाकाबलियत का सबूत है।

इसी तरह से मैं पंचायतों की बात कहना चाहता हूं । पंचायतों की elections करवाई जायेंगी जिन पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्चा आयेगा। बहाना यह किया जा रहा है कि Pepsu का कानून unified नहीं था इस लिये यह खर्च किया जा रहा है । (Interruption)

वित्त मंत्री : क्या कहा 1 करोड़ 50 लाख रुपया ? यह 1 लाख 50 हज़ार रुपया होगा ।

Chaudhri Inder Singh: I am sorry that is 1,50,000. I am grateful to the Finance Ministe for this correction.

इस को जाहिर करने की intention मेरी यह थी कि गवर्नमैण्ट जो फैसला करती है वह कभी सिरे नहीं चढ़ाती। इस से यह साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की कोई stable policy नहीं है, चाहे पंचायत के बारे में हो, चाहे agrarian reforms के बारे में या किसी और बात के लिये हो।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह गवर्नमेंट श्रवामी गवर्नमेंट नहीं है, यह जमहूरी गवर्नमेंट नहीं है। यह गवर्नमेंट पार्टी की गवर्नमेंट है, श्रीर पार्टी के वर्करों के जिये है, श्रीर पार्टी के वर्करों के जिरए चलाई जाती है। मैं एक मिसाल देता हूं कि मेरे हलके में एक जलसा हुशा जिस में वहां के रहने वालों ने उन मिनिस्टर साहब को बुलाया जो उसी एरिया के हैं। वह मिनिस्टर साहिब वहां जाकर श्रपनी स्पीच में बड़े तमतराक से कहते हैं कि चूंकि श्राप लोगों ने गैर कांग्रेसी एम० एल० ए० को चुन कर भेजा है इस लिये श्राप का काम नहीं होगा। श्रीर यह एक ऐसी बात है जिस का श्रसर श्रीर श्रफसरों पर पड़ता है। श्रीर इस किस्म की बातें रोज रोज हो रही हैं जो कांग्रेसी हैं उन को परिमट दिये जाते हैं, भट्टे दिये जाते हैं श्रीर यह चीजें पार्टी इगराज के लिये होती हैं। जनाव मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डैमोकेटिक गवर्नमैण्ट is not of the people, by the people, for the people but it is a Government of one party, by the party, for the party. इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह पैसा इस के लिये मांगा जा रहा है वह न दिया जाए।

A

[चौधरी इंद्र सिंह]

चौथी वात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि रिजनल कमेटीज इस पंजाव के अन्दर कायम हुई हैं और इन की function है कि यह 14 scheduled subjects पर विचार करें और उस के बाद अपनी राय असैम्बली के अन्दर पेश करें लेकिन यह बजट जब बना तो रिजनल कमेटीज को नहीं भेजा गया और नहीं कुछ सलाह ली गई अपने इन subjects के मुताल्लिक। इस लिये यह बजट misconceived बजट है और रिजनल फार्मूले के खिलाफ है। यह बजट देख कर मालूम हुआ है कि हरियाने के अन्दर जो रुपया प्लैंड स्कीम के लिये खर्च होना है वह सिर्फ 13 फीसदी रखा गया है। यहां पर आए दिन कहीं हरियाना कहीं पंजाबी रिजन कह कह कर के communal sentiments पैदा किये जाते हैं। मैं कहना चाहता है कि अगर इन communal sentiments को check करना है तो यह जरूरी था कि रिजनल कमेटियों का function ठीक होता और उन का मशिवरा बजट के सिलसिले में लिया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैम्बरों को यह पता नहीं लग पाया कि उन के हलके के लिये किस जगह कितना काम हो रहा है। मैं यह देखता हूं कि यह बजट एंटी हरियाना है और बिल्कुल misconceived बजट है।

हरियाना प्रान्त ग्रौर पंजाबी सूबे के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं लेकिन गवर्नमैंट की तरफ से कोई पालिसी नहीं ग्राई ग्रौर language issue को ठीक तरह से deal नहीं किया गया। मैं ईमानदारी से यह कहता हूं कि Hindi should be the primary language in Hindi Region and Punjabi should be the primary language in the Punjabi Region. यह चीज मैं regional language के बारे में कहना चाहता हूं। श्रौर इसी तरह जहां तक गिरदावरियों या कागजात का ताल्लुक है उन के लिये भी हिन्दी रिजन में हिन्दी को प्रथान मानना चाहिए स्रौर पंजाबी रिजन में पंजाबी को प्रधान मानना चाहिए । मैं इस विल की मुखालफत इस लिये करता हूं कि यह गवर्नमैंट language issue को जान वूझ कर prolong कर रही है ग्रौर communal फ़िज़ा पैदा करने में यह सरकार इम्दाद कर रही है। 26 ब्रादिमयों की भाषाई कमेटी जो बनी उस की रिपोर्ट से पता चलता है कि उस में भी सिख मैम्बर एक तरफ हो गए ग्रौर हिन्दू मैम्बर एक तरफ हो गए। यानी यह फिज़ा वहां भी है। श्रौर जो यह 26 श्रादिमयों की कमेटी है उस में बहुमत कांग्रेसियों का है। इस का मतलब यह है कि जो डंडे के जोर से यह करेंगे वही होगा। मैं फिर, स्पीकर साहिब, आप की मार्फत सरकार को कहना चाहता हूं कि हरियाना में हिंदी जारी हो ग्रौर पंजाबी रीजन की भाषा पंजाबी हो क्योंकि वह पंजाबी रिजन की मादरी जवान है। यही चीज हरियाने के बारे में होना जरूरी है। (घंटी) मैं, स्पीकर साहिब, थोड़ा टाइम ग्रौर लेकर यह कहना चाहता हूं कि यह language issue इस लिये तय नहीं करना चाहते हैं कि इनकी राजगिद्यां खतरे में पड़ जाती हैं क्योंकि economic मसले पर यह नाकामयाब हो चुके हैं ग्रौर यही वजह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस तरह से communal जहनियत का इजहार करती है।

डाक्टर परमानन्द (पानीपत) : स्पीकर साहब, यह जो हमारे सामने  ${f Appropria}$ tion Bill है उस को पास करना है । मैं श्रपने फाइनेंस मिनिस्टर साहव को जिन्होंने यह बड़ी खूबी के साथ हमारे सामने पेश किया है मुवारकबाद देता हूं। वैसे जिस प्रकार यह clause by clause पास हुआ तो यह भी पास हो जाएगा लेकिन देखना यह है कि ला ऐंड आर्डर के बारे में मैम्बरान या जनता क्या सोचती है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ला ऐंड ग्रार्डर के बारे में बार वार यह जित्र किया कि यह ग्रच्छा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ला ऐंड ग्रार्डर के नाम पर पंजाब के श्रन्दर थांधली मची हुई है श्रौर जैसा कि राग्रो गजराज सिंह ने कहा कि गृडगांव में झूठे मुकदमे वनाए जा रहे हैं। मैं भी चीफ मिनिस्टर साहव से पूछना चाहता हूं कि पंजाब का ला ऐंड म्रार्डर क्या यही था कि हमारे एक मुहतरिम लीडर जिन की सारा पंजाब इज्जत करता है उस की रेवाड़ी में बेइज्ज़ती की जाती श्रौर उस के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा तक नहीं। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां कहीं भी ला ऐंड ग्रार्डर नहीं है। यह ला ऐंड आर्डर की बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई enquiry Committee वनाई जाए और सारे पंजाब में जाकर ग्रगर सिर्फ Secretariat के दफ्तर की काइलें देखें तो, स्पीकर साहिब, कोई file ऐसी नहीं है जहां यह लिखा हुआ न मिले कि Chief Minister साहिब की यह खाहिश, है और ऐसा करना चाहिए। श्राज कोई कानून नहीं रहा ग्रौर कोई rule नहीं रहा । कोई भी officer independent तौरपर justice नहीं कर सकता। यहां पर justice है ही नहीं। मैं ने इस budget को बड़े गौर के साथ पढ़ा है ग्रौर मैं ने इस बात को महसूस किया है कि जो चीज़ें इस budget में रखनी चाहिए थीं वह नहीं रखी गई । स्पीकर साहिब, जिस तरीके से यह निजाम चल रहा है उस में Secretaries, Deputy Secretaries, Deputy Commissioners ग्रीर Magistrates वर्गरह के रखने की क्या जरूरत थी ? उन का क्या फायदा है जब वह ग्रपने ग्राप कुछ काम नहीं कर सकते? इस budget में तो यह provision होनी चाहिए थी कि Secretariat के सामने एक बड़ा तस्त बनाया हुन्ना होता न्नौर कैरों साहिब महाराजा प्रताप सिंह के नाम पर उस पर बैठ कर राज करते । स्पीकर साहिब मैं, किसी शहर में गया। वहां पर बातों बातों में बात शुरू हुई। वहां पर एक साहिब, कहने लगे कि म्राज पंजाव की हकुमत ने बिल्कुल वहीं तरीका बना रखा है जैसे संग्रेज बड़े बड़े land lords को थपिकयां दे छोड़ते थे स्नौर वह चाहे किसी की गाएं चोरी करवा दें, किसी को मार दें, किसी की बेइज्ज़ती कर दें उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उन को बड़ा बाग्रस्तियार समझा जाताथा। ग्राजभी इसी ढंगसे काम हो रहा है। मैं पुछना चाहता हूं कि क्या यही इस Government का law and order है। स्पीकर साहिब, जब budget session ग्राने वाला होता है तो उस से पहले ग्रखबारों में, Press में reshuffling की खबरें ग्रानी शुरू हो जाती हैं। फिर जो लोग Ministers बनने की उम्मीद रखते हैं वह लालच में ग्रा कर कहना शरू कर देते हैं कि Law and order बहुत ग्रन्छा है। स्पीकर साहिब, सन् 1958 में पानीपत में दो लड़कियां उठा ली गई और वह ग्राज तक नहीं मिलीं । इसी तरह सन

 $\geq$ 

[डाक्टर परमानन्द]

1959 में दो लड़िकयां उठा ली गईं। वह भी ग्राज तक नहीं मिली । इसी तरह 22 जनवरी को एक 16 साल की लड़की को तहसील पानीपत में से उठा लिया गया । वहां पर ग्राठ police constables थे, एक जमादार था ग्रौरपास ही तहसीलदार का घरथा। लेकिन उस लड़की का स्राज तक पता नहीं लगा । इस सिलसिले में Deputy Minister साहिब को और Chief Minister साहिब को रजिस्ट्रियां भेजीं तमाम officers को कहा गया लेकिन उस के बावजूद भी उस लड़की का पता नहीं लगा। स्याल है कि उसे कहीं मार दिया गया है। लोग इस डर के मारे कहते भी नहीं कि कहीं Chief Minister साहिब, के साथ उन की टक्कर न लग जाए ग्रौर वह उनको नुक्सान न पहुंचा दें। सो यह है ग्राज Law and order का नम्ना जो मैं ने बयान किया है। स्पीकर साहिब, मैं ने पहले भी एक बार बताया था कि मेरे इलाके में एक सजायाफता ब्रादमी है जिसे 420 के जुर्म में जुरमाना ख्रौर एक दिन की कैद हुई थी। उस ग्रादमी के पास 1950-51 में कोयले का depot था। वह मन का 37 सेरतोलता हुन्ना पकड़ा गया। उसे कोई सजा नहीं दी गई स्नौर उस का depot उस के partner के नाम पर कर दिया गया । अब उसे बुला कर कहा गया कि चूंकि तुम डाक्टर परमा नन्द के मुखालिफ हो इस लिये तुम्हें कोयले का depot देते हैं। इसी तरह एक लूट मार के जुर्म में सजायाफता है उस को भट्ठा दे दिया गया है। पानीपत में Municipal Commissioner के election जन संघी ward Nos. 8 श्रीर 5 से खड़ा हो रहाथा उसे Chief Minister साहिव ने withdraw करवाया और भट्ठे का licence दे दिया। वह स्रादमी सजायाफता है लुटमार के सिलसिले में । डाक्टर साहिब कहते हैं कि House में सब बातें कही जाती हैं लेकिन नाजायज शराब की बात कोई नहीं करता । मैं बताता ह कि नाजायज शराब कहां निकलती है। मेरे इलाके में एक नत्थू शाह का डेरा है जो Chief Minister साहिब का बनाया हुन्ना है। वह बौली पिण्ड में हैं। वहां पर डूमों के ड्रम शराब निकाली जाती है। वहां पर एक हौसले वाले और इमानदार Excise Sub-Inspector ग्राए। उन्होंने पांच छ: दफा उस डेरे पर छापा मारा ग्रौर 26,27 मन के करीब शराब पकड़ी। जब वह शराब पकड़ कर वापिस ग्रा रहा था तो रास्ते में उस को नत्थू शाह मिला। उस ने Sub-Inspector को गालियां दीं ग्रीर कहने लगा कि तुम्हें छापा मारने की जुर्रत कैसे हुई; मैं तुम की transfer करवा दंगा। उस ने उस को दूसरे दिन सचमुच transfer करवा दिया। जब हमें पतालगा तो एक M.P. माहिब ने और मैं ने Commissioner साहिब को चिट्ठी लिखी कि अगर उस Sub-Inspector ने एक बदमाश ग्रादमी की शराब पकड़ी है तो उस का क्या कसूर है जो उसे transfer किया जा रहा है। फिर उस की transfer रुकवाई। श्रब फिर वहां पर वैसे ही शराब निकल रही है और Police की या Excise वालों की जुर्रत नहीं कि उसे कोई पकड़ सकें। हमारे कुछ Ministers हैं जो वहां उस नत्थ्र शाह् के पास जाकर ठहरते हैं ग्रौर उस की हौसलाग्रफज़ाई करते हैं। ग्राज ग्रगर वहां पर छापा मरवा कर देखा जाए तो वहां से टीनों के टीन नाजायज शराब के निकलेंगे।

जहां पर ऐसे हालात हों वहां पर कौन कह सकता है कि law and order की हालत अच्छी है। पिछले दिनों हम ने Chief Minister साहिब को चिट्ठी लिखी कि यह ग्रादमी जो शराब निकलवाता है यह ग्रकीम ग्रीर चर्स की smuggling भी करता है। हमारे एक M.P. साहिब ने जलसे में कहा कि नत्थू शाह के पास truck No. 1127 में छः सेर ग्रकीम ग्राई है ग्रीर इस वक्त यह नत्थू शाह के डेरे में तकसीम की जा रही है। लेकिन किसी भी Police Officer को जुरंत नहीं हुई कि वहां छापा मार सके। मैं ने सुना है कि पटियाले के ग्रंदर एक opium smuggler पकड़ा गया ग्रीर उस ने कहा है कि मैं ग्रकीम नत्थू शाह को देता हूं।

श्री श्रध्यक्ष : यह अच्छी बात है कि हमें पता लग गया है नत्थू शाह कौन है जिस के वारे में वह सवाल पूछते रहे हैं। लेकिन जो आदमी House में मौजूद नहीं उसे criticise करना ठीक नहीं है। (It is good that we have come to know of Nathu Shah about whom the hon. Member has often been asking questions. But it is not proper to criticise a person who is not present in the House.)

डाक्टर परमानन्द : स्पीकर साहिब, मैं तो यह कह रहा हूं कि Chief Minister साहिब की शह से वह ग्रादमी इस तरह के काम कर रहा है। यह ग्रादमी Pakistan में 10 नम्बर में था। उसे ग्रीर उस के लड़के को Market committee का मेम्बर बना दिया गया है जब कि ऐसा करने का rule नहीं है।

Mr. Speaker: I will not allow discussion about the man who is not present in the House.

श्री राम प्यारा: On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, Parliament में मुंधराका नाम बार बार लिया ग्रया श्रीर वहां पर कोई objection नहीं हुआ।

श्री ग्रध्यक्ष : मुंधरा के बारे में तो Parliament में वाकायदा report पेश हुई। (But regarding Mundhra a regular report was presented to the Parliament.)

डाक्टर परमानन्द : स्पीकर साहिब, जिस law and order के बारे में यह ढंडोरा पीटते हैं कि सब अच्छा है उस की हालत में बताता हूं कि 28 तारीख को करनाल में एक जलसा हुआ । उस जलसे में में था, कामरेड राम प्यारा थे और डाक्टर कृष्णा भी थे। उस जलसे में law and order की बिल्कुल नंगी तससवीर देखी गई। गुंडे और बदमाश मैंकड़ों की तादाद में फिर रहेथे। उन के हाथों में नेज़े और वरछे थे और उन के पास बन्दूकों और पस्तील थे। वह कह रहे थे कि हम ने डाक्टर परमा नन्द और कामरेड राम प्यारा को कतल करना है मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखती रही और टस से मस नहीं हुई। वह होती भी क्यों जब कि ऊपर से इशारा ही यह था। जब वहां यह हालत हो रही थी तो वहां से एक special जीप चंडीगढ़ भेजी गई और

[डाक्टर परमा नन्द]

यहां पार्टी के दफतर के Secretary को वहां लाया गया जिस ने कि पुलिस को कहा कि मत मदाखलत करो। S.P. साहिब टलने के लिये घड़ौंदा चले गये और जब D.C. को कहा तो उन्होंने कहा कि बस आ रहे हैं। क्या इसी का नाम law and order है? अभी २ जिस आदमी का मैं ने नाम लिया है और आप कहते हैं कि नाम मत लो उस ने लग भग एक लाख रुपया इस सरकार से कभी किसी के नाम, कभी किसी और के नाम और कभी किसी हरिजन के नाम हेरा फेरी कर के कर्ज लिया हुआ है। 1958 से उस के लड़के के नाम 7 हजार रुपए के warrants और 2½ हजार रुपए के उस के नाम के warrants निकले हुए हैं लेकिन उसे न कोई S.P. पूछता है और न D.C. पूछता है। मैं तो कहता हूं कि वहां S.P. नत्थू शाह है और D.C. निशान सिंह है और....

Mr. Speaker: Order, order. Please resume your seat now.

डाक्टर परमानन्द : स्पीकर साहिब, बस दो मिनट की बात है। यह देखें मेरे पास यह एक list है कि 1956 से ले कर ग्राज तक लग भग एक लाख रुपया उस के जिम्में सरकार का कर्ज है। पिछला तो देता नहीं है लेकिन ग्रब उसे फिर housing scheme के तहत 16 हज़ार रुपया ग्रौर दे दिया है (घंटी) खैर, ग्रब मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं।

Mr. Speaker Please resume your seat. Your time is over.

डाक्टर परमानन्द : स्पीकर साहिब, एक मिनट में एक बात अर्जु कर के बैठ जाता हैं। स्पीकर साहिब, कहा तो जाता है कि law and order ठीक है मगर police force धड़ा-धड़ बढ़ाई जा रही है। अगर law and order ठीक है तो यह police force जगाधरी, म्कतसर ग्रौर चंडीगढ़ में बढ़ाने की क्या जरूरत थी। मैं कहता हूं कि बजाए इस police force को बढ़ाने पर खर्च करने के चाहिए था कि उन गरीब माम्ली constables को कुछ देते जिन को रोजाना दस आने खुराक के दिये जाते हैं। आप मुझे बताएं कि इस महंगाई के जमाने में दस आने योमिया से कैसे कोई गुज़ारा कर सकता है। इसी तरह Class IV के employees को कुछ देते ताकि वह रोटी खा सकते। वैसे तो यह सरकार यही रट लगाती है कि हम लोगों को नीचे से ऊपर उठा रहे हैं लेकिन हालत यह है कि इन गरीब employees की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चाहिए तो यह था कि बेचारे constables जो इतनी सर्दी के दिनों में भी ठंडी वरदी पहने फिरते हैं उन को गर्म वरदी देते लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं। सारे थानों में एक २ जीप हो, wireless हो ग्रौर टैलीफोन हो ताकि crime को कम करने में मदद मिले। लेकिन काम तो यह करना नहीं चाहते हैं। इस की बजाए नई नई posts create की जा रही हैं ताकि अपने आदिमयों को provide किया जा सके। सारी posts अपने आदिमयों को provide करने के लिये create की जाती हैं। जहां तक कि अपने आदिमयों को provide करने के लिये Public Service Commission B. D.Os भरती कर purview से posts निकाली जा रही हैं।

लिए हैं, Additional Advocate-General की ग्रासामी वहां से निकाल कर प्र कर ली है ग्रौर......

श्री ग्रध्यक्ष : Order, order. ग्रब ग्राप बैठ जाएं। 6 बजे गिल्लोटीन apply होगी ग्रौर फिनांस मिनिस्टर साहिब भी कहते हैं कि debate का जवाब देने के लिये उन्हें कम से कम 45 मिनट चाहिएं। इस लिये सिर्फ  $1\frac{1}{4}$  घंटा बाकी है मगर मैं देख रहा हूं कि बोलने केलिये बहुत मैम्बर खड़े हो रहे हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि सरदार करतार सिंह दीवाना को भी वक्त मिले क्योंकि बुजुर्ग हैं और बार बार खड़े हो रहे हैं। प्रबोध चंद्र जी से भी committed हूं कि time दूंगा बशर्ते कि किसी झगड़े में न पड़ें। फिर सरदार हरबंस सिंह जी ने भी लिख कर भेजा है कि मेरे पास न कोई कोयले का डिपो है, न मैं ने कोई ट्रक route permit लिया है, मुझे बजट की general discussion पर भी वक्त नहीं मिला है, अब सिर्फ पांच मिनट का मामला है वगैरह वगैरह . . . . (हंसी) रूट परिमट देना तो मेरे बस की बात नहीं है; हां, पांच मिनट जरूर दे दूंगा। (हंसी) (Order, order. The hon. Member may please resume his seat now. The guillotine will be applied at 6 p.m. The Minister for Finance says that he wants at least 45 minutes to reply to the debate. This leaves only 1 \frac{1}{4} hours find many but 1 hon. are rising to catch my eye. I also want that Sardar Kartar Singh Dewana should also get some time because he is a "bazurg" and is rising again and again.
I also stand committed to Shri Prabodh Chandra to give him time provided he does not enter into any controversy. Then S. Harbans Singh has also written me a chit stating that he has got neither any coal depot, nor any route permit for a truck, nor has been given any time during the general discussion of the Budget, now it is only a question of five minutes etc. etc. (laughter). It is not within my competence to give him any route permit but I will certainly give him five minutes.) (laughter)

डाकटर बलवेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पश्चिम): स्पीकर साहिब, यह जो Appropriation Bill इस सदन में पेश किया गया है मैं इस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बजट की general discussion के वक्त और दूसरी मदों की बहस के दौरान भी सरकारी बैंचों की तरफ से और अपोजीशन की तरफ से बहुत से आरोप इस सरकार पर लगाए गए हैं। यही नहीं बल्कि यह सिलसिला पिछले दो तीन साल से ही चल रहा है। स्पीकर साहिब, दरअसल बात तो यह है कि अगर सरकार का काम सिर्फ हकूमत करना ही हो तब तो कुछ मायनों में सरकार की यह आलोचना कम हो सकती है लेकिन हमारी सरकार committed है कि इस देश के अन्दर जनतंत्र के तरीके से हकूमत चलानी है और लोगों के अन्दर democracy की जो values है उन को पैदा करना है। स्पीकर साहिब, यह जो इतने दिनों से बजट पर बहस चल रही है और सरकार की तरफ से भाषण हो रहे हैं वह भाषण जनता के सामने जाते हैं तो वह

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

हैरान होते हैं। जिस प्रान्त के ग्रन्दर जिन बातों से लोग तंग हों, ग्रसली हालात का लोगों को पता हो ग्रीर उन बातों को सब लोग ग्रसली हालत में श्रपनी ग्रांखों से देख रहे हों मगर फिर भी सरकारी बैंचों की तरफ से, वजीरों और मुख्य मंत्री की तरफ से उन्हीं बातों को यहां सदन में किसी दूसरे ढंग से छुपाने की कोशिश की जाए और कहा जाएं तो मैं समझता हं कि सिवाए इस के कि लोगों के अन्दर जमहरियत का विश्वास खत्म किया जाए ग्रौर कोई मतलब नहीं हो सकता । कौन नहीं जानता कि ग्रदालत की करिसयों पर बैठे हुए magistrates लोगों को रैंड कास के टिकट बेचते हैं। यह बात यहां हाउस में भी दो तीन साल से चल रही है लेकिन हमारे वजीरों की तरफ से बार बार इस बात को refute किया जाता है हालांकि बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा हो रहा है। मैं ग्राप के सामने एक concrete केस बताना चाहता हूं ग्रौर तीन चार दिनों की ही बात है। श्रमृतसर में एक केस चल रहा है जिस में कुछ communist workers ग्रीर कुछ जनसंघ के workers है ग्रीर 107-151 पीछे किसी पेशी पर पांच चार workers दोनों तरफ के हाज़र न हो सके तो चार पांच दिन पहिले जो पेशी हुई है उस में magistrate ने कहा कि इन की दोबारा जमानतें ली जाएं श्रीर साथ ही यह हक्म दिया कि इन को टिकटें दे दो। नतीजा यह हुआ कि उन political workers को हुक्म हुआ कि small savings की टिकटें लो तब जमानत स्वीकार होगी। स्पीकर साहब, यह सल्क political workers के साथ हो रहा है. ग्राम जनता के साथ क्या होता होगा उस का ग्रन्दाजा लगाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि रात अन्दर रहना है तो रह लो नहीं तो सौ सौ रपए की टिकटें ले लो। इस तरह के हालात सूबे के अन्दर हो रहे हैं लेकिन इस के वावजूद यहां पर कहा जाता है कि अयोजीशन झुठे charges लगाती है। आप अन्दाजा लगाएं कि ये इस सुबा के अन्दर अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरीका से रुपया इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन इस के बावजूद भी यहां पर कहा जाता है कि ये झूठ बोलते हैं। स्पीकर साहब, अगर आंखों से देख कर भी ऐसी बात कही जाय तो इस का असर लोगों पर यही होगा कि वे कहेंगे कि हमारी वोटों से बने हुए चीफ़ मिनिस्टर विधान सभा में जाकर झूठ बोलते हैं। वे समझते हैं कि विधान सभा की बिल्डिंग बना देने से democracy कायम हो गई। विधान सभा की बिल्डिंग बना देने से हमारी जम्हूरियत की समस्या हल नहीं हो जाती, इस के लिये drastic steps लेने चाहिएं । अगर विवान सभा को बिल्डिंग बना देने से जम्हूरियत बहाल रह सकती तो ऐसे मुल्क भी दुनियां में हैं जहां करोड़ों स्ररबों रुपए की बिल्डिंगज कायम हैं जब कि जम्ह्ररियत खत्म हो चुकी है। ग्रगर जम्हरियत की भावना ही खत्म हो जाए तो महज विधान सभा की विल्डिंग का क्या फायदा पहुंचता है। स्पीकर साहिब, जब Red-cross का चन्दा इकट्ठा किया जाता है तो पुलिस जबरन टिकटें देती है। इसी तरह से मुझे याद है इंदरा गांधी को एक दफा purse देना था तो पुलिस ने क्या किया रिक्शा वालों का चालान कर दिया। जब उन्होंने चीखो पुकार की तो उन्हें कहा गया कि तुम्हारा चालान 🛧 छोड़ देंगे अगर तुम पांच पांच रुपए के टिकट ले लो। इस तरह से रुपया इकट्ठा कर के इंदरा गांधी को fund इकट्ठा कर के दिया गया। मैं समझता हूं कि यहां पर जम्हूरियत का जनाजा निकल रहा है और जब कोई constructive सुझाव दिया जाता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

हमारे सूबा कें ग्रन्दर हस्पतालों की हालत यह है कि छः छः महीने मरीजों को admission नहीं मिलती और जब इन के नोटिस में लाते हैं तो हमारे .मुख्य मन्त्री साहब कहते हैं कि admission इस लिये नहीं हुई होगी कि ज्यादा खराक खाने के लिये कहा गया होगा, vitamins prescribe किए गए होंगे। पहले भी ऐसी चिटों का जिक स्राया। इस दफा फिर जब मैं स्रमृतसर गया तो by chance एक chit मुझे मिल गई। एक महिला सत्यादेवी जिस की ग्रायु 26 वर्ष होगी ज़िला गुरदासपुर के एक गांव से ग्रमृतसर में इलाज के लिये ग्राई। उसे बीमारी थी anus fistula chit का नं० है 239। उसे कहा गया कि दो तीन महीने आराम करो. उस के बाद आओ। 19-3-60 को advise किया गिया और chit पर लिखा गया advised for admission on 11-8-60 । यह advice की गई कि पांच महीने के बाद ग्रप्रेशन के लिये ग्राना। स्पीकर साहब, 50-60 मील से चल कर एक मरीज त्राता है ग्रौर उसे ग्रा कर यह परेशानी उठानी पड़ती है। इसी तरह से एक मरीज 6 दफा घारीवाल से चल कर श्राया श्रौर हर दफा उसे कहा गया कि दो महीने के बाद ग्राग्रो लेकिन यहां पर notice में लाया जाता है तो इस तरह से मखील उड़ाया जाता है कि वह कमजोर होगा, उसे खून की जरूरत होगी। अगर वहां पर जगह नहीं है तो साफ क्यों नहीं मान लेते कि जगह की तंगी है। इस तरह से जनता की श्राखों में धूल झोंकने की कोशिश की जायगी तो उन्हें विश्वास हो जायगा किये मन्त्री democracy को चलाने के काबल नहीं हैं। उस हालत में जनता के पास एक ही रास्ता रह जायगा श्रौर वह किसी श्रौर तरह सोचने लगेगी। हमारे मुख्य मन्त्री बार बार यह बात कहते हैं कि ग्रगर हवालदार किसी के थप्पड़ मार दे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वह मार सकता है। मैं जिम्मेदार तभी हूं जब रिपोर्ट मेरे पास की गई हो। मैं कहता हूं कि यह जो हाउस में कहा जाता है क्या यह उन के नोटिस में लाने के लिये नहीं कहा जाता ? ग्रौर फिर मैं वे instances भी देता हूं कि जो ग्रमृतसर के aggrieved लोग थे उन्होंने मुख्य मंत्री के notice में cases लाए। ग्रमृतसर का एक पहाड़ का रहने वाला ग्रादमी है। उस की जायदाद ग्रमृतसर में है। उस के मकान का ताला तोड़ कर कबजा किया गया है। वह शस्स S.S.P. से मिला, वह अमृतसर में मुख्य मन्त्री से मिला, चंडीगढ़ में मिला लेकिन वह मामला वहीं का वहीं है। एक केस क्या, मैं सैकड़ों ऐसे cases मुख्य मन्त्री साहब के नोटिस में लासकता हूं। एक शख्स माया राम भाटिया के मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है। मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाया गया लेकिन उस का कोई notice नहीं लिया गया।

स्पीकर साहब, बजट के अन्दर मजदूरों को loan देने के लिये दस लाख रुपया रखा गया है। जहां सरकार यह चाहती है कि सूबा की तरक्की हो, कला कौशल बढ़े, [डाक्टर बलदेव प्रकाश]

उद्योग-धन्धे बढ़ें वहां सरकार को मजदूरों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। ग्राज पंजाब में मजदूरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है ग्रीर वहां ग्रगर दस लाख loan देते हैं तो इस हिसाब से एक रुपया फी मजदूर पड़ता है। ग्रगर एक रुपया की जगह पांच रुपया per head भी हिसाब लगाएं तो क्या सरकार ने उन के साथ हमदर्दी की है? मैं समझता हूं कि यह जनता के साथ मखौल है। सरकार unproductive construction पर 8 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है लेकिन दूसरी तरफ बिजली न मिलने के कारण मजदूर बेकार बैठे हैं उन की नौबत hunger-strike तक ग्रापहुंची है वहां एक करोड़ रुपया grant की शक्ल में नहीं दे सकते। जिन लोगों की मेहनत से सूबाने तरक्की करनी है, जो सूबा की welfare का ग्राधार है उन गरीबों को यह कल्याण कारी स्टेट का नारा लगाने वाली सरकार एक करोड़ रुपया grant की शक्ल में नहीं दे सकती, यह कितने दु:ख की बात है।

स्पीकर साहिब, एक बात और मैं आप के द्वारा हाउस के सामने लाना चाहता हूं। मुख्य मंत्रो कहते हैं कि जब तक मेरे नोटिस में कोई बात नहीं होती मैं क्या action ले सकता हं। अमृतसर के अन्दर Improvement Trust ने कुछ जगहें acquire की कि यहां पर Government College for Women बनेगा । वहां कुछ लोगों की कोठियां हैं, एक workshop है। वह सारी जमीन सरकार ने ले ली और इन सब लोगों को बेदखल कर दिया । लोगों ने फरियादें कीं लेकिन कोई शुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन हुए Improvement Trust के चेयरमैन से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठोक है Government College for Women यहां नहीं बनेगा क्योंकि इस से उन लोगों का chance नहीं रहेगा जो यहां कोठियां बनाना चाहते हैं। हकीकत में बात यह निकली कि मुख्य मंत्री साहब के साहबजादे ने कहा कि हम ने यहां कोठियां बनानी हैं। इस तरह हेराफेरी के साथ Government College for Women का नाम लेकर जगह लेकर कोठियां बनाई जा रही हैं। इस तरह के सैंकड़ों cases मैं ग्राप के सामने रख सकता हं। जगह जगह पर Improvement Trust काम कर रहे हैं स्नौर जगह जगह पर लोगों के क्लेम बनते हैं जिन की details में मैं जाना नहीं चाहता ग्रौर ऐसी स्थिति है कि जिस को देखते हुए दु:ख ग्रौर शर्म से गर्दन झक जाती है। फिर कहते हैं कि यह democracy है।

8/9 हपये गज़ के हिसाब से जमीन ली जाती है और फिर उन लोगों को दी जाती है जिन का कोई claim नहीं बनता और उन लोगों को खुश करने के लिये ज मीनें दी जाती हैं।

एक बात मैं ग्रौर, स्नोकर साहिब, ग्राप की मार्फत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं ग्रौर उम्मोद करता हूं कि वह इस तरफ ग्रपना ध्यान देगी । वह यह हैं कि सूबे की economy जहां industry पर निर्भर है उस के साथ साथ Agriculture से भो इस का बहुत वास्ता है । जब तक Agricultural production नहीं बढ़ती तब तक लोगों की ग्राथिक ग्रावस्था ठीक नहीं हो सकती।

उत्तपादन को बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक irrigation facilities दी जानी चाहियें। इस में शक नहीं कि सरकार जमोंदारों को canals ग्रौर tube-wells द्वारा irrigation facilities मुहैया कर रहों है लेकिन मुहैं समझता हूं कि agriculture को develop करने के लिये private capital invite करना चाहिये। ग्रगर लोग 2,000 रुपये invest कर के flour mill या बिजली का कोहलू लगा सकते हैं तो लोगों को encourage किया जा सकता है कि वह tube-wells लगा कर unirrigated land को पानी देने के साधन मुहैया करें। जहां नहर नहीं है वहां tube-wells लगाने के लिये लोगों को encourage किया जाए और वह पानी उन्हीं rates पर supply करें जिन rates पर सरकार देती है । Agriculture production बढाने के लिये मैं समझता हूं कि private capital को utilise किया जा सकता है। हमारे प्रान्त में irrigated area के मुकाबले में unirrigated area ज़्यादा है लेकिन हमारी सरकार के पास इतने means नहीं कि वह सब जगह सिंचाई के साधन महैया कर सकें। इस लिये अगर सरकार प्राईवेट tubewells लगाने के लिये लोगों को encourage करे तो agricultural production में बहुत अजाफा हो सकता है। अगर आटे की मिल्लें लग सकती हैं तो tube-wells भी लगाए जा सकते हैं ग्रौर जनता को उसी rates पर पानी मिल सकता है। इस लिये मैं सरकार से कहुंगा कि वह जनता को ऐसी स्कीमें बताएं ताकि उत्पादन बढाने में वह सरकार को अपना सहयोग दें। इन अलफाज के साथ मैं, स्पीकर साहिब, ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूं (interruptions)

Mr. Speaker: Please don't get impatient. I will extend the sitting to enable the hon. member to take part in the debate.

चौधरी श्री चन्द (बहादुरगढ़): स्पीकर साहिब, ग्राप जानते हैं कि दिसम्बर के इजलास में हम ने Village Common Lands के सम्बन्ध में एक बिल पास किया था । हम ने वह बिल गवर्नर साहिब की मंजूरी के लिये यहां से भेज दिया था ग्रौर उस के साथ ग्रौर भी चंद बिल उन की मंजूरी के लिये भेजे थे। बाकी सब बिलों की मंजुरी ग्रा चुकी है लेकिन उस बिल की मंजुरी ग्राज तक नहीं ग्राई । गवर्नर साहिब कल यहां तशरीफ लाये थे तो मैं ने उन से दरियाफ्त किया कि उस विल के सिल-सिले में श्राप क्या कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि  $1\frac{1}{2}$  महीना हुश्रा मैं ने इस बिल के मतम्रल्लिक चंद बातें म्राप की गवर्नमैंट से दरियाफ्त की हैं स्रौर उन्हें एक चिट्ठी लिखी है जिस का कोई जवाब नहीं श्राया । मैं ने इस बारे में श्राज मिनिस्टर इंचार्ज सरदार गुरबंता सिंह जी से पूछा कि जो बातें गवर्नर साहिब ने दरियाफ्त की हैं उन का जवाब क्यों नहीं दिया । उन्होंने कहा कि जबानी दे दिया था लेकिन चिट्ठी मालूम नहीं कि कहां है। मैं ने आज चीक सैकेटरी साहिब से गवर्नर साहिब की चिट्ठी के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, दरियाफ्त कर के बताऊंगा। उस के बाद मैं ने F.C. साहिब से पूछा कि क्या कोई चिट्ठी गवर्नर साहिब की तरफ से ग्राई थी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, दरियाफ्त कर के बताऊंगा । ग्राहजा साहिब से दरियापत किया कि ऐसी चिट्ठी कहां होगी उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं

## [चौधरी श्री चन्द]

मालूम कर के बताऊंगा। गर्जे कि कोशिशें करने के बावजूद यह मालूम नहीं हो सका कि वह गवर्नर साहिब की चिट्ठी कहां है। सरदार गुरबंता सिंह के Private Secretary से पूछा तो उन्होंने भी जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। साहिब सदर, अगर गवर्नर साहिब की चिट्ठी की बाबत हमारे Secretariat की यह efficiency है तो आम आदमी की दरखास्त का क्या बनता होगा। (cheers)। इस के साथ साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा ही कानून 1956 में असैम्बली से पास हुआ। था Village Common Lands की बाबत लेकिन वह दफतर के क्लकों ने दबाए रखा और कायदा यह है कि 31 अक्तूबर तक जितने Bills पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाएं वह Acts बन जाते हैं, क्योंकि पैप्सु और पंजाब ने मिलना था और जिन पर दस्तखत नहीं होंगे वह Bills कानून नहीं बनेंगे। दफतर की मेहरबानी से जिन बिलों पर दस्तखत न हो सके वह बिल कानून न बन सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस आदमी का चंडीगढ़ में थोड़ा बहुत रसूख है वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा लेता है।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मैं ग्राप को बताना चाहता हूं कि जहां सै केटेरियट में 1950 में 85 Assistants थे ब्राज 513 हैं। Secretaries, Deputy Secretaries ग्रौर Superintendents ग्रीर उनके staft की तादाद जो पिछले साल 1.700 थी वह भ्राज 2,700 है। साहिबे सदर जिस Secretariat में भ्रमला इस रफतार से बढ़ता है वह गाड़ी कभी मंजिले मकसूद तक पहुंचती नजर नहीं स्राती। जिस गाड़ी के स्टेशन हर एक फर्लांग पर बना दिये जायें तो कुदरती तौर पर वह गाड़ी देहली से शिमला तक बहुत देर में पहुंचेगी। एक एक file के चलने के लिये जहां पहले चार स्टेशन थे अब 17 स्टेशन हैं, file को कहीं breakfast चाहिये, कहीं lunch ग्रौर कहीं dinner, इतनी inefficiency है। इस लिये हर एक अफसर जो चंडीगढ़ में रहता है वह किसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहता। Chief Secretary के पास कई Deputy Secretaries हैं, मिनिस्टरों के पास चार चार P.As. हैं। ज्यूं ही ग्रादमी Secretariat में दाखिल होता है officials इधर उधर फिरते दिखाई देते हैं। उन्हें कोई काम नहीं । लेकिन फिर भी ग्रमला बढ़ाया जा रहा है इस तरह से जहां General Administration पर दो करोड़ खर्च होता था अब 3,32,00,000 रुपया खर्च हो रहा है। इस रफतार से खर्च बढ़ गया है, पता नहीं यह गवर्न-मैंट.इतना खर्च ज्यादा ग्रर्से तक कैसे बरदाश्त करेगी। इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में किसी की duty नहीं कि जो बिल असैम्बली पास कर के जाए उस की बाबत मालुम करे कि वह कहां है ग्रौर उस के मृतग्रित्लिक क्या हो रहा है। उस सिलसिले में गवर्नर साहिब सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि कौन्सिल के श्राखरी इजलास में जो डाक्टर गोपी चंद भार्गव ने स्पीच दी थी उस में उन्होंने क्या assure कराया था। यह पांच मिनट से ज्यादा का काम नहीं, पता नहीं कि चिट्ठी कहां है। इस की वजह यह है कि जहां भी वे platform से बोल सकते हैं वे चूप हैं। उन का दिल दफ्तर में पड़ा रहता है।

Local Bodies की elections हो रही हैं। मुझे बड़ा अफ़सोस है। मेरे एक लायक दोस्त ने कहा कि यह Local Bodies की elections है। District Boards को मरे हुए 12 साल हो गए हैं। जो देहात के नमायंदे थे ने तो अब हैं ही नहीं। Officers हैं, वही District Boards का काम करते हैं। अगर शहर वालों के पास अखबार न हों, अगर जन संघ के भाई खड़े हो कर न बोलें तो लोग Administration को Committee कहने लग जायोंगे । यह जमहरियत है! इस को कहते हैं कि यह democracy है! देहात का कोई नुमायंदा उस में नहीं त्रा सकता । यह गलत बात है, इस को जमहूरियत नहीं कह सकते। Elections नहीं हुई। इस से बेहतर था कि nomination करवाई जाती। District Boards की election 12 साल नहीं हो सकी तो क्या गवर्नमैंट सो रही है। उन्हें भ्राहिस्ता २ निकाल कर फैंक दिया जाएगा। शहर वाले कुछ Municipal Committees से आ गए, कुछ दूसरों के नुमायंदा हो गए। मुझे अफ़सोस है कि हमारी गवर्नमैंट इस की तरफ ध्यान ही नहीं देती। श्राखिर देहात वाले भी मुलक के बसने वाले हैं। उन को भी हक है कि Council में किसी को भेजा जाए । उन में से एक श्रादमी भी देहात का नहीं श्रा सकता। वह खड़ा नहीं हो नकता। उन की राए नहीं है। सारे के सारे शहर वाले खड़े हो रहे हैं। यह कहते हैं कि जमहरियत के elections हो रहे हैं।

सब से ज्यादा खर्च education पर किया जाता है। Education पर 12 करोड़ कुछ लाख रुपया खर्च किया जाता है। किसी मुल्क या सूबे की तरक्की के लिये तालीम की बड़ी भारी अहमियत है। यह ठीक है कि तालीम के बगैर कोई देश या कोई सूबा तरक्की नहीं कर सकता। बड़ी खुशी की बात है कि तालीम पर 12 करोड रुपया खर्च कर रहे हैं। यह देखना चाहिए कि यह रुपया कैसे खर्च हो रहा है। पढ़ने वाले लड़कों की तादाद बढ़ी है, स्कूलों की तादाद बढ़ी है, श्रौर कालिजों की तादाद बढ़ी है। यह बड़ी अच्छी बात है। तालीम का जो मैयार है वह मैं बताता हूं। ज़िला रोहतक में 4 तहसीलें हैं। हर एक तहसील में 14 या 15 वजीफे हैं। स्रभी पिछले दिनों उन वजीफों के लिये इम्तिहान हुए। हर तहसील में श्रढ़ाई सौ से ज्यादा लड़कों ने हिस्सा लिया। ग्राप को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि किसी तहसील में तीन से ज्यादा लड़के qualify नहीं कर सके वज़ीफा लेने के लिये । तालीम का यह standard है। कहते हैं कि हम मुफ्त तालीम देते हैं। अगर मेरे लड़के को मुफ्त 14 साल रख कर आवारा और बेवक्फ वना दें और एक हरफ न पढ़ाएं तो मैं मश्कूर नहीं हो सकता। मैं अपने लड़के के लिये पेट काट कर पढ़ाने के लिये तैयार हूं अगर उसे कोई लायक बना दे। ये कहते हैं कि फीस मुग्राफ कर दी है। ये फीस म्य्राफ कर के क्या पढ़ा रहे हैं? मैं मिसाल बताता हूं। एक रोज एक teacher ने मेरी मौजूदगी में लड़कों को किताब में पढ़ाया कि राम ने कृष्ण को पुष्प फैंक कर मारा। जब उस्ताद से पुष्प के माने पूछे गये तो उस ने सोचा कि या तो पत्थर होगा, याईंट होगा या कंकर होगा। उसने कहा पुष्प के माने कंकर। लड़कों ने कहा कि यही हम ने पढ़ा है और यह ही हमें teacher ने बताया है। यह मैयार है। पुष्प के माने कंकर बताते हैं। मैं ने मास्टर जी से पूछा। उन्होंने कहा कि फैंक कर मारा है

1

## [चौधरी श्री चन्द]

कंकर ही होगा। (हंसी) वे बहुत छोटे थे, ईंट पत्थर तो हो नहीं सकता। इस के इलावा, साहबे सदर, मैं वसूक से कह सकता हूं कि पंजाब में कोई centre ऐसा नहीं था जहां नकल न हुई हो। हमारे Minister साहब ऐसे हैं कि मुझे उन पर अक्सोस है। अगर उन के पास जाएं और बेनती करें कि 5 मिनट बात करनी है, तो वह 45 मिनट इस बात में लगाते हैं कि मैं आप को 5 मिनट दूंगा (हंसी) इस House में कोई Member ऐसा नहीं जो आज तक उन से complete बात कर के आया हो। Member कहता है कि मैं चला। अगर इस House का कोई Member उन से बात करने गया है तो वह बीच में ही छोड़ कर आया होगा। (हंसी) चाहे कितना ही काम हो वह वहां से उठने ही नहीं देते। उनसे जा कर कहें कि पंडित जी दो और दो चार होते हैं। तो वह कहते हैं 'हो सकता है,' लेकिन मैं दफ्तर से पूछूगा। (हंसी) (Thumping by Opposition Benches) यह है हमारे Minister साहब का मैयार। मुझे उन से बड़ा प्यार है, उन की इज्जत है, वे निहायत शरीफ आदमी हैं, ऊपर से नीचे तक nationalist हैं।

कालिजों की यह हालत है कि खालसा कालिज है, ग्रार्य समाज कालिज है, सनातन धर्म कालिज, जैन कालिज, ग्रार्य कालिज, जाट कालिज ग्रौर वैश कालिज। इसी तरह से हाई स्कूल हैं। चमारों का ग्रौर धानकों का ग्राश्रम है। यह नंबर बढ़ता जा रहा है। इन में उन teachers को training दी जा रही है जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। बार २ कंहा गया है कि इन denominational स्कूलों को बंद किया जाए। ग्रगर गवर्नमेण्ट nationalist है तो इन को बंद करे। इन स्कूलों ग्रौर कालिजों के पढ़े हुए लड़के Public Service Commission का कोई इम्तिहान qualify नहीं कर सकते। (घंटो) साहबे सदर, मैं Budget पर एक मिनट नहीं बोला। मुझे थोड़ा सा ग्रौर बोलने दें।

श्री ग्रध्यक्ष : यह भी Budget ही discuss हो रहा है। (This discussion also pertains to the Budget.)

चौधरी श्री चन्द: मुझे ग्रीर time दें।

श्री ग्रध्यक्ष: ग्रगर ग्राप ग्राज नम्दार हो गए तो दूसरे मेम्बरों का क्या कसूर है? (If the hon. Member has put in his appearance to day then how are other hon. Members at fault?)

चौधरी श्री चंद: मैं कुछ बीमार था, इस लिये मैं स्ना नहीं सका।

श्री ग्रध्यक्षः ग्राप को ग्राना चाहिए था। (The hon. Member should have come to the House.)

चौधरी श्री चंदः में यह ग्रर्ज कर रहा था कि decentralisation की मिसाल देखें। साहबे सदर, primary school के teacher की transfer हमारे Minister साहब करते हैं, ग्रौर किसी को ग्रब्तियार नहीं। यानी मैं ग्राप को primary schools के teachers की एक मिसाल बतलाता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष: श्राप ने गवर्नर के Address पर vote of thanks का motion move किया था। (The hon. Member had moved the motion of thanks to the Governor's Address.)

चौषरी श्री चंद: मैं ने उस के खिलाफ एक लफज नहीं कहा। वह Address बहुत अच्छा था साहबे सदर, मैं Education की बाबत अर्ज कर रहा था। हिंदी agitation के वक्त लोहा माजरा स्कूल के Band Master के खिलाफ लड़ कों ने agitation की । उस को गालियां दीं । उस की थाने में report करवाई । उस के बाद उस Band Master की बाबत मैंने पढ़ा कि उस की transfer कर दी गई। वह हर ग्रादमी के पास गया। लेकिन ग्राज डेढ़ दो साल हो गए उस की transfer नहीं हो सकी क्योंकि वह Minister साहब के पास आते हैं और दफ्तर से D.P.I. साहब यह कहते हैं कि यह अकलमंदों का department है। खुदा के फज़ल से हमारे D.P.I. साहब वड़े स्थाने हैं! अगर मैम्बर साहबान को उन से मिलने का इत्तफाक हो तो उन की बातों से ऐसा मालूम होता है कि वह अभी पागल खाने से त्राए हो हैं। (हंसी) मैं ने कोशिश कर ली, लेकिन वह वहीं मौजूद है। जब तक Minister साहिब हुक्म न दें कोई teacher नहीं बदला जा सकता । यह decentralisation है। एक primary school के teacher की transfer भी Minister साहव करते हैं। साहिबे सदर, मैं श्राप से यह अर्ज कर रहा था कि यह decentralisation है! अगर यही हालत रही तो काम चलना मुक्किल है। अगर किसी teacher को मिर्गी थ्राने लग जातो है तो श्रीर कोई वहां teacher नहीं भेज सकता, साहब के इलावा और कोई transfer नहीं कर सकता। श्रौर उन की जितनी समझ है उस की मैं एक मिसाल देता हूं। एक दफा वह सरकारी दौरे पर मदरास गर्ये थे। तो उन्होंने समझा कि मोटर यहां पर क्या छोड़नी है, इस को भी मद्रास सैर करवा लाएं। वे मोटर पर बैठ कर मद्रास गए, कितनी समझदारी की बात है कि एक मिनिस्टर मोटर में बैठ कर मद्रास जाए जहां हवाई जहाज भी जाते हैं भ्रौर ट्रेन्ज भी जाती हैं। श्रौर श्रगर उस से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि साहिब क्या मोटर का दिल जाने को नहीं करता है, क्या यह मद्रास नहीं जा सकती ? (हंसी) साहिब सदर, मुझे बड़ी शिकायत है जो कि मैं श्राप की मार्फन उन तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर छोटी उम्र के बच्चे इकट्ठे पढ़ लें तो, लेकिन mixed staff के बारे में मुझे बड़ा भारी एतराज है । अगर एक देहात में एक जवान लड़की श्रौर जवान लड़के की इकट्ठा teacher लगा दिया जाए तो उस का बड़ा बुरा ग्रसर पड़ता है। बच्चों पर खास कर बहुत बुरा ग्रसर पड़ता है। लेकिन ग्रगर यह बात वजीर साहिब से कहें तो वे कहते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि लड़िकयों की तरक्की नहीं। अब अगर लड़िकयों की तरक्की का ढंग यही है तो हमें कोई एतराज नहीं है। मुझे सख्त एतराज है कि किसी जवान लड़की को किसी जवान लडके के साथ अकेले स्कूल में टीचर लगा दिया जाए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज की स्पीच से मालूम होता है कि ग्राप की उस दिन वाली स्पीच तो बेगार ही थी। (From today's speech of the hon. Member

× .

[Mr. Speaker]

it appears that the speech delivered by him on the Governor's Address was a ceremonial one.)

चौधरी श्री चन्द: मैं तो ग्राप को बता रहा हूं। ग्रब मैं ग्राप को cultura! programme के बारे में बताना चाहता हूं कि आज से पच्चास साल या सौ साल बाद शायद हम इन programmes को बरदाश्त कर लें लेकिन ग्राज कालेज ग्रीर स्कूल की लड़कियों को स्टेज पर नचाना हम बरदाश्त नहीं कर सकते, उन के मां श्रौर बाप यह चीज बरदाश्त नहीं कर सकते। एक गवर्नमैंट कालेज के cultural programme में जाने का इत्तफाक मुझे हुन्ना। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा था। वह कहने लगा कि चावड़ी बाजार की नाचने वालियों को क्यों बंद कर दिया है । जैसे लाहौर में हीरा मंडी थी इसी तरह से दिल्ली में चावड़ी बाजार था। वह कहने लगा कि वेतो इन से ग्रच्छा नाचती थीं उन को क्यों बंद कर दिया गया है। मैं ने कहा कि वे तो रंडियां थीं ग्रौर यह तो लड़कियां हैं। वह कहने लगा कि इन में भ्रौर उन में फर्क ही क्या है, वैसे ही घंघरू हैं, वैसे ही पैर उठता है, वैसे ही सारी बात है। स्पीकर साहिब, में बरदाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की को कालिज की स्टेज पर नचाया जाए। मेम्बरों में से सौ फी सदी मैम्बर ऐसे हैं जो कि इस बात को बरदाश्त नहीं करते कि उन की लड़कियों को स्टेज पर नचाया जाए। जो अपने ग्राप को progressive कहलाने वाले हैं वे दूसरे की लडकी को नाचती हुई देख कर बरदाश्त कर लेते होंगे लेकिन अपनी लड़की को कोई भी नाचती हुई देख कर बरदाश्त नहीं कर सकता। ये हैं इन के cultural programmes जहां पर स्कूल और कालेज की पढ़ने वाली लड़िकयों को स्टेज पर नचाया जाता है। मैं ग्राप के द्वारा यह कहना चाहता हं कि यह education किस किस्म की है, education का मतलब तो character को बनाना होता है। यहां तो character बिगाड़ा जाता है। ग्राज बारह करोड़ रुपया education के लिये मांगा जा रहा है। सरकारी स्कूलों ग्रौर कालेजों पर खर्च करने का जिम्मा तो सरकार लेती है लेकिन प्राईवेट स्कूल कहां से खर्च करें ? इन्होंने अपने स्कूलों में फीस माफ कर दी है लेकिन वहां पर तो वहां लोग अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं जिन की approach होती है। जिन गरीब लोगों की approach नहीं होती उन के बच्चे तो प्राईवेट स्कलों में पढ़ते हैं ग्रौर उन को ही जरूरत होती है कि उन के बच्चों की फीस माफ की जाए लेकिन उन के बच्चों की फीस माफ नहीं होती। जो लोग afford नहीं कर सकते उन के बच्चे प्राईवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं लेकिन उन को गवर्नमैंट खर्च नहीं देती। यह कितनी अजीब बात है। खडेखोदा हाई स्कूल में एक कमरा गिर गया। पहले वहां पर overseer गया, फिर S.D.O. गया, तब कहीं जा कर estimate तैयार हुन्ना । वह estimate दो साल के बाद घूम घुमा कर कहीं पास हुन्ना । लेकिन उतने वक्त तक material महंगा हो गया श्रौर ठेकेदार कहने लगा कि श्रब revised estimate मांगो क्योंकि इस estimate में काम नहीं हो सकता। यह हाल है। अब दो साल और लग जाएंगे। बच्चों के लिये बैठने की जगह नहीं है ग्रौर वे चक्कर काटते फिरते हैं। गवर्नमैंट का काम तो बिलकुल टिड्डी जैसा है कि ग्रागे तो वैसे बढ़ती जाती है और पीछे से वैसे खत्म होता जाता है। इन से कोई इन्तजाम नहीं

हो सकता। Estimates बनेंगे और फिर revised estimates बनेंगे और उतनी देर तक building गिर जाएगी। Thank you very much.

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर जनरल) : स्पीकर साहिब, मैं ग्राप का निहायत मश्कृर हं कि ग्राप ने मुझे मौका दिया है कि मैं ग्रपने ख्यालात ग्राप के जरिए हाउस के सामने रखं। जब मैं त्राप की कुर्सी की तरफ देखता हूं तो मुझे त्राप की वह हिदायत याद श्राती है कि ग्राप मुझे वक्त देंगे लेकिन मैं वह बातें न करूं। मुझे ग्राप की जिम्मेदारी ग्रौर हिदायत का भी ग्रहसास होता है। लेकिन जब मेरी नज़र ग्राप की कुर्सी के ऊपर उठती है तो मुझे उस हिदायत का श्रहसास होता है जो कि मुझ को श्राज से 40 साल पहले दी गई थी। इस लिये इस से पहले कि मैं कुछ, कहूं मैं श्राप से माफी मांग लेता हूं क्योंकि मेरा दिल और दिमाग तो काबू में हैं लेकिन जो मेरी जमीर की आवाज मेरे कानों तक पहंचती है उस पर मेरा काबू नहीं है। ग्रगर मेरी जमीर की ग्रावाज मेरे दिल ग्रौर दिमाग पर काबू पा जाए श्रौर मैं कुछ कह बैठूं तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरा इरादा ऐसी बात कहने का नहीं है। मैं वादा भी करता हूं कि नहीं कहूंगा लेकिन अगर जमीर के हाथों मजबुर हो जाऊं तो मुझे माफ करना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ऐसी वैसी बात न करूं। मैं अर्ज करता हूं कि पिछले चंद महीनों से नहीं बल्कि काफी अरसे से मेरे दिमाग में crisis of conscience या crisis of moral values भ्राया हुम्रा है। क्योंकि मैं यह देखता हूं कि बार बार कई चीजें कहने के बावजूद, कई चीजों दोहराने के बावजुद भी नाखुदा के कानों तक मेरी धीमी सी आवाज भी नहीं पहंचती तो ख्याल स्राता है कि उस के दरवाजे पर जाकर माथा रगड़ने से भी क्या बनेगा। फिर ख्याल म्राता है, अंदर से म्रावाज भ्राती है कि नहीं सच्ची बात को कहते चले जाना चाहिये क्योंकि चाहे कितनी ही देर लगे मुझे विश्वास है कि सच्चाई की ग्रावाज का ग्रसर जरूर होता है। Parliamentary system of Government का यह कायदा है कि चाहे कोई मेम्बर कुछ भी कहे उस के अपने ख्यालात होते हैं, उन बातों का बरा नहां मानना चाहिये। कल मेरे साथी ने, जो कांगड़े के जिले से आए हैं, कुछ मैम्बरों के बारे में कहा कि उन्होंने जो बातें कही हैं वह जाती रंजश की वजह से कही हैं। उन को कुछ जाती रंजश होती है श्रौर वह मजबूर हो कर ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि मैं जो बातें करता हूं ते अपनी ज़मीर के हाथों से मजबुर हो कर करता हूं। मुझे किसी से जाती रंजश नहीं है क्योंकि मैं ने पिछले तीन साल के श्ररसे में किसी वजीर का दरवाजा नहीं देखा, न Secretariat में ही दाखिल हुआ हुं ग्रौर नहीं किसी किस्म की कोई ग्रर्जदाश्त ही की है। मेरी बातों को यह न समझा जाए कि मैं जो कुछ कहता हूं वह महज criticism करने की खातिर ही criticise करता हूं। यह बात नहीं है। यह मेरी जमीर की श्रावाज है। मैं कांग्रेस का मेम्बर हूं श्रौर कांग्रेस के श्रसूलों में मेरा विश्वास है। कांग्रेस में मैं ने श्रपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा है ग्रौर इस लिये मेरे दिलो दिमाग पर कांग्रेस के ग्रसूलों का बहुत ग्रसर हुन्ना है। जनाब, यह Appropriation Bill तो पास हो जाएगा। चाहे मैं भी इस के खिलाफ बोलूं या हक में बोलूं इस को तो हम पास करेंगे ही। अगर और रकम भी मांगेंगे तो वह भी हम पास करेंगे। लेकिन इस के पास करने से पहले कुछ जरूरी वातों

X

[श्री प्रबोध चन्द्र]

की तरफ जो दो वज़ीर साहिबान बैठे हुए हैं उन की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। खाहिश तो यह थी कि ग्रगर चीफ मिनिस्टर साहिब होते तो उन के सामने बातें करता। उन्होंने मुझे ताना दिया था कि मैं 32 साल तक कांग्रेस का काम करने पर भी ग्रभी तक सिपाही हूं या हवालदार बैठा हुग्रा हूं क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूं। मुझे इस बात की शर्रमिदगी नहीं है कि मैं ग्राज तक भी सिपाही हूं या हवालदार हूं। कांग्रेस के ग्रसूलों पर ग्रगर ग्रमल करता हुग्रा सारी उन्न भी मैं सिपाही ही रहूं तो मुझे खुशी है या हवालदार ही रहूं तो भी मेरे लिये शर्रमिदगी की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ग्रगर मुझे कांग्रेस के दफतर के बाहर चपड़ासी भी बना कर बैठा दिया जाए तो मेरे लिये फखर की बात होगी बजाए इस के कि इस के ग्रसूलों से गिर कर गद्दी को हासिल करूं। मैं समझता हूं कि ग्रगर कोई ग्रादमी ईमानदारी से काम करता हुग्रा ग्रीर कांग्रेस के ग्रसूलों पर कारबंद रहता हुग्रा सिपाही या हवालदार रहता है तो उस के लिये शर्रमिदगी की बात नहीं है, बल्कि फखर की बात है। लेकिन इस के खिलाफ ग्रगर कोई ग्रादमी ग्रपनी स्यासी ताकत इस्तेमाल कर के ग्रपने लड़कों को नाजायज फायदा पहुंचाता है तो मेरे तजदीक यह ग्रच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के ग्रसूलों के बारे में मेरा यह नजरिया नहीं है।

स्पीकर साहब, यहां पर बड़ा चर्चा हुग्रा कि सूबे की law and order की situation बहुत ग्रन्छी है। जनाब, 26 जनवरी यानी ग्राजादी के दिन के programme के बारे में मैं 25 जनवरी की Tribune पढ़ रहा था कि उस में एक खबर मेरी नजरों में ग्राई। वह यह थी—

"One man, who is involved in 33 murder cases, has been challaned by Kapurthala Police in the Court of Mr. B. K. Agnihotci, Magistrate, Kapurthal under Section 302, I.P.C.——.

तो मैं ने, जनाब, सवाल किया कि याया जिस ग्रादमी न यह 33 murders किए: उस के पहले जो उस ने 32 murders किए उन की F. I R. कहीं पर lodge हुई हुई है। यह बड़े बड़े दावे करते हैं कि पिछले साल में जो कत्ल हुए उन की तादाद पहले सालों के मुकाबला में कम है। बबांगे दुहल कहा जाता है कि हमारी police इतनी होशियार हो गई है कि उस ने इस शख्स को भी पकड़ लिया जिसने 33 murders किए। तो बताए कि इन से पहले जो 32 murders उस के नाम है उन में से पांच की, सात की, दस की कहीं रिपोर्ट भी दर्ज है? लेकिन, स्पीकर साहब, बड़े ग्रफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि ग्राज दो महीने होने को हैं लेकिन ग्रभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि इन 33 में से सिर्फ एक दो या तीन ही cases ऐसे होंगे जिन की report police के कागजात में दर्ज हुई हो, बाकी के किसी जगह दर्ज नहीं होंगे। ग्रगर इन ग्रादादोशुमार से ग्राप ग्रन्दाजा लगा लें कि सूबा के ग्रन्दर law and order की हालत ठीक हो गई है तो मैं समझता हूं कि इन बातों से ग्राप इस House में ग्रपनी तसल्ली तो कर सकते हैं लेकिन बाहर ग्रवाम की तसल्ली हरगिज नहीं कर संकते।

इस के ग्रलावा बड़ा चर्चा हो रहा है कि सूबे में corruption बहुत है जिस में महकमों के ग्रफसर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ग्रौर उन के ग्रज़ीज़ भी शामिल हैं। कल यहां पर चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बड़ी नीची सतह पर ग्राकर कह डाला कि क्या मेरा बेटा मंगती से ही दोस्ती लगाता? स्पीकर साहब, श्राखिर दिल ही तो है, किसी पर श्रा सकता है। स्पीकर साहिब, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, यह बहुत छोटी बातें हैं।

इस House के अन्दर और बाहर बार बार यह अलजाम लगाए जाते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर ने अपनी स्यासी ताकत का फायदा उठाते हुए अपने खानदान को माली फायदा पहंचाया है। लेकिन बजाय इस बात के कि कोई माकूल जवाब दिया जाता, अपनी defence करने के लिये हमारे ऊपर यह अलजाम लगाया गया कि किसी Transport Company से 80,000 ग्रौर  $1_{rac{1}{2}}$  लाख रुपया ले लिया । पहले तो सुनते थे कि "चोरों का कपड़ा ग्रौर डांगों के गज" लेकिन अब सुनते हैं "चोरों का कपड़ा ग्रौर फरलांगों के गज"। जनाब, ग्रपने defence में दूसरों पर इस तरह के ग्रलजामात लगाना किसी तरह से कोई defence नहीं कि 80,000 ले लिया, 90,000 हजार ले लिया या 11 लाख ले लिया। क्या यह भी defence है कि अगर लाला जी कहें कि आपने 50 लाख खा लिया, वा ग्राप के लड़के ने 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया तो जवाब में कहा जाय कि न्राप ने भी तो 10 लाख खाया था? इस तरह से तो दलील नहीं बनती कि एक चोर दूसरे को यह कहे कि तूभी चोर है। स्पीकर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सरदार प्रताप सिंह कैरों में जुरग्रत है तो असेम्बली का फायदा न उठाते हुए यही इलजाम मेरे खिलाफ बाहर public में लगाएं श्रौर मैं defamation का suit कर के यह साबत कर दूंगा कि इन्होंने ग्रपनी चोरी को खुपाने के लिये, ग्रपनी बेइमानियों को छपाने के लिये, ग्रपनी रिश्वतों को छुपाने के लिये दूसरों पर झूठे ग्रलजाम थोपने की कोशिश की है। अगर वह ऐसा करें तो मैं publicly यही अलजामात सरे बाजार चण्डीगढ़ के चौराहे में उन पर लगाऊंगा जो कि मैं ने यहां पर लगाए श्रीर श्रगर गलत साबित हुए तो इस गलत बयानी के लिये जो भी सजा मुझे कानून देगा उस को भुगतने के लिये तैयार हूं। ( cheers from Opposition ) मैं अर्ज करूंगा कि यहां पर तो उन्हें कुछ खास रियायत हासिल है इस लिये उन को श्रपनी इस position का फायदा उठा कर भ्रवाम के जजबात के साथ खिलवाड़ या मज़ाक नहीं करना चाहिए। यहां पर सरदार प्रताप सिंह कैरों को कोई हक नहीं कि वह अपनी brute majority का, party discipline का फायदा उठा कर स्रवाम को गुमराह करे स्रौर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करे। मैं जानता हूं कि त्राज उन के पास majority है ग्रौर जब तक इनसान के ग्रन्दर जाती मुफाद की कमज़ोरी रहेगी तब तक शायद उन की majority कायम रहे । लेकिन क्या यह हकीकत नहीं कि बड़ी बड़ी majorities इस दुनिया से चली गईं? श्रौर दुनिया को श्रगर कोई ठीक रास्ते पर लेकर गया तो वह minorities ही थी। जो आज बड़े २ गुरू, बड़े २ पैगम्बर ग्रौर दूसरे बड़े २ लीडर हुए हैं पहले उन के साथ कितनी होती थी ? बावजूद इस बात के कि दुनिया ने उन के रास्तों में कितनी रुकावटें डालीं मगर उन की सचाई ने ,उन की रौशनी ने अपना रास्ता निकाल ही लिया। इस लिये मैं सरदार प्रताप सिंह से बड़े ग्रदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि ग्राप इस बात को छोड़ें कि फलां ने यह कहा, एक ने यह कहा, दूसरे ने यह कहा। अगर आप सही तौर पर और सच्चे दिल से चाहें तो मैं ग्राप के सामने यह बता सकता हूं कि ग्राप में यह खरा-

श्री प्रबोध चन्द्र]

बियां हैं, ग्राप ने यह खराबियां की हैं भ्रौर क्या कुछ किया है। ग्राप फरमाते हैं, स्पीकर साहब, कि मैं ने एक ग्रादमी को certificate ही तो दिया, ग्रीर किया क्या है! मै पूछता हूं कि पंजाब के अन्दर कितने और industrialist या dealers ऐसे हैं जिन को ग्रापने इस तरह के certificates दिए? क्या यह सच नहीं कि भ्रापने उसी ग्रादमी को यह certificate दिया जिस ने इस ग्रामदनी का जो जरिया था वह ग्राप के बेटे के सपूर्व कर दिया ? कल या परसों सरकार के एक Press Note में इस बात के लिये सफाई पेश की गई थी कि कोई vehicle सरकारी तौर पर National Motors के जरिए नहीं खरीदा गया। स्पीकर साहब, मैं साबित कर सकता हूं कि किस तरह से एक agency को, एक कम्पनी को cheque दिया जाता है भीर कहा जाता है कि 8 percent cash मेरे बेटे को भेज देना । (Interruptions) मैं साबित करूंगा-इन बातों को साबित करूंगा ! स्पीकर साहिब, आप के जरिए मैं उन को बता देना चाहता हूं कि आप कुछ एक आदिमियों को ही गुमराह **क**र सकते हैं जिन के दिमाग पर खुदगर्ज़ी की पट्टी बन्धी है लेकिन सचाई को हरगिज हरगिज नहीं झटलाया जा सकता। ( cheers from Opposition ) स्पीकर साहब, कल मैंने अपने साथी पंडित गोरख नाथ जी की आवाज को सुना। जाती तौर पर मैं कई महीनों से उन्हें नहीं मिला और नहीं किसी dissident Member की उन के साथ मुलाकात हुई लेकिन कल अपनी जमीर की ब्रावाज को वह भी न दवा सके। सही २ बातें उन के दिल में भी न जकडी रह सकीं। इस के श्रलावा मैं ने श्राज चौधरी श्रीचन्द जी को भी सुना । ग्रगर शुरू शरू में गवर्नर साहव के Address पर बोलते हए जो तकरीर उन्होंने की उस को देखा जाय तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि डंडे के जोर से ही कुछ बातें कहलवाई जाती हैं। मजबूर कर के कुछ बातें कहलवाई जाती हैं। स्पीकर साहिब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर discipline का डंडा न हो भौर हरेक को यहां पर अपनी ग्राजादाना राय देने की छुट्टी हो तो श्राज सरदार प्रताप सिंह की policies की तारीफ़ करने वाले इस House के अन्दर दस से भी ज्यादा मैग्बर न हों।

(Applause from Opposition Benches)

कल बड़े तमतराक के साथ जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं ने इतने अफसरों को सजाएं दीं, इतनों को वह किया, इतनों को यह किया। जनाब, आप ने देखा होगा कि दीवाली के मौके पर छोटे २ बच्चे कागज की घड़ी ले आते हैं और कलाई पर बांध कर बड़े खुश होते हैं। चाहे कागज की है पर है तो घड़ी। कम से कम दिन में एक बार तो ठीक time दिखाएगी। इस लिये इसी तरह से अगर पांच सौ ऐसे cases में से एक को सजा दिलवा दी तो क्या हुआ ? जनाब, इन के खिलाफ सरदार गुरमेज सिंह ने जो Election Petition की अगर आप इस का मुलाहजा करें तो जाहिर होगा कि there is some powerful hidden hand in its way. (Interruptions) चीफ मिनिस्टर ऐसी चीजों के बारे में कहते हैं कि फला जनसंघी हैं, हिन्दु हैं, मुखालिफ हैं इस लिये अपने अखबारों में लिखते हैं। मैं पूछना चाहता

हूं कि हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के चीफ़ मिनिस्टरों के खिलाफ क्यों नहीं अखबारों में इस तरह के editorials छपते? इन के खिलाफ ही क्यों आए दिन कोई न कोई चीज छपती रहती हैं। आखिर कुछ वजह तो है। अभी परसों ही Indian Express में एक कार्टून छपा जिस में चीफ मिनिस्टर साहिब को एक औरत बनाया गया और हमें यह दिखाया गया कि हम उन की धोती जतार रहे हैं और High Command इन को नंगा होने से बचा रही है। (घंटी) अभी तो मैं ने बहुत कुछ अजे करना था मगर चूंकि आप ने इशारा कर दिया है इस लिये मैं एक ही बात कह कर खत्म कर देता हूं। इन्होंने, स्पीकर साहिब कल जिस offer को दिया मैं सिदकदिली से इस को कबूल करता हूं। पंडित श्री राम शर्मा चाहे इसको करें यान करें मैं इन इलजामात को साबित करने के लिये तैयार हूं कि उन्होंने यह यह बेइमानी की है, उन्होंने फलां फलां खराबियां करवाई हैं और उन के रिश्तेदारों ने फलां फलां बदउनवानियां की हैं। और जहां तक मेरा ताल्लुक है अगर उन में जुरअत है तो वह मेरे खिलाफ publicly इलजामात साबित करें। अगर साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिये public life में किनाराकशी कर लूंगा। शुक्रिया।

श्री ग्रध्यक्ष: क्योंकि बहुत से मेम्बर साहिबान ग्रभी भी बोलने के खाहिशमन्द हैं, इसलिये मैं एक घंटे का time भ्रौर बढ़ा देता हूं। (Since a large number of hon. Members are still anxious to speak, I extend the period for to-day's sitting by an hour).

श्री जगत नारायण चोपड़ा (जालन्धर शहर दक्षिण पश्चिम): स्पीकर साहिब, 500 p.m. में श्राप का बड़ा मशकूर हूं जो श्राप ने मुझे श्रव बोलने के लिये time दिया है। यहां पर इस हाउस में यह कहा गया है कि concrete बातें पेश करें जिस से यह महसूस हो कि वाकिया ही यहां पर corruption वढ़ रही है। तो, स्पीकर साहिब, श्राप को याद होगा कि मैं ने पिछली दफा यहां पर वजट पर बहस करते हुए यह कहा था कि corruption ऊपर से शुरू होतो है श्रीर यहां पर Chief Minister साहिब की वह चिट्ठी पढ़ कर सुनाई थी जिस में उन्होंने Messers Metro Motors का नाम recommend कर के भेजा था। यह चिट्ठी उन्होंने 26-3-1959 को लिखी थी। इस से पहले जिन कम्पनियों के पास Fargo श्रीर Dodge trucks श्रीर bus chassis श्रीर Fiat cars की पंजाब में agencies थीं उन के नाम यह हैं—

| Name of firm      | Name of vehicle        | Territory for which dealership held                 |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Metro Motors      | Fargo trucks and buses | ्जालन्धर, ग्रमृतसर,<br>पठानकोट, कुल्लू<br>भौर विकास |
|                   | Fiat Cars.             | श्रौर हुशियारपुर<br>श्रम्बाला ग्रौर पटियाला,        |
| New India Motors. | Dodge trucks and buses | श्रम्बाला श्रौर पटियाला                             |

[श्री जगत नारायण चोपड़ा]

Sikand Motors

Dodge trucks

अम्बाला और पटियाला

and buses

Prem Nath Motors

Fargo trucks and buses

Gurgaon, etc.

ग्राप देखें इन में National Motors का नाम नहीं है। ग्रौर 26-3-59 की चिट्ठी के बाद इस का ग्रसर यह हुग्रा हालां कि उन्होंने कहा यह है कि मैं ने तो वैसे ही certificate दे दिया था। उस चिट्ठी के बाद जिन कम्पनियों को यह agencies मिली हैं उन के नाम जरा ग्राप ध्यान से सुनें—

New India motors, Sikand Motors, High way Motors, Prem Nath motors ग्रौर National Motors। इन नामों में Messrs Metro Motors का नाम कोई नहीं है और उस की जगह National Motors का नाम ग्रागया है। यह है इन की उस चिट्ठी का ग्रसर । फिर National Motors को पटियाला के लिये Fiat cars का dealer मकर्रर किया गया है और Fargo trucks श्रीर buses के लिये जालन्धर, श्रमतसर, पठानकोट, कुल्लु श्रीर हिशियारपुर के लिये dealer मुकर्रर किया गया है। लेकिन स्पीकर साहिब, कहा यह जाता है कि हमारा तो इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं और उस के बाद क्या हम्रा? गवर्नमेंट की तरफ से यहां ग्रखबारात में निकाला गया कि हम ने National Motors से कोई truck या बस खरीदी ही नहीं है। ईस बारे में मैं ऋर्ज करता हं कि जो Kulu valley Transport Corporation बनी हुई है जिस में पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट श्रौर Northern Railways के हिस्से हैं तो उस Corporation को इस company की तरफ से 20 Fargo motors सप्लाई की गई हैं। तो यह कहना कि साहिब जब से यह company बनी है तब से इस ने गवर्नमेंट को कोई चीज supply नहीं की श्रौर कोई commission नहीं ली, कितनी गलत बात है। मैं बताता हूं कि जब से इन की चिट्ठी लिखने के बाद National Motors वाले agents बने हैं इन्होंने गवर्नमेंट को मोटरें supply करनी शुरू की हैं ग्रीर जो इन्होंने supply की हैं वह इस प्रकार हैं--

| Vehicles sold to Kulu Valley Road Transport Corporation. | • • | 20  |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Vehicles sold to Patiala Road Transport<br>Corporation.  | • • | 25  |
| Vehicles sold to Punjab Roadways, Gurgaon Depot.         | • • | 45  |
| Vehicles sold to Punjab Roadways, Ambala Depot.          |     | 17  |
| Total                                                    | • • | 107 |

जो vehicles इन्होंने direct ग्राप sale की हैं वह 20 हैं जो इन्होंने Kulu Valley Road Transport Corporation को दो हैं ग्रीर बाकी जो sale की हैं उन की commission इन्होंने खाई। किस ढंग से यहां यह कहा जाता है कि साहिब हम ने कोई बस supply नहीं की। मैं यह challenge करता हूं ग्रीर कहता हूं कि 20 बतें इन्होंने सोबो Kulu Valley Road Transport Corporation को supply को हैं। यह कोई गलत साबित कर दे।

ग्रब मैं ग्राप को बताता हूं कि political corruption यह ग्रब किस तरह से करते हैं जो कि ग्राजकल बड़ी प्रचलित हो गई है। पिछत्रे पांच छः सालों के ग्रसी में 15 के करीब यहां Sessions Judges retire हुए हैं जिन के नाम हैं—

- 1. श्रो गुरूदत्त सिक्का
- 2. श्री भगवान दास महरा
- 3. श्री मनोहर लाल विज
- 4. Shri H. C. Mittal
- 5. श्री जगदोश नारायण कपूर
- 6. श्री सुन्दर लाल ग्रोबराय
- 7. श्री तारा चन्द ग्रगरवाल
- 8. श्रोगोबिन्द राम बुद्धिराजा

- 9. Shri V.L. Taneja
- 10. श्री तीरथ दास सहगल
- 11. श्री जवाला दास
- 12. श्री तारा चन्द गुप्ता
- 13. श्रो महर सिंह चड्ढा
- 14. श्री करतार सिंह चड्ढा श्रीर
- 15. Shri W. Augustine.

लेकिन इन में से सिर्फ इन दो को—श्री जवाला दास ग्रीर श्री करतार सिंह चड्ढा को Labour Court के Presiding Officers मुकरर्र किया गया है। यह वहीं ग्रादमी है जिन्हों ने Election petitions के फैसले कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक में किये थे। श्री करतार सिंह चड्ढा की तो लोक सभा में भी बड़ी काफी चर्ची हुई है।

श्री ग्रध्यक्ष: यह judicial बात है इस लिये बेहतर होगा ग्रगर श्राप इस को discuss न करें। (Since it is a judicial matter it would be better if the non. Member avoids discussing it here)

श्री जगत नारायण चोपड़ा: स्पीकर साहिब, मैं नाम छोड़ देता हूं। सिर्फ यही बताता हूं कि यह केस अभी चल रहा है और इस case में हमारे Chief Minister साहिब corespondent चौधरी अमर सिंह के साथ है। इन्होंने उन्हें पहले State Competent Officer मुकर्र किया था लेकिन गवर्नमेंट of India ने इसे मंजूर नहीं किया था लेकिन अब पहली मार्च से इन्हों ने उन्हें Labour Court जालन्धर का Presiding Officer लगा दिया है। इन्होंने यह इस लिये किया है क्योंकि श्री करतार सिंह के खिलाफ़ जो election petition चल रहीं थी उसे सुन रहे थे और उस के फैसले को लटकाते रहे हैं।

ਪੰ**ਚਾਇਤ ਮੰਤ੍ਰੀ**: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।

श्री जगत नारायण चोपड़ा: मेरे साथ उन की कोई लागवाजी नहीं। मैं ने तो उन की शक्ल ही नहीं देखी।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤੂੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

श्री जगत नारायग चोपड़ा: स्पीकर साहिब, ग्राप देखिए ग्रभी एक ग्रादमी को Additional Advocate General लगाया गया है ग्रीर इस बारे में ग्रभी चौधरी श्री चन्द भी कह रहे थे कि ग्राज तक तो Additional Advocate General की जरूरत महसूस नहीं की गई थी ग्रीर ग्रंग्रेज के राज्य में भी इस की जरूरत महसूस नहीं हुई थी लेकिन ग्राज इस के लगाने की क्या जरूरत पड़ गई है। बात यह है, स्पीकर साहिब, कि यहां उस ग्रादमी को लगाया गया है जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब के मुकहमे 1957 में लेकर ग्राज तक लड़ रही है ग्रीर यही उस की qualification है। इसी ग्रादमी ने इन की election petition लड़ी थी। इतने पर ही बस नहीं। इस के लिये यह किया गया है कि यह 15 दिन सरकारी काम करेगा ग्रीर बाकी 15 दिन महीने में private काम कर सकेगा ग्रीर इस तरह उसे दो हजार रुपया महीना तनखाह मिलेगी। ग्रव भी यह ग्रादमी उन 15 दिनों में, जिन में उसे private practice करने की इजाजत, है चोफ मिनिस्टर साहिब के मुकहमें लड़ता है ग्रीर तनखाह सरकार से लेता है। इसी लिये ही इसे Additional Advocate General की post create कर के लगाया गया है।

फिर स्पीकर साहिब, यहां पर यह भी कहा गया है कि जरायम में बड़ी कमी हुई है और यह बात बड़े जोर के साथ कही गई है और हमारे बजुर्ग डाक्टर साहिब ने भी कहा है कि जरायम में कमी हुई है। मैं ने पुलिस के एक retired official से पूछा कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जरायम की तादाद कम हो गई है और दूसरी तरफ यह बार बार कहा जा रहा है कि crime की तादाद बहुत बढ़ गई है जो असल मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा अखबार में American

technique के बारे में लिखते रहते हैं ग्रौर वही American technique यहां पर वरता गया है। तो मैं ने पूछा कि वह किस ढंग से बरता गया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से instructions हैं कि जरायम कम दिखाने हैं। स्थीकर साहिब, मैं तो वकील नहीं हूं लेकिन ग्राप हैं ग्रौर यह बातें ग्रच्छी तरह जानते हैं कि किस ढंग से यह चीजें की जाती हैं। जो murders होते हैं उन के लिये section 302 होता है। फर्ज़ किया कि एक साल में 10 murders होते हैं तो उन के बारे में इस तरह कर दिया जाता है कि चार को 302 section में दिखा दिया और बाकी 6 को 304 section में दिखा दिया क्योंकि 304 section culpable homicide not amounting to murder होता है । इसी तरह से dacoities के लिये section 95 होता है जो कि बड़ा संगीन जुर्म होता है। तो इन में भी इस तरह कर दिया जाता है कि 10 dacoities के cases में से 5 पर section 95 लगा देते हैं और बाकी के पांच 458 section में रख लेते हैं जो कि lurking house trespass या breaking of house के लिये होता है। इस तरह से dacoities की तादाद में भी कमी आ जायेगी। इसी तरह से thefts में कमी दिखाई जाती है। श्राम तौर पर देहात में मवेशियों के theft के cases ज्यादा होते हैं। लेकिन जब कोई अपने मवैशी के गम हो जाने पर थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उस का case theft के under, register करने के बजाये थाने वाले उस की ग्रावारगी की report लिख देते हैं कि ग्रावारा हो गया है। ग्रव्वल तो मिलेगा नहीं, हां अगर मिल जाए तो दफा 411 में चालान कर देते हैं। वह है dishonestly receiving stolen property knowing it to be stolen से अमरीकन technique इस्तेमाल करते हैं । Kidnapping का 364 section होता है। इस में यह करते हैं कि रोजनामचे में लिख देते हैं। इस में सिर्फ date of missing ही बताते हैं। ग्रगर मिल जाए तो कहते हैं कि यह case है। ग्रगर तीनों retired I.Gs. का Commission बना दिया जाए तो वह भ्राप को बताएंगे कि crime पहले से दुगना हो गया है। इस ढंग से यह बातें दिखाई जाती हैं।

जिस ढंग से वजारत चलती है उस का सही नकशा चौधरी श्री चंद ने पेश किया है कि तालीम वगैरह महकमें कैसे काम कर रहे हैं। मैं ने तो facts रखें श्राप के सामने। (घंटी) यह रोज कहते हैं कि facts नहीं देते। श्राप का शुक्रिया।

श्री रूप सिंह फूल (हमीरपुर, रिजर्वड): जनाब स्पीकर साहिब, Appropriation Bill जेरेबहस है श्रीर मुझे भी इस की हिमायत करनी है। मगर कुछ बातें हैं जो कहनी ही पड़ती हैं। श्रीर मेरी position भी ऐसी हैं:

दोराहा पेश आया है मुझे राहे मुहब्बत में ! जफा कुछ और कहती है, वफा कुछ और कहती है!!

सदरे मुहतरिम, corruption जो State में है इस के बारे दोनों तरफ से बहुत कुछ कहा गया है। मेरी राय में तो by birth a man is corrupt बहुत से मुहावरे तथा क्लोक बने हुए हैं जैसे None but the brave deserve the fair. मैं

1

[श्री रूप सिंह फूल]

ज्यादा इस तरफ नहीं जा सकता मगर इतना जरूर कहूंगा कि कभी कोई जमाना ऐसा नहीं रहा जब corruption न रही हो या नहीं होगी। History हमें यह बताती है। मगर देखने की बात यह है कि इसे हम कहां तक दूर कर सकते हैं और कैसे। मैं समझता हूं कि इस का सब से बेहतर तरीका यह है कि M.L.As. को corruption से ऊपर उठना चाहिए ताकि उन पर उंगली न उठ सके। इस का असर यह होगा कि Members of the Cabinet अच्छे होंगे और services पर healthy effect होगा। कानून बनाने और कड़ी सजाएं रखने से यह काम न हो सकेगा और corruption होती रहेगी। इस के इलाज का एक साधन character building है। मगर यह programme colleges से नहीं बिल्क primary schools से शुरू हो। बच्चों में इस के लिये literature तकसीम किया जाए। हमारे literary luminaries, politicians, psychologists और philosophers वगैरह human nature पर विचार कर के इस का हल ढूंडें कि इस बारे में किस तरह से परिवर्तन किया जाए। यह एक तरीका है इस मसले के हल का।

दूसरा language का मसला है। यह ग्रहम मसला ग्राज एक डरावनी सूरत इंग्लियार कर गया है। एक तरफ पंजाबी ग्रौर दूसरी तरफ हिंदी है। यह दोनों सगी बहिनें ग्राज सौंकने बन गई हैं ग्रौर एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। ग्राप कितनी ही सद्भावना कमेंटियां बनाते जाएं चाहे 26 मैं म्बरों की बनाएं 100 मैं म्बरों की बनाएं मगर यह खींचातानी तो रहेगी ही। मेरी राय में Government of India को सुझाव देना चाहिए ग्रौर Constitution में भी amendment हो सकती है कि उर्दू को जो जगह पहिले हासिल थी वही बहाल कर दी जाए। हिंदी ग्रौर पंजाबी भी पहले की तरह चलती रहें। इस तरह तीनों जबानें तरक्की करती जाएंगी वरना यह एक communal question बनता जा रहा है।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.) इसी बिना पर हिन्दी और पंजाबी रिजन बन गए हैं और अगर यह इसी तरह बनते रहे तो किसी दिन स्त्री रिजन और पुरुष रिजन भी नमुदार हो जायेंगे। Family Planning भी बन जायगी मगर यह मसला इसी तरह से रहेगा। उर्दू हमारे ही मुल्क की पैदा कर्दा जबान है, हम यह बोलते हैं और इस में रवानगी, सरलता, सर्वंप्रियता वगैरह सब गुण मौजूद हैं। इस में record कितना है, revenue record कितना है, दीवानी तथा फौजदारी जुडीशल मिसलें वगैरह हैं। इन का तरजमा बहुत मुश्किल होगा, तथा गलत होगा। इस में हेरा-फेरियां होंगी तो सरकार बदनाम होगी। आज approaches बहुत बढ़ गई हैं। British जमाने में कहावत थी कि अर्जी देने वाले को अर्जी तब वापिस मिलती थी जब उस का फैसला हो जाता था अब तो अर्जी आगे र और अर्जी दिल्दा पीछे र और आखिर में वह ऐसी जगह पहुंच जाती हैं कि जिस का पता नहीं चलता कि application कहां है और applicant कहां है। Inordinate delay in the disposal of cases is responsible for bringing Badnami (बदनामी) to the Government.

फिर, जनाब, पंजाब सरकार ने हरिजनों को कुछ रियायतें दी हैं। उन के लिए नौकरियों में हिस्सा रखा है मगर ग्रच्छी व बड़ी नौकरी के लिये इन के पेश होने पर सरकारी कर्मचारी कह देते हैं कि यह तो unsuitable हैं। सरकारी कर्मचारियों को ऐसा कह कर हरिजनों को नालायक साबत नहीं करना चाहिए। यह एक बहानां होता है, किसी को उस का हक्क न देने का। कई साल तक ग्रंग्रेज भी हमारे हक्क मारने के लिए कहा करते थे कि Indians are unfit for governing themselves। मगर ग्राज 10, 11 साल के ग्रन्दर ही उसी लंडन ग्रीर New York, Moscow ग्रीर Paris की हकूमतों के नुमायंदे दिल्ली ग्रा कर नतमस्तक होते हैं ग्रीर हमारे नेता पंडित नेहरू दुनिया में सब से बड़े सियासतदान नहीं तो चंद एक चोरों के राजनीतिजों में गिने जाते हैं। यही हाल हरिजनों का हो रहा है। उन में पढ़े-लिखे लड़के भी हैं सरकार ने एक block system बनाया था इन को नौकरियां देने के लिये कि ग्रगर 5 जगहें खाली हों तो 4 स्वणों को ग्रीर एक हरिजन को दी जाएगी।

मगर इस Block से एक भी ग्रासामी हरिजनों से पुर नहीं की गई। इस के इलावा ग्रौर बहुत सी बातें हैं हरिजनों को ग्रागे न ग्राने देने की। उन्हें services में chance नहीं दिया जाता। मैं ग्रब इस मौजूह को छोड़ता हूं।

जनाब नायब सदरे मोहतिरम, land के मुताल्लिक कानून इस सरकार ने बनाए हुए हैं लेकिन मुजारा ग्रौर हिरजन इस कानून की वजह से कुचला जा रहा है कानून में यह प्रबन्ध है कि ग्रगर 6 फसलों तक ग्रदा न करे यानी गल्ला arrears में रहे तो मालिक दावा कर सकता है ग्रौर उसे बेदखल भी कर सकता है। ग्राज यह हालत है कि मालिक बावजूद गल्ला वसूल करने के रसीद नहीं देता ताकि चार पांच छे फसल तक के गल्ले की ग्रदायगी न होने की वजह बन जाए ग्रौर वह मुकद्दमा चला कर डिगरी ले लें कि इन्होंने छः फसलों का गल्ला न दिया ग्रौर उन्हें बेदखल कर दिया जाए। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये यह एक प्रकार का सरकारी जल्म मुजारों पर किया जा रहा है।

इस के ग्रागे, नायत्र सदरे मोहितिम, Government ने हिरजनों के लिये जमीन खरीद करने का फैसला किया है। खरीद के लिये पैसा Central Government ग्रदा करती है। ग्रीर यह भी फैसला किया गया है कि बीस बीस हिरजन परिवारों की एक हिरजन कालोनी बना दी जाए। यह जो colony system है हमें इस पर सख्त एतराज़ है। हिरजनों को एक जगह पर बसा कर उन की colony बना कर बसाना उन्हें सदा के लिये stigmatise करना है। इस तरह हमेशा के लिये हिरजनों का नाम जिन्दा रखा जा रहा है। उन्हें स्वर्ण जातियों से ग्रलग करना उन के सामाजिक जीवन पर छापा मारना है। इस के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जिन जिन गांव में वह बैठे हुए हैं जिन मुकामात पर वह रह रहे हैं उन्हें रकम दे दी जाए। तहसीलदारों के जिरए इस रकम को बांटा जा सकता है। या उन्हीं गांव में उन्हें जमीन खरीद कर दे दी जाए। वह उन्हीं गांव में जहां कि रह रहे हैं ग्रच्छी तरह से ग्राबाद हो सकते हैं तो क्या जरूरत है ग्रलग कालोनी बनाने की ग्रीर उन्हें समाज से ग्रलग करने की। जहां पर हिरजन रह रहे हैं उन का गुजारा वहां पर ही हो सकता है। ग्रगर ग्राप ने Harijan colonies बनानी हैं तो उन का नाम जवाहर लाल कालोनी रखो। ग्रगर नहीं बनाते तो

[श्री रूप सिंह 'फूल']

हमारे किसी हरिजन मिनिस्टर के नाम पर मास्टर गुरबन्ता सिंह colony या चौधरी सुन्दर सिंह colony नाम रखा जाए। नहीं तो इस तरह Harijan colony का नाम देकर उन के नाम को perpetual बनाना ठीक नहीं It is not in the interest of Harijans। इसलिये मैं निवेदन कर्लगा, नायब सदरे मोहित्रम, कि इस तरफ ध्यान दिया जाए।

कांगड़ा जिला के बारे में सब जानते हैं कि वह एक deficit इलाका है। ग्रगर bumper crop हो भी जाए तो भी लोगों की जरूरत के मुताबिक ग्रनाज पैदा नहीं होता। चंद जगहों को छोड़ कर बाकी का इलाका हमेशा deficit में रहता है। मैं इस के बारे में सुझाव दूंगा कि यहां पर agriculture की बजाए sericulture ग्रौर horticulture जारी कर दिया जाए। यहां के ग्रवाम गरीब हैं ग्रौर उन के पास पैसा नहीं इस लिये Government उन को subsidise करे ताकि चार पांच साल तक जो घाटा इस काम में initial stages पर पड़े वह meet किया जा सके। इस तरह agriculture बंद कर के sericulture ग्रौर horticulture शुरू कर देने से इलाके की ग्रामदन बढ़ जाएगी ग्रौर इलाका तरक्की कर सकेगा।

ग्राप देखते हैं Bhakra Dam हमारे पंजाब में बनाया जा रहा है। इस के बारे में माहरीन की राए थी कि यह 500 साल तक नहीं भरेगी। लेकिन फिर हालात को देख कर 100 साल ग्रौर फिर 50 साल मियाद बता दी गई। ग्रगर ऐसा ही हो कि 50-60 साल में यह डेम रेत मिट्टी से भर जाए तो इतना रुपया ग्रौर इतनी बड़ी रकम जो खर्च की जा रही है इस का कोई फायदा नहीं था।

इस के इलावा सुतलज नदी में गिरने वाले सारे नालों पर anti-erosion measures लेने की जरूरत है। यह erosion शिद्दत से बढ़ रहा है। श्रौर श्राज तीन साल से survey हो रहा है। इस का जल्दी survey मुकम्मल करके कारवाई की जाए। जिला कांगड़ा श्रौर हिमाचल प्रदेश से श्राने वाली नदियों पर छोटे छोटे बांध लगा कर water lifting की schemes तैयार करनी चाहिए जिस से श्राबपाशी के लिये पानी मिल सकें। श्रौर जो नदियां मीलों गहरी हो गई हैं वह इस तरह से भर सकती है श्रौर पीने के लिये श्रौर मवेशियों को पीने के लिये पानी मिल सकता है इस प्रकार भाखड़ा डेम को भरने से बचाया जा सकता है।

जिया स्पीकर साहिब, backward area के लिये Government की policy है कि कुछ रकम हर साल मखसूस की जाए लेकिन जो रुपया मखसूस हो जाता है वह भी खर्च नहीं किया जाता। न वहां सड़कों की हालत ग्रच्छी है न स्कूलों की हालत ग्रच्छी है न कोई हस्पताल नजदीक है। मेरी constituency हमोरपुर में 2 लाख 50 हजार की ग्राबादों के लिये सिर्फ एक ही हस्पताल है हमीरपुर में जो Sub-Divisional Headquarters हैं लेकिन वहां पर कोई Lady Doctor नहीं। यह फौजी इलाका है लेकिन ग्रफसोस की बात है कि 60 मील के ग्रन्दर ग्रन्दर कोई भी Primary Health Unit नहीं है। छः सात दफा Lady Doctor की

transfer के orders हुए लेकिन स्रभी तक वहां पर कोई Lady Doctor नहीं पहुंची। हैरानी इस बात की है कि हमारे वज़ीर साहिबान का कहना भी Lady Doctors नहीं मानतीं या हकूमत के वज़ीर साहिबान इतने कमजोर हो चुके हैं कि उन का कोई रोहब नहीं रहा Lady Doctors पर। स्रौर इस इलाके में हालत यह है कि एक स्रौरत को बच्चा होना था, मैं बीमारी का नाम नहीं लेता, तो उसे बुरी हालत में वहां से 60 मील दूर धर्मसाला में ले जाना पड़ा। स्रौर जो कुछ उस पर रास्ते में गुज़री वह नाकाबले ब्यान है। इन पहाड़ियों के साथ इस तरह का स्लूक किया जा रहा है कि उन के लिये हस्पताल तक नहीं स्रौर जीना दूभर बन रहा है।

कुछ जिक में adulteration के बारे करना चाहता हूं। हलदी का मामला है pure हलदी मिसाल के तौर पर गिठयों के रूप में 50 रुपए मन हो तो पिसी हुई हलदी 30-35 रुपए मन के हिसाब से मिल जाती है। अब आप अंदाजा लगाएं कि पिसी हुई हलदी कहां तक pure होगी। फिर यह हलदी सरकार की निगरानी में और सरकारी कर्मचारियों की देख-रेख में तैयार होती है। अमृतसर और दूसरे शहरों में जो हलदी के packets तैयार होते हैं उन पर सरकारी कर्मचारी seal लगा देते हैं। 100 प्रतिशत pure की seal लगा दी जाती है और फिर वह दुकानदार के पास जाती है और जब छोटे दुकानदारों के पास से sample test के लिये भेजे जाते हैं तो उन में 20 या 30 प्रतिशत adulteration निकलती है। Adulteration करने वाले बड़े बड़े कारखानेदार तो मिल-मिला कर बच जाते हैं लेकिन चालान छोटे दुकानदारों का किया जाता है जिस का कोई कसूर नहीं होता। Adulteration करने वालों को कोई पूछता नहीं। इस तरह सरकार को ध्यान देना चाहिए। Top पर जो adulteration और corruption होती है उसे रोकने के यत्न करने चाहिए ताकि लोगों को pure चीजें मिल सकें। Government की इस तरफ कोशिश से यह सब दूर हो सकती हैं।

एक ग्रज़ में ग्रौर करूं कि हमीरपुर से धर्मसाला का फासला 56 मील है ग्रौर बस का किराया 4 रुपए 14 ग्राने हैं लेकिन इस के मुकाबिले में चंडीगढ़ से ऊना 73 मील है ग्रौर किराया सिर्फ दो रुपए 13 ग्राने हैं । Government किराए पर टैक्स लगाती है mileage पर नहीं । चाहिए तो यह था कि पहाड़ी इलाके ग्रौर backward इलाके की इमदाद की जाती लेकिन उलटा किराया ज्यादा ग्रौर फिर किराए पर टैक्स । इसलिये मैं दरखास्त कहंगा कि किराए पर टैक्स न लेकर mileage पर टैक्स लिया जाए । मोटर ऐक्ट के मुताबिक किराया डेढ़ दो गुना बढ़ गया है ग्रौर फिर टैक्स भी गरीब जनता पर पड़ रहा है । इस की तरफ ध्यान सरकार को देना चाहिए । Plains में किराया कम है इसी तरह पहाड़ी इलाके में खासकर हमारे backward इलाके में किराया कम होना चाहिये ताकि पहाड़ी इलाके को इस मुसीबत का सामना न करना पड़े ।

नायव सदरे मोहतरिम, मैं एक अर्ज Public Service Commission और Subordinate Services Selection Board के बारे में करना चाहता हूं। हमारे पहाड़ी इलाके में इन के मजवजा फार्म नहीं मिलते और लोगों को दिक्कत होती है एक तो पहले ही डाक तीसरे चौथे दिन मिलती है और दूसरे इन दफतरों से फार्म

[श्री रूप सिंह 'फूल'] देर से मिलते हैं। इन को सरकार ने services की recruitment के लिये बनाया है लेकिन मैं समझता हूं कि यह तो commercial agencies बन गई हैं। हर इम्तिहान के लिये 10 रुपए दाखिला फीस रखी हुई है श्रौर फिर Subordinate Services Selection Board में ग्रासामियों म्राजियां म्राएं तो कौन जाने दो चार या 10 select किये जायें म्रौर फिर जो बिचारे कामयाब न हो पाएं वह दूसरी बार दरखास्त देने पर फिर 10 रुपए फीस दाखिल करें। इस तरह लाखों रुपए Board के पास फीस के जमा हो जाते हैं ग्रीर एक ग्रासामी लेने के लिये एक candidate को सैंकडों रुपए फीस के देने पड़ते हैं। इसी तरह Public Service Commission का हाल है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जो एक बार फीस दे दे उसे दोबारा इमितहान में बैठने की इजाजत दी जाए। ग्रगर वह नाकाम रहे तो और उस से दूसरी बार फीस वसूल न की जाए। हजारों लाखों रूपया Government के पास फीसों का गरीब श्रौर बेकार लोगों से वसूल होता है लेकिन इसका फायदा केवल पांच या दस फींसदी को ही होता है। इस की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए श्रौर जो hardship candidates को इस तरीके से हो रही है उसे दूर करना चाहिए।

जहां तक जिला कांगड़ा की education का स्वाल है मैं मानता हूं कि Educational Institutions की quantity expand हुई है और education की quality deteriorate हुई है। स्राठवीं सौर नौवीं जमात के बच्चे यह नहीं जानते कि U.K. कहां है सौर चौथी सौर पांचवीं जमात के बच्चों को यह पता नहीं होता कि हमारे जिले का Deputy Commissioner कौन है सौर मुख्य मंत्री कौन है। जब से provincialization की scheme साई है private सौर सरकारी institutions में स्रपनी २ position बरकरार रखने के लिये खैंचातानी हो रही है। Private schools कहते हैं कि हमारे पास लड़के ज्यादा सायें ताकि इन से fees लेकर हमारे खर्च पूरे हों सौर सरकारी schools यह कहते हैं कि स्रगर लड़के हमारे पास ज्यादा होंगे तो उन की पढ़ाई सच्छी न हो सकेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन की स्रापस की खैंचातानी में लड़कों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस के इलावा जब तक स्राप पसमांदा इलाकों में सरकारी schools स्रौर नहीं खोंलेंगे उस वक्त तक वहां पर तालीम की तरक्की नहीं होगी। इन इलफाज के साथ मैं स्राप का स्किया स्रदा करता हुआ तकरीर खत्म करता हं।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਜ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ Agriculture ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ Agriculture ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਥੋਂ ਦੇ Secretariat ਨੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Crop Insurance Scheme ਵਾਸਤੇ, Seed farms ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ foreign countries ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ tractors ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ

ਪਾਸ ਜਿਤਨੇ foreign countries ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ staff, producer ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੇ Secretariat ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਥੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ non-producers ਹੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਦਾ Law and Order ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਕ I. G. ਜਾਂ D. I. G. ਜਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਆੜ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ Department ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ farm ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲੈਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ  $\cdot$  ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ 300 ਏਕੜ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ 400 ਏਕੜ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੱਣ ਦੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Co-operative Societies ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ bogus ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ਮੌਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਿਹਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਹਾਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ Members ਨੂੰ ਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਢਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ । ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ Agriculture ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮਣ ਗੱਨਾ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੌਰੀਆਂ ਹਨ ਅਗਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਹੌਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਫੇਰ ਦੰਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਥੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਟੁਪਏ ਵਿਚ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਉਸ ਤੌਂ 100 ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਹੇ ਦੀ black ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਹਾਸਾ)। ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੱਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ tax ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੌ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ Sugar Co-operative Societies ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ Sugar Mills ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ Co-operative Societies ਨੂੰ ਫੇਲ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਲਉ ਧੂਰੀ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਟਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ D. C. ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Education ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ criticism ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਦ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦਿਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਲ ਲੈਂਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੌਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੌੜਾਂ, ਖੁੱਡੀ ਆਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ University ਦਾ ਇਮਤਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭੌਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ Government ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਹਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ University ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੌਟਰ transport ਨੂੰ nationalize ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੱਅਲੁਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੌ industry ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੌਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ nationalize ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੌਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।

ਮੈ<sup>÷</sup>, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ clear ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ (ਹਾਸਾ)। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ negative ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਤਾਂ positive ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ।

ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਕ ਗੱਲ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਖੰਡ ਦੀ black-market ਹੌ ਰਹੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ? ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ Food Producers Board ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਰਖੋ, ਹਾਂ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਇਕ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ agriculture field ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ । ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਉ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ Agriculture ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ।

ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ All-India Basis ਤੇ Industrial Financial Corporation ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Agricultural Financial Corporation ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਇਥੇ Crop Insurance ਦੀ scheme ਆਈ ਲੌਕਿਨ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਗੜੇ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

श्री गुरदत्त (पलवल, जनरल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, ग्राज Appropriation Bill पर बहस चल रही है ग्रौर बहस के दौरान में ला ऐंड ग्रार्डर के बारे में बहुत चर्चा चली ग्रौर बहत से मैम्बरों ने कहा कि ग्राज पंजाब ग्रातिशफिशां पहाड़ के किनारे पर खड़ा है श्रीर पंजाब में बड़ी भारी लट-मार मची हुई है। श्रानरेबल मैम्बर यह भूल गए कि पंजाब के बटवारे के बाद यहां ऐसा हुन्ना कि न रहने को ठिकाना था स्रौर न जमीन थी उस की वजह से कई लोग ऐसे भी हो गए कि उन्होंने लूट मार करना शुरू किया ग्रौर ला एंड ग्रार्डर को खत्म कर दिया। लेकिन इस के बावजूद भी पंजाब सरकार ने बड़े कड़े हाथों से यहां का administration संभाला ग्रौर यहां पर ला एंड ग्रार्डर इतना ग्रच्छा कर दिया कि इस का मुकाबिला कोई ग्रौर सूबा नहीं कर सकता । मैं एक बार्डर इलाके से ग्राया हूं ग्रौर मुझे पता है कि वहां पर दूसरी स्टेट यू० पी० के लोग कितने चीखते चिल्लाते हैं ग्रौर पंजाब के ला ऐंड ग्रार्डर को देख कर इस की तारीफ करते हैं। कल यहां पर मैम्बरान कश्मीर ग्रसैम्बली ग्राए। उन से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत तरक्की हुई है। काश्मीर में तो कुछ भी नहीं हुन्ना इस के मुकाबिले में। लेकिन कल पार्टी में श्रीमती जगदीश कौर भी थी उन्होंने उन लोगों को इस तरह से पंजाब की तस्वीर पेश की कि यहां पर तो बड़ी भारी लूट मार मची हुई है लेकिन उन मैम्बरान ने जवाब दिया कि मैं यह कैसे मान लूं क्योंकि मैं ने खुद पंजाब की तरक्की को ग्रपनी ग्रांखों से देखा है ग्रौर मैं हैरान हूं कि इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है ग्रौर हो रही है।

इसी तरह से गुड़गांव के एक ग्रानरेबल मैम्बर साहब ने यह कहा कि गुड़गांव में कुछ नहीं हुग्रा लेकिन मैं कहता हूं कि गुड़गांव में निहायत अच्छे हालात हैं ग्रीर वहां पर शासन के अफसरान निहायत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इतना ज़रूर है कि पहले वहां पर कुछ गुंडे थे, बदमाश थे, डकैत थे ग्रीर वह इस लिये कि कुछ जिम्मेदार ग्रादमी उन को पनाह देते थे लेकिन ग्रब उन को हमारी सरकार ने दबाया है ग्रीर उन तमाम

**A**.

[श्री गुर दत्त]

गंडों, बदमाशों, ग्रौर डकैतों को पकड़ कर कैंद कर दिया है ग्रौर इस की वजह से हमारे कुछ भाई चिल्लाते हैं। बड़े श्रफसोस की बात है, राव गजराज सिंह जो हमारे श्रच्छे दोस्तों में से हैं, उन्होंने गिला किया कि रेवाड़ी में कूछ नहीं हो रहा है लेकिन वहां के काम को देखा जाए तो फिर यही कहा जाएगा कि अगर रेवाड़ी में कुछ नहीं हो रहा तो सारे पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। मैं ने जनाब ग्रपनी ग्रांखों से देखा है कि रेवाड़ी जो एक ऐसा इलाका था जहां पर कुछ नहीं था वह ग्राज हर चीज का मरकज बना हम्रा है । रीवाडी से दस सड़कों निकाली जा रही हैं। पहले उस इलाके में ग्रावा जाई के साधन बहुत कम थे लेकिन अब सड़कों का जाल बछाया जा रहा है। वहां से पटौदी, राजस्थान भ्रौर शाह जहानपर वगैरह को सड़कें निकाली जा रही हैं। इसी तरह रिवाड़ी को गुड़गांव के साथ सड़क बना कर मिलाया जा रहा है। वहां पर एक नदी थी जिस में बरसात के दिनों में बाढ ग्रा जाती थी ग्रौर गुजरना मुश्किल था उस पर 10 लाख रुपया खर्च कर के पुल बनाया जा रहा है। फिर वहां पर पानी की तकलीफ थी। उस के लिये 10 लाख रुपया खर्च कर के water-supply का इन्तजाम किया जा रहा है। इसी तरह जो जमीनें बेकार पड़ी हुई थीं उन की irrigation के लिये Government सोच रही है श्रौर lift scheme बना कर पानी देने की कोशिश की जा रही है। बलबगढ़ भौर पलवल के इलाके को पानी देने के लिये गुड़गांव canal के लिए जो resolution चौधरी भूले राम लाए थे वह इत्तफाक राए से पास हुम्रा है। वह schemes सर छोटू राम के जमाने की थी ग्राज की नहीं है। इस लिये मैं ग्रर्ज करूंगा कि उस काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाए। पिछले दिनों जब हमारे इलाके में flood ग्राया था तो Government ने 66 लाख रुपए की रक्म लोगों को grants ग्रीर तकावियों की शक्ल में दी थी। इसी तरह नृह ग्रीर फिरोजपुर झिरका के कहत को दूर करने के लिये 15 लाख रुपया दिया गया है। गुड़गांवां के जिले में पहले की निसबत काफी तरक्की हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं (The hon. Member may now resume his seat.)

चौधरी कर्म चन्द्र सिद्धू (होशियारपुर रिजर्वड): Deputy Speaker साहिब, इस वक्त House में जो Appropriation Bill पेश हुम्रा है उस की मैं पुरजोर मुखालिफत करता हूं। Industry के point of view से देखा जाए तो जिला होशियारपुर के साथ बड़ा जुल्म किया गया है। वहां पर ऐसा पत्थर होता है जिस को वहां से लेजा कर दूसरे सूबों वाले factories चलाते हैं। मैं कहता हूं कि ग्रगर वहां पर ही कोई factory बना दी जाए तो वहां पर चीनी के बरतन ग्रौर इसी तरह की ग्रौर कई चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। साथ ही लोगों की unemployment भी दूर हो सकती है। लेकिन मुझे ग्रफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी Government कोई ध्यान नहीं देती। इस के इलावा Deputy Speaker साहिब, जिला होशियारपुर में एक बबढ़ नाम का घास होता है जिस का ठेका ग्राम तौर पर जगाधरी Mills को दिया जाता है जिस का मालिक कर्म चंद थापर है। वह घास टनों के हिसाब से वहां से लेजा कर जगाधरी Mills में इस्तेमाल

किया जाता है। मैं ने Government से पिछले साल भी request की थी ग्रौर ग्रब भी request करूंगा कि वह वहां पर कोई कारखाना लगाए जिस में गत्ता ग्रौर कागज तैयार किया जा सके। इस वक्त जिला होशियारपुर में चोग्रों ने लाखों एकड़ जमीन खराब की हुई है। ग्रगर वहां पर कोई drainage scheme बना दी जाए तो वह लाखों एकड़ जमीन काश्त में लाई जा सकती है ग्रौर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इस के इलावा stray cattle का मसला वहां पर बहुत शिह्त पकड़ गया है जिस से किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। किसान लोग दिन भर काम करते हैं ग्रौर रात को उन्हें जागना पड़ता है। मैं ने देखा है कि stray cattle को पकड़ने के लिए इस Budget में कोई provision नहीं किया गया। Government को चाहिए कि इस मसले को control करने के लिये provision करे। डिप्टी स्पीकर साहिब, सड़कों का भी वहां पर बहुत बुरा हाल है। होशियारपुर से जो गढ़शंकर को सड़क जाती है वह बिल्कुल नाकस हो चुकी है। उस पर बरसात में traffic बिल्कुल बंद हो जाती है। इस को ठीक करना चाहिए। पिछले साल नसराला चो के पुल के लिए provision किया गया लेकिन वह बनाया नहीं गया। इस साल मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि वह पुल इस दफा जरूर बना दिया जाए।

हरिजनों के लिए जो रक्म Government ने रखी है वह बहुत कम है। Animal Husbandry के लिए 47 लाख रुपया रखा गया है ग्रीर हरिजनों की बहबूदी के लिये सिर्फ 44 लाख रुपया रखा गया है। Finance Minister साहिब इस बात का जवाब दें कि क्या हरिजन जानवरों से भी बदतर है जो इन के लिये animals से भी कम रक्म रखी गई है। पिछले साल हरिजन students को वजीफे दिए जाने थे वह ग्रभी तक नहीं दिए गए ग्रीर इस का नतीजा यह हुग्रा है कि बहुत से हरिजन लड़के पढ़ना छोड़ गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उन्हें वजीफे जल्दी से जल्दी दिये जाने चाहिएं।

इस के इलावा मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि Centre की scheme के मातहत जो हरिजनों को जमीन दी जाती है वह बसितयों की शक्ल में न दी जाए क्योंकि उस से untouchability बढ़ेगी ग्रीर जो लोग घर छोड़ कर जाएंगे वह displaced हो जाएंगे क्योंकि उन्हें दो दो जगहों पर बसना पड़ेगा । ग्रगर उन की ग्राप मदद करना चाहते हैं तो उन्हें individual तौर पर रुपए की शक्ल में मदद हो ताकि वह ग्रपने गांवों में खुद जमीन खरीद कर गुज़ारा करें । मकान बनाने के लिए जो 700 रुपए फी ग्रादमी दिये जा रहे हैं वह भी बसितयों की शक्ल में न बनवाए जाएं ताकि untouchability न बढ़े । वह भी उन्हें individual तौर पर दिए जाने चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहिब Law and Order की यह हालत है कि जिला होशियारपुर में एक हरिजन से Shivdev Singh ने भैंस ली और वह S.P. साहिब को भेज दी। जब उस गरीब ने पैसे मांगे तो उस के साथ बहुत बुरा सल्क किया गया। फिर पांच महीने के बाद जब भैंस की कट्टी मर गई और उस ने दूध कम देना शुरू कर

[चौधरी कर्म चन्द सिद्धू]

दिया तो वह उस हरिजन को वापिस कर दी गई। Government को इस बात की enquiry करनी चाहिए और उस हरिजन को पैसे दिलवाने चाहिए। उस A.S.I. को सजा दी जाए। मेरे गांव से एक हरिजन लड़की अगवा हो गई है। मैंने बहुत सी representations दीं लेकिन police ने कोई action नहीं लिया। फिर वह case Chief Minister साहिब के पास ले गया। उन्होंने उस application पर खासउलखास हुक्म किया कि उस लड़की को recover करके उस के वारसों को दिया जाए। मगर जब police वहां पर जाती है तो वहां पर एक Romesh नाम का कांग्रेसी गुण्डा है वह उन्हें लड़की की recovery नहीं करने देता।

Sardar Ajmer Singh: On a point of order, Sir. Whether this mentioning of names of certain persons in the House is permissible under the Rules?

वौधरी कर्म चन्द्र सिद्धू: इस लिए मैं यही अर्ज कर रहा था कि यह कांग्रेस जमात इतनी खराब हो चुकी है कि ग्रंब इस में दस नम्बर के ग्रादमी रखे हुए हैं जो कि इस हक्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं......

श्री उपाध्यक्ष: Order, order ग्राप इस बिल पर बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी को discuss कर रहे हैं। Please be relevant. (Order, order Is the hon. Member speaking on the Bill or discussing the Congress party? He should please be relevant.)

चौधरी कर्म चन्द्र सिद्धू: डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि S.P. के हुक्म होने के बावजूद थानेदार लाचार है और वह कहता है कि रमेश जो है बह .......

श्री उपाध्यक्ष: ग्रगर ग्राप किसी पार्टी का नाम ले ले कर बात करेंगे तो यह गलत precedent होगी and others will also do like that. ग्राप general तौर पर बात कर सकते हैं (If the hon. Member refers to a certain party by name then he will be setting a wrong precedent because others will also do likewise. He can say things in a general way.)

बौधरी कर्म चन्द सिद्धू: मैं यह श्रर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट को इस केस की तरफ ध्यान देना चाहिए श्रीर फौरी कार्यवाई करनी चाहिए । फिर मैं ने श्रभी २ तालीम के बारे में वजीफ़ों का जिक्र किया है कि पिछले साल के वजीफे श्रभी तक नहीं मिले हैं श्रीर इस से तालीम पर बहुत बुरा श्रसर पड़ा रहा है । मैं ने पिछली दफा भी चार तारीख को श्रीर दूसरे हरिजन मैम्बर साहिबान ने भी पुर जोर मुतालबा किया था कि service के श्रन्दर हरिजनों को पूरी नुमायंदगी नहीं मिल रही है इस लिये उसे पूरा किया जाए । मैं फिर कहता हूं कि हरिजनों को Secretariat में श्रीर दूसरे महकमों में भी गजेटिड पोस्टों में पूरी नुमायंदगी नहीं मिल रही है । श्रगर श्राप Secretariat में है देखें तो एक भी हरिजन Secretary, Deputy Secretary श्रीर

Head of the Department नहीं है। इसी तरह से दूसरी छोटी Service s में भी यही हाल है। ग्रगर ग्राप इस चीज को देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैं ने पहले भी चीफ मिनिस्टर साहिब से ग्रर्ज किया था कि वह एक कमेटी या कमीशन मुकरर्र करें जो इस बात को देखें कि ग्राया हरिजनों को पूरी reservation मिल रही है या नहीं ग्रौर क्या 21 फीसदी reservation पूरी हो गई है ग्रौर ग्रगर पूरी नहीं हुई है तो पूरी की जाए। वरना डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रगर यह हक तलफी इसी तरह जारी रही तो वह वक्त जलदी ग्राने वाला है कि यह पंजाब सरकार खत्म हो जाएगी।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੇ Minister for Justice ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੌਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1955 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ courts ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ Section 30 Magistrates ਹੁੰਦੇ ਸਨ first-class ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ petty cases try ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਫਾ 366, 376, 307, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ cases Sessions Judges ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ Section 30 magistrates ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ try ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ Section 30 Magistrate ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ Assistant Sessions Judges ਦੀ institution ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ withdraw ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੌ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ cases ਹਨ ਮਸਲਨ ਦਫਾ 75 ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Sessions Judges ਹੀ try ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ Sessions Judge 1,500—2,000 ਦੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ murder cases try ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ petty cases ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Section 30 Magistrate try ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, try ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕ ਤਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੌ ਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ lower court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Sessions Court ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ Sessions Judge ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ High Court ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੰਕਿ Sessions Juage ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ cases ਨੂੰ try ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਕੌ ਹਕ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ Section 30 Magistrates ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜੇਕਰ Assistant Sessions Judges ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉ ਪਰ judiciary ਵਿਚੌਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਂ cases ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕ ਤਲਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । 🖈 ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ system ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪਿਆ ਵੀ waste ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕ ਤਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋ ਹਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ cases ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੌਸਤ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੌਸਤਾਂ ਨੇ ਹਣ ਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਮੈ<sup>-</sup> ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ services ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੌ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਕ Public Service Commission ਅਤੇ ਦੂਜੇ Subordinate Services Selection Board I ਭਿਪਰੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ Public Service Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੌਸਤ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ 🔑 ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਰਿਪੌਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ reserve ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੇ apply ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਰੀਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ technical post ਲਈ apply ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ technical qualifications apply ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ engineering college ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 33,34 ਸੀਟਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ reserve ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਂਗੇ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲ 10,15 ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ  $10\,,\!15$  ਲੜਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਵੀ ਕਈ ਛਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈ<sup>-</sup> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ *ਵਜ਼ੀਫਾ* ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਲੜਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਰਖੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ technical qualifications ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼

ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ technical ਪੌਸਟਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ reservation ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ technical ਪੌਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Public Service Commission ਜਦੋਂ P.C.S. ਦਾ ਇਮਤਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 10 ਆਦਮੀ ਲੈਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਨਾਮ 200 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ reservation ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲਈ ਕੋਈ P.C.S. ਦੀ ਸੀਟ reserve ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ select ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ reservation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੌਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪੌਸਟਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ technical ਪੌਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਥੇ ਬੋਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ technical ਪੌਸਟਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ Heads of the Departments ਦੀ appointment ਵੇਲੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ heads of the department ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ technical ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੀਜਨ ਵੀ Head of the Department ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Unionist Party ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਕ ਹਿੰਦੂ, ਇਕ ਸਿਖ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬੜੇ ਘਟ ਹਰੀਜਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਦੌਸਤ ਕਰਮ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਉ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ S.P. ਤੇ Magistrate ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ Subordinate Services Selection Board ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਦੌਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ qualified ਇਸ ਦੇ member ਹਨ। ਜਦੋਂ Subordinate Services Selection Board ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ<sup>\*</sup>ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਜੁਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨਾਲ compete ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 vacancies ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ vacancy ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਛੇਵੀਂ ਫਿਰ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਕ ਦਫਾ ਹਰੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਫਾ 2 vacancies ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ reserve ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੌ ਰਿਹਾ

پئو

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ]

ਹੈ। ਹਰ ਇਕ department ਵਿਚ register ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹ register check ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ member ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ register ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भाग्व) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस से पहले कि जो एतराजात किए गए हैं उन का जवाब दूं मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे स्पीकर साहिब को हमारे रवैये की वजह से मजबूर हो कर अपने कुछ विचारों का इजहार करने की जरूरत महसूस हुई। मैं अपनी तरफ से उन से इस बात की माफी चाहता हूं कि ऐसे ख्यालात इस तरीके से जाहर किए जाते हैं और ऐसा रवैया इिंद्रियार किया जाता है जिस की वजह से वह ऐसी बात कहने पर मजबूर हुए। जनावे वाला, मैं अपने ग्राप को एक सेवक समझ कर काम करता हूं और एक Finance Minister का यह काम होता है कि State के जो finances हैं और State की जो माली हालत है उस को हाउस के सामने रख कर इस बात का फैसला किया जाए कि किस तरीके से पैसा खर्च करना है। मैं ने बजट के जवाब में अर्ज किया था कि वजट किस तरीके से तैयार होता है। बजट के बहुत से हिस्से planned होते हैं उसी के मुताबिक बजट तैयार होता है, फारसो में एक मिसल है:

मुक्का कि बाद ग्रज़ जंग याद मे ग्रायद बर्कल्लाए खुद बायद जद

इस का मतलब यह है कि जब मुक्का जंग के बाद याद श्राए तो वह अपने मुह पर मारना चाहिए। जब demand पर discussion हुई तो उस में उन्होंने श्रपने विचारों का इजहार नहीं किया । श्रगर किया गया तो उन का जवाब दिया गया । स्राज फिर मौका देख कर फिर वही बातें दुहरानी शुरु कीं। इस लिए यह कहावत उन पर श्रायद होती है। फिर भी मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं उन एतराजात का जवाब दूं। जहां तक financial aspect का सवाल है कोई एतराज हाउस में नहीं उठाया गया । मुझे दुख कि वे मेम्बर जो हम्रा कि पहली Constitution जो गवर्नमैंट ग्राफ इंडिया एक्ट के मातहत बनी थी तब से इस legislature में काम करते हैं वे भी इस तरीके से बात करते हैं कि जिस में finances का कोई जिन्न नहीं करते बल्कि वही पुरानीं बातें दुहराते Ex-Ministers ग्रीर ex-Deputy Ministers जिन की तादाद खुश-किस्मती से हाउस में काफी है वह एक ही बात पर जोर देना जानते हैं श्रीर सिवाय चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ, उन की जात या काम की बाबत कोई चैलेंज throw करने के ग्रौर कोई तरीका उन को नहीं ग्राता। उन्हें तजरबा होना चाहिए था कि हाउस के अन्दर किस तरीके से बहस करनी चाहिए। एक ex-Minister या ex-Deputy Minister House की debate के level को low कर दे तो इस से ज्यादा बदिकस्मती इस Province की नहीं हो सकती। मैं ने बतौर Leader of the Opposition 1937 से 1940 तक काम किया और मैं फह्म के साथ कह सकता हुं कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वह हमारी बात सुने बग़ैर एक कदम भी ग्रागे नहीं

बढ़ सकती थी। मेरा जमीन से ताल्लुक तो नहीं क्योंकि मैं जमींदार नहीं हूं लेकिन जमींदारों का सेवक हूं। 1938 में Agrarian Laws पास हुए जिन में हमारी amendments को नजर श्रंदाज किया गया। नतीजा यह हुश्रा कि उस वक्त तो majority के जोर पर बिल पास हो गया लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट में cases गए तो उन्हें हमारी amendments मंजूर करनी पड़ीं क्योंकि वे जानते थे कि हम ठीक बात करते हैं। हमारा बहस करने का रवैया ऐसा था कि उन्हें मानना ही पड़ता था।

उस के बाद, जनाब, मैं Legislature में नहीं था, एक सिपाही के तौर पर काम करता रहा । जब 1947 में partition हुई तो मैं ने चीफ मिनिस्टर का ग्रोहदा सम्भाला । मैं ने कुछ ग्रसी काम किया ग्रीर 1949 में पार्टी ने इसरा लीडर चुन लिया। उस के बाद मैं फिर चीफ मिनिस्टर बना। जिस दिन से मैं ने चीफ मिनिस्टर के office पर काम करना शुरू किया तो एतराज होने शुरू हुए कि यह क्या गवर्नमैण्ट है जो लोगों की तकलीफों को महसूस नहीं करती। स्राम तौर पर एतराज करने वाले वे लोग हुन्ना करते थे जो प्रान्त से बाहर रिहायश रखते थे। किसी ब्रादमी को ब्रगर यह कह दिया जाए कि वह रिश्वत खोर है तो गरीब ब्रादमी के लिये एक मुसीबत का बाइस बन जाता है। एक ग्रादमी गरीब हो ग्रीर फिर उसे कहा जाए कि वह रिश्वतखोर है तो उस की मुसीबत में इज़ाफा हो जाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने 1949 में एक order पास किया कि corruption के charges की जांच पड़ताल करने के लिये हम दो High Court के Judges मुकरर्र करते हैं। जब यह case Chief Secretary के पास गया तो उन्होंने उस पर लिखा कि ग्राप के पास क्या material है जो High Court में भेजना चाहते हैं। जिस hon. Member को शिकायत हो वह लिख कर दे । गवर्नमैण्ट इस तरीके से नहीं चलती कि वह पिछली गवर्नमैण्ट के किये हुए फैसलों को रद कर दे। गवर्नमैण्ट change हो सकती है, parties change हो सकती हैं लेकिन Administration का staff permanent होता है, वहं नहीं बदल सकता। यह staff है जो गवर्नमैंट की policies को चलाता है। Administrative Staff को इसलिये permanent रखते हैं क्योंकि उन का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं होता-उन का ताल्लुक काम से होता है। जब मिनिस्टरी form होती है तो administrators उसे advise करते हैं कि फलां फलां काम करने में तकलीफ होगी। Administrators बड़ी इमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन ग्रगर उन्हें यह मालूम हो कि काम करने के बावजूद उन्हें असैम्बली में गालियां दी जायेंगी और जहां उन्हें अपने आप को defend करने का मौका भी नहीं मिल सकता, तो कुदरती तौर पर उन का दिल टूट जाता है। जब कोई ग्रादमी बार बार यह कहे कि फलां ग्रादमी बेइमान है तो उसके कहने में कोई असर नहीं रहता । हमारे लायक और पुराने parliamentarian चौधरी श्री चन्द ने फरमाया कि वह एक सकूल के teacher को बदलवाना चाहते थे लेकिन Inspector ने उसे न बदला । ग्रगर कोई M.L.A. इंसपैक्टर को कहे कि

[वित्त मंत्री] मैं M.L.A. हं उसे क्यों नहीं बदलते। तो इस तरह से उन के काम में interference होती है--Administrators ऐसी दखल ग्रंदाज़ी में ग्रपना काम नहीं चला सकते। Minister-in-charge को उस की पालिसी को मानना पड़ता है। अगर कोई अफसर ऊपर के दबाव में ग्रा कर काम करेगा तो वह ग्रपना काम ठीक तरह से नहीं चला सकता। उन्होंने यह भी कह दिया कि क्या तालीम है रोहतक के जिले में। वहां सकूल कम हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। उन्हें याद होगा कि partition से पहले जब Unionist Government का जमाना था तो रोहतक के District Boards के सकूलों को cent per cent grant मिलती थी। जब सारा खर्च ले कर District Board सकल चलते थे तो उस वक्त यह तालीम में तरक्की न कर सके तो फिर किसी और को कैसे कसूरवार गिरदाना जा सकता है। उस वक्त District Board के चेयरमैन भी non-official थे। गवर्नमैण्ट ने तो अब उन सक्लों को provincialise कर के यह जिम्मेदारी ग्रपने हाथ में ली है। उन्होंने यह सोचने की तकलीफ गवारा नहीं की कि वह किस बिना पर गवर्नमैण्ट पर इलजाम लगा रहे हैं। इलजाम लगाना था लगा दिया । हम ने यह सकूल इस लिये ग्रपनी तहवील में लिये क्योंकि पब्लिक की शिकायतें स्राती थीं कि यह सकूल ठीक तरह से इंतज़ाम नहीं कर रहे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सक्लों के Inspectors गवर्नमैण्ट की तरफ से appoint हुए होते थे, इस पर order पास करता था डिप्टी किमश्नर ने। डिप्टी किमशनरों ने म्रार्डर पास करना बंद कर दिया इस लिये मजबूर हो कर सकूलों को provincialise करना पड़ा। रिश्वत की बातें कही जाती थीं । चीफ मिनिस्टर ने order दिया कि दो हाई कोर्ट के Judges को मुकरर्र किया जाए। जब मैं ने चार्ज लिया तो मैं ने इस case को होम मिनिस्टर गवर्नमैण्ट ग्राफ इण्डिया के पास भेजा। उस वक्त होम मिनिस्टर श्री वल्भभाई पटेल थे। उन्होंने लिखा कि तुम्हें कोई authority नहीं High Court Judges को approach करने की । ग्रगर ग्राप approach करना चाहें तो हमारी मार्फत approach करें क्योंकि हाई कोर्ट पंजाब गवर्नमैण्ट के मात हत नहीं। उस जमाने में यानी 1948 में Parliament में भी इस का जिक हुआ था। वहां के एक मिनिस्टर के ख़िलाफ charge था ग्रौर यही फैसला किया गया था। लेकिन यहां, जनाब वाला, श्राफत श्रागई है कि हमारे एक मैम्बर साहिब ने जो ex-Minister हैं मुतालबा किया है कि एक High Powered Committee बनाई जाए । बेहतर होता कि वह इस के मुतग्रल्लिक study करते, फिर ऐसा मुझाव देते । जो खुद मिनिस्टर रह चुके हों ग्रौर कहें कि High Powered Committee बनाई जाए मुझे यह बात माकूल दिखाई नहीं देती । जनाबे वाला, यह रिश्वत का इलजाम मिनिस्टर साहिबान पर लगाते हैं। मैं challenge करता हूं कि कोई साहिब आये और त्रा कर साबित करे कि किसी ने रिश्वत directly or indirectly ली हो। सब मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे इलज़ाम लगा देना ठीक मालुम नहीं होता।

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ग्राप का challenge मंजूर करता हूं।

वित्त मंत्री : Sir, I don't give way. The Leader Opposition is not here. श्राप तो मिनिस्टरी <sup>\*</sup> होंगे । किसी मिनिस्टर या किसी डिप्टी मिनिस्टर ने एक पैसे की रिश्वत भी नहीं ली (cheers) लेकिन इस लिये कि मैं गरीब हूं ग्रीर गरीब होने की वजह से मुझ पर इलजाम लगाते हैं; वे इलजाम गलत हैं। वे तो जहां तक कह गए कि ग्रखबार में क्या निकला। उन को माल्म होना चाहिए था कि एक Press Committee है। Press representatives का contact स्पीकर साहब से है। अगर शिकायत थी तो स्पीकर साहिब को बताते । क्या बात है। गिला कर दिया। मेरी बाबत अपने अखबार में लिख दिया। उन के हाथ में किसी की पगड़ी safe नहीं, जिसकी चाहें उछाल दें। अखबार पर एतराज करते हैं। Press की कदर करनी चाहिए। अगर report में कोई गलती हुई हो तो स्पीकर साहिब को कहें। वे action ले सकते हैं। स्पीकर साहिब की attention दिलाई जा सकती है। लेकिन यह बात कहना parliamentary procedure के खिलाफ है ।

मैं ने अर्ज किया कि रिश्वत की बाबत रोज सुनते हैं। Budget की General Discussion पर सना, Demands पर सना । हर Demand पर यही कहा गया कि corruption है। हर मैम्बर corruption की बात करता है। General Administration पर corruption के बारे में कहा श्रीर कल उस का जवाब सुन लिया। उस को फिर दोहराते हैं । ग्राज Chief Minister साहिब यहां नहीं हैं। जो तरीका है उस के मताबिक बात करें। श्रगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो मेरे Chief Minister को report करें। Chief Minister के पास नहीं जाना तो High Command को कहें, Central Government को कहें। उन की जिम्मेदारी है कि वे administration को देखें । ग्रगर Party के किसी Member को एतराज है तो वह हमारे Congress High Command को लिखें। वेलिख कर नहीं देसकते । लिख कर दें । बार २ इतनी दफा ग्रखबारों में पढ़ते हैं । पंडित जवाहर लाल जी नेहरू ने कहा कि मेरे पास लाग्नो मैं देखूंगा । लेकिन कुछ नहीं पहुंचता है। कहते हैं कि House को जल्दी खत्म कर दिया, हम हक्मत को उल्टना चाहते हैं। किस को उल्टेंगे ? अगर Congress की majority कोई काम सौंपेगी तो उस को पूरा करेंगे; ग्रगर नहीं सौंपेगी तो न सही। (Voices of hear, hear from Treasury Benches) हम इस से कोई बंधे हुए नहीं। बंधे हुए वे हैं जिन के पास तरीका नहीं । जब भी Election का सवाल ग्राता है तो वे जरूर किसी न किसी तरीके से स्राना चाहते हैं। उन को ज़रूरत होगी कि मेम्बर बने रहें। कोई भी Minister जबर्दस्ती नहीं रहना चाहता । ग्रगर House या majority नहीं चाहती या Congress High Command नहीं चाहती तो हम ग्रलग होने 🔺 को तैयार हैं। जो duty देंगे उस को बजा लाएंगे ।

[वित मन्त्री]

यह कहा गया कि हम irresponsible हैं, inefficient हैं। Miss Meo ने एक किताब लिखी थी। जिस में लिखा था कि Indians बड़े खराब आदमी 🚁 हैं। राष्ट्रपति ने ग्रपने ग्रखबार में उसे inefficient drains inspector's report लिखा था। जहां जो बात करते हैं वे inefficient drains inspector's report रखना चाहते हैं। ग्रच्छी चीज देख नहीं सकते, जैसे कि jaundiced eye को हर चीज पीली दिखाई देती है। Irresponsible तरीके से बोल कर दूसरों को irrespossible कहते हैं। कौन सी चीज irresponsible है? जो सवाल हैं उन का जवाब देते हैं। जो फज्ल सवाल हों, जिस में दूसरों को तंग करने की बात हो, यहां सारी detail लेना चाहते हैं, चाहे बाहर जा कर उन्हें तंग करना चाहें, pressure डालना चाहें, लोगों के secrets को जान कर तो यह ठीक नहीं । ग्रगर लोग गवर्नमैंट के पास ग्राते हैं तो वे ग्रपने business के लिये ग्राते हैं। उन की मदद करते हम business secret को नहीं बतला सकते जैसे कोई bank किसी का account नहीं दिखला सकता। उन का तरीका है। जो दूसरों की detail जानना चाहें, जो दूसरों को तंग करें, pressure डालें, वे detail नहीं पूछ सकते। मैं स्पीकर साहिब को दिखलाता हूं कि इस सवाल का जवाब देने में यह दिक्कत है। तो वह कहते हैं कि इस का जवाब न दें। ऐसी चीज नहीं देनी चाहिए कि किसी की इज्जत को हम इस तरह से लुटा दें या उसे public के सामने नंगा कर दें या कोई किसी पर pressure डालना चाहे । उन का जवाब नहीं मिल सकता । बाकी कोई चीज secret नहीं रखना चाहते, जो पूछना चाहें बतलाते हैं। बहुत सारी बातें श्रौर कही गईं कि यह नहीं किया, वह नहीं किया, मैं उन का जिक्र नहीं करूंगा । गुस्से में ग्राकर, जोश में ग्रा कर यहां तक कहा गया कि Panchayat Elections पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुम्रा। जब मैं ने कहा कि यह गलत है तो कह दिया 'I am sorry'। गुस्से में ग्रा कर क्यों बात करते हो। सोच कर बोला करें। पहले गलत बात कही, फिर उन्होंने मान लिया । हम Budget में कोई चीज छपा नहीं सकते । कैसे छपाएं, Public Accounts Committee देखती है, House के सामने उस की report ग्राती है। जो कुछ खर्च होता है उस की detail होती है। Panchayats की elections के बारे में कहा गया। उस के लिये provision किया गया। वाद में महसुस किया कि elections नहीं करनी चंकि Pepsu ग्रौर पंजाब के rules में फर्क था । जो उन elections के सिलसिले में खर्च हुन्ना उस में थोड़ा सा रुपया जरूर जाया हुग्रा। जहां करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है ग्रगर वहां थोड़ा सा रुपया इस तरह से जाया हो जाए तो दुख होता है, मगर कोई चारा नहीं।

मेरे बुजुर्ग ने कहा कि agriculture के लिये इतना रुपया रखा गया, short fall हो गया। मैं मानता हूं कि short fall होता है। अब की दफा हम ने फैसला किया है कि short fall नहीं होने पाएगा। जितना खर्च करना है उस से एक करोड़ रुपया ज्यादा provide किया है। हम ऐसा चाहते हैं। इस के लिये Develop-

ment Fund Board बना है। वह हर महीने बैठता है, पूछता है कि क्या काम हो रहा है। इस तरीके से मुझे कोई accused boy नहीं कह सकते। दूसरे provinces में भी short falls होती हैं। Department चाहे कितना ही काम क्यों न करे short fall हो जाती है। जान बूझ कर तो नहीं करते। मरकार ने इस रुपये को जाया नहीं कर देना, उस को खर्च करना है, ठीक चीज पर खर्च करना है। उम्मीद की जाती है कि अब की दफा short fall न हो। 1960-61 हमारी Second Five-Year Plan का last साल है। अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो जो Centre से रुपया मिला है वह lapse हो जाएगा। हमारी जरूरत 162 करोड़ की थी। Centre ने तमाम India की demand कम की तो हमारा खर्च भी 152 या 153 करोड़ के करीब हो गया। उस के मुताबिक schemes बनीं। जब impracticable देखा, sanction नहीं आई, देर हो जाती है, इस लिये short fall हुई।

राजा साहब ने अपने कांगड़ा की बात कही। राओ अभय सिंह ने अपनी बात कही। मेरे दोस्त सरदार गजराज सिंह ने कहा कि राजस्थान को बिजली क्यों देते हैं। इस की बाबत बिजली के लिए जो expenditure किया जाता है वह सारा हम ही नहीं करते। भाखड़ा scheme में हमारे साथ राजिस्थान शामल है। हमारे साथ हिस्सेदार हैं। जितना contract है हम उस में कमी नहीं कर सकते। हम उस के हिस्से में कमी नहीं कर सकते। दिल्ली के लिए 25 प्रतिशत की कमी की है। यह कहना कि राजिस्थान को बिजली न दें यह हो नहीं सकता। कई members की तरफ से फरमाया गया कि District Boards नहीं बनाए, District Board का representative Government में नहीं और District Boards को हटा दिया। हम चाहते हैं कि उन की जगह पंचायत समितियां और पंचायत unions बना दें जो District Boards की जगह ले लें। वही development का काम करें। District Boards को हटाने का सवाल है, इस लिये District Boards नहीं बनाए।

यह कहा गया कि unemployment दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, unemployment बढ़ रही है। Plan के मुताबिक काम होता है। उस के मुताबिक manpower को use करना यह plan में एक बड़ी चीज है। उस के लिए हम करते ही हैं।

मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग हमारे उपर इलजाम लगाते हैं, हमें गैर जिम्मेदार कहते हैं वे हमारा जवाब नहीं सुनते। उन में शक्ति होनी चाहिये कि अपनी बातों का जवाब भी सुन कर जाएं। जो कुछ वह इलजाम लगाते हैं उस का जवाब सुन कर नहीं जाते इस लिये irresponsible तो वे खुद हैं न कि हम हैं। वे लोग हमेशा इलजाम लगाते हैं और जवाब सुने बगैर ही उठ कर चले जाते हैं। इस लिये चले जाते हैं कि उन में सच्ची बातें सुनने की बरदाश्त नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन मैं जवाब तो फिर भी जरूर ही दुंगा।

[वित्त मन्त्री]

जनाब वाला, यह कहा गया कि surplus area नहीं बटा। कितनी बार यह जवाब दिया गया है कि surplus area की जांच हो रही है जब जांच हो जाएगी तो उस को बांट दिया जाएगा। हम ने इस काम के लिये ग्रफसर मुकर्रर किये हुए हैं। उन को हिदायत की हुई है कि जल्दी से जल्दी surplus area की जांच करें। लेकिन surplus area ले लेना ग्रासान बात नहीं है। एक एक ग्रादमी की कई कई जगह पर जमीन होने के कारण surplus area का पता नहीं लग रहा। ग्रगर consolidation जल्दी हो जाती तो surplus area का जल्दी ही पता लग जाता। पटवारियों की strike होने के कारण consolidation के काम में delay हो गई। यह काम नये पटवारियों के सुपुर्द किया गया इस लिये देर हो गई। Strike बंद होने के बाद फिर पुराने पटवारी इस काम पर लगाए गए लेकिन जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है। ग्रच्छे ग्रादमी यह काम कर रहे हैं। सारा रिकार्ड तैयार करना पड़ता है इस लिये देर भी हो जाती है। नए कामों में कई मुक्किलात का सामना करना पड़ता है इस लिये वराने की जरूरत नहीं।

एक बात ग्रौर पहले भी कही गई ग्रौर मैं ने जवाब भी इस का दिया था कि स्रमृतसर के श्रस्पताल में बीमार दाखिल नहीं हो सका। यह कहा गया है कि hernia के बीमार को दाखिल नहीं किया गया श्रौर उस का operation नहीं किया गया। यह तो मानना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमैंट ग्राज इतने beds नहीं रख सकती जितने कि बीमार त्राजकल बढ रहे हैं । General beds भी नहीं रख सकती है और दूसरे भी नहीं रख सकती है। लेकिन जिन लोगों की hospitalization जरूरी होती है उन की hospitalization की जाती है स्रौर जिन का घर पर इलाज हो सकता है उन का घर पर इलाज किया जाता है। जब beds occupied हों तो देर लग जाती है। गर्मी के मौसम में कोई भी surgeon operation नहीं करना चाहता क्योंकि blood transfusion करने की जरूरत होती है और serum के injection की जरूरत होती है। ग्राज कल blood banks बने हुए हैं, फिर भी गरमी के दिनों में serum के injection की जरूरत होती है स्रौर उस से गर्मी के दिनों में high fever का डर रहता है इस लिये मरीज का कमरा भी air conditioned होना चाहिये । Operation की जगह भी air conditioned होनी चाहिये और इतनी जगह air conditioned होनी चाहिए कि जहां पर बहुत सारे operations हो सकते हों। हम ने फैसला किया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी provision की जाए कि जिस से लोगों को तकलीफ न हो। यह कहना कि एक बीमार श्राया श्रीर वह गरीब था लेकिन उस को दाखिल नहीं किया गया। यह वात ठीक नहीं है। वह गरीब होगा तभी तो दाखिल होने के लिये आया होगा लेकिन सरजन ने कह दिया कि पांच महीनों के बाद ग्राना । ठीक है; चूंकि उन महीनों में operation नहीं होते इस लिये सरजन ने कहा । यह बात नहीं है कि उस ने जान बझ कर टाल दिया या यह कि वह फीस लेना चाहता था । पटियाला या ग्रमृतसर के हमारे surgeons इतना ग्रच्छा काम करने वाले हैं कि उन के

मुताल्लिक यह बात कहना कि उन को पैसे नहीं मिलते इस लिये वे काम नहीं करना चाहते एक अन्याय होगा और जुल्म होगा। ऐसा इलजाम उन की बाबत लगाना सरीहन बेइनसाफी होगी। अब अगर मेरे साथी इस लिये Appropriation Bill की मुखालिफत करते हैं कि अस्पतालों में खातर खाह इन्तजाम नहीं है तो फिर उन की मर्जी है लेकिन इस तरह से काम कैसे चलेगा। बिना पैसे के काम कैसे चल सकता है? फर्ज़ करो कि किसी अस्पताल की इमारत गिरी हुई है या कोई नई इमारत बनानी है तो वह कैसे बन सकती है जब तक कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। एक भाई ने कहा कि इन की पार्टी की majority है। जब जमहरियत है हमारे देश में तो majority पार्टी की ही हक् मत होगी। Democratic Government ऐसे ही चलती है। जिस पार्टी की majorty होगी वही उस को चला सकती है। वे भी तो अपनी पार्टी के representative हो कर इस हाउस में ब्राए हैं। पार्टी गवर्नमैंट तो ऐसे ही चलती है। एक भाई ने कहा कि हम ने यह फैसला किया कि जो Industrialists अपनी लेबर को loan देना चाहें उन को दस लाख रुपया without interest देंगे और वे अपना काम चला कर छ: महीने तक उस रुपये को वापिस कर सकते हैं। हम ने मंजूरी दी है स्रौर स्रगर किसी तरफ से भांग श्राएगी तो हम रुपया जरूर देंगे। लेकिन उस में शर्त यह होगी कि वह Industrialists हम से loan लेकर अपने profit के लिये अपने business में न लगाए बल्कि अपनी लेबर को दे। एक भाई ने कहा कि private capitalist tube-wells लगा कर agriculturists की मदद करना चाहता है। हम इस बात से इनकार नहीं करते लेकिन कौन इतना बड़ा capitalist मदद करने को आएगा ग्रौर कैसे मदद करने के लिये प्राएगा। गवर्नमैंट tube-wells लगाती है ग्रौर बिजली सस्ती देती है । ग्रपने पास से पैसा खर्च करती है । ऐसा कौन सा capitalist श्राएगा जो कि कहेगा कि मैं लोगों की मदद करने के लिये पैसा लगाता हूं। हम उस की मदद करेंगे लेकिन जब वह कुछ रुपया लगा कर हम से सूद मांगेगा तो सूद नहीं मिल सकेगा। हम दूसरे किसी को सूद देने के लिये तैयार नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि किसानों की मदद हो । हमें ग्राज कल shallow tub-wells लगाने की जरूरत है, deep tube-wells की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि ड्रेंज भी बनें जिन से waterlogging दूर हो और जमीन काबिले काश्त बनाई जा सके और उस में cultivation हो सके। एक बात और कही गई जिस से मुझे बहुत दुख हुआ। हर बार ruralites ग्रौर urbanites की बात उठाई जाती है। मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि मैं न तो ruralite हूं भ्रौर न ही urbanite हूं क्योंकि नतो किसी शहर में मेरी जायदाद है स्रीर न ही किसी गांव में मेरी जमीन है। मैं तो सेवा के भाव से सेवा करता हूं स्रीर जो लोग ग्रपने ग्राप को urbanite ग्रौर ruralite कहते हैं उन दोनों से ज्यादा सेवा करने का दावा करता हूं। (At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.) हकीकत यह है कि बड़ा agriculturist छोटे agriculturist को खाना चाहता है मगर हम उस छोटे agriculturist को बचाना चाहते हैं। एक तो हम यहां पर सेवक के तौर पर काम करते हैं फिर देहाती श्रौर शहरी के सवाल

[वित्त मन्त्री] उठाए जाते हैं। ऐसी बातें यहां पर करना कि देहाती के लिये होता है ग्रौर शहरी के लिये नहीं होता या यह कि शहरी के लिये होता है ग्रौर देहाती के लिये नहीं होता उन को जेब नहीं देता। मैं तो सेवा करना चाहता हूं। ग्रगर हम एक का काम करें ग्रौर दूसरे का काम न करें तो गवर्नमैंट नहीं चल सकती। इस तरह से सारे पंजाब का काम कैसे चल सकता है ? मेरे पास समय नहीं है कि मैं बार बार ग्राप को वही figures सुनाता जाऊं, लेकिन अगर मैं आप को figures दूं तो यह बात साबित हो जाएगी कि हम ने urban areas में की है उतनी ही हम ने rural जितनी सेवा areas में भी की है। एक भाई ने कहा कि cultural programme नहीं होने चाहियें। यह ठीक है, उन का स्थाल ऐसा है। लेकिन एक बात मैं उन से पुछ लूं कि वे स्वयं cultural programmes देखने के लिये क्यों चले गए। ग्रगर उन को लड़कियों का इस तरह से काम करना पसन्द नहीं है तो उन को लिख देना चाहिए था कि मैं तो cultural programme देखने के लिये नहीं जाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। ग्राप खुद देखते रहते हैं ग्रौर फिर ग्रा कर उसी को बुरा कहते हैं, यह बात उन के लिये ठीक नहीं है। श्री कर्म चन्द जी ने हरिजनों के सम्बन्ध में बात की है कि हरिजन gazetted officers कम हैं। मुझे इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस का जवाब मास्टर गुरबंता सिंह जी ने पहले दे दिया है। Gazetted Officers की promotion direct नहीं होती, उन की promotions नीचे से होती है। इस लिये जब वे पहले महकमों में नहीं थे तो श्राज उन को कैसे promote कर के gazetted officers बना दिया जाए? जो काबिल हरिजन मिलते हैं उन को जरूर appoint किया जाता है। फिर यह भी कहा गया कि जो पैसा animals के लिये रखा गया उस से भी कम पैसा हरिजनों के लिए रखा गया है। हम तो हरिजनों को ग्रपने भाई समझते हैं लेकिन वे ग्रपना मुकाबिला जानवरों से करते हैं । हरिजनों के लिये, scheduled castes के लिये ग्रौर backward classes के welfare के लिये जो रुपया रखा जाता है उस में से हरिजनों को उन का पूरा हिस्सा दिया जाता है। इस लिये उन का यह कहना ठीक नहीं है। इस लिये यह नहीं कहना चाहिए कि कोई हम को यह नहीं देता, वह नहीं देता। ज्यादा रुपया चाहिए ज्यादा हो सकता है लेकिन साथ में general schemes पर भी तो ज्यादा खर्च करना पड़ता है। उन में भी तो हरिजनों की ही मदद करनी है, इस लिये उधर भी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है।

इस के अलावा होशियारपुर की industries के लिए बताया कि वहां पर bamboo industry लगाई जाए, paper Mill लगाई जाए, वहां पर बगड़ वास बहुत होता है जो कि कागज़ बनाने के काम आता है। ठीक है कि जगाधरी में वगड़ घास paper बनाने के काम में लाया जाता है। लेकिन मैं आप के जरिए उन साथियों को बताना चाहता हूं कि अच्छा कागज़ तो paper cuttings और पुराने कपड़ों से बनता है। बगड़ घास से उतना अच्छा कागज़ नहीं बनता। मैं खुद यह काम थोड़ा बहुत करता हूं इस लिये वसूक के साथ कह सकता हूं कि white paper जो होता है वह paper cuttings से और पुराने कपड़े से अच्छा बनता है। आम

घरों में ऐसा होता है कि वहां पुराने कपड़ों ग्रौर कागज के pieces को लेकर गिला देते हैं, उस pulp से टोकरियां वगैरा बनाते हैं। यह कहा गया कि Government खुद paper का कारखाना लगाए । गवर्नमेंट खुद Paper Mill लगाने का ख्याल नहीं रखती । हां, कोई ग्राए लगाए, हम इजाजत दे देंगे। लेकिन उस में शक्ति होनी चाहिए। Public sector में गवर्नमेंट कागज़ की मिल नहीं लगा सकती।

इस के अलावा यह कहा गया कि चोओं ने बड़ा नुक्सान किया है। मैं मानता हं। मैं ने अपनी speech के अन्दर भी यह कहा था कि नसराला चो को train कर लिया है और उस से होशियारपुर शहर को बचाया गया है, जमीन को खराब होने से बचाया गया, उस को reclaim किया गया, उस पर गन्दम बीजी गई और अब गन्ना भी बीजा जाएगा। जहां तक उरमुर टांडा की चो का ताल्लुक है, उस के लिए स्कीम तैयार है। यह भी तकलीफ़ दूर हो जाएगी।

Stray cattles की बाबत शिकायत की गई। मैं अर्ज करूं कि जिला कांगड़ा में एक Cattle Home बनाने का इन्तज़ाम किया जा रहा है और उस के लिये रुपया भी रखा गया है।

एक बात चौधरी श्री चन्द ने कही कि यहां पर common lands का बिल पास हुआ, वह गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब ने कोई enquiry की है लेकिन अब पता नहीं लगता कि वह कहां है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर चौधरी साहब को इस का इतना फिक था तो गवर्नर साहब से पूछ लेते कि आपने वह किस department में भेजा है। अगर बताते कि किस department को भेजा है तो हम देख लेते। मैं नहीं जानता कि उस हालत में गवर्नमेंट के पास जाना था या House को Message के साथ वापस आना था। अगर कोई तब्दीली की जरूरत होती तो House के पास reconsideration के लिए आना था और अगर details के बारे में पूछना था तो गवर्नमैंट के पास आता। चूंकि कल पार्टी के वक्त उन्होंने गवर्नर साहब से कहीं पूछ लिया और उन्होंने कह दिया कि इतने दिनों से मैं ने कोई बात दिखापत की है और वापिस नहीं आया तो लगे चौधरी साहब Secretariat में हर अफसर से पूछने कि हमें बताओ क्या बात है, किस stage पर है। वह कैसे बता सकते हैं? यह कहते हैं कि Secretaries को भी पता नहीं। जनाबे वाला! जिस के पास आया हो वही बता सकता है, हरेक अफसर तो नहीं बता सकता।

सरदार अजमेर सिंह जी ने शिकायत की कि हर जिले में Section 30 मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं लगाए हुए । जनाब, वह नहीं लगाए तो आप हाई कोर्ट से पूछें । High Court ने हुक्म दिया कि न लगाओ । हम तो लगाना चाहते थे लेकिन हाई कोर्ट ने मना किया कि न लगाओ तो नहीं लगाए गए ।

कुछ personal cases का भी जिक्र किया गया । मैं तो यह सुनता आया है कि यह House personal cases के लिए एक court of appeal नहीं । जो cases ordinarily court of law में जा सकते हैं उन के लिये यह ईवान अपील की court नहीं । अगर मेरे भाई यह समझ कर उन cases के बारे में यहां जिक्र कर दें कि चूंकि जिक्र कर दिया तो इस लिये जरूर enquiry हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता । यहां पर कुछ भाइयों ने बड़ी २ बातें की । मैं ने कुछ बातों के notes लिए भी हैं।

[वित्त मन्त्री]

श्री कर्म चन्द जी ने कहा कि कोई S.P. किसी की भैंस ले गया, पांच महीने के बाद जब उस का कट्टा मर गया श्रौर भैंस ने दूध देना बन्द कर दिया तो उसे वापस कर गया। मैंने इस को note किया है। मैं चीफ मनिस्टर साहब को कहूंगा कि वह इस चीज़ की enquiry करें। लेकिन अगर यह कहा जाए कि देश प्रदेश में जो चीजें होती हैं, उस सारे सिलसिले की इत्तलाह गवर्नमेंट को हो तो यह नामुमिकन चीज है। क्यों नहीं ऐसी सभी बातों को जो कि पहले गवर्नमैंट के notice में नहीं है, लिख कर उस के notice में लाया जाता ? जब कहा जाता है कि लिख कर दो तो कहते हैं कि लिख कर तो नहीं देते क्योंकि लिख कर देना उन की शान के खिलाफ है। जब लिख कर न दिया जाय तो enquiry कैसे की जाय? जब कभी supplementaries के दौरान भी पूछा जाता है कि "Will the Government enquire if a representation is made" तो जवाब देना पड़ता है कि हां enquiry की जाएगी चाहे श्राप यह ruling दे दें कि it is not a supplementary। मैं उन दोस्तों से पूछता हूं कि जब वह लिख कर कोई चीज भेजें तो क्या कभी गवर्नमैंट ने इनकार किया है कि हम enquiry नहीं करते ? लेकिन ऐसी बातें ले ग्राना कि पांच महीने के बाद कड़ा मर गया ग्रीर भस को वापस कर दिया क्या आप को शोभा देता है? क्या इन छोटी २ बातों के लिए ही आप यहां तशरीफ लाते हैं ? यह बातें तो House के बाहर भी लिख कर दी जा सकती हैं और उन पर ग्रासानी से enquiry करवाई जा सकती है। (Interruptions) मेरे दोस्त जिन के लिये मैं हमेशा red-rag बन जाता हं वह पिछले दिनों कहां गए हए थे? ग्रगर उन को debate में हिस्सा लेना था तो आते और अपनी वातें करते। इतने दिन वह कहां absent रहे ? जब पहले बोलने का मौका नहीं लिया तो क्यों ग्रब बीच में उठते हैं, क्यों जोश में ग्राते हैं?

मेरे एक दोस्त ने हमारे एक साथी को कहा कि यह तो गुण्डा है, गुण्डों जैसे काम करता है। उस का नाम भी उन्होंने लिया। चाहिए तो यह था कि अगर उन को गुण्डा ही कहना था तो बाहर जाकर कहते ताकि जो consequences हो सकते हैं ऐसी वातों के उन को face करते लेकिन, जनाब, मैं पूछता हूं कि यहां पर आप की protection लेकर ऐसी बातों क्यों कही जाती हैं? जब आप हुक्म दे चुके हों कि जो आदमी यहां नहीं, जो अपनी protection यहां नहीं कर सकता उस के लिये इस तरीके से नाम लेकर ऐसे अलफ़ाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तो क्यों ऐसी बातें यहां पर आकर कही जाएं? शायद उन को दूसरे लफ्ज आते ही नहीं होंगे।

मेरे एक अजीज ने, जो िक House के पुराने मेम्बर हैं और कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं, यह कहा कि मेम्बर साहिबान अपने २ interests के लिये majority को support करते हैं, मिनस्टरीं को support करते हैं। मैं कहता हूं िक आज वक्त था, यहां बैठे होते और कहते कि मैं Appropriation Bill को vote नहीं करता। उन को यहां छड़े हो कर कहना चाहिए था कि मैं party discipline में नहीं रहना चाहता। उन्होंने दूसरों पर अलजाम लगाए कि वह कमजोर हैं, बेइमानियां करते हैं और इधर अपने जाती फायदे के लिये बैठे हुए हैं। मैं उन को बताऊं कि ऐसी

वातें यहां पर कहना उन को जेबा नहीं देता। वह पार्टी के पुराने मेम्बर हैं, ग्रौर ex-Minister हैं। ऐसी हालत में ऐसी बातें कहना उन की शान के मुताबिक नहीं। वह मेरे लड़के के बराबर हैं, चाहे मेरी बातों से नाराज हो जाएं लेकिन उन्हें तब से जानता हैं जब कि वह Students Union में काम किया करते थे। देवराज सेठी जो Servants of People Society में थे उन को वह ग्रपने godfather कहा करते थे। देवराज सेठी मेरा छोटा भाई है, मैं उन से भी बड़ा हूं, इस लिये वह मेम्बर मेरे लड़के के बराबर है। लेकिन फिर भी इस मौके मैं उन्हें नसीहत देना चाहता हूं कि इस तरीके से बात करना शान के मुताबिक नहीं। यह dignified तरीका नहीं कि यहां पर खड़े हो कर दूसरे मेम्बर साहिबान को इस तरह से ridicule करें। इस बात से गो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जिस तरह से उन के मन में ग्राए करें लेकिन दूसरों को motive attribute करना किसी तरह से भी शान के शायां नहीं।

स्पीकर साहिब, ग्राप ने जो मुझे time दिया, उस के लिये मैं ग्राप का मशकूर है। इन ग्रलफ़ाज के साथ मैं House से दरखास्त करूंगा कि वह इस consideration motion को पास करें।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now proceed to consider the Bill Clause by Clause.

CLAUSE 2 AND 3 AND SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is —

That clauses 2 and 3 and Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1 AND TITLE

Mr. Speaker: Question is —

That clause 1 and Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—
That the Punjab Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Punjab Appropriation (No. 5) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Appropriation (No. 5) Bill be passed.

The motion was carried.

श्री ग्रध्यक्ष : शुक्र है कि ग्राज बजट का सिलसिला खत्म हो गया है ग्रीर काफी सिर दर्दी जो बनी हुई थी वह खत्म हो गई है। इस सैशन में काफी परेशानी रही है ग्रीर मैं तो समझता हूं कि इस जैसा बजट सैशन पहले कभी नहीं हुग्रा। खैर, it is gratifying कि बजट का काम खत्म हो गया है ग्रीर डाक्टर साहिब ने ग्रपना काम बड़े ग्रच्छे ढंग से निभाया है। उन्हें इस के लिये मुबारकबाद हो कि यह बजट पास हो गया है। मैं ने कोशिश की कि कोई नागवार चीज यहां पर न हो। मगर फिर भी मैम्बर साहिबान कुछ न कुछ कह गये ग्रीर जो कुछ किसी ने कहना कहलाना था उस के कहने के लिये वे कोशिश करते रहे ग्रीर ग्रपनी २ बातें करते रहे।

यह ठीक है कि कई भाई और कई बहनें रह गई हैं और उन्हें में time नहीं दे सका। मुझे अफसोस है कि बावजूद कोशिश करने के उन्हें वक्त नहीं मिल सका क्यों कि वक्त तो खैंचा नहीं जा सकता। मेरे लिये भी मुश्किल होता था जब 30, 30 या 35, 35 मैम्बर एक बार खड़े हो जाते थे। जो भाई सामने आ गये वह कई दफा time ले गये और जो बैंटे रहे लेकिन time दे लेना चाहते थे, उन में से कईयों को time नहीं मिल सका। मुझे इस के लिये अफसोस है। सभी को तो वैसे भी time मिल भी नहीं सकता लेकिन फिर भी बहुद काफी मैम्बर साहिबान को बोलने का मौका मिल गया है। आप का बड़ा २ शुकिया।

(Thank God, the Budget has been passed and lot of headache which had been caused is over. This Session has been sufficiently taxing. I rather feel that no Budget Session in the past has ever been so unprecedented as this has been. Anyhow, it is a matter of gratification that the business regarding the Budget is over and the honourable Minister for Finance has done his job very creditably. So I congratulate him on the passing of this Budget. I have tried my best that nothing untoward should happen here. Still the honourable Members had had their say some how or other and directed all their efforts to express whatever they had in their mind.

There in no denying the fact that a number of honourable Members including the Lady members could not get an opportunity to speak and I could not accommodate them. I am very sorry for not having been able to give them time to speak despite my best efforts as the time could not be stretched. It was indeed a difficult task for me to exercise my discretion when 30 or 35 members gotup at a time to catch my eye. Those honourable Members who happened to catch my eye got several opportunities and those who did not rise but were keen to speak could not get time at all for which I am extremely sorry. Ordinarily all the honourable Members cannot get time to speak, still a large number of them were afforded an opportunity to do so. With these words, I thank you all. The House stands adjourned).

7.02 p.m.

(The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on Thursday, the 24th March, 1960).

9035PVS-349-16-9-60-C., P. and S., Pb., Chandigarh

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; © 1960 by Punjab Vidhan Sabha Secretariat. Published under Rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly and printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab.

Original with; Punj li Vidhan Sabha Digit Ped by;

# Punjab Vidhan Sabha Debates

24th March, 1960

Vol. 1 No. 27

# OFFICIAL REPORT



# **CONTENTS**

Thursday, the 24th March, 1960

|                                                                                                           | PAGE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Starred Questions and Answers                                                                             | (27)1     |
| Unstarred Questions and Answers                                                                           | (27)46    |
| Short Notice Question and Answer                                                                          | (27)48    |
| Presentation of Speaker's Report on a Frivilege Issue regarding Regional Committees                       | (27)49    |
| Announcement by the Secretary—                                                                            |           |
| Regarding the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary                                                    |           |
| Release) Bill, 1960                                                                                       | (27)50    |
| Sitting of the Sabha                                                                                      | (27)50    |
| Bill (Leave to introduce)—                                                                                |           |
| The Punjab Agricultural Labourers (Siris)—, 1960                                                          | (27)50    |
| Resolution—                                                                                               | <u>i.</u> |
| Regarding amendment of the Hindu Succession Act, 1956, etc.                                               | (27)51    |
| Observations made by the Speaker—                                                                         |           |
| Regarding expunction of objectionable remarks                                                             | (27)101   |
| Resumption of discussion on the resolution regarding amendment of the Hindu Succession Act, 1956, etc (2) | 7)102—105 |
| Price : Rs 4.70.                                                                                          |           |

Oriyinal with; Purjab Vidhan Sabha Did

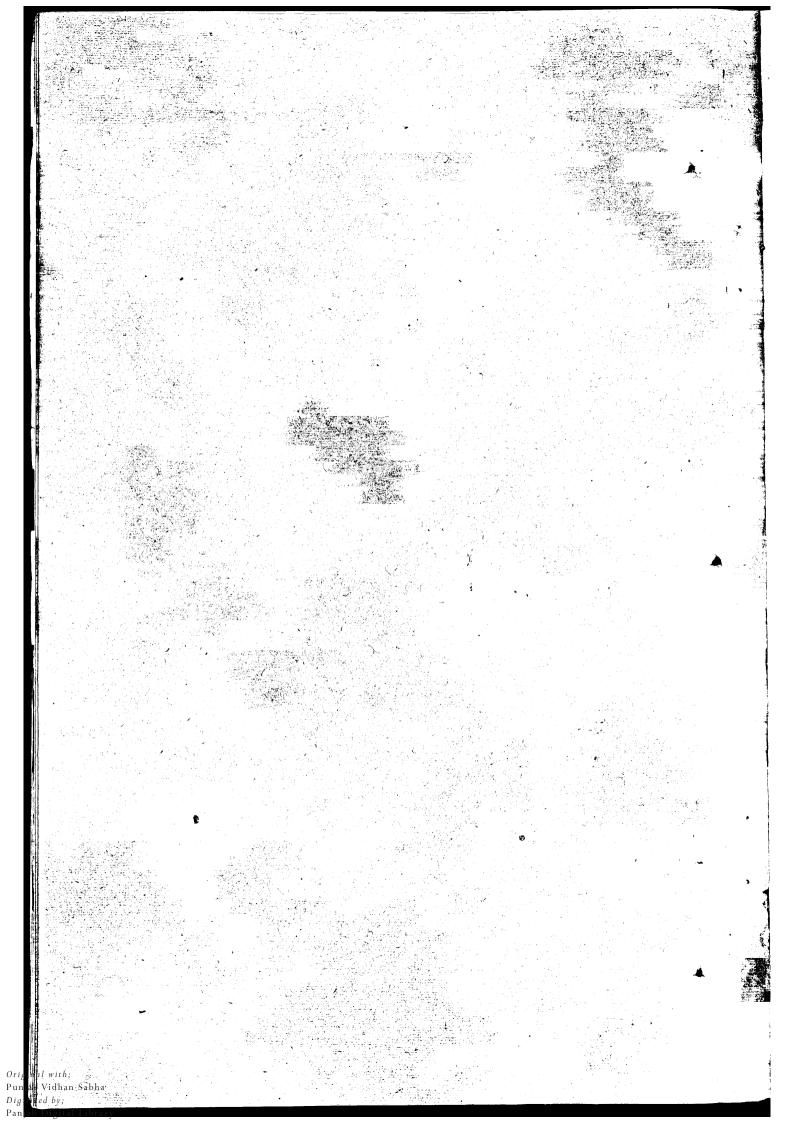

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 27,
DATED THE 24TH MARCH, 1960

| Read                                                    | for                  | on page        | line            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Common                                                  | Cummon               | (27)16         | item No. 42     |  |  |  |
| मितस्टर                                                 | मिर्न स्टर           | <b>(27)</b> 18 | 17th from below |  |  |  |
| Jagmal                                                  | Jamgal               | (27)30         | 3               |  |  |  |
| ਬਣਾ                                                     | ਬੜਾ                  | (27)63         | 13              |  |  |  |
| Sethi                                                   | S thi                | (27)63         | 20              |  |  |  |
| Delete 'मेरे' between                                   | जाएगी and 'एक'       | (27)75         | 3               |  |  |  |
| मांगूंगा                                                | मागुगा               | <b>(2</b> 7)81 | 6               |  |  |  |
| रखता                                                    | रखना                 | (27)81         | 4th from below  |  |  |  |
| land                                                    | law                  | (27)89         | 26              |  |  |  |
| Read 'ਹੈ ਅਤੇ' betwee                                    | n 'हितुप' and 'tenan | cy' (27)89     | 28              |  |  |  |
| tune                                                    | time                 | (27)89         | 2nd from below  |  |  |  |
| ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ                                              | ਵੱਡੀ ਜਾਐਈ            | (27)94         | 26              |  |  |  |
| ਚਾਹੁੰਦੇ                                                 | ਚਾਹੂੰ ਦੇ             | (27)95         | 7               |  |  |  |
| ਹੁੰਦੇ                                                   | ਹੁੰਦੇ                | <b>(2</b> 7)96 | 2nd from below  |  |  |  |
| ਬਾਰੇ                                                    | ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ            | (27)97         | First           |  |  |  |
| ਹੁੰਦਾ                                                   | ਹੁੰਦਾ                | (27)98         | 10              |  |  |  |
| women's                                                 | women                | (27)100        | 22              |  |  |  |
| ग्रवम्भा                                                | ग्रन्मबा             | (27)103        | 8               |  |  |  |
| की                                                      | को                   | (27)103        | 14              |  |  |  |
| Read 'िक' between 'कहां' and 'जमीनों' (27)103 15        |                      |                |                 |  |  |  |
| Delete the word 'एक' between 'यह' and (27)103 16 'किसी' |                      |                |                 |  |  |  |
| Read 'यह कि' betwe                                      | en 'मतलब' and 'इस    | <b>27)103</b>  | 19              |  |  |  |

*Original with;* Punjab Vidhan Sabha Digi

| Read             | for              | on page                     | line   |   |
|------------------|------------------|-----------------------------|--------|---|
| बाप              | माप              | <b>(27)</b> 103             | 22     |   |
| प्रार्थना        | प्रारथंना        | (27)103                     | 27     | į |
| भापने कहा        | भ्रापते कह       | <b>(27)</b> 10 <sup>3</sup> | last   |   |
| ਜਦੋ <sup>:</sup> | ਜਦੌ              | <b>(27)</b> 104             | 24     |   |
| ਰਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ | (27)104                     | 26     |   |
| ਮਜਬੂਰੀ           | ਮਜਬਰੀ            | (27)105                     | Fir st |   |

Original with; Punjab Vi han Sabha Digitized Panjab Dig

# PUNJAB VIDHAN SABHA

# Thursday, the 24th March, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

# STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SECRETARIES OF MUNICIPAL COMMITTEES IN THANESAR TEHSIL

- \*5342. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Industries be pleased to state—
  - (a) the names of the present Secretaries of Municipal Committees situated in Thanesar Tehsil, district Karnal, together with their respective grades of pay;
  - (b) the date of appointment of each of the said Secretaries, his qualifications and the post/posts held by him previously;
  - (c) whether any Sanitary Inspectors are being paid the grade of Secretaries in any of the Municipal Committees referred to above; if so, the reasons therefor?

**Prof. Yashwant Rai** (Deputy Minister): A statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the details regarding the Secretaries working in the various Municipal Committees in the Thanesar Tehsil

| _ | Mu<br>m | mes of the<br>inicipal Com<br>ittees in<br>anesar Tehsi | 1-  | nes of the Secretaries posted<br>in Thanesar Tehsil                                                                         | Grade of pay                                                                                                                                     |
|---|---------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1.      | Thanesar                                                | ••• | Shri Gurdit Singh, Sanitary<br>Inspector, is holding dual<br>charge of the post of<br>Secretary and Sanitary Ins-<br>pector | His own scale, viz., R <sub>S</sub> 80-5-110-5-150/7-206, against R <sub>S</sub> 100-7½-145-10-225 to be allowed to the new whole-time Secretary |
|   | 2.      | Shahabad                                                |     | Shri Devki Nandan Kalra                                                                                                     | Rs 125—10—175/10—235                                                                                                                             |
|   | 3.      | Ladwa                                                   |     | Shri Lachhman Datt Mehta                                                                                                    | Rs 150—10—200                                                                                                                                    |
|   | 4.      | Radaur                                                  | ••  | Shri Arjun Dev                                                                                                              | Rs 1006160                                                                                                                                       |

# [Deputy Minister]

| n  | Names of<br>Iunicipal Co<br>nittees in<br>hanesar Teh | m-  | Date of appoint-<br>ment | Qualifications                            | Posts held pre-<br>viously                         |
|----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Thanesar                                              | • • | 8th June, 1956           | Matric, Qualified<br>Sanitary Inspector   | Sanitary Inspector                                 |
| 2. | Shahabad                                              | • • | 28th October, 1959       | Matric, Qualified 'B' Grade Accountant    | Accountant-cum-<br>Head Clerk                      |
| 3. | Ladwa                                                 | ••  | 19th January, 1956       | Matric                                    | Octroi Superin-<br>tendent and<br>Octroi Inspector |
| 4. | Radaur                                                |     | 21st October, 1955       | Matric and Qualified Municipal Accountant | Ditto                                              |

(c) No.

डाक्टर परमानन्द: क्या वजीर साहिव वताएंगे कि थानेसर Municipality में Secretary का काम एक Sanitary Inspector को क्यों दिया गया जब कि ऐसा पंजाब में और कहीं नहीं किया गया?

उप-सन्त्री (प्रोफैसर यशवन्त राए): वह Sanitary Inspector का भी काम करता है। उन को क्योंकि Secretary नहीं मिलता था इसलिये Commissioner की इजाजत से यह काम उसे दे दिया गया ।

डाक्टर परमानन्द : जो Secretary लगाए जाते हैं वह Superintendent या Accountants लगाए जाते हैं। यहां यह executive का श्रोहदा एक Health Department वाले को क्यों दिया गया जबकि सारे पंजाब में ऐसी कहीं नहीं होता ?

उद्योग मंत्री: Municipalities के मुलाजमीन की appointment करना उन का अपना काम है। अगर वह मुनासब समझें तो कोई काम किसी और काम करने वाले के हवाले कर सकती हैं जब तक कि उन्हें कोई मुनासिव candidate न मिले। ऐसी ही हालत में उन्होंने यह किया।

श्री राम प्यारा: क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या पिछले 4 साल में थानेसर की Municipality को कोई मुनासिब candidate न मिला?

मन्त्रो: यह Municipality से पूछ कर कहा जा सकता है। जहां तक मेरी इत्तलाह है उन्होंने उस की appointment कर दी मगर श्रभी उस ने join नहीं किया।

श्री राम प्यारा : क्या पिछले 4 सालों में इस post को fill up करने के लिए advertisement किया गया ?

मन्त्री: इस के लिए separate notice दें।

डाक्टर परमानन्द : इन्होंने कहा कि जहां तक मेरा ख्याल है यह appointment हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कब हुई है ?

मन्त्रो : तारीख का मुझे पता नहीं । मैं ने कहा मेरी इत्तलाह है कि उस ने अभी join नहीं किया, date मेरे पास नहीं है ।

# RECORDING OF GIRDAWARIS IN HARIJANS' NAMES IN TEHSIL NARWANA

\*5113. Shri Bhala Ram: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government received any representation from the Harijans of tehsil Narwana, district Sangrur, during the year 1958, complaining that the Patwaris do not record girdawaris in the names of Harijan workers (Siris), if so, the action, if any, taken thereon?

Dr. Gopi Chand Bhargava: Yes. The representations received by Government were forwarded to the Deputy Commissioner, Sangrur. Enquiries showed that the applicants were Siris and not tenants. The Sub-Divisional Officer, Jind, therefore held that their names could not be entered in the Khasra Girdawari. He, however, directed that their names should be included in the list of landless workers.

ARREARS OF LAND REVENUE IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

\*5405. Dr. Parma Nand: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) the names of persons, villagewise, in tehsil Panipat, district Karnal, against whom arrears of land revenue are outstanding at present, and the amount due from each;
- (b) the number of crops for which the said arrears are due and the reasons why these arrears have not been recovered so far?

Dr. Gopi Chand Bhargava: The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be derived by the Hon'ble Member.

श्रो राम प्यारा : जनाब यह कहते हैं कि time ग्रौर labour बहुत involved है । इस में सरकार का लाखों रुपया involved है ग्रौर हम इस का फायदा कर रहे हैं......

Mr. Speaker: Please put a specific question. यह सवाल मुझ से slip कर गया वरना में ही इसे unstarred कर देता। (The hon. Member may please put a specific question. This question escaped my notice, otherwise I would have converted it into an unstarred question.)

# Non-Payment of Scholarships to Students by the District Board, Gurgaon

\*4949. Shri Sumer Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

- (a) names of students, tehsilwise, in Gurgaon District, who were awarded primary scholarships by the District Board, Gurgaon, in the year 1957;
- (b) whether he is aware of the fact that the payment of the amount of scholarships has not yet been made to the said students; if so, the steps proposed to be taken by Government in this respect;
- (c) whether he is further aware of any of the students referred to above having given up their studies due to the non-payment of the amount of the scholarship regularly and in time; if so, the officer responsible for this and the action taken or intended to be taken against him?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) The statement is laid on the Table.

- (b) Yes. The District Board, Gurgaon, made payment of these scholarships upto 31st March, 1958. Further payment of these scholarships has been refused by the District Board, Gurgaon, on the plea that since the schools have been provincialized, they are not prepared to make payment unless 80 per cent grant is provided by Government. The question of making payment of arrears of scholarships for the period from 1st October, 1957, onward and also to create an equal number of scholarships out of the Provincial Revenues is under the consideration of Government.
  - (c) The reply is in the negative.

Statement

| No. |                               |      | Names of Schools          |
|-----|-------------------------------|------|---------------------------|
| 1   | GURGAON TEHSIL<br>Lakhpat Ram | , YE |                           |
| 2   | Babu Lal                      |      | Primary School, Mirzapur  |
| 3   | Bishamber Singh               |      | Primary School, Rithoj    |
| 4   | Om Parkash                    |      | Primary School, Naya Gaon |
| 5   | Mir Singh                     |      | Middle School, Sarhaul    |
| 6   | Chandu Lal                    |      | Primary School, Gosgarh   |
| 7   | Ram Mehar                     |      | Primary School, Tikli     |
| 8   | Raj Kumar                     |      | Middle School, Jamalpur   |
| 9   | Partap Singh                  |      | Primary School, Gurgaon   |
| 10  | Rameshawar                    |      | Primary School, Mulahera  |

| Serial                          | Names of Students |      | Names of Schools                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BALLABGARH TEHSIL, YEAR 1957—61 |                   |      |                                    |  |  |  |  |  |  |
| 1                               | Vir Singh         |      | Middle School, Mohina              |  |  |  |  |  |  |
| 2                               | Sukhbir Singh     |      | Primary School, Tejpur             |  |  |  |  |  |  |
| 3                               | Hardev            |      | Primary School, Qutabpur           |  |  |  |  |  |  |
| 4                               | Jit Ram           |      | Middle School, Atali               |  |  |  |  |  |  |
| 5                               | Jagdish Chander   |      | Primary School, Badkhai            |  |  |  |  |  |  |
| 6                               | Om Parkash        |      | Primary School, Suhupura           |  |  |  |  |  |  |
| 7                               | Prem Raj          |      | Primary School, Fatehpur Billoch   |  |  |  |  |  |  |
| 8                               | Sumera            |      | Primary School, Bhuwapur           |  |  |  |  |  |  |
| 9                               | Rajbir Singh      |      | Middle School, Sihi                |  |  |  |  |  |  |
|                                 | REWA              | RI T | EHSIL                              |  |  |  |  |  |  |
| · 1                             | Onkar Mal         |      | Primary School, Gothra             |  |  |  |  |  |  |
| 2                               | Rati Ram          |      | High School, Piranpura             |  |  |  |  |  |  |
| 3                               | Vijay Singh       |      | Primary School, Bharawas           |  |  |  |  |  |  |
| 4                               | Krishan Kumar     |      | Primary School, Nangal Pathani     |  |  |  |  |  |  |
| 5                               | Kusha Daksh       | • •  | Primary School, Baroli             |  |  |  |  |  |  |
| 6                               | Brahma Nand       | • •  | High School, Piranpura             |  |  |  |  |  |  |
| 7                               | Lal Singh         |      | Primary School, Bharawas           |  |  |  |  |  |  |
| 8                               | Sheotaj Singh     |      | Primary School, Nangal Pathani     |  |  |  |  |  |  |
| 9                               | Raj Kumar Singh   |      | Primary School, Gotha Tappa Dahina |  |  |  |  |  |  |
| . 10                            | Sadhu Ram         |      | Primary School, Chauki Berli       |  |  |  |  |  |  |
|                                 | TEHSIL PALV       | VAL, | YEAR 1957—61                       |  |  |  |  |  |  |
| 1                               | Davinder Kumar    | • •  | Middle School, Hassanpur           |  |  |  |  |  |  |
| 2                               | Girraj Singh      | • •  | Primary School, Maroli             |  |  |  |  |  |  |
| 3                               | Narain Singh      | • •  | Primary School, Likhi              |  |  |  |  |  |  |
| 4                               | Rattan Singh      |      | Primary School, Likhi              |  |  |  |  |  |  |
| 5                               | Tula Ram          | • •  | Middle School, Rasulpur            |  |  |  |  |  |  |
| 6                               | Jas Ram           | • •  | Primary School, Karna              |  |  |  |  |  |  |
| 7                               | Hira Lal          |      | Primary School, Rundhi             |  |  |  |  |  |  |
| 8                               | Manbir            |      | Middle School, Banchari            |  |  |  |  |  |  |
| 9                               | Sundar Dass       | ••   | Primary School, Gudhrana           |  |  |  |  |  |  |
| 10                              | Jamna Dass        |      | Primary School, Alahapur           |  |  |  |  |  |  |

庄

# [Deputy Minister]

| Serial<br>No. | Names of Students | Names of Schools |  |  |
|---------------|-------------------|------------------|--|--|
|               |                   |                  |  |  |

### **NUH TEHSIL**

| 1 | Bhagat | Singh |  | High | School, | Taoru |
|---|--------|-------|--|------|---------|-------|
|   |        |       |  |      |         |       |

2 Nathu Ram .. Ditto

3 Ajit Singh .. Primary School, Baghanki

4 Bhagwan Sahai ... Middle School, Bahin

5 Sugan Chand ... Primary School, Sangal

6 Khushi Ram .. High School, Taoru

7 Nur Mohammad Khan .. Primary School, Alawalpur

8 Thanaur Singh .. Primary School, Sangal

9 Hari Chand .. Primary School, Hathin

10 Khem Chand .. Middle School, Malai

### FEROZEPUR JHIRKA TEHSIL

1 Abdul Mazid ... Middle School, Singar

2 Pratap Chand ... High School, Punahana

3 Babu Alias Ziaudin .. Middle School, Singar

4 Jawahar Lal .. Primary School, Doha

5 Kishan Chand ... Primary School, Punhana

6 Subdi Kahn .. Primary School, Nai

श्री सुमेर सिंह: वजीर साहिब ने बताया है कि 31-3-58 तक वजीफे दे दिए गए हैं। क्या इन के record में रसीदें मौजूद हैं?

उप-मन्त्रो : District Board ने payment की थी।

श्री सुमेर सिंह: क्या District Board के record में रसीदें मौजूद हैं।

उप-मन्त्री: जब payment की गई है तो रसीदें भी होंगी ही।

श्री सुमेर सिंहः क्या इन के दफतर में शिकायती दरखास्तें मौजूद हैं कि वजीफे नहीं दिए गए ?

उप-मन्त्री: 1958 से पहले की नहीं हैं।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि क्या District Beard एक independent agency है ? क्या Education Department से sanction नहीं लेनी पड़ती ?

श्री ग्रध्यक्ष: यह supplementary नहीं है। अगर आप को District Boards के working का पता होता तो आप यह न पूछते। (This is not a supplementary question. The hon. Member would not have put it if he had been acquainted with the working of the District Boards.)

श्री मुनेर सिंह: यह बात सरकार के नोटिस में कब से श्राई कि District Boards scholarships नहीं दे रहे?

उप-मन्त्री: तारीख का तो मुझे पता नहीं मगर काफी अर्से से नोटिस में है।

श्री सुनेर सिंह: इस बारे में सरकार ने क्या action लिया?

उप-मन्त्री: यह मैं जवाब में बता बुका हूं।

SCHOLARSHIPS AWARDED TO 4TH CLASS STUDENTS OF GURGAON DURING THE YEAR 1957

\*5157. Shri Sumer Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to lay on the Table—

- (a) the list of all the 4th Primary Class Students, who were awarded scholarships in the year 1957, tehsilwise in Gurgaon, by the District Board, Gurgaon, for a term of four years;
- (b) whether he is aware of the fact that since 1957 no payment of the scholarships has been made to any of the said students and that in consequence a number of them have left of their studies; if so, their number and the reasons why the scholarships have not been paid regularly?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) The statement is laid on the Table.

(b) The District Board, Gurgaon, made payment of these scholar-ships upto 31st March, 1958. Further payment of these scholarships has been refused by the District Board, Gurgaon, on the plea that since the schools have been provincialized, they are not prepared to make payment unless 80 per cent grant is provided by Government. No instance has come to the notice of Government, where a student may have left his studies on account of non-payment of scholarship. The question of making payment of arrears of scholarships for the period from 1st October, 1957, onward and also to create an equal number of scholarships out of the Provincial Revenues is under the consideration of Government.

### STATEMENT

Serial Names of Students Names of Schools No.

## GURGAON TEHSIL, YEAR 1957—61

1 Lakhpat Ram

.. Primary School, Lekhuwas

2 Baba Lal

.. Primary School, Mirzapur

| Deputy | Minister]    |
|--------|--------------|
| LOOPAU | TAXALL OCCUP |

| Seria<br>No.                    |                 |      | Names of Schools                   |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------|------|------------------------------------|--|--|--|
| 3                               | Bishamber Singh | • •  | Primary School, Rithoj             |  |  |  |
| 4                               | Om Parkash      | ••   | Primary School, Naya Gaon          |  |  |  |
| 5                               | Mir Singh       |      | Middle School, Sarhaul             |  |  |  |
| 6                               | Chandu Lal      |      | Primary School, Gosgarh            |  |  |  |
| 7                               | Ram Mehar       |      | Primary School, Tikli              |  |  |  |
| 8                               | Raj Kumar       |      | Middle School, Jamalpur            |  |  |  |
| 9                               | Partap Singh    | ••   | Primary School, Gurgaon            |  |  |  |
| 10                              | Rameshawar      | • •  | Primary School, Mulahera           |  |  |  |
| BALLABGARH TEHSIL, YEAR 1957—61 |                 |      |                                    |  |  |  |
| 1                               | Vir Singh       |      | Middle School, Mohina              |  |  |  |
| 2                               | Sukhbir Singh   |      | Primary School, Tejpur             |  |  |  |
| 3                               | Hardev          |      | Primary School, Qutabpur           |  |  |  |
| 4                               | Jit Ram         |      | Middle School, Atali               |  |  |  |
| 5                               | Jagdish Chander |      | Primary School, Badkhal            |  |  |  |
| 6                               | Om Parkash      |      | Primary School, Suhupura           |  |  |  |
| 7                               | Prem Raj        |      | Primary School, Fatehpur Billoch   |  |  |  |
| 8                               | Sumera          | ••   | Primary School, Bhuwapur           |  |  |  |
| 9                               | Rajbir Singh    | • •  | Middle School, Sihi                |  |  |  |
|                                 | REWA            | RI T | EHSIL                              |  |  |  |
| 1                               | Onkar Mal       | ٠.   | Primary School, Gothra             |  |  |  |
| 2                               | Rati Ram        |      | High School, Piranpura             |  |  |  |
| 3                               | Vijay Singh     | ••   | Primary School, Bharawas           |  |  |  |
| 4                               | Krishan Kumar   | ٠.   | Primary School, Nangal Pathani     |  |  |  |
| 5                               | Kusha Daksh     | • •  | Primary School, Baroli             |  |  |  |
| 6                               | Brahma Nand     | • •  | High School, Piranpura             |  |  |  |
| 7                               | Lal Singh       | • •  | Primary School, Bharawas           |  |  |  |
| 8                               | Sheotaj Singh   | • •  | Primary School, Nangal Pathani     |  |  |  |
| 9                               | Raj Kumar Singh | ••   | Primary School, Gotha Tappa Dahina |  |  |  |
| 10                              | Sadhu Ram       | • •  | Primary School, Chauki Berli       |  |  |  |
|                                 |                 |      |                                    |  |  |  |

| Serial<br>No. | Name of Students           |        | Name of Schools                                |  |  |  |  |
|---------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| •             |                            |        | YEAR 195761                                    |  |  |  |  |
| i             | Davinder Kumar             |        | Middle School, Hassanpur                       |  |  |  |  |
| 2             | Girraj Singh               |        | Primary School, Maroli                         |  |  |  |  |
| 3             | Narain Singh               |        | Primary School, Likhi                          |  |  |  |  |
| 4             | Rattan Singh               |        | Primary School, Likhi                          |  |  |  |  |
| 5             | Tula Ram                   |        | Middle School, Rasulpur                        |  |  |  |  |
| 6             | Jas Ram                    |        | Primary School, Karna                          |  |  |  |  |
| 7             | Hira Lal                   | • •    | Primary School, Rundhi                         |  |  |  |  |
| 8             | Manbir                     |        | Middle School, Banchari                        |  |  |  |  |
| 9             | Sundar Dass                |        | Primary School, Gudhrana                       |  |  |  |  |
| 10            | Jamna Dass                 |        | Primary School, Alahapur                       |  |  |  |  |
|               | 1                          | NUH TE | HSIL                                           |  |  |  |  |
| 1             | Bhagat Singh               | • •    | High School, Taoru                             |  |  |  |  |
| 2             | Nathu Ram                  |        | Ditto                                          |  |  |  |  |
| 3             | Ajit Singh                 | • •    | Primary School, Baghanki                       |  |  |  |  |
| 4             | Bhagwan Sahai              |        | Middle School, Bahin                           |  |  |  |  |
| 5             | Sugan Chand                | • •    | Primary School, Sangal                         |  |  |  |  |
| 6             | Khushi Ram                 |        | High School, Taoru                             |  |  |  |  |
| 7             | Nur Mohammad Khan          |        | Primary School, Alawalpur                      |  |  |  |  |
| 8             | Thanaur Singh              | • •    | Primary School, Sangal                         |  |  |  |  |
| 9             | Hari Chand                 | ••     | Primary School, Hathin                         |  |  |  |  |
| 10            | Khem Chand                 |        | Middle School, Malai                           |  |  |  |  |
|               | FEROZEPUR JHIRKA TEHSIL    |        |                                                |  |  |  |  |
| 1             | Abdul Mazid                | • •    | Middle School, Singar                          |  |  |  |  |
| 2             | Pratap Chand               |        | High School, Punahana                          |  |  |  |  |
| 3             | Babu Alias Ziaudin         |        | Middle School, Singar                          |  |  |  |  |
| 4             | Jawahar Lal                | • •    | Primary School, Doha                           |  |  |  |  |
| 5             | Kishan Chand<br>Subdi Kahn | ••     | Primary School, Punhana<br>Primary School, Nai |  |  |  |  |

UTILIZATION OF VILLAGE COMMON LANDS GIVEN TO GRAM PANCHAYATS

\*5055. Chaudhri Baru Ram: Will the Minister for Community Development be pleased to state—

- (a) the names of Gram Panchayats in Tehsil Kaithal, District Karnal, which have been given the ownership of the village common lands with the total area of such common lands given to each Gram Panchayat;
- (b) the manner in which such lands are being utilized by each of the Gram Panchayats mentioned in part (a) above;
- (c) whether any complaints have been received by Government against Gram Panchayats mentioned in Part (a) above with regard to the leasing out of such lands; if so, the action taken in this respect?

Sardar Gurbanta Singh: (a) and (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

(c) Yes. Government are considering the question of cancellation of irregular leases, as the Punjab Village Common Lands (Regulation Act, 1953, does not provide for this remedy.

List of Pachayats showing the commonland vested in Panchayats of Kaithal Tehsil

| Serial<br>No. | Name of Panchayat |     | Area of<br>Common<br>Land<br>(In acres) |                                                         | Com-<br>plaint<br>if any |
|---------------|-------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1             | Agaund            |     | 1,022                                   | 1,019 acres leased out and other for common purposes    |                          |
| 2             | Aranauli          | • • | 1,800                                   | 890 acres leased out and other area for common purposes |                          |
| 3             | Bhuslan           | • • | 1,535                                   | 324 acres leased out and other for common purposes      |                          |
| 4             | Andhli            |     | 384                                     | For common purposes                                     |                          |
| 5             | Bat Heri          |     | 962                                     | Ditto                                                   |                          |
| 6             | Bibipur           | ••  | §1,434                                  | 9 acres leased out and other for common purposes        |                          |
| · 7           | Bichhian          |     | 250                                     | For common purposes                                     |                          |
| 8             | Bodhani           | ••  | 3,950                                   | 190 acres leased out and other for common purposes      |                          |
| 9             | Badsui            | ••  | 2,239                                   | 820 acres leased out and other for common purposes      |                          |
| 10            | Bhuna             | ••  | 6,333                                   | 3,062 acres leased out and other for common purposes    |                          |

| Serial<br>No. | Name of Panch | ayat | Area of<br>Common<br>Land<br>(In acres) | utilized                                             | Com-<br>plaint,<br>if any |
|---------------|---------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 11            | Bhore         |      | 343                                     | For common purposes                                  |                           |
| 12            | Bhagal        | • •  | 50                                      | 50 acres leased out                                  |                           |
| 13            | Barnak        |      | 51                                      | For common purposes                                  |                           |
| 14            | Bakhli        | • •  | 4,955                                   | 3,000 acres leased out and other for common purposes |                           |
| 15            | Bhorak        |      | 965                                     | 720 acres leased out and other for common purposes   |                           |
| 16            | Bindrana      | ••   | 246                                     | 42 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 17            | Barot         |      | 21                                      | For common purposes                                  |                           |
| 18            | Balbehra      | • •  | 174                                     | Ditto                                                |                           |
| 19            | Budha Khera   | ••   | 301                                     | 159 acres leased out and other for common purposes   |                           |
| 20            | Bhanpura      | ••   | 139                                     | 11 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 21            | Chandana      | • •  | 379                                     | For common purposes                                  |                           |
| 22            | Chhot         |      | 97                                      | Ditto                                                |                           |
| 23            | Chika         | ••   | 1,235                                   | 350 acres leased out and other for common purposes   |                           |
| 24            | Duserpur      | ••   | 1,668                                   | 1,000 acres leased out and other for common purposes |                           |
| 25            | Diwana        | ••   | 3,566                                   | 75 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 26            | Kabha         | ••   | 1,628                                   | 90 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 27            | Dhand         | ••   | 97                                      | 20 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 28            | Dewal         | • •  | 247                                     | For common purposes                                  |                           |
| 29            | Deohra        | ••   | 50                                      | 25 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 30            | Dhod Kheri    | • •  | <b>39</b> 9                             | For common purposes                                  |                           |
| 31            | Dhos          | ••   | 57                                      | 25 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 32            | Dhunder Heri  | • •  | 62                                      | For common purposes                                  |                           |
| 33            | Dohar         | ••   | 28                                      | 26 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 34            | Franswala     | ••   | 444                                     | 57 acres leased out and other for common purposes    |                           |

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Gibrar

| 2,271   604 acres leased out and other for common purposes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Serial<br>No. | Name of Panchaya | at  | Area of<br>Common<br>Land<br>(In acres) | Manner in which land is being plaint, utilized if any |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| 37 Guhla 707 320 acres leased out and other for common purposes 38 Garhi Nazir 91 For common purposes 39 Gumthala Gadhu 612 404 acres leased out and other for common purposes 40 Guhna 83 For common purposes 41 Herigarh Kinan 56 Ditto 42 Hansu Majra 951 50 acres leased out and other for common purposes 43 Harsola 68 For common purposes 44 Ishaq 1,744 117 acres leased out and other for common purposes 45 Jadola 144 30 acres leased out and other for common purposes 46 Jajanpur 75 47 acres leased out and other for common purposes 47 Jakhwala 1,619 For common purposes 48 Jeetpura 1,040 Ditto 49 Jaswanti 58 Ditto 50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes 51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes 52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes 53 Kamodha 87 For common purposes 54 Kheri Raiwali 270 Ditto 55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto 56 Kakaut 38 Ditto | 35            | Gagarpur         |     | 2,271                                   | 604 acres leased out and other for common purposes    | enpa |
| for common purposes  38 Garhi Nazir 91 For common purposes  39 Gumthala Gadhu 612 404 acres leased out and other for common purposes  40 Guhna 83 For common purposes  41 Herigarh Kinan 56 Ditto  42 Hansu Majra 951 50 acres leased out and other for common purposes  43 Harsola 68 For common purposes  44 Ishaq 1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola 144 30 acres leased out and other for common purposes  46 Jajanpur 75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala 1,619 For common purposes  48 Jectpura 1,040 Ditto  50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto                                                | 36            | Ghurarsi         | • • | 119                                     | For common purposes                                   |      |
| Gumthala Gadhu  612 404 acres leased out and other for common purposes  40 Guhna  83 For common purposes  41 Herigarh Kinan  56 Ditto  42 Hansu Majra  951 50 acres leased out and other for common purposes  43 Harsola  68 For common purposes  44 Ishaq  1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola  144 30 acres leased out and other for common purposes  46 Jajanpur  75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala  1,619 For common purposes  48 Jectpura  1,040  Ditto  50 Kharodi  1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor  4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah  3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha  87 For common purposes  54 Kheri Raiwali  270  Ditto  55 Khera Ghulam Ali  382  Ditto  56 Kakaut  38 Ditto                                                                                           | 37            | Guhla            | • • | 707                                     |                                                       |      |
| for common purposes  40 Guhna 83 For common purposes  41 Herigarh Kinan 56 Ditto  42 Hansu Majra 951 50 acres leased out and other for common purposes  43 Harsola 68 For common purposes  44 Ishaq 1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola 144 30 acres leased out and other for common purposes  46 Jajanpur 75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala 1,619 For common purposes  48 Jectpura 1,040 Ditto  49 Jaswanti 58 Ditto  50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Gbulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto                                                                                                                                           | 38            | Garhi Nazir      |     | 91                                      | For common purposes                                   |      |
| 41 Herigarh Kinan  42 Hansu Majra  56 Ditto  43 Harsola  68 For common purposes  44 Ishaq  1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola  144 30 acres leased out and other for common purposes  46 Jajanpur  75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala  1,619 For common purposes  48 Jectpura  1,040 Ditto  49 Jaswanti  58 Ditto  50 Kharodi  1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor  4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah  3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha  87 For common purposes  54 Kheri Raiwali  270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali  382 Ditto  56 Kakaut  38 Ditto                                                                                                                                                                                                                                        | 39            | Gumthala Gadhu   | • • | 612                                     |                                                       |      |
| 42 Hansu Majra  951 50 acres leased out and other for common purposes  43 Harsola  68 For common purposes  44 Ishaq  1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola  144 30 acres leased out and other for common purposes  46 Jajanpur  75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala  1,619 For common purposes  48 Jectpura  1,040  Ditto  50 Kharodi  1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor  4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah  3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha  87 For common purposes  54 Kheri Raiwali  270  Ditto  55 Khera Ghulam Ali  382  Ditto  56 Kakaut  38 Ditto  57 Kathwar  88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                    | 40            | Guhna            |     | 83                                      | For common purposes                                   |      |
| for common purposes  43 Harsola 68 For common purposes  44 Ishaq 1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola 144 30 acres leased out and other for common purposes  46 Jajanpur 75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala 1,619 For common purposes  48 Jeetpura 1,040 Ditto  49 Jaswanti 58 Ditto  50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                 | 41            | Herigarh Kinan   |     | 56                                      | Ditto                                                 |      |
| 1,744 117 acres leased out and other for common purposes  45 Jadola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42            | Hansu Majra      | • • | 951                                     |                                                       |      |
| for common purposes  45 Jadola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43            | Harsola          |     | 68                                      | For common purposes                                   |      |
| for common purposes  46 Jajanpur  75 47 acres leased out and other for common purposes  47 Jakhwala  1,619 For common purposes  48 Jeetpura  1,040 Ditto  49 Jaswanti  58 Ditto  50 Kharodi  1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor  4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah  3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha  87 For common purposes  54 Kheri Raiwali  270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali  382 Ditto  56 Kakaut  38 Ditto  57 Kathwar  88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44            | Ishaq            | ••  | 1,744                                   |                                                       |      |
| for common purposes  47 Jakhwala 1,619 For common purposes  48 Jectpura 1,040 Ditto  49 Jaswanti 58 Ditto  50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45            | Jadola           | ٠.  | 144                                     |                                                       |      |
| 48 Jeetpura 1,040 Ditto  49 Jaswanti 58 Ditto  50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46            | Jajanpur         | ٠.  | 75                                      |                                                       |      |
| 49 Jaswanti 58 Ditto  50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47            | Jakhwala         | ٠.  | 1,619                                   | For common purposes                                   |      |
| 50 Kharodi 1,667 592 acres leased out and other for common purposes  51 Kasor 4,029 536 acres leased out and other for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48            | Jectpura         | ٠.  | 1,040                                   | Ditto .                                               |      |
| for common purposes  51 Kasor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49            | Jaswanti         | ٠.  | 58                                      | Ditto                                                 |      |
| for common purposes  52 Karah 3,909 167 acres leased out and other for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50            | Kharodi          | ٠.  | 1,667                                   |                                                       |      |
| for common purposes  53 Kamodha 87 For common purposes  54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51            | Kasor            | ٠.  | 4,029                                   |                                                       |      |
| 54 Kheri Raiwali 270 Ditto  55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto  56 Kakaut 38 Ditto  57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52            | Karah            | ٠.  | 3,909                                   |                                                       |      |
| 55 Khera Ghulam Ali 382 Ditto 56 Kakaut 38 Ditto 57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53            | Kamodha          | • . | . 87                                    | For common purposes                                   |      |
| 56 Kakaut 38 Ditto 57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54            | Kheri Raiwali    |     | . 270                                   | Ditto                                                 |      |
| 57 Kathwar 88 43 acres leased out and other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55            | Khera Ghulam Ali | •   | . 382                                   | Ditto                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56            | Kakaut           | •   | . 38                                    | B Ditto                                               |      |
| tor common purposes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57            | Kathwar          | •   | . 88                                    | 43 acres leased out and other for common purposes     |      |
| 58 Keorak 183 For common purposes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58            | Keorak .         | •   | . 183                                   | 3 For common purposes                                 | 4    |

| Serial<br>No. | Name of Panch | ayats | Area of<br>Commo<br>land<br>(In acre | on Manner in which land is being utilized            | Com-<br>plaint,<br>if any |
|---------------|---------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 59            | Kawartan      | ••    | 635                                  | 73 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 60            | Khanpur       |       | 381<br>f                             | 134 acres leased out and other or common purposes    |                           |
| 61            | Kheri Sheru   |       | 194                                  | For common purposes                                  |                           |
| 62            | Khurana       |       | 50                                   | 50 acres leased out                                  |                           |
| 63            | Kultaran      |       | 110                                  | For common purposes                                  |                           |
| 64            | Ladana Baba   |       | 84                                   | 84 acres leased out                                  |                           |
| 65            | Mangana       |       | 1,110                                | For common purposes                                  |                           |
| 66            | Murtazapur    |       | 201                                  | Ditto                                                |                           |
| 67            | Malikpur      |       | 545                                  | Ditto                                                | _                         |
| 68            | Manis         |       | 53                                   | 53 acres leased out                                  |                           |
| 69            | Nawach        |       | 74                                   | Ditto                                                |                           |
| 70            | Nangal        |       | 40                                   | Ditto                                                |                           |
| 71            | Narari        |       | 117                                  | 51 acres leased out                                  |                           |
| 72            | Padala        |       | 51                                   | 461 leased out and other for                         |                           |
| 73            | Pedhal        |       | 2,125                                | common purposes                                      |                           |
| 74            | Pindarsi      |       | 272                                  | For common purposes                                  |                           |
| 75            | Pehowa        | ••    | 1,055                                | 100 acres leased out and other for common purposes   |                           |
| 76            | Peoda         |       | 122                                  | For common purposes                                  |                           |
| 77            | Quatabpur     |       | 134                                  | Ditto                                                |                           |
| 78            | Rusalpur      |       | 205                                  | 92 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 79            | Seonsar       | ••    | 2,712                                | 288 acres leased out and other for common purposes   |                           |
| 80            | Sondhonla     | • •   | 192                                  | 40 acres leased out and other for common purposes    |                           |
| 81            | Sarsa         | ••    | 339                                  | 164 acres leased out and other for common purposes   |                           |
| 82            | Shadipur      |       | 334                                  | For common purposes                                  |                           |
| 83            | Sheon Majra   | ••    | 2,149                                | 1,000 acres leased out and other for common purposes |                           |
| 84            | Sair          | ••    | 5,694                                | 547 acres leased out and other for common purposes   |                           |

| Seria. | l Name of Panchayat | Area of<br>Common<br>land<br>(In acres) | Manner in which land is being utilized             | Complaint, if any. |
|--------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 85     | Sewan               | 421                                     | For common purposes                                |                    |
| 86     | Saran               | 55                                      | Ditto                                              |                    |
| 87     | Sega                | 129                                     | Ditto                                              | ,                  |
| 88     | Sertha              | 1,257                                   | 50 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 89     | Sismore             | 207                                     | For common purposes                                |                    |
| 90     | Tataima             | 4,103                                   | 500 acres leased out and other for common purposes |                    |
| 91     | Thana               | *, 50                                   | 22 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 92     | Teek                | 67                                      | 57 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 93     | Titran              | 194                                     | For common purposes                                |                    |
|        | PU                  | INDRI CI                                | RCLE                                               |                    |
| 1      | Achanpur            | 19                                      | 19 acres leased out                                |                    |
| 2      | Alowa               | 93                                      | For common purposes                                |                    |
| 3      | Assand              | 160                                     | Ditto                                              |                    |
| 4      | Badhana             | 341                                     | Ditto                                              |                    |
| 5      | Badhara             | 32                                      | 32 acres leased out                                |                    |
| 6      | Baghana             | 19                                      | For common purposes                                |                    |
| 7      | Bahri               | 265                                     | Ditto                                              |                    |
| 8      | Bakkal              | 51                                      | 51 acres leased out                                |                    |
| 9      | Banie Khera         | 169                                     | For common purposes                                |                    |
| 10     | Barsana             | 98                                      | Ditto                                              |                    |
| 11     | Bhana               | 181                                     | 48 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 12     | Bilanna             | 38                                      | For common purposes                                |                    |
| 13     | Bindrala            | 23                                      | Ditto                                              |                    |
| 14     | Bir Bangran         | 196                                     | Ditto                                              |                    |
|        |                     |                                         |                                                    |                    |

| Serial<br>No. | Name of Panchayat | Area of<br>Common<br>Land<br>(In acres) | Manner in which land is being utilized             | Complaint, if any. |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 15            | Buchi             | 159                                     | 19 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 16            | Chochran          | 598                                     | For common purposes                                |                    |
| 17            | Chuharpur         | 41                                      | Ditto                                              |                    |
| 18            | Chuhar Majra      | 102                                     | 30 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 19            | Dallowal          | 68                                      | For common purposes                                |                    |
| 20            | Danauli           | 37                                      | Ditto                                              |                    |
| 21            | Deohla            | 153                                     | Ditto                                              |                    |
| 22            | Dhatrath          | 330                                     | Ditto                                              |                    |
| 23            | Dherru            | 190                                     | 119 acres leased out and other for common purposes |                    |
| 24            | Deeg              | 76                                      | For common purposes                                |                    |
| 25            | Dorana            | 70                                      | 8 acres leased out and other for common purposes   |                    |
| 26            | Dussain           | 111                                     | 36 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 27            | Fatehpur          | 167                                     | For common purposes                                |                    |
| 28            | Gangat Heri       | 276                                     | Ditto                                              |                    |
| 29            | Guliana           | 102                                     | Ditto                                              |                    |
| 30            | Habri             | <b>4</b> 24                             | Ditto                                              |                    |
| 31            | Hajwana           | 396                                     | Ditto                                              |                    |
| 32            | Hassanpur         | 29                                      | Ditto                                              |                    |
| 33            | Jai Singhpura     | 2,395                                   | Ditto                                              |                    |
| 34            | Jakhauli          | 36                                      | Ditto                                              |                    |
| 35            | Jambhala          | 299                                     | Ditto                                              |                    |
| 36            | Jhinwri Khera     | 321                                     | Ditto                                              |                    |
| 37            | Kachhana          | 88                                      | 21 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 38            | Kacrena Kalan     | 50                                      | For common purposes                                |                    |
| 39            | Kacren Khurd      | 18                                      | Ditto                                              |                    |
| 40            | Kalasar           | 132                                     | Ditto                                              |                    |
| 4.1           | Kasan             | 222                                     | Ditto                                              |                    |

| Serial<br>No. | Name of Panchay    | at  | Area of<br>Common<br>Land<br>(In acres) | Manner in which land is being utilized             | Com-<br>plaint,<br>if any |
|---------------|--------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 42            | Kathana            | ••  | 83                                      | For cummon purposes                                |                           |
| 43            | Kaul               | • • | 184                                     | 10 acres leased out and other for common purposes  |                           |
| 44            | Kanauda            |     | 90                                      | For common purposes                                |                           |
| 45            | Khanda             | • • | 301                                     | 30 acres leased out and other for common purposes  |                           |
| 46            | Kheri Sharf Ali    |     | . 55                                    | For common purposes                                |                           |
| 47            | Sheri Sher Khan    |     | 249                                     | Ditto                                              |                           |
| 48            | Kheri Sikandar     |     | 20                                      | 20 acres leased out                                |                           |
| 49            | Kheri Simbhal Wali |     | 97                                      | For common purposes                                |                           |
| 50            | Khizrabad          |     | 4.2                                     | Ditto                                              |                           |
| 51            | Kotra              | ••  | 453                                     | 163 acres leased out and other for common purposes |                           |
| 52            | Karora             |     | 190                                     | For common purposes                                |                           |
| 53            | Lalain Pingala     |     | NII                                     | Nil                                                |                           |
| 54            | Lodhar             |     | 759                                     | For common purposes                                |                           |
| 55            | Majra Nand Karan   |     | 6,1                                     | Ditto                                              |                           |
| 56            | Malikpur           |     | 253                                     | Ditto                                              |                           |
| 57            | Mundhwal           | • • | 52                                      | 30 acres leased out and other for common purposes  |                           |
| 58            | Mandi Khur         | • • | 259                                     | For common purposes                                |                           |
| 59            | Mandi Kalan        |     | 72                                      | Ditto                                              |                           |
| <b>6</b> 0    | Murdan Heri        |     | 42                                      | Ditto                                              |                           |
| 61            | Mawana             |     | 260                                     | Ditto                                              |                           |
| 62            | Meoli              |     | 90                                      | Ditto                                              |                           |
| 63            | Mohna              |     | <b>3</b> 8                              | Ditto                                              |                           |
| 64            | Munerheri          | ••  | 244                                     | 20 acres leased out and other for common purposes  |                           |
| 65            | Mund               |     | 435                                     | For common purposes                                |                           |
| 66            | Mundheri           |     | . 46                                    | Ditto                                              |                           |
| 67            | Naguran            |     | 97                                      | Ditto                                              |                           |
| 68            | Naina              | • • | 16                                      | Ditto                                              |                           |
| 69            | Narwal             |     | 370                                     | Ditto                                              |                           |

| erial<br>No. | Name of Pancha | ayat                          | common<br>Land<br>(In acres | )                                                  | Com-<br>plaints,<br>if any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70           | Pai            | e estado en espado e conpedid |                             | 18 acres leased out and other for common purposes  | · Allen and the second |
| 71           | Pegan          |                               | 192                         | For common purposes                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72           | Phaphrana      | • •                           | 303                         | 140 acres leased out and other for common purposes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73           | Phral          |                               | 15                          | For common purposes                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74           | Pilni          | ••                            | 230                         | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75           | Popran         |                               | 43                          | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76           | Qabulpur       | • •                           | 33                          | 13 acres leased out and other for common purposes  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77           | Rohera         |                               | 12                          | For common purposes                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78           | Raichandwala   |                               | 194                         | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79           | Rajaund        |                               | 60                          | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 80           | Ramana Ramani  |                               | 506                         | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 81           | Rasina         |                               | 85                          | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 82           | Ratauli        | • •                           | 108                         | 23 acres leased out and other for common purposes  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 83           | Rattag         | • •                           | 30                          | 3 acres leased out and other for common purposes   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 84           | Rodh           |                               | 97                          | For common purposes                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 85           | Rohera         |                               | 105                         | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 86           | Rugsana        |                               | 125                         | 50 acres leased out and other for common purposes  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87           | Sakra          | • •                           | 625                         | 30 acres leased out and other for common purposes  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 88           | Salwan         |                               | 16                          | For common purposes                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 89           | Sanch          |                               | 11                          | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90           | Sandil         |                               | 255                         | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91           | Sangal         | • •                           | 140                         | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92           | Sangrauli      | • •                           | 79                          | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 93           | Sangri         | •••                           | 98                          | Ditto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 94           | Santokh Majra  |                               | • •                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 95           | Sarsal         |                               | 429                         | For common purposes                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Seria<br>N |                   | Panchaya <sub>k</sub> | Area of<br>Common<br>Land<br>(in acres) | Manner in which lánd is being utilized            | Complaint, if any. |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 96         | Serdha            |                       | 497                                     | For common purposes                               |                    |
| 97         | Shambu            | • •                   | 71                                      | Ditto                                             |                    |
| 98         | Taraga <b>r</b> h | • •                   | 30                                      | 3 acres leased out and other for common purposes  |                    |
| 99         | Tauntha           | •••                   | 278                                     | For common purposes                               |                    |
| 100        | Thal              | • •                   | 35                                      | Ditto                                             |                    |
| 101        | Tharauth          | • •                   | 21                                      | 21 acres leased out                               |                    |
| 102        | Thari             | ••                    | 179                                     | 81 acres leased out and other for common purposes |                    |
| 103        | Udana             |                       | 91                                      | For common purposes                               |                    |
| 104        | Uplana            | • •                   | 497                                     | Ditto                                             |                    |
| 105        | Uplani            |                       | 518                                     | 19 acres leased out and other for common purposes |                    |

चौधरी बार राम: क्या मिर्नस्टर साहिब बतांएगे कि lease out करते समय 30 standard Acres की जो limit मुकरर्र है उस का खयाल रखा गया था।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ।

चौधरी बार राम: यह जो leases दी गई हैं क्या law यह demand नहीं करता कि वहां कानून की खिलाफवर्जी हुई हो वहां Government मुदाखलत करे ?

ਮੰਤਰੀ: ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ consider ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ lease cancel ਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਰ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ cancel ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਿਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ remedy ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਗਲਤੀ ਦਿਸ਼ੇਗੀ lease cancel ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

चौधरी बारू राम: क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि अगर lease की terms में infringement हो जाए तो Government मुदाखलत करने को तैयार होगी?

Mr. Speaker: This is an hypothetical question. Questions anticipating matters cannot be asked.

चौधरी बारू राम: क्या वजीर साहिब बताएंगे कि Government की according to Rules, terms of lease prescribed हैं ?

ਮੰਤਰੀ: ਜੀ ਹਾਂ।

चौधरी बारू राम: इन terms की अगर कहीं infringement हुई हो तो क्या सरकार मदाखलत करने को तैयार है?

ਮੰਤਰੀ : ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ empowered ਨਹੀਂ । ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ।

चौधरी बारू राम: ऐसी भी panchayats हैं जहां 1,000 से लेकर 6,333 एकड़ तक जमीनें lease पर दी गई । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देगी कि इतनी बड़ी जमीनें पंचायतों ने क्यों lease out कर दी हैं? क्या सरकार इसे revise करने को तैयार है?

ਮੰਤਰੀ: ਮੈੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ lease out ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰਾਂ Government ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ Village Common Lands Bill ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ powers ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ lease ਨੂੰ 30 standard acres ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਬਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ। (A copy of the Bill has already been supplied to the hon. Member.)

RATE OF ABIANA IN KANGRA DISTRICT

- \*5409. Chaudhri Hari Ram: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) whether the rate of Abiana charged by Government in Kangra District by Kuhls constructed by the Irrigation Department is the same as in other districts in the plains on similar lands;
  - (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government intend reducing the rate of Abiana in Kangra District, in view of the inferior productive capacity of the land?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Yes.

(b) No.

Chaudhri Hari Ram: Has this question ever been examined by the Government?

Mr. Speaker: The reply has already been given by the Deputy Minister.

# 4

# CONSTRUCTION OF ROHTAK-JIND ROAD

\*5350. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Public Works be pleased to state the expenditure likely to be incurred on the construction of Rohtak-Jind Road and the time by which its construction is likely to be completed?

Chaudhri Suraj Mal: (a) The anticipated expenditure up to 31st March, 1960, is Rs 10.00 lacs.

(b) Likely to be completed during 1961-62, subject to the availability of funds.

श्री मंगल सैन: क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि रोहतक-जींद सड़क का बनाना जो बीच में रोक दिया गया था क्या फिर से शुरु कर दिया गया है?

मन्त्री: एक डेढ़ मील के टुकड़े पर alignment का झगड़ा था, इसलिये काम रोक दिया गया था। अब फैसला हो चुका है और काम शुरू हो हैंगया है ?

# CONSTRUCTION OF A BYE-PASS ON THE ROHTAK-HISSAR ROAD

\*5351. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any bye-pass is being constructed outside Rohtak City on the Rohtak-Hissar Road; if so, the date when the construction thereof was started and the time by which it is expected to be completed?

Chaudhri Suraj Mal: Yes. Construction was started on 5th December, 1957, and is expected to be completed by 31st May, 1961.

### CONNECTING MAHAM AND GOHANA TOWN BY DIRECT ROAD

\*5352. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any scheme to connect Maham and Gohana Towns directly by road is under the consideration of Government; if so, the time by which it is likely to be finalised?

Chaudhri Suraj Mal: Yes, for the portion from Gohana to Lakhan Majra only. The work is likely to be taken in hand during 1960-61, subject to the availability of funds.

श्री मंगल सैन : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि यह सड़क लाड़ी माजरा तक ही निनाई जाएगी या महम तक पहुंचाई जाएगी ?

मन्त्री: जरूर इसे महम तक पहुंचाया जाएगा।

# REPRESENTATION FROM CLASS IV EMPLOYEES OF KARNAL DISTRICT

\*5073. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state whether he or the Chief Secretary, received any representation from the Union of Class IV employees of Karnal District, during the year 1959, complaining that private work is being taken by their superiors from some of the Class IV employees; if so, the action, if any, taken thereon?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): Yes, but as the Union had neither quoted any specific instances nor given its address no action could be taken.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिस अफसर ने enquiry की उसने युनियन वालों से पूछा भी है या नहीं ?

• उप-मन्त्री: मैं ने तो पहले ही ग्रर्ज कर दिया है कि इस representation में न तो address था ग्रीर नहीं specific instances थे इसलिये enquiry नहीं की जा सकती थी।

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister बताएंगे कि enquiry ह लिए किस officer को depute किया गया था ?

उप-मन्त्री: मैं ने अर्ज किया है कि इस में specific instances नहीं दी गई थीं, इसलिये enquiry हो नहीं सकती थी।

श्री राम प्यारा: जनाव स्पीकर साहिव, यह एक बाकायदा यूनियन है जिसकी तरफ से representation श्राया था श्रीर इसमें specific allegations थे। मेरे पास इस representation की copy मौजूद है।

उप-मन्त्री: जनाव स्पीकर साहिब, यह union unrecognised है भ्रौर इन की representation में कोई specific instances नहीं थीं।

Amount spent on the Welfare on Scheduled Castes in the State

\*5481. Sardar Bhag Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total amount spent on the welfare of Scheduled Castes in the State, during the year 1958-59;
- (b) the items on which the expenditure mentioned in part (a) was incurred, and the detailed expenditure under each item;
- (c) whether any amount out of that mentioned in part (a) above was provided by the Union Government; if so, how much?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) Rs 53.37 lakhs.

(b) the information is laid on the Table of the House.

[Deputy Minister]

(c) 50 per cent on all State Sector Schemes (except Punjab portion of Education Scheme for which no Central aid is received) and 100 per cent on Centrally Sponsored Schemes.

### STATE SECTOR SCHEME

| Serial<br>No.                             | Name of the Scheme                                                                                                         | Expenditure incurred during 1958-59                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| garten. paperen tal                       |                                                                                                                            | (Rs in lacs)                                                          |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Publicity  Legal Assistance to the members of Scheduled Castes  Subsidy for house site for the members of Scheduled Castes | 33.58<br>1.13<br>0.46<br>3.27<br>1.20<br>1.74<br>0.15<br>0.01<br>0.45 |
|                                           | Total                                                                                                                      | 41.99                                                                 |
|                                           | CENTRALLY SPONSORED SCHEMES                                                                                                |                                                                       |
|                                           | conomic Uplift absidy for purchase of Agricultural land in erstwhile Punjab State                                          | 2.85                                                                  |
| 3 S                                       | absidy for Houses/Wells to the beneficiaries who were selected                                                             |                                                                       |
| 4 H                                       | for the grant of land ousing Schemes in erstwhile Pepsu State                                                              | 1.60<br>0.53                                                          |
|                                           | Total                                                                                                                      | 11.38                                                                 |
|                                           | GRAND TOTAL                                                                                                                | 53.37                                                                 |

### RAIDS BY KARNAL POLICE ON GAMBLERS

\*5075. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number of raids conducted by the Karnal Police, against Satta Gamblers in Karnal, during the period from 21st July, 1959 to 20th October, 1959, and the amount recovered in each raid;
- (b) whether any cases were registered against any Satta Gambler in Karnal, during the said period; if so, the names of those against whom these cases were registered in the City Police Station and the names of witnesses for the prosecution in each case?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) and (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table.

# STATEMENT

| Names of witnesses for prosecution<br>in each case    |     | <ol> <li>Ram Narain</li> <li>Hans Raj</li> <li>Mutsadi Lal</li> <li>Parduman Singh</li> <li>S. Mit Singh, Sub-Inspector</li> <li>Shri M.R. Vaid, Additional</li> <li>District Magistrate, Karnal</li> </ol> | <ol> <li>Ch. Tika Ram</li> <li>Ch. Chhaju Ram</li> <li>Head Constable Charan Singh</li> <li>Shri Behari Lal, Sub-Inspector</li> </ol>       | <ol> <li>Shri Govind Ram</li> <li>Shri Mutsadi Lal</li> <li>Shri Balkishan</li> <li>Shri M.R. Vaid, Additional District Magistrate, Karnal</li> <li>Shri Behari Lal, Sub-Inspector</li> </ol> | <ol> <li>Shri Govind Ram</li> <li>Shri Balkishan</li> <li>Shri Amar Nath, Assistant Sub-<br/>Inspector</li> <li>Shri Behari Lal, Sub-Inspector</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Names of those against whom the cases were registered | (p) | Hukam Chand alias kuki<br>Karam Chand<br>Kishan Chand<br>Tirlok Nath<br>Kirpa Ram<br>Surrinder Singh                                                                                                        | Bhagwan Dass<br>Nathoo Shah<br>Rakha Singh<br>Santokh Singh                                                                                 | Raghu Nath alias Rugha<br>Maya Ram<br>Anant Kumar<br>Atma Ram<br>Nanak Chand                                                                                                                  | Mangal                                                                                                                                                    |
| Particulars of cases registered N                     |     | D.D. No. 40, dated 21st July, 1959, 1. under section 3/4/3/67, Gambling Act 3. 4.                                                                                                                           | <ul> <li>0 D.D. No. 37, dated 28th July, 1959,</li> <li>1.</li> <li>under section 3/4/3/67, Gambling Act</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ul> | <ul> <li>87 11 0 D.D. No. 22, dated 24th August, 1959, 1.</li> <li>20 under section 3/3/67, Gambling Act 2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ul>                                    | F.I.R. No. 144, dated 29th August, 1. 1959, under section 13/13/67, Gambling Act                                                                          |
| Amount                                                | (a) | Rs A. P. 3,048 9 3                                                                                                                                                                                          | 0 0 62                                                                                                                                      | 87 11 0                                                                                                                                                                                       | 7 0 0                                                                                                                                                     |
| Serial<br>No.                                         |     | <b></b>                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                           | e                                                                                                                                                                                             | *                                                                                                                                                         |

| [Deputy | Minister |
|---------|----------|
|---------|----------|

| [Deputy Minister]                                     |     |                                                                                           |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name of witness prosecution<br>in each case           |     | Shri Balkrishan<br>Shri Gobind Ram<br>Shri Y.S. Nakai, Deputy Superin-<br>tendent, Police | Ch. Chhaju Ram<br>Ch. Moji Ram<br>Shri Ajit Singh, Assistant Sub-              | Inspector<br>Shri Balkrishan<br>Shri Gobind Ram<br>Shri Harbans Lal, Head Cons- | table<br>Shri Gobind Ram<br>Shri Ram Chand<br>Shri Nihal Chand<br>Shri Harbans Lal, Head Cons- | table<br>Shri Gobind Ram<br>Shri Balkrishan Assistant                    | S. Ajit Singn, Sub-Inspector<br>Shri Balkrishan<br>Shri Kundan<br>Shri Behari Lal, Sub-Inspector |
| n the                                                 |     | 3.2.5                                                                                     | 3.2.                                                                           | 44%                                                                             | 4. 4.                                                                                          | 4.                                                                       | 1                                                                                                |
| Names of those against whom the cases were registered | (q) |                                                                                           | Hukam Chand, anas Kuki<br>Jaí Dayal alias Jia Lal                              | Om Parkash                                                                      | Phool Chand                                                                                    | Dina Nath                                                                | Tilak Raj                                                                                        |
| red                                                   |     |                                                                                           | =======================================                                        |                                                                                 |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                  |
| Particulars of cases registered                       |     | D.D. No. 32, dated 1st September, 1959, under Section 3/4/3/67, Gambling Act              | F.I.R. No. 146, dated 3rd September, 1959, under section 13/3/67, Gambling Act | F.I.R. No. 151, dated 11th September, 1959, under section 13/3/67, Gambling Act | F.I.R. No. 153, dated 18th September, 1959, under section 13/3/67, Gambling Act                | F.I.R. No. 154, dated 1st September, 1959, under section 13/3/67, Gambl- | D.D. No. 29, dated 19th September, 1959, under section 3/4, Gambling Act                         |
| Amount                                                | (a) | D.D.<br>1959<br>Gan                                                                       | 7.I.R.<br>1959<br>Gam                                                          | I.R. No<br>1959, un<br>ing Act                                                  | 1.R. No. 1959, uning Act                                                                       | J.R.<br>1959,                                                            | Act Act                                                                                          |
| Amount                                                |     | 3 ]                                                                                       | 0                                                                              | <u>н</u>                                                                        |                                                                                                |                                                                          | 4                                                                                                |
| P. P.                                                 |     | 6                                                                                         | 0                                                                              | 0                                                                               | 0 0                                                                                            | 0 0                                                                      | 0 0                                                                                              |
|                                                       |     | 188                                                                                       | 4                                                                              | 71                                                                              | 13 (                                                                                           | 17 (                                                                     | 18 10                                                                                            |
| Serial<br>No.                                         |     | s                                                                                         | 9                                                                              | 7                                                                               | <b>∞</b>                                                                                       | 6                                                                        | 10                                                                                               |

#### CASES OF MURDERS OF VILLAGE JABBOWAL, DISTRICT KAPURTHALA

- \*5300. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) the total number of cases of murder relating to village Jabbowal, police station Sultanpur, district Kapurthala from 1953 up to now:
  - (b) whether the culprits in all the said cases were traced?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) There is no case of murder relating to village Jabbowal, police station, Sultanpur, district Kapurthala, from 1953 to date.

(b) Does not arise.

EQUIPPING THE PRIMARY HEALTH CENTRE, HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA, WITH X-RAY PLANT

\*5108. Shri Rup Singh Phul: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to equip the Primary Health Centre, Hamirpur, district Kangra, with X-Ray Plant, if so, the steps so far taken by Government in this respect?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister): No.

श्री रूप सिंह फूल: क्या Government बतायगी कि इस Primary Health Centre में X-Ray plant कब तक लगा दिया जायगा ?

उप मंत्री : इस के भुताल्लिक ग्रभी तक Government का कोई विचार है ही नहीं।

RELIEF TO CLASS IV GOVERNMENT EMPLOYEES IN THE STATE

- \*5074. Shri Ram Piara: Will the Minister for Finance be pleased to state—
  - (a) whether Government have received any representations from Class IV employees asking for the grant of relief to them in the shape of increased salary, Medical benefits, house-rent etc. etc.;
  - (b) whether Government are aware of the distress of the said employees on account of the rising prices of all kinds of commodities;
  - (c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether there is any proposal under the consideration of Government to provide relief to Class IV employees; if so, the details thereof?

S.

Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) Government have received from time to time copies of resolutions passed by various Unions/Associations of Class IV Government servants asking for certain kinds of relief, e.g. (i) Increase in salary upto a minimum of Rs 100 per mensem (ii) Medical allowance, (iii) Wheat loan to the extent of Rs 200 per employee.

#### (b) Yes Sir.

(c) Government have been affording relief from time to time in the shape of (i) revised pay scales and increased dearness and daily allowances, (ii) Free medical treatment to Class IV Government servants and their family members as indoor patients. As outdoor patients they are entitled to claim reimbursement for cost of medicines, not available in hospital/ dispansary, (iii) Wheat loan up to one month's pay, (including dearness allowance).

No other proposal is under consideration of Government at the moment.

श्री राम प्यारा: वज़ीर साहिब ने बताया है कि Medical Relief Class IV के employees को दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आया Government ने कभी इस की enquiry भी की है कि उन को Medical Relief का कुछ हिस्सा मिलता भी है या नहीं?

मन्त्री: वह तो तन्खाहों में, जब pay bill बनाता है, उस में दिया जाता है। श्री राम प्यारा: यह एक welfare की चीज है। Police वाले 150 से 200 रुपये तन्खाह पर 25 रुपये Relief लेते हैं......(interruptions)

श्री ग्रध्यक्ष: ग्रगर ग्राप ने कोई specific question पूछना है तो इस का बाकायदा notice दें। (If the hon. Member wants to ask a specific question, then he should give a regular notice for this).

श्री राम प्यारा : मैं ने सवाल पूछा था कि police के मुताल्लिक मुझे पूरी इतलाह दे दी जाये, मगर यह लिखते हैं कि यहां तो बहुत ज्यादा time and labour involved है . . . . (interruptions)

श्री ग्रध्यक्ष: इस से यह सवाल कैसे पैदा होता है? Class IV Government Servants के बारे में तो जवाब दे दिया गया है। No argument please. (How does this question arise? The reply regarding Class IV Government Servants has already been given. No argument please).

## PROPERTY OWNED BY FORMER RULERS EXEMPTED FROM PROPERTY TAX

- \*5473. Shri Balram Dass Tandon (asked by Chaudhri Sahi Ram): Will the Minister for Finance be pleased to state
  - (a) whether it is a fact that certain properties owned by the former rulers of the princely States within the limits of Punjab have been exempted from the payment of property tax; if so, the details of such properties together with the amount of property tax which would have been payable in respect thereof if these had been owned by others;
  - (b) the date from which the said properties have been exempted and reasons for such exemption?
    - Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) First Part.—Yes, Sir.

Second Part.—A statement containing this information is laid on on the table.

(b) First Part.—This information is also contained in the statement referred to in (a) above.

Second Part.—The exemption has been granted in view of paragraph 12 of the Memorandum on Rights and Privileges of Rulers.

| [24TH | March, | 1960 |
|-------|--------|------|
|-------|--------|------|

| (27)28<br>!Minis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PUNJAB<br>ster for Finance]                                  | Vidha                             | N S                        | Sabi                       | ЧA                                                                                                                                            | [24тн М                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| from the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Property                                                     |                                   | ,                          |                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
| een exempted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date from which exempted from the levy of Property Tax       | Rs<br>6,408.60 1st October, 1957  | 1,620.00 1st October, 1958 | 2,160.00 1st October, 1958 | 673.20 1st October, 1957<br>9,949.50 1st October, 1957                                                                                        | 502.92 1st October, 1958                                                                                            |
| have b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date<br>from<br>Tax                                          | Ist C                             | 1st O                      | 1st O                      | Ist O Ist O Ist O                                                                                                                             | lst O                                                                                                               |
| lers which                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tax<br>which<br>would<br>have been<br>payable if<br>owned by | Rs<br>6,408.60                    | 1,620.00                   | 2,160.00                   |                                                                                                                                               | 502.92                                                                                                              |
| information in respect of properties of Ex-Rulers which have been exempted from the MC 150 in 180 in | Owner of the Palace                                          | H.H. Maharaja Yadvindera<br>Singh | H.H. Maharaja Partap Singh | H.H. Raja Hajinder Singh   | H.H. Nawab Ifthkhar Ali Khan<br>H.H. Maharaja Sukhjit Singh                                                                                   | H.H. Maharaja Ranbir Singh                                                                                          |
| Statement showing the particulars and other information is levy of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Number of the Property Unit (Palace)                         | B-V-3044                          | B-V-808                    | B-VI-162                   | B-X-1V-3S-460<br>B-XII-43-49/299 (Khewat No. 4911),<br>B-X-10S-365,365-A, 365-B, 365-C,<br>365-D, 365-E, 365-F, 365-G, 365-H,<br>365-I, 365-J | B-V-7S-1846,<br>B-V-7S-1832, 1833, 1834, 1835,<br>1836, 1838, 1839, 1840, 1841, 1843,<br>1844, 1845, 1847, and 1848 |
| wing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | :                                 | . :                        | :                          | ::                                                                                                                                            | :                                                                                                                   |
| Statement sho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Place                                                        | Patiala                           | Nabha                      | Faridkot                   | Malerkotla<br>Kapurthala                                                                                                                      | Sangrur                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serial<br>No.                                                | ٣                                 | C-1                        | 33                         | 4 N                                                                                                                                           | 9                                                                                                                   |

#### HANDLOOM INDUSTRY

\*5042. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Industries be pleased to state whether he is aware of the crisis that the handloom industry in the State is facing for want of essential raw materials; if so, the action Government propose to take in the matter?

Shri Mohan Lal: Yes. On receipt of a representation from some industrialists engaged in the handloom industry in regard to shooting prices of yarn, a reference was made to the Textile Commissioner, Bombay, on the 5th January, 1960, to consider the possibility of imposing control on the price and supply of yarn. He, however, intimated in reply on the 9th January, 1960, that the Government of India did not intend imposing such a control but were trying to augment production of yarn and were expecting relief in the yarn prices as a result thereof.

#### CUT IN SUGAR QUOTA

- \*5941. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Industries be pleased to state—
  - (a) whether it is a fact that the sugar depot holders in the State have been recently instructed by Government to issue only 5 per cent of the authorised sugar quota;
  - (b) if answer to part (a) above be in the affirmative, the reasons for this cut and the time by which the cut will be restored?

Shri Banarsi Dass Gupta (Deputy Minister): (a) No.

(b) Does not arise.

COMPLAINT AGAINST NAIB TEHSILDAR, SULTANPUR, DISTRICT KAPUR-THALA

\*5298. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether the Commissioner, Jullundur Division and the Deputy Commissioner, Kapurthala, recently received any representation against the Naib-Tehsildar, Sultanpur, district Kapurthala, if so, when, the contents thereof and the action; if any, taken thereon.

Giani Kartar Singh: (i) Yes, Sir.

- (ii) (a) The representation was received in the beginning of February, 1960.
- (b) It relates to an alleged interference by the Naib-Tahsildar in the recent Gurdwara elections.
  - (c) Was filed as the allegation on enquiry was found to be baseless.

ਸਰਦਾਰ ਆਜ਼ਮਾ ਸਿੰਘ ਉਹ representation ਕਿਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ contents ਕੀ ਸ**ਰ**? Minister for Finance: Sardar Atma Singh, M. L. A., submitted a complaint No. 328, dated the 5th February, 1960, to the Governor, Punjab, in which it was alleged that Shri Jamgal Singh, Naib-Tehsildar, Sultanpur, helped the Sadh Sangat Board candidate in the recent Gurdwara elections and got some Patwaris transferred who refused to become a party with him. It was further alleged that the construction of of a ramp over the Dhussi Bund was stopped by the said Naib-Tehsildar from the date of election (17th January, 1960) because the villagers voted for the Akali condidate. Copies of the said complaint were forwarded by the aforesaid M.L.A., to the Commissioner, Jullundur Division and the Deputy Commissioner, Kapurthala. The Deputy Commissioner, Kapurthala, also received letter No. 886, dated the 8th February, 1960, from Shri Atma Singh, M.L.A. and an anonymous, letter dated the 5th February, 1960, both containing almost similar allegations. The matter was enquired into by the Deputy Commissioner, Kapurthala, through his Development Officer, and the allegations levelled against the Naib-Tehsildar were not substatiated.

ਸਰਦਾਰ **ਆ**ਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁ**ਫ**ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ?

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀਸੀ ਉਸਨੂੰ contact ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰੋਂ ?

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ information hon. member ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ complaint ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ contact ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ clear ਨਹੀਂ ਸੀ।)

श्री ग्रध्यक्षः यह question postpone किए देता हूँ I cannot hear him properly. (I postpone this question to some other date. I can't hear him properly.)

LAND RECOVERED UNDER PUNJAB SECURITY OF LAND TENURES ACT, 1953

\*5374. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of land in acres, taken over from the landlords possessing more than 30 standard acres in the State under the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, from 1st April, 1957 to date;

- (b) the number of tenants settled so far on the land referred to in part (a) above;
- (c) the number of ejected tenants in the State who have not been provided any land so far together with the steps proposed to be taken for their resettlement?

Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) The Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, is in the erstwhile, Punjab area. So far 42, 628 standard acres of land have been declared as surplus according to the provisions of the said Act. The surplus area is not to be taken over or acquired by Government, but it is only to be utilized for resettlement of eligible tenants.

- (b) The number of tenants so far settled is 16.
- (c) Part first.—The work of preparation of lists of ejected tenants is still in progress.

Part Second.—Government are making all out efforts to complete the work of assessment and utilization of surplus area for resettlement of eligible tenants at the earliest.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ejected tenants ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ?

मन्त्री: यह information नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापके जो दिल में हो, वह सारी चीज जवाब में कैसे ग्रा सकती है ? Ask some specific question please. (How can everything that is in the mind of the hon. Member, come in the reply. The hon. member may ask a specific question?)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਜਨਾਬ, 42,628 acre area surplus ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 tenants ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ tenants ਹਨ ਜਿਹੜੇ resettle ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨੌਟਿਸ ਦਿਉ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ information ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ surplus declare ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਲ ?

ਮੰਤੂੀ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ take over ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RECRUITMENT OF NAIB-TEHSILDARS IN AMRITSAR DISTRICT

\*5397. Shri Balram Dass Tandon (asked by Chaudhri Sahi Ram): Will the Minister for Revenue be pleased to state—

- (a) whether any Naib-Tehsildars have been recruited in Amritsar District; if so, their number;
- (b) the names with full addresses of the persons who applied for the said posts, their qualifications, present pay and their period of service;
- (c) the basis on which the recruitment mentioned in part (a) above was made;
- (d) whether the posts referred to above were advertised; if not, the reasons therefor?
- Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) Recruitment of Naib-Tehsildar Candidates is made on divisional basis and not on district basis. However, the seven persons belonging to the Amritsar District were recruited as Naib-Tehsildar candidates as under:—

'A' Class (Direct) Naib-Tehsildar Candidates

Year

'B' Class (by promotion out of
the officials of the Revenue
Department) Naib-Tehsildar
Candidates

- (b) Recruitment of 'A' Class (Direct Naib-Tehsildar is made through the Subordinate Services Selection Board and, therefore, the collection of this information from the Board will not be commensurate with the labour and time involved. Question of inviting applications in the case of appointment of 'B' Class Naib-Tehsildars does not arise.
- (c) The selection is made by the Subordinate Services Selection Board on the basis of qualifications and merit.
- (d) Posts of 'A' Class Naib-Tehsildars are advertised by the Subordinate Services Selection Board. The question of advertisement does not arise in the case of 'B' Class Naib-Tehsildars.

Damage to crops and houses due to erosion by river Sutlej in Bet areas of Ludhiana District

- \*5466. Shri Harbhagwan Maudgil: Will the Minister for Revenue be pleased to state—
  - (a) the total loss on account of damage caused to the crops and houses of the residents of villages in the Bet areas of Ludhiana District due to erosion by river Sutlej downstream from the Phillaur Bridge during the last two years;

(b) whether Government have paid any compensation to the people referred to above; if not, whether there is any proposal under their consideration to compensate them?

### Dr. Gopi Chand Bhargava: (a):-

DAMAGE CAUSED TO CROPS

DAMAGE TO HOUSES

| Year         | Area affected in acres | Value in<br>Rupees | Nos.     | Value                |
|--------------|------------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 1958<br>1959 | 3,200<br>98            | 65,000<br>17,100   | 20<br>26 | Rs<br>1,300<br>6,000 |

<sup>(</sup>b) House grants and remission of land revenue were given in deserving cases.

In the year 1958, remission of land revenue in full was given in villages Kharak, Gorsian and Char. The land revenue was also remitted in full in village Char in year 1959. Tents were provided for shelters in the year 1958 and in the year 1959, besides tents sirkis were also provided.

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Deputy Commissioner, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Compensation ਲਈ recommendation ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ rates fix ਕੀਤੇ ਗਏ?

मन्त्री: रेट इसमें नहीं हैं। हां 5,460 - रु०एक ग्रीर 1,200 रु० एक— हाउस ग्रांट के लिए 1958-59 में दिए गए ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਹਿ ਗਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ relief ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ?

मन्त्री: Damage के मुताबिक relief दिया गया।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ erosion ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ relief ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

मन्त्री: नोटिस दीजिए।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of Order Sir, ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਸੌਂ ਰਰੇ ਹਨ।

खान ग्रब्दुल गपकार खाँ: जनाब unparliamentary words माफ करें। मेरी तिबयत ठीक नहीं है इसलिए इस तरह से बैठा हूं। इनको पता नहीं है। वैसे सोते तो यह हैं क्योंकि ग्रफीम खाकर ग्रा जाते हैं। (हँसी) ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਮੌ- ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Government ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ compensation ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ?

Mr. Speaker: I quite understand your question. What you want to know is whether the persons whose houses or crops were completely wiped out were given any compensation; if so, at what rate?

मन्त्री: इस में सवाल था-

(a) the total loss on account of damage caused to the crops and houses of the residents of villages in the Bet areas of Ludhiana District due to erosion by river Sútlej down stream from the Phillaur Bridge during the last two years.

श्री ग्रध्यक्ष: मैं इस सवाल को postpone कर देता हूं। Minister साहिब इस का फिर जवाब दे दें। (I postpone this question. The hon. Minister may reply to this question on some other day.)

RELEASING OF TALAKPUR FOREST IN TEHSIL HAMIRPUR, DISTRICT KANGRA, FOR CULTIVATION

\*5106. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to release the Talakpur Forest in Tehsil Hamirpur, district Kangra, to the people for the purpose of cultivation; if so, the details thereof?

Bakshi Partap Singh (Deputy Minister): There is no Government Forest in Hamirpur known as Talakpur Forests. However, a proposal regarding deforestation of about 100 acres of Demarcated Protected Tilokpur Government Forests and for allocation of the said areas to landless ejected tenants of village Bharori, tehsil Hamirpur, district Kangra, was considered by Government and dropped.

श्री रूप सिंह फूल: क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि भारोड़ी के landless tenants ने जो उन्हें representation दी थी वह उन्होंने withdraw कर ली थी?

उपनन्त्री: नहीं जी वह consider हुई थी श्रीर drop हो गई थी ।

श्री रूप सिंह फूल: क्या Government उस जमीन को लोगों को cultivation के लिये देने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री: नहीं जी कोई इरादा नहीं रखती।

श्री रूप सिंह फूल: क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि इस तमाम जंगल को काश्त के लिए release करने की मनाही है या वह जमीन काश्त के काबिल ही नहीं है ?

उपमन्त्री: इस जंगल में काश्त बिल्कुल नहीं होगी बल्कि वहां forest कायम किया जा रहा है।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਜਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ?

उप मन्त्री: चूंकि वह नाकाबले काश्त है इसी लिए तो जंगल लगा रहे हैं।

Raja Raghuvir Singh: May I know whether the right-holders who have the right of "Nautor" in the forest will be deprived of their right?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

उपमंत्री : वह काबले काइत नहीं है।

Concession for cremation purposes in tehsil Hamirpur, district Kangra

\*5107. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether the inhabitants of villages surrounding Dharjokh and Humal in Tehsil Hamirpur, District Kangra, have been permitted to use the wood of trees for cremation purposes; if so, the names of villages to which this concession extends?

## Bakshi Partap Singh (Deputy Minister):

Yes. The names of villages to which the concession extends are as under:—

- 1. Kankari.
- 2. Chowki.
- 3. Didwin.
- 4. Masaruru.
- 5. Kalar Kathochan.
- 6. Kakaryana.
- 7. Kaidroo.
- 8. Samrala.
- 9. Sunli.
- 10. Kadrayana.
- 11. Thana.
- 12. Chattar.
- 13. Pira.
- Halana.
- 15. Kalar Prohitan.
- 16. Kalar Dhatialan.
- 17. Kalar Pahda.
- 18. Tikar.
- 19. Dareot (Jagraon).

श्री रूप सिंह फूल: यह रियायत उन गांवों को permanently दी गई है या temporary period के लिए है ?

उपमन्त्री: कुछ सालों के लिए दी गई है। ग्राप जवाब पढ़ लें।

श्री रूप सिंह फूल: मैं पूछना चाहता हूं कि उन को यह लकड़ी free मिलेगी या उन से कुछ मुग्रावजा लिया जाएगा?

उपमन्त्री: मुर्दा जलाने के लिए उन को free लकड़ी दी जाएगी।

STRIKES IN INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS IN THE STATE

\*5339. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

- (a) the total number of strikes resorted to by the labourers in the Industrial Establishments in the State since 1st April, 1957;
- (b) the reasons for the said strikes and the settlements, if any, arrived at in each case;
- (c) whether it is the policy of the Government to give labour some representation on the management of industrial concerns; if so, the steps so far taken by Government to give effect to this policy?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) Sixty-eight (up till 31st December, 1959).

- (b) A statement is placed on the Table of the House.
- (c) The matter regarding formulation of policy to give representation to workers in the management of industrial concerns is under consideration of Government.

#### STATEMENT

| (a)           |                                    | SIAIEMENT                                                                                                                    |                                                  |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Serial<br>No. | Name of the estab-<br>lish ment    | Reasons of strike                                                                                                            | Method of settlements                            |
| 1             | Ram Sarup, Dhani Ram,<br>Faridabad | Due to quarrel be-<br>ween the employer<br>and a weaver                                                                      | Mutual settlement arrived at                     |
| 2             | Punjab Cloth Mills,<br>Bhiwani     | Workers wanted to<br>enjoy 28th April,<br>1957 (Sunday) as<br>holiday which was<br>declared working day<br>by the management | The workers resumed their duties unconditionally |

| Serial<br>No. | Name of the establish-<br>ment                                         | Reasons of strike                             | Method of settlements                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3             | Sukhjit Starch Chemicals Ltd., Phagwara                                | Due to demand of bonus, wages and leave, etc. | Settlement arrived at through conciliation                       |
| 4             | Babu Ram Harnam Dass<br>Steel Rolling Mills,<br>Gobindgarh             | Retrenchment/Demand of holidays               | Settlement arrived at by direct negotiations between the parties |
| 5             | Shiv Saraswati Iron<br>Steel Mills, Gobindgarh                         | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 6             | Sulekh Ram, Banarsi Dass,<br>Iron Steel Rolling<br>Mills, Gobindgarh   | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 7             | Khalsa Iron and Steel<br>Rolling Mills, Gobindgarh                     | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 8             | Gopal Mills, Gobindgarh                                                | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 9             | The Iron Factory, Gobind-<br>garh                                      | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 10            | Hira Singh Hazura Singh<br>Iron and Steel Rolling<br>Mills, Gobindgarh | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 11            | Narankari Iron Steel<br>Rolling Mills, Gobindgarh                      | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 12            | Guru Arjan Iron Steel<br>Rolling Mills, Gobindgarh                     | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 13            | Panesar Steel Rolling<br>Mills, Gobindgarh                             | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 14            | Vishwa Karma Iron<br>Rolling Mills, Gobindgarh                         | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 15            | Ganesh Iron Steel<br>Rolling Mills, Gobindgarh                         | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 16            | Diwan Chand, Dhanpat<br>Rai Bhatia, Steel Rolling<br>Mills, Gobindgarh | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 17            | Ganga Ram, Asa Ram,<br>Steel Mills, Gobindgarh                         | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 18            | Sant Ram, Ramjit Dass, Ste<br>Rolling Mills, Gobindgarh                |                                               | Ditto                                                            |
| 19            | Punjab Steel Rolling Mills,<br>Gobindgarh                              | Ditto                                         | Ditto                                                            |
| 20            | The Mahawar Steel Trading<br>Company, Gobindgarh                       | g Ditto                                       | Ditto                                                            |
| 21            | Gopal Iron Steel<br>Rolling Mills, Gobindgarh                          | Ditto                                         | Ditto'                                                           |

## [Minister for Education and Labour]

| Serial<br>No. | Name of the estab-<br>lishment                                       | Reasons of strike                                                                 | Method of settlements                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22            | Saraswati Steel Rolling<br>Mills, Gobindgarh                         | Retrenchment<br>Demand of holidays                                                | Settlement arrived at by direct negotiation be tween the parties                                                      |
| 23            | Battan Lal Aggarwal Iron<br>Steel Rolling Mills,<br>Gobindgarh       | Ditto                                                                             | Ditto                                                                                                                 |
| 24            | Devgan Steel Rolling<br>Mills, Gobindgarh                            | Ditto                                                                             | Ditto                                                                                                                 |
| 25            | Vijay Iron Steel<br>Rolling Mills, Gobindgarh                        | Ditto                                                                             | Ditto                                                                                                                 |
| 26            | Ram Tirath Iron Steel                                                | Ditto                                                                             | Ditto                                                                                                                 |
| 27            | Rolling Mills, Gobindgarh<br>Rama Steel Rolling Mills,<br>Gobindgarh | Ditto                                                                             | Ditto                                                                                                                 |
| 28            | Panipat Woollen<br>General Mills, Kharar                             | Shift working                                                                     | By arbitration                                                                                                        |
| 29            | Kartar Singh & Sons,<br>Majra                                        | Retrenchment                                                                      | Settlement arrived at through conciliation                                                                            |
| 30            | Hissar Textile Mills, Hissar                                         | Three siders (workmen) wanted increase in their wages                             | Ditto                                                                                                                 |
| 31            | South Punjab Electricity<br>Corporation (P.) Ltd.,<br>Rohtak         | Suspension of four workers                                                        | Ditto                                                                                                                 |
| 3?            | Hissar Textile Mills, Hissar                                         | Siders wanted increase in their wages                                             | Workers resumed duties themselves                                                                                     |
| 33            | United Provinces Commercial Corporation Gobindpura, district Patiala | Demand of bonus                                                                   | Strike terminated pending final settlement                                                                            |
| 34            | Ditto                                                                | Ditto                                                                             | Ditto                                                                                                                 |
| 35            | H.R. Bhalla & Sons,<br>Forward Works, Bahadur-<br>garh               | Demand of bonus and increase in wages                                             | Settlement brought<br>about by the Con-<br>ciliation Officer under<br>section 10(2) of the<br>Industrial Disputes Act |
| 36            | Hissar Textile Mills, Hissar                                         | Personal                                                                          | Workers themselves resumed their duties                                                                               |
| 37            | Municipal Committee,<br>Nawanshahar                                  | Demand regarding<br>conversion of part-<br>time sweepers to<br>permanent sweepers | Settlement arrived at through conciliation                                                                            |
| 38            | R.B.L.B. Flour Mills,<br>Ambala Cantt.                               | Demand of bonus                                                                   | Ditto                                                                                                                 |
| . 39          | East India Cotton Manufacturing Company, Faridabad                   | Handing over suspen-<br>sion order to Mr.<br>Murti, a worker                      | Direct negotiations<br>between the employers<br>and the employees                                                     |

| Serial | Name of the estab-<br>lishment                                                  | Reasons of strike                                                        | Method of settlements                                                                          |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 40     | Bata Shoe Company,<br>Faridabad                                                 | Workers protested<br>against the dismissal<br>of four workers            | Strike called off unconditionally through the intervention of the Labour Inspector, Faridabad. |  |
| 41     | Ditto                                                                           | Ditto                                                                    | Strike called off through<br>the intervention of the<br>Labour Officer, Bhiwani                |  |
| 42     | Goverdhan Dass, P.A.<br>Jullundur City                                          | In sympathy with 21 workers who demanded increase in wages               | Workers resumed duty unconditionally                                                           |  |
| 43     | Bata Shoe Company,<br>Faridabad                                                 | Protest against dismissal of workers                                     | Strike called off unconditionally through the intervention of the Labour Officer, Bhiwani      |  |
| 44     | Hissar Textile Mills, Hissar                                                    | Ditto                                                                    | Workers resumed duties unconditionally                                                         |  |
| 45     | Jupiter Pencil Factory,<br>Faridabad                                            | Protest against trans-<br>fer of two workers                             | Strike called off through<br>the intervention of the<br>Labour Inspector,<br>Faridabad         |  |
| 46     | Government Live-Stock<br>Farm, Hissar                                           | Demands of workers,<br>viz, weekly rest, re-<br>vision of grades         | Called off through the intervention of the Labour Officer, Bhiwani                             |  |
| 47     | Haryana Co-operative<br>Sugar Mills Ltd., Rohtak                                | Demand for reinstate-<br>ment of workers                                 | Settled through mutual negotiation                                                             |  |
| 48     | Guru Arjan Rosin<br>Tarpentine Factory<br>Hoshiarpur, and 11 other<br>factories | In sympthy with a dismissed workers                                      | Resumed duty un-<br>conditionally                                                              |  |
| 49     | Hindustan Electric Company, Faridabad                                           | Protest against the<br>suspension of Shri<br>Hukam Chand, Presi-<br>dent | Strike called off through<br>the intervention of the<br>Labour Inspector,<br>Faridabad         |  |
| 50     | Kashmir Electric Workers,<br>Phagwara                                           | Grant of increment                                                       | Settlement through the intervention of the Labour Inspector, Phagwara                          |  |
| 51     | S.P. Gramophone Company, Jullundur                                              | Dismissal of some<br>workers                                             | Termination of strike<br>through the interven-<br>tion of the Labour<br>Officer, Jullundur     |  |
| 52     | Indian Hardware Indus-<br>tries, Faridabad                                      | Protest against the suspension order of a worker                         | Strike called off through<br>the intervention of the<br>Labour Inspector,<br>Faridabad         |  |

### [Minister for Education and Labour]

| Serial     | Name of the estab-<br>lishment                              | Reasons of strike                                        | Method of settlements                                          |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 53         | Municipal Committee,<br>Jullundur                           | Wheat purchase loan and other general demands            | Both the parties agreed to refer the matter to a sub-committee |  |
| 54         | Hindustan Air-Condition-<br>ing Corporation, Farida-<br>bad | Explanation of a worker                                  |                                                                |  |
| 55         | Ditto                                                       | Lay off                                                  | Ditto                                                          |  |
| <b>56</b>  | Electronics Ltd., Faridabad                                 | Ďitto                                                    | Ditto                                                          |  |
| 57         | Ditto                                                       | Suspension of four workers                               | Ditto                                                          |  |
| 58         | Ditto                                                       | Not known                                                | Ditto                                                          |  |
| <b>5</b> 9 | Hindustan Air Conditioning Co-oporation,<br>Faridabad       | Ditto                                                    | Ditto                                                          |  |
| 60         |                                                             | Discharge of four workers                                | Ditto                                                          |  |
| 61         | Shri Bhawani Cotton<br>Mills, Abohar                        | Due to some mis-<br>understanding between<br>the parties | Mutually settled                                               |  |
| 62         | Ditto                                                       | Ditto                                                    | Ditto                                                          |  |
| 63         | R.S. Sewing Machine<br>Company, Bassi Pathanan              | Implementation of agreement                              | Settlement arrived at through conciliation                     |  |
| 64         | Parbhat Silk Woollen Mills<br>Ludhiana                      | Due to man handling                                      | Ditto                                                          |  |
| 65         | International Woollen Mills Ltd., Ludhiana                  | Ditto                                                    | Ditto                                                          |  |
| 66         | Bhawani Cotton Mills Ltd.,<br>Abohar                        | As a protest against the introduction of relay system    | Mutual settlement was arrived at                               |  |
| 67         | Raj Woollen Industries,<br>Panipat                          |                                                          | Settlement through conciliation                                |  |
| 68         | Haryana Woollen Mills,<br>Panipat                           | Ditto                                                    | Ditto                                                          |  |

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ list supply ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ No. 4 ਤੌਂ ਲੈਕੇ 24 ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ strike ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਮੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕ reason ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ strike ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ reason ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ classify ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ strikes ਦੀਆਂ dates ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਨੰ: 54 ਤੋਂ ਅਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚ strikes ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ strike ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ Government ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਐੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ discontentment ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹ strike ਦਾ notice ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ Government ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ conciliation ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । Sardar Ram Dayal Singh: I have enquired about this particular case.

Mr. Speaker: In connection with this case, it is written in the statement that the workers resumed their work.

Sardar Ram Dayal Singh: There have been three or four strikes one after the other. May I know whether Government takes due notice of and proper action in cases where strikes take place very often?

ਮੰਤੀ : ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ different dates ਤੇ strikes ਹੋਈਆਂ ਹੌਣਗੀਆਂ। Strikes ਦੇ reasons ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਨ। ਇਕ ਦਫਾ ਚਾਰ workers suspend ਹੋਏ ਉਦੇ strike ਹੋਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ lay off ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ strike ਹੋਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ industry ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ refugees ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ discontentment ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਲੌਕਿਨ ਸਾਡਾ Labour Department ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ strike ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : List ਦੇ ਵਿਚ ਨੰ: 64 ਔਰ 65 ਦੇ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ manhandling ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ strike ਹੋਈ । ਮੈੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ action ਲੈਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤੀ : ਇਸ particular ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਫਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਥੇ ਦੇ ਸੂਰਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, action ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ employer ਔਰ labour ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ Inspector ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ part '(b)' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ industrial concerns ਦੀ managements ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ representation ਦੇਣ ਦੀ ਗਲ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੌਤੀ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ Government of India ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਗੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰੁਖ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਕੁਝ industrial concerns ਵਿਚ labour management councils ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਜਰੁਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤਲੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ

[ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ]
ਜਿਤਨੇ employers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ approach ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੌਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ by क्रि persuasion ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂ।

STORAGE OF WATER OF BEYAN STREAM AT KANJILI WEIR NEAR KAPURTHALA

- \*5043. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Chief Minister be pleased to state:—
  - (a) whether he is aware of the fact that the storage of water of the Beyan Stream at Kanjili weir about two miles from Kapurthala town is responsible for raising the water-level of the area and is causing water-logging.
  - (b) if the answer to para (a) above be in the affirmative, the steps that are being taken to face the water-logging menace?

### Shri Mohan Lal: (a) Yes.

(b) The proposal of dismantling the weir and pro iding alternative arrangements for irrigating the area at present being served by Kanjili weir are under consideration.

#### STORING OF WATER IN GOBIND SAGAR

\*5357. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that Mr. Slocum at Bhakra advised the Government against the storing of water in the Gobind Sagar and the sealing of the Right Diversion Tunnel for the time being; if so, the reasons why his advice was ignored?

Shri Mohan Lal: No, it is not a fact that Mr. Slocum at Bhakra advised the Government against the storing of water in the Gobind Sagar, and the sealing.

PROJECT FOR DIVERTING WATER OF SUTLEJ IN BET AREAS OF LUDHIANA DISTRICT

- \*5455. Shri Harbhagwan Maudgil: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state
  - (a) whether Government have sanctioned any project to divert the water of Sutlej which caused erosion of the villages in the bet areas of Ludhiana District, downstreams towards the west of the river Sutlej; if so, the progress so far made in this connection;
  - (b) the total amount provided for the said project together with the total amount so far spent thereon;
  - (c) the time by which the said project is expected to be completed?

Shri Mohan Lal: (a) To save the area from erosion it is proposed to divert the water in river Sutlej, by providing spurs. The scheme which is under technical scrutiny at present is expected to be placed before the State Flood Control Board, for sanction shortly.

- (b) Rs 1.69 lacs. No expenditure has been incurred so far.
- (c) 1960-61.

श्री हर भगवान मौदगिल: State Flood Control Board के सामने जो स्कीम shortly लाई जानी है वह दो साल से चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कितनी देर under technical scrutiny रहेगी ग्रौर कब Board के सामने ग्राएगी ग्रौर shortly से क्या मुराद है?

मन्त्री . State Flood Control Board की periodically meetings होती रहती हैं। कभी दो महीने के बाद, कभी तीन महीने के बाद जैसा agenda होता है उसके मुताबिक होती रहती हैं। इस में लफ्ज shortly जो लिखा है इस से अंदाजा लगाया जाता है कि अगली meeting में इसे लाने का यत्न किया जाएगा।

श्री हर भगवान मौदगिल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह case कितनी देर से महकना के जेरेगौर है ?

मन्त्री: दो साल से है

श्री हर भगवान मौदिगिल: क्या यह उमीद की जा सकती है कि ग्रगली बारिशों से पहिले पहिले यह project बन जाएगा?

मन्त्री: साल की पात्रन्दी तो जवाब में लगाई गई है कि यह 1960-61 तक complete हो जाएगा लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि किस महीने में हो जाएगा।

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN LUDHIANA DISTRICT, DURING THE SECOND PLAN PERIOD

\*5338. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) the names of villages in Ludhiana District, which were proposed to be electrified during the Secnd Five-Year lan period and the names of those which were electrified up to 1st March, 1960;
- (b) whether the remaining villages, referred to in part (a) above are expected to be electrified during the remaining period of the Second Five-Year Plan?

Shri Moha Lal: The matter relates to Punjab State Electricity Board.

(a) Statements 'A' and 'B' provided by the Board are placed on the Table of the House and contain the required information.

[Minister for Industries]

(b) Yes, the remaining villages are scheduled to be electrified by the Punjab Sgate Electricity Board, in the remaining period of the Second Five-Year Plan and during the Third Five-Year Plan.

#### LIST 'A'

#### Names of the villages which were proposed to be electrified during the IInd Five-Year Plan

Bhatian, Kauri Bahumajra, Libra, Rahon, Lalhouri-Kalan, Chakmuffi, Buapur, Chhota Khanna, Khatra, Kajri, Ghandwan, Daudpur, Rattan Heri, Lalheri, Mahon, Ramgarh, Malakpur, Kotla Ajner Daherru, Rasulra, Ikolaha, Mohanpur, Gaggar Majra, Kalal Majra, Majra Rahon, Kishengarh, Salaudi, Harion Kalan, Bhamadi, Outalan, Rampur, Chamlauti, Dialpur, Baundal, Bhangal, Dhalwan, Shamaspur, Chhota, Samrala, Chakraudhi, Bhagwanpur, Khatran, Kulhal, Kulewal Kotla, Pajewal, Garkhan, Ghungrali, Bhagpur, Harion Khurd, Maton, Papradui, Nagar, Dawala, Sohala, Dhande, Chehlan Boundli, Chailewal, Ladhran, Bailon, Bharthla, Rohila, Khirnian, Mushkbad, Bhaini Sahib, Kohara, Bhagpur, Katani Kalan, Jandiali, Kot Gangurai, Ramgarh, Alaur, Rupa, Bagli Kalan, Bagli Khurd, Bagla, Bhaura, Harbanspura, Chawa Mahdipur, Kolahi, Seh, Purba, Bardal, Gara, Jalanpur, Mannupur, Bera Goh, Goslan, Manupur Chhota Barwali Khurd, Barwali Kalan, Chakohi, Gazipur, Lalhouri, Khurd, Urna Partapgarh, Araian, Latonjoga, Hiran, Chak Sarwanath, Laton Dana, Chander, Panjeta, Uppel, Kishanpur, Kum, Sanghay, Hadia, Buthgarh, Dadheri, Asmailpur, Rahon Kalan, Rahon Khurd, Ghungrali, Bhanua, Bhamai Kalan, Bhamai Khurd, Sherian, Rajour, Gaddewal, Lakhowal, Mahloon, Paharewal, Dhanlausu, Adda Dakha, Abodpura, Sidhwan, Bet Bharnol, Bangripura, Jandi, Rasulpur, Sangotpura, Lillan, Busiurg, Basisol, Birk, Sawaddi Kalan, Ramgarh, Chimna, Bodalawala, Malk Rone, Sidhwan Kalan, Sidhwan Khurd, Gurah, Aligarh, Man, Gogla, Mirpur Sahib Swadikhurd, Sherpur Khurd, Sherpur Kalan, Shebh Daulat, Fatehgarh, Sibian, Sadarpur Janetpura, Khosbikalan, Ajitwal, Dhudike, Churchak, Talwandi, Mahian, Ghalik Kalan, Gholiah Ram Singh, Amargarh, Kolu Koonke, Durgri, Lahra, Jaspal Bangal, Gil Alamgir, Khanpur, Saren, Dula, Rajpur, Asikalan Dolan Kalan Man Suran, Jassowal, Hamayanpur, Dhandra, Lutton, Akalgarh, Gill, Bulora, Alamgir Kaind Syankhurd, Syankolan, Raipur Asikalan, Asikhurd Narangwal, Jawadi, Phullanwal, Thukarwal, Laltan, Mahmoodpur, Dandra, Kheri Humanyunpura, Assowal, Jammeri, Mundian

#### List 'B'

#### Name of those villages which have been electrified up to 1st February, 1960

Bhatian, Khauri, Bahumaira, Libra, Rahon, Lalhouri-Kalan, Chakmuff, Bulapur, Chhota Khanna, Khatra, Kajrai, Ghandwan, Daudpur, Rattan Heri, Lalheri, Mohan, Ramgarh, Malakpur, Kotla Ajner, Daherru, Rasulra Ikolaha, Mohanpur, Gaggar Majra, Kalal Majra, Majra Rahon, Kishangarh, Salaudi, Harion Kalan, Bhamadi, Outtalan, Rampur Chamlauti, Dialpur, Baundal, Bhangal, Dhalwan, Shamaspur, Chhota Samrala, Chakraudi, Bhagwanpur, Khatran, Kulhal, Kulewal Kotla, Rajewai, Garkhan, Ghungrali, Bhagpur, Manki, Harion Kalan and Khurd, Maton, Papraudi, Nagra, Dawala, Sohala, Dhande, Chehlan, Boundli, Chailewal, Ladhran, Bailon, Bharthala, Rohila, Khirnian, Mushkabad, Bhaini Sahib, Kohara, Bhagpur, Katani Kalan, Jandialai, Kot Gangurai, Ramgarh, Bagli Kalan, Bagli, Seh Purban Bardal, Gagra, Lalhouri, Khurd, Araian, Latonjoga, Hiran, Chak Sarwanath, Lota, Dana, Chander Uppal, Kishenpur, Kum Sanghay, Ajner Majri, Bhari, Mahloon, Adda Dakha, Malik, Sidhwan Kalan, Sidhwan Khurd, Gurah, Aligarh Pona, Sherpur Kalan, Sherpur Khurd, Dhudike, Churchak, Galib Kalan, Galib Khurd, Amargarh, Konke, Nanaksar, Halwara Airfield, Gurah, Mullanpur, and Dakha.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ submission ਇਹ 🝏 ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌ ਇਹ list ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੋ ਦਫਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੈ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਦਫਾ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ add ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤੱਲਕਾ ਨੂੰ ਪੁਫ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ supplementary ਇਹ ਹੈ . . . .

मंत्री: हम ने यह list Electricity Board से मंगाई है और ग्राप को दे दी है। हो सकता है कि उनके electricity circles ऐसे हों कि जिन में वह गांव included हों।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਦਫਾ ਆਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ add ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਛਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 263 ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ plan period ਵਿਚ electrify ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 112 ਪਿੰਡ ਹੀ electrify ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੇ remaining period ਵਿਚ electrify ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

मंत्री : उसका मैं ने जवाब दे दिया है।

Mr. Speaker: It has been decided that questions on such matters should be sent by the Members to the Board direct because the Government has no cognizance over these matters.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ point raise ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪਨੇ ਇਹ assure ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ questions ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ answers ਆਉਣਗੇ।

Mr. Speaker: No. Only such questions as relate to policy matters can be asked here. Questions asking for information as to the villages proposed to be electrified etc., should be sent to the Board direct and they are bound to supply such information.

Frequent Breakdowns in Supply of Electricity

\*5356. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether any complaint has been received by Government regarding the frequent breakdown in the supply of electricity in the State;
- (b) whether Government are aware of the fact that at places and at times the break-downs last even 24 hours;

[Shri Mangal Sein]

(c) if the answer to parts (a) and (b) be in the affirmative, the action, if any, Government propose to take in the matter?

Shri Mohan Lal: (a) Yes; there have been occasional complaints regarding breakdowns in electric supply to various localities.

- (b) Government have no information of any specific cases where breakdowns have lasted 24 hours.
- (c) A number of measures have already been adopted by the Punjab State Electricity Board to reduce breakdowns of electricity supply. These measures include:—
  - (i) Technical Improvements in the construction of overhead lines;
  - (ii) Improvement in communications so that complaints are reported without undue delay; and
  - (iii) transport facilities to the staff so that the complaints are attended to expeditiously.

श्री मंगल सैन: यह जो मौजूदा हालात हैं बिजली के बिगड़ जाने के, उन के बारे में क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह हालात कब तक सुधर जाएंगे ?

मन्त्री: जो infromation इस सवाल के मुताबिक इस वक्त मेरे पास है वह मैं ने सारी देदी है ?

Mr. Speaker: The question hour is over.

श्री मंगल सैन: क्या मैं इस सवाल के बारे में कल Supplementary कर सकूंगा?

श्री ग्रध्यक्ष: चलो कर लेना। (Yes he may do so.)

## UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

GRANT GIVEN FOR PURCHASE OF MEDICINES FOR RURAL DISPENSARIES IN KAPURTHALA DISTRICT

2460. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the total amount of grant given for the purchase of medicines to each of the rural dispensaries in Kapurthala District during 1958-59 and the current year;
- (b) whether the grant sanctioned during the period mentioned in part (a) above was spent for the supply of medicines to these dispensaries, if not, the reasons therefor;

- (c) whether the District Health Officer, Kapurthala visited the dispensaries referred to in part (a) above during the said period; if so the details of the suggestions and recommendations made by him in each;
- (d) whether the suggestions or recommendations mentioned in part (a) above have been implemented; if not, the reasons therefor;
  - (e) the steps, if any, being taken for increasing the grant mentioned in part (a) above?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) The total amount of grant for the purchase of medicines to each of the rural dispensaries in Kapurthala District is as under:—

| Name of dispensary                                                                                        |  | Amount allotted                                          |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |  | 1958-59                                                  | 1959-60                                                            |
| Dhilwan Bholath Begowal Nadala Dhaliwal Tibba Talwandi Chaudhri Kalasanghian Bhulla Rai Panchhatan Domeli |  | 1,400<br>1,200<br>555<br>655<br>555<br>655<br>700<br>555 | 900<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>540<br>480 |
| Total                                                                                                     |  | 8,000                                                    | 7,000                                                              |

- (b) Yes.
- (c) Yes. No recommendation was made.
- (d) Does not arise.
- (e) No.

Representation from the Political Sufferers of Erstwhile Nabha State

- 2461. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) whether Government have received any representation from the political sufferers of the erstwhile Nabha State for the grant of Political relief, if so, when and from whom;
  - (b) whether the cases of the persons referred to in part (a) above have been re-axamined if so, the time taken by Government for the purpose;

[Sardar Atma Singh]

(c) whether the confiscated properties (movable and immovable) of the persons referred to above have been returned to them so far, if not, the steps if any, so far taken by Government to return the said properties?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. A representation, dated 26th February, 1960 from the following political sufferers of erstwhile Nabha State, now residing in Danaula, District Sangrur has been forwarded by the Hon'ble member (S. Atma Singh, M.L.A.) to the Chief Secretary to Government Punjab on 8th March, 1960. This was received in the Secretariat on 10th March, 1960 and is under consideration:

- (1) Shri Pala Singh
- (2) Jiwan Singh
- (3) Widow Jamadar Jaimal Singh.(4) Nand Singh.
- (5) Gurmukh Singh.
- (6) Arjan Singh.
- (7) Lal Singh.
- (b) The cases of the applicants are under consideration.
- (c) As under "b"

#### UPGRADING OF GOVERNMENT MIDDLE SCHOOL, JUNDLA, DISTRICT KARNAL

- 2462. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) whether Government have recently received any representation for upgrading Government Middle School, Jundla, district Karnal to High School; if so, when and the action if any, so far taken by Government thereon;
  - (b) the time likely to be taken by Government for the upgrading of the school referred to in part (a) above?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) Yes; In February, 1960. The matter is receiving due consideration.

(b) In view of (a) above, does not arise.

## SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER—

TERMINATIONS OF SERVICES OF CLERKS ETC. IN THE OFFICES OF SUB- REGISTRARS IN THE STATE

3.00 p.m. \*5597. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether Government propose to terminate the services of all clerks and other employees in the offices of the Sub-Registrars in the State; if so, the manner in which the Sub-Registrars will carry on their work?

- Dr. Gopi Chand Bhargava: (a) No, Sir, not all. There are 146 posts of clerks in the various Registration Offices of the State, out of which 82 are permanent and 64 temporary. Out of the 64 temporary posts of registration clerks, 61 posts have been surrendered with effect from 1st March, 1960, because now the executants have to supply two copies of the deed to be presented for registration.
- (b) Because of the decision regarding supply of two copies of the deed by the executant, the copying work has altogether stopped. One clerk engaged in each registration office is sufficient to paste the duplicate copy in the relevant book.

## PRESENTATION OF SPEAKER'S REPORT ON A PRIVILEGE ISSUE REGARDING REGIONAL COMMITTEES

Mr. Speaker: I present the Report on a Privilege Issue regarding Regional Committees referred to me by the Punjab Vidhan Sabha on the 18th December, 1959

रिजनल कमेटी की Proceedings के कुछ ग्रखबारों में publish होने पर साध राम जी की तरफ से जो Privilege Motion स्राया था वह मामला Privileges Committee के सामने रखा गया। क्योंकि कमेटी किसी फैसला पर न पहुंच सकी इस लिये यह मामला मेरे स्पूर्व किया गया कि आया रिजनल कमेटियां Committees of the House है या independent bodies है। साहिबान से discuss किया श्रौर issue मैं ने Committee के मैंबर उस की रिपोर्ट मैं पेश कर रहा हं जिसे सेक्रेटरी साहब मेरे behalf पर table पर lay कर देंगे। (Consequent upon the publication of proceedings of the Regional Committees in certain newspapers Shri Sadhu Ram raised a question of Privilege and this matter was referred to the Privilege Committee. Since that Committee could not arrive at any decision, the matter was entrusted to me to decide whether the Regional Committees are Committees of the House or independent bodies. I discussed this issue with the members of that Committee) and now I am presenting the report on that issue. It will be laid on the table of the House by the Secretary.

Secretary: Sir, I beg to lay this Report on the Table of the House.

Sardar Sarup Singh: Mr. Speaker, Sir, I want that the Report should be discussed on the floor of the House. I, therefore, hope that you will, Sir, allot some time for the purpose.

Mr. Speaker: The report should first be read. If it is sought to be discussed, then the regular procedure for discussing it should be followed.

राम्रो गजराज सिंह: जनाव, procedure के बमूजब गवर्नमेंट एक दिन मुकर्रर करे ताकि Privilege Committee की रिपोर्ट पर resolution पेश कर सकें।

श्री ग्रध्यक्ष: यह ग्रायगा। (Yes, it will come in the form of a resolution.)

रात्रो गजराज सिंह: Procedure के मुताबक resolution पेश करना चाहिए जो discussion में स्रायगा।

Mr. Speaker: There is a specific provision in the Rules of Procedure for the consideration of the Report of the Committee of Privilege. A discussion can follow after a motion is brought.

#### ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Secretary: Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, 1960, which was passed by the Vidhan Sabha on the 24th February, 1960 and transmitted to the Punjab Legislative Council the same day for its concurrence has been returned by the said Council on the 22nd March, 1960, with amendment. I beg to lay a copy of this Bill along with the amendment made, on the Table of this House.

#### SITTING OF THE SAEHA

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, before entering upon the next item on the agenda, I would like to draw your attention to the desire of the hon. Members that there should be no sitting of the Assembly on the 28th March, 1960. 26th and 27th are off-days and the House is also not meeting on the 29th. The hon. Members, therefore, desire that there should be no sitting on the intervening day, i.e., the 28th March, 1960. The Session can be extended by one day.

Mr. Speaker: It is for the Leader of the House to propose this.

उद्योग मंत्री: यह बात गवर्नमेंट ग्राप पर छोड़ती है। जिस तरह ग्राप करेंगे हमें मंजूर होगा। We have no objection.

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रगर गवर्नमेंट मानती हैतो मुझे भी कोई एतराज नहीं। (If the Government is agreeable then I, too, have no objection.)

## BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

# THE PUNJAB AGRICULTURAL LABOURERS (SIRIS) BILL, 1960

Giani Kirpal Singh Shant (Mansa 'R'): Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Agricultural Labourers (Siris) Bill.

Mr. Speaker: Motion moved—

That leave be granted to introduce the puniab Agricultural Labourers (Siris) Bill-

Mr. Speaker: Question is—

That leave be granted to introduce the Puniab Agricultural Labourers Siris Bill.

The leave was granted.

Giani Kirpal Singh Shant: Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Labourers (Siris) Bill.

#### RESOLUTION

#### REGARDING AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT. 1956 ETC.

Mr. Speaker: The House will now resume discussion on the resolution\* moved by Sardar Bhupinder Singh Mann on the 17th March, 1960. regarding amendment of the Hindu Succession Act, 1956.

श्री लाल चन्द: On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, Constitution की concurrent list के schedule के मातहत पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर competent है स्रौर इस Act को स्रमेंड कर सकती है। Succession Act की क्लाज 254(2) में हमारी लेजिस्लेचर competent है। इस लिये यह resolution की शक्ल में नहीं श्रासकता।

Mr. Speaker: It is a Central Act. All we can do is to recommend to the Union Government to take steps for the amendment of the Act.

श्री लाल चन्द: अगर amendment हो सकती है तो उस का resolution तो ग्रानहीं सकता।

Mr. Speaker: It will come before the House for its concurrence.

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे ग्राज एक hon. Lady Member मिली है ग्रीर उन्होंने कहा है कि मझे इस resolution पर बोलने के लिये एक घंटा दिया जाए। (An hon. Lady Member saw me today and made a request that she might be given one hour to speak on this resolution.)

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ serious ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ resolution ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੋ ਜਾਣ ਤਾਂ time ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਸਤਰਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker She says that she will speak for one hour.

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, I have serious objection. She cannot get one hour. You are the father of the House and will treat all your sons and daughters alike. I request that there should be no discrimination between a son and a daughter in the matter of allotment of time.

<sup>\*</sup>Note-The Resolution moved by S. Bhupinder Singh Mann on 17th March, 1960 was to the effect:-

<sup>&</sup>quot;This Assembly recommend to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956 may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father be a shareholder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the State."
For reference please see debate Vol. I, No 21 Dated 17th March, 1960.

Mr. Speaker: I am too young to have all these daughters and sons. (Laughter)

श्री हर भगवान मौदिगल: चूंकि यह कानून जो Parliament ने पास किया है के वह बहनों के हक में है इस लिये उन्हें वोलने के लिये ज्यादा वक्त नहीं दिया जाना चाहिये। Parliament में इस पर काफी discussion हो चुकी है श्रीर श्रव यह law वन चुका है।

श्री ग्रध्यक्ष: दूसरे मैम्बरों को 15 मिनट दिये गये हैं लेकिन इन्हें कुछ रियायत देनी चाहिये। (The other members got 15 minutes each but she deserves some concession.)

Sardar Bhupinder Singh Mann: Let it be 20 or 30 minutes. One hour is too much.

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन (कैथल) : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, Hindu Succession Act में तब्दीली करने के सिलसिले में इस हाउस में discussion चल रही है। स्पीकर साहिब, मैं श्राप का शुक्रिया श्रदा करती हूं कि श्राप ने मुझे मौका दिया है कि मैं इस हाउस में श्रपनी बेजुबान बहनों की नुमायंदगी कर सकूं (interruption)

श्री ग्रध्यक्ष: (सरदार भूपिन्द्र सिंह मान से मुखातिब होते हुए) ग्राप खाहमखाह लेडी मैम्बर को interrupt कर रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए। (Addressing Sardar Bhupinder Singh Mann) (The hon. Member is unnecessarily interrupting the hon. lady Member. Let her proceed with her speech.)

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, मैं जिन बहनों की नुमाई देगी करने के लिये खड़ी हुई हूं उन के मुंह में न जुबान है न उन के हाथ में कोई कलम है, श्रौर न हाथ में कोई शिक्त या डंडा है श्रौर न उस के दिल में बगावत करने का जज़वा । मैं श्राप से प्रार्थना करूंगी कि श्राप मुझे कुछ मौका दें तािक मैं श्रपनी बात कह सकूं । मैं श्राप की विसातत से इस हाउस के मैम्बर साहिबान से भी दरखास्त करूंगी कि वे मेरी बात को श्राराम से सुनें तािक मैं पूरी बात कह सकूं श्रौर हर एक चुन कर श्राए हुए मैम्बर से इनसाफ मांग सकूं ।

स्पीकर साहिब, चाहे कितना कठोर से कठोर कानून क्यों न हो, कितना। बड़े से बड़ा इलजाम यानी कतल करने का संगीन इलजाम क्यों न हो फिर भी मुलिजिम को इजाजत होती है कि वह अपनी सफाई पेश कर सके लेकिन हमारे इस राज्य में जहां स्त्रियों को समान अधिकार मिले हुए हैं, जहां पर बराबर का status मिला हुआ है वहां अफसोस है कि ज्ञानी जी ने जो non-official members की Sub-Committee चाहे एक informal तरीके पर ही बनाई और जिस में इस बात पर सोच विचार किया गया कि Hindu Succession Act

में, जहां तक agricultural land का ताल्लुक है, कोई amendment िक्या जाए और इस बात की काफी चर्चा भी हुई, लेकिन मुझे निहायत अफसोस है कि ज्ञानी जी ने इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि किसी बहन को उस में रखा जाए बड़े ताज्जुब की बात है कि जिन बहनों की किसमत का फैसला वे अपनी कलम या ताकत से करना चाहते हैं उन के representative lady Member को confidence में लेने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं इस पर जबरदस्त protest करती हूं। स्पीकर साहिब, अब मैं resolution पर आती हूं।

इस resolution पर जो वहस हुई है उसे हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं: पहला हिस्सा था sentimental, दूसरा था social aspect ग्रौर तीसरा इस का economic aspect. जहां तक sentimental aspect का सवाल है मैं मान साहिब के जजवात की पूरी कद्र करती हूं जो उन्होंने कहा कि गांव ग्रौर शहर की हर लड़की हमारी बहन ग्रौर बेटी है। मौलवी ग्रब्दुल गनी साहिब ने कन्या दान के विषय में कहा। हालांकि उन की नियत बड़ी साफ थी लेकिन opposition के मैम्बर जजबात में या गये और श्री बारू राम ने तो जोश में याकर मुसलमानों के पाक कुरानशरीक के लिये भी कुछ नाजायज इलफाज कह डाले । साहिब, मैं ग्रपने इन हमदर्द भाईयों से कुछ पूछना चाहती हूं । क्या कहूं ? स्पीकर साहिब स्त्री होने के नाते जरा झिझक जाती हूं लेकिन आप ने मुझे बोलने के लिये मौका दिया है तो मैं कहंगी । हमारे देश की सैंकड़ों यतीम मासूम ग्रौर खुबसुरत नोजवान लड़िकयां स्रब श्रपनी गुरबत से मजबूर हो कर या किसी श्रार्थिक संकट में परेशान हो कर अपनो जिन्दगो की मन्जिल से भटक जाती हैं और मजबूर हो कर वे गरे से गरे कामों के लिये झ्कतीं है--जिसे prostitution कहते हैं उस की तरफ जाती हैं। तो मैं उन भाइयों से पूछूंगी कि मेरी ऐसी अभागी बहनों को हिन्दुस्तान में रहने वाले 20 करोड़ पूरुषों में से बहन कहने वाला कोई भाई नहीं मिला स्पीकर साहिब ऐसी ग्रभागी बहनों को राखी बंघाने वाला कोई मजबूत हाथ नहीं मिला जो गिरती हुई बहनों को उठा लेता। मुझे श्रफसोस है कि श्राज हमारे यही गरीब मेहरबान भाई कहते हैं कि बहन के पास प्यार है श्रौर फर्ज़ के डेकेदार बन कर उन के हकों को हड़प करना चाहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने कहा कि पंडित नेहरू की यह westernism थी स्रोर ऐसा मालूम होता है कि Parliament में agriculturists की नुमायंदगी नहीं थी इस लिये यह एक्ट पास हम्रा। स्पीकर साहिब, पता नहीं ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि जब इस एक की चर्चाथी कितने बड़े बड़े सत्याग्रह हुए, कितने बड़े २ representations हुए, भूख हड़तालें हुई लेकिन फिर भी इस कान्न की कामयाबी हुई श्रौर Act ्हुग्रा । हमारी काम<mark>याबी हुई ।</mark> वह कामयाबी पंडित नेहरू **की न**हीं बहनों की ग्रांखों के ग्रांसू ग्रौर दिलों की तड़पथी जिन्होंने वल्कि लाखों में इतनी ताकत भर दी कि वे सदियों से मारे नेताग्रों की ग्रावाज हुए हिन्दू धर्म से टक्कर ले सके। स्पीकर साहिब, इस ऐकट के भ्राधार पर सन् 57 में इलैक्शन भी लड़े श्रीर कांग्रेस कामयाव हुई। भाई चित्रपट भी देखते हैं। उन्होंने सामाजिक

[श्री मती श्रोम प्रभा जैन] कहानियां भी पढ़ी होंगी, नावल भी पढ़े होंगे, कहानियां भी पढ़ी होंगी--मैं उन कहानियों की तफसील में नहीं जाना चाहती। लेकिन उन लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि हिन्दुस्तान में औरत की क्या हालत है। आज मेरे भाई घरों में देखते हैं कि औरत की क्या social position है। उनकी जिन्दगी सुबह भी चक्की के साथ शुरू होती है ग्रौर रात के काले धुएं के साथ समाप्ती इतना सब कुछ करने के बाद भी देखना यह है कि उस को हमारा समाज देता क्या है ? अगर वह अभागी बहन बदिकस्मती से बेवा हो जाए तो उस के देवर जेठ फौरन उसे घर से निकाल देते हैं--उस बेचारी को खाने को रोटी नहीं मिलती। मझे कई ऐसी अभागी बहनों का पता है। एक बहन का तो मुझे अभी हाल में ही पता लगा जिस का husband मर गया है और उस का कोई बच्चा नहीं। उसे अपनी husband की property का हिस्सा मिलना तो दर किनार, उस के देवर ने उस पर चोरी का इलजाम लगा कर घर से निकाल दिया और उसे जान के लाले पड़े हुए हैं। यह हालत है हमारे समाज की । 1955 में जब Hindu Marriage Act पास हुआ तो उस से पहले समाज की क्या हालत थी। कौन नहीं जानता कि हमारी बहनें जो अपने मां बाप का सब कुछ छोड कर ससूराल ग्राती थीं तो उन का दोबारा उस घर से कोई ताल्लक नहीं रहता। हिन्दू सभ्यता के अनुसार शादी के बाद लड़की के सम्बन्ध उस के ससुराल के साथ वाबस्ता हो जाते हैं और उस के अपने ही घर में no more of taking her back तो वह लड़की जो ग्रपना सब कुछ छोड़ कर जब दूसरे घर में जाती थी तो उस की सास ग्रकसर उसे यह कह कर कि तू अपने बाप के घर से दहेज नहीं लाई इस लिये इस घर से निकल जा; तू काली है, तेरे बच्चा पैदा नहीं होता, तू ने ग्राते ही ग्रपने खाविंद को खा लिया, इस लिए घर से निकल जा। जरा सोचिए कि उस वक्त उस वदिकरमत को कोई भी मदद करने वाला नहीं होता था, सहारा देने वाला नहीं होता था। सरकार ने जब समाज की यह हालत देखी तो कानन बदला गया। जब कोई भी कानन बदला जाता है तो इस वजह से बदला जाता है कि समाज में कमजोरी आ गई। समाज में इतनी ताकत नहीं रही कि वह अपने कमजोर हिस्से को उठा सके। ग्रीर इस समाज के कान्नों ग्रीर दस्तूरों की बाहें इतनी लम्बी नहीं रहीं जो वह गिरे हए लोगों को मदद दे सके। समाज की उसी कमजोरी को कानन की ताकत से दूर किया जाता है। 1955 श्रीर 1956 में ऐसे कानून पास किये जिस से श्रीरतों को कूछ status मिला। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उसी कांग्रेस पार्टी के हमदर्द उसके नुमायंदे आज इसी Act को बदलना चाहते हैं। स्पीकर साहिब, साफ जाहिर है कि जो म्राज इस Resolution को लाते हैं या जो इसकी दाद देते हैं वह वे लोग हैं जिन का कभी Unionist ताल्लुक रहा है। इन में से चौधरी श्री चन्द जी श्रीर सरदार श्रजमेर सिंह जी बोलेंगे। इस पर फिरकादाराना पार्टी के स्रादमी बोलेंगे। श्री बलराम दास टंडन स्रौर डाक्टर बलदेव प्रकाश बोलेंगे। (विघ्न) मुझे यकीन है कि वे इस के हक में कभी नहीं बोलेंगे (Interruptions) \

श्री ग्रध्यक्ष: बहन जी, श्रापको मालूम होना चाहिए कि सरदार भूपेंदर सिंह मान भी पुराने कांग्रेसी हैं। (The hon. Lady Member should know that Sardar Bhupinder Singh Mann is also an old congressite.)

श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन: मेरा मतलब सरदार भूपेंदर सिंह मान से नहीं। लेकिन वे यह Resolution अपने Unionist दोस्तों की instigation से ही लाए हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : Resolution पेश करने वाला अच्छा और दूसरे बुरे । (Then the mover of the resolution is a good person while others or not.)

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन: मेरे भाई यह कहते हैं कि इस कानून के पास होने से भाई विहन का प्यार नष्ट हो रहा है, उन में एक दीवार खड़ी हो गई है यह बात सही है कि जहां clash of rights होता है वहां झगड़ा होता है। ग्रगर वे इस हद तक सोचने को तैयार हैं तो वे यह भी सोचें कि बहिन भाई का प्यार जो शुरू से चला ग्राया है, हिन्दू शास्त्रों के मुताबिक बहुत पुराने वक्तों से जो खून का रिश्ता है, जिस में मुहब्बत भी है ग्रौर दर्द है—यदि वह खराब हो सकता है तो जरा स्पीकर साहिब सोचिए कि जब एक लड़की ग्रपना सब कुछ छोड़ कर ग्रपने ससुराल जाएगी नए लोगों से सम्बन्ध जोड़ेगी ग्रौर उससे property मांगेगी तो उस के देवर जेठ उस से क्या बर्ताव करेंगे? जब वह property की मांग करेगी, ग्रपना हिस्सा निकलवाएगी तो उसके देवर जेठ कुछ न कुछ इल्जाम लगा कर कहेंगे कि घर से निकल जाग्रो। हमारे इस हिन्दू समाज में नारी पर लांछन लगाना कितना ग्रासान है, खास कर जब उसकी गोद भी खाली है ग्रौर उसकी मांग का सिंधूर भी मिट चुका है। क्या मुसलमानों में बहन भाई में प्यार नहीं होता।

स्पीकर साहिब मैं आपके सामने मिसालें रखना चाहती हूं। मैं थोड़ा सा history की तरफ आना चाहती हूं। सन् 1937 में for the first time Married Women Property Act के अनुसार औरतों को property में limited rights दिए गए। औरत को एक limited status दिया गया। Widows को husband की property का हक हासल हुआ। उस से पहले किसी भी औरत को कोई भी property inherit करने का अधिकार नहीं था। 1937 में limited अधिकार मिला और 1956 में उसका यह right absolute करार दिया गया।

स्पीकर साहिब, मैं इस की background के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। सन् 1939 में Central Legislative Assembly में एक private Member की तरफ से यह Resolution पेश किया गया कि Hindu Succession Act में तबदीली ग्रानी चाहिए। सन् 1942 में वह एक Joint Committee को refer हुग्रा। बातें चलती रही। वे किसी भी नतीजे पर न पहुंचे। 1954 में ऐसा ही एक Bill Parliament म introduce किया गया ग्रौर Select Committee के पास गया ग्रौर 1956 में यह कानून pass हुग्रा। इसकी वजह से बहुत से झगडे भी खड़े हुए। कई लोग काफी चीखे चिल्लाए। इसके लिए ही लोगों ने elections लड़े, गवर्नमेंट को गालियां दीं। यह सब कुछ ग्रापके सामने है।

स्पीकर साहिब, लोग कहते हैं कि हमारी मनुस्मृति में लिखा है कि लड़कियों को जायदाद में अधिकार नहीं । ठीक है वहां अधिकार नहीं । उसमें लिखा है कि लड़की को property [श्रीमती स्रोम प्रशा जैन]

का ग्रधिकार नहीं। पिता की मौत पर लड़का पिंड दान कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। खैर हिन्दू शास्त्र बने, ग्रच्छा हुग्रा। लेकिन मनुस्मृति से पहिले नारद स्मृति भी थी जिस में स्त्री को ग्रधिकार था। यदि स्त्री को कोई ग्रधिकार ना था तो मनु जी को लिखने की क्या जरूरतपड़ी थी कि ग्रधिकार नहीं होना चाहिए। ग्रधिकार पहले भी था ग्रौर इसी लिए मनुस्मृति में बाद में विरोध किया गया।

स्पीकर साहिब, इन्होंने economic issue लिया है ग्रौर कहा है कि इस से fragmentation of holdings होगी श्रौर जायदाद बँट कर दूसरे घर में जाएगी और इस लिए लड़की को father-in-law की property में से हिस्सा मिलना चाहिये ताकि property एक घर में ही रह सके । मैं एक सवाल पूछना चाहती हं। कोई भी law of inheritance जो होता है उसकी basic root blood relation होती है। सरदार भूपेंद्र सिंह मान दीवाना साहिब की property को inherit नहीं कर सकते। वह दूसरी बात रही कि Will के जरिए या Gift के जरिए property मिल जाए । लेकिन under no law of any land वह उनकी property को inhecit नहीं कर सकते। शायद वह पूछें कि wife ग्रपने husband की property क्यों inherit करती है। जब इस का कोई blood relation नहीं होता । लेकिन wife जब widow हो जाती है उस वक्त inherit करती है। Wife पर husband की moral, legal, economical ग्रौर social bindings होती हैं। इस लिए वह inherit करती है। एक वहू जिसका ससुर से रिश्ते में खून का ताल्लुक नहीं वह कैसे inherit करेगी। ग्रगर वह inherit करेगी तो practical difficulties आएंगी। आप इस को work out कर के देखें, यह नहीं हो सकता। वह ससुर की property नहीं ले सकती। A daughter-inlaw is replaceable but a daughter is never replaceable. एक मिसाल देती हूं। एक लड़की की शादी होती है। उसे उसके father-in-law की property मिली और इस Act के अनुसार उसमें उसे absolute ownership मिल गई । Absolute ownership मिलने के बाद वह उस property को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ग्रगर मेरे जैसी ambitious हो तो शायद elections लड़े। और फिर शायद election petition हो जाए तो उस पर भी खर्च करे। बहुत ज्यादा ambitious हुई तो foreign Countries भी जाए । अपने लड़कों या लड़कियों के नाम करवा दे । कीजिए कि सारी property खर्च करने के बाद वह भर जाती है या divorce कर दी जाती है ग्रौर उसका husband दूसरी शादी कर दूसरी wife श्राएगी वह श्रपना हक मांगेगी । कौन से कानून के मुताबिक उसको जायदाद मिलेगी ? उस का इस Resolution के sponsura जवाब दें। यह भी कहा गया कि लड़की यदि कंवारी रहे तो father की property ले शादी कर ले तो father-in-law की property। इस की practicability भी जरा देखिए। किसी stage पर जाकर ग्राप determine कीजिएगा कि लड़की कंवारी

रहेगी या विवाहित, मान लीजिए गा कि जिस समय बाप की death होती है उस समय 'लड़की कंत्रारी होती है स्रोर उसका इरादा भी यही होता है कि वह स्राजन्म spinster ही रहेगी 🔺 और वह property inherit कर लेती है । Absolute owner होने के कारण वह जिस तरह चाहे property को dispose of कर सकती है। बाद में वह सोचती है कि शादी भी कर ले। तो फिर क्या शादी होने के बाद जो property वह खत्म कर चुकी हो उसे वह अपने भाइयों को वापस करनी पड़ेगी क्योंकि शादी होने की सूरत में तो original heirs brothers ही होंगे । एक दूसरी मिसाल लीजिए। क्या ऐसा नहीं होगा यह practical difficulty ग्राएगी। स्पीकर साहिब, कोई भी inheritance हो वह father के बच्चों में ही हुन्रा करती है, existing children में हुन्रा करती है। यह नहीं हुम्रा करता जो इस Resolution में बताया है। It is always man who follows property, but it is not property which एक सिद्धांत Inheritance follows का man. साहिब, ग्रगर ग्रापने यह Resolution pass कर दिया तो इसका मतलब यह होगा कि जिस के 4 लड़के हैं, 2 की शादी हो चूकी है ग्रौर 2 ग्रभी कंवारे हैं तो क्या property इंतजार करेगी कि उन २ लड़कों की शादी हो जाए फिर property बटेगी ? ये practical difficulties है इन पर House विचार करे। पिछली बार प्रोफेसर शेर सिंह जी ने कहा था कि अगर पिता चाहे तो कर के अपनी सारी जायदाद लड़कों के नाम करवा देगा। ग्रीर इस प्रकार लड़िकयों को उन के अधिकार से deprive कर दिया जाएगा । वह चाहें किसी तरफ से यह बात सोचें पर मेरा भी यही विचार है कि ठीक है कि ग्रागे ग्राने वाले socialistic समाज में हम ने जब wealth को equally distribute करना है तो उसका यही एक रास्ता है कि मनुष्य को ही यह Power होनी चाहिए कि वह अपनी property को जैसा चाहे वैसा distribute करे श्रौर यह समाज तभी बन पाएगा । जिस के पास पैसा कम है उस को किसी तरह से ज्यादा पैसा दिया जाए श्रौर जिस के पास पैसा ज्यादा है उस से किसी तरीके से पैसा लिया जाए ग्रीर इस तरह से wealth की equal distribution की जाए। ग्रगर कोई बाप अपनो लड़की को ज्यादा dowry देता है और वह सोचता है कि उस की लड़की श्रच्छे घर में विवाहित है ग्रौर वह ख़ुश है तो वह ग्रपने लड़कों के नाम में जिन के पास कम पैसा है श्रौर उन की माली हालत ज्यादा श्रच्छी नहीं श्रपनी जायदाद दे सकता है । हर एक मां बाप को अपने छोटे, कमज़ोर ग्रौर गरीब बीमार बच्चे का ज्यादा ख्याल रहता है ग्रौर वे यही चाहते हैं कि उनके सब बच्चे एक बराबर हों। इसी तरह से हम एक will के जरिए property की equal distribution कर सकते हैं और भाई बहनों की हालत को एक सतृह पर ला सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम इस तरह से समाजवादी समाज के ढांचे को कामयाब बना सकते हैं। भ्रगर कोई बहन यह सोचती है कि वह ग्रच्छे घर में व्याही गई ग्रौर अच्छे खाते पीते खानदान में उस की शादी हुई है और उस का पिता अपनी जायदाद

[श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन] को उस के गरीब भाइयों के नाम पर करवा देता है तो मैं नहीं समझती कि वह किसी किस्म का एतराज करेगी । उस को किसी प्रकार की ग्रापित्त नहीं होगी कि एक 🍇 गरीब भाई को जायदाद क्यों मिलती है । जायदाद तो उसी के पास जानी चाहिए जिस को उस की जरूरत है। इस रेजोल्यूशन का तो यह मतलब है कि property जहां है, वही रहे । उसकी कोई mobility ही न हो। जो पैसे वाले हैं वे पैसे वाले ही रहें श्रीर जो गरीब हैं वे गरीब ही रहें। श्रगर किसी बाप के चार लड़के थे ता Hindu Succession Act 1956, के पहले उस की जायदाद के चार हिस्से होने थे। लेकिन जब इस Succession Act को रह कर दिया जाए और इस रेजोल्युशन की विना पर बात की जाए तो उसी property के चार की जगह स्राठ हिस्से होंगे इस का मतलब होगा कि उस लड़की को अपने पति के हिस्से में से ही हिस्सा मिलेगा ग्रौर पति का हिस्सा पहले से ग्राधा हो जाएगा। इस तरह से लड़िकयों को कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तो वही पोजीशन हो गई जोकि पहले थी। मौजुदा Hindu Succession Act के मातहत बाप की जायदाद तो मिलेगी ही। इस के इलावा under certain circumstances वह अपने husband की property को भो inherit करती है जब वह widow हो जाती है या वह as a mother करती है जहां कि लड़के की मौत हो चुगी हो लेकिन इस प्रस्ताव के जरिए तो लड़की का बाप की property में कोई हक नहीं रहा। Position वही रही जो 1956 से पहले थी, husband की property में तो वैसे ही ग्रीरत का किसी न किसी तरह से हिस्सा होता है । Father की property तो उस की addition है । इसलिए यदि इस प्रस्ताव के स्राधार पर बात की जाए तो यह लडकियों के हकों पर sabotaging है।

एक बात जिस में में कुछ वजन समझती हूं वह यह है कि fragmentation of holdings हो जाती है। इस को में मानती हूं लेकिन यह जो problem fragmentation of holdings की हमारे सामने ग्राई यह 1956 से पहले भी थी जब हमारे यहां maximum ceiling of holdings लगी। यह problem हमारे सामने तब ग्राई जब हमारी ग्राबादी तेजी से बढ़नी शुरू हुई। यह problem तब से intense हुई जब से joint family system खत्म हुग्रा। मैं मानती हूं कि the problem of fragmentation of holdings is a very complicated one. But we must know that the population of our country is also increasing in geometrical progression ग्राप ने जो यह ceiling मुकर्र की है इस से ग्राप fragmentation of holdings को नहीं रोक सकते। तीस एकड़ की जो ceiling रखी गई है दस साल के बाद एक ग्रादमी के पास दस एकड़ जमीन रह जाएगी; दूसरी generation में जाकर पांच एकड़ ग्रीर तीसरी generation के बाद, जिस

तरीके से आबादी बढ़ रही है, केवल एक एकड़ जमीन ही हिस्से में आएगी। तो हमें इम चीज का जरूर कोई न कोई हल ढूंढना होगा। मैं यह बात भी मानती हूं कि लड़िक्यों को share मिल जाने से यह मसला doubly complicated हो जाता है। लेकिन इस का इलाज हो सकता है। वह यह है कि आप holdings पर minimum ceiling लगा दीजिए कि अगर division के बाद holdings पांच या सात एकड़ से कम होती है तो उस में जो female heirs हैं और जो खुद cultivate नहीं कर सकती हैं उन को अपना share male heirs को देना होगा। और वे उस का compensation लेने को हकदार होंगी जैसे कि Hindu Succession Act में दिया हुआ है, That in regard to a dwelling house a married girl if she is not a widow or a deserted one or under certain other circumstances she cannot claim a right of division.

उसी तरीके से land के सिलिसला में भी यह amendment लाई जा सकती है कि "a married woman cannot claim a right of division of that property if she cannot cultivate it either herself or through her son or through her husband and she will have to give it back to her brothers who will pay back the money or compensation by easy instalments or in any other such way".

जो समाज हमारे यहां तीस वर्षों के बाद ग्राना है ग्रौर जो हमारे agriculture holdings की पोज़ीशन इतने अरसा के बाद होनी है उस के लिए हमें अभी से हल ढूंढना है। इस fragmentation of holdings का जवाब है cultivation in common and then distribution in common मैं इस बात को किसी ऐसे रूप में नहीं कहना चाहती जिस के लिए मेरे कुछ भाई allergic हों या इस की कोई Russian sense निकाली जाए। लेकिन यह चीज स्नानी है स्रौर फिर यह चीज हिन्दोस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। हमारे लिये इस देश में हजारों वर्ष पहले भी इस तरीके से cultivation हुआ करती थी। आज भी आसाम में कुछ tribes की cultivation in common होती है जिस को कि झूम cultivation कहते हैं ग्रौर वह काफी कामयाब हुई है। इस के इलावा Hindu Succession Act के ग्रंदर ही एक pre-emption का section है जिस के जरिए कोई भी श्रौरत श्रगर ग्रपना share बेचना चाहेगी तो उस के खरीदने का हक उस के भाई को ही इस लिये मैं ग्राप से कहूंगी कि हमारी स्त्री को हज़ारों वर्ष के बाद जो economic status मिला है उसे जजबाती बातें कह कर खत्म करने की कोशिश न कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई लड़की दूसरे घर में अर्थात् अपने ससु-राल में जाकर यह देखती है कि वह ग्रपने बाप की जायदाद की रखवाली नहीं कर सकती या दूर होने की वजह से उसे look after नहीं कर सकती तो मैं नहीं समझती कि उस हालत मैं वह जान बूझ कर जिद कर के उस जायदाद को अपने पास

[श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन]

रखेगी और उस का फायदा न खुद उठाएगी और न अपने भाइयों को उठाने देगी और न समाज को उठाने देगी। फिर आप के पास एक और कानून भी तो है जिस का मतलब यह है कि जो self-cultivation नहीं करता तो वह लैंड उस आदमी को देनी होगी जोकि tiller है। चुनांचि आप के पास इस समस्या का हल पहले से ही मौजूद है। Absentee Landlordism को खत्म करने का provision भी हमारी सरकार के पास है।

स्पीकर साहिब, मैं ग्राप की बहुत मश्कूर हूं कि ग्राप ने मुझे ग्रपने विचार सदन के सामने रखने का ग्रवसर दिया है । एक बात ग्रोर कह कर मैं ग्रपनी स्पीच को खत्म करूंगी। ग्राज कल जमाना बहुत ग्रागे जा चुका है। ग्रब वह जमाना नहीं रहा जबकि घरों में दादी मां बैठ कर बच्चों को तोता मैना की कहानियां सुनाया करती थीं। ग्राज कल के अच्चे तो पूछते हैं कि माँ aeroplane कैसे चलता है, rocket कैसे बनता है। वे पूछते हैं कि चांद तक हम कब पहुंचेंगे। हम ग्राजकल बीसवीं सदी में से गुज़र रहे हैं। ग्रब वह समय ग्रा रहा है जबिक कुछ सालों के वाद बाप को या भाई को अपनी बेटी या बहन के दहेज के लिए नहीं बिकना पड़ेगा । अब उन को बहन या बेटी को यहां या छछक या भात देने के लिए अपने जेवर या मकान गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। समाज की इन कुरीतियों को हम ने कानून की ताकत से बदल दिया है। अब आप को कानुन के हाथ मजबूत करने चाहियें। हमारे समाज में जब भी कोई परिवर्तन ग्रांता है चाहे वह social हो, चाहे वह economic हो या political हो उस के पीछे एक transitional period ग्राया करता है ग्रीर उस को सभा-लना Political and Social Worker का काम है। इंग्लैंड में भी जब 1883 में Married Women's Property Act पास हुआ तो वहां भी लोगों ने वावेला मचाया । जब इंग्लैंड की यह हालत थी तो मैं हिन्दुस्तान की क्या बात कहूं । मैं अपने कांग्रेस पार्टी के मैम्बरों से जरूर कहूंगी कि जिस social change को कांग्रेस ने अपने खुन से सींचा है ग्राप कांग्रेस वाले ही ग्रपने reactionary ख्यालात से उस की जडों को खोखला न बनाएं। ग्राप ही समाज का निर्माण करने वाले हैं, ग्राप ही public opinion को बनाने वाले हैं। त्रगर त्राप चाहें तो इस  $\mathbf{A}$  $\mathbf{c}\mathbf{t}$  के बावजूद भी लोगों को समझा बुझा कर भाई बहनों का रिस्ता कायम रख सकते हैं। जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं वे महज एक propaganda करते हैं। वे याज भी यह बात सोचते हैं कि स्रौरत को कोई भी status न मिले स्रौर स्रौरतें ग्राज भी बढ़ते हुए जमानें में ग्रादमी की जूती बन कर ही रहें। स्पीकर साहिब, property के मिलने से भाई श्रौर वहन के झगड़े का सवाल पैदा नहीं होता । हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं जब कि बाप के मर जाने के बाद बड़े भाई ने ग्रपने छोटे भाई ग्रौर बहनों को बाप की तरह ही पढ़ाया ग्रौर बाप की तरह ही से उस का पालन पोषण किया ग्रौर बाप के तरीके से ही उन की शादी की। हालांकि वह जानता है कि थोड़े दिनों के बाद ही वह उस से जायदाद का हिस्सा लेगा। तो यह सोचने का ढंग है ग्राप सोचने के ढंग को बना सकते हैं, बदल सकते हैं। मौर इसो लिये मैं आप से कहुंगी कि आप की शान इसी में है कि आप अपनी बहन की इज्जत ग्रीर उस को मिले हुए ग्रिधकारों को वस्करार रखें।

Thank you very much.

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ (ਜੈਤੋ): ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਲੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਿਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ House ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ.....

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਬਿਲ ਨਹੀਂ, resolution ਹੈ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ: ਚਲੋਂ resolution ਹੀ ਸਹੀ। ਜੌ Act ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਛੋਣ ਭਗਵਾਂ ਦਾ ਬਗੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਕ hon. Member ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ Legislators ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ lawlessness ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ lawlessness ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ discretion ਨੂੰ question ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ resolution ਤੇ ਗੈਰ ਮੂਤਅਲਕਾ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

एक माननीय मेम्बर : वह ग्राप के resolution को support कर रही है।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ attack ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ । ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੂਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ House ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਲ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੱਨ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਈਮਾਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੌਈ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ੨ ਮਜ਼ਬੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਦਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ ਚਿਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਟਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜ ਬਣਾਇਆ

[ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ]

ਹੈ ਪਰ ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੂਣ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿਣਗੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੱਸਾਂ-ਜਵਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਇਤਛਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਭੈਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣੇ ਹਨ। ਅਰ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਲਣ ਪੌਸ਼ਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਜਾ point ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ । ਉਸਦੀ property ਹੈ । ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਦਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ? ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਾਬ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਈ ਸੌਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਮ ਪੂਡਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਾ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰ-ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈਓ (cheers) । ਇਸ ਕਤਲੇ ਆਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੌਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ resolution ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣਾ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ । ਆਮ ਲੌਕਾਂਦੀ majority ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ Opposition party ਨੂੰ belong ਕਰਦੀ ਹਾਂ—ਜੈਤੋ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ । ਚੱਪਾ ੨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੌਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਂ ਔਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਇਦਾਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਕ ਦੇਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਰੱਚੀ ਗਲ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੌਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਹਰੇ-ਘਰ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਪੈਕੇ ਘਰ ਢੌਈ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਸਲਈ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਰ ਘਰ ੨ ਲੱਗੀ

ਬੁੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਛਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ [cheers].

Sardar Bhupinder Singh Man: Thank you sister.

श्री ग्रध्यक्ष : कुछ थोड़ा सा ग्रौर बोल लो । [Let the hon. Lady Member speak a little more.]

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ: ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜੀ, ਜੇ time ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ point ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਰਾਏ ਘਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਢਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਡਰਾ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(At this stage Shrimati Krishna S. thi rose in her seat).

श्री ग्रध्यक्ष: (Addressing Shrimati Krishna Sethi) नया ग्राप बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। [Has the Lady Member risen to make a speech].

श्रीमती कृष्णा सेठी: नहीं जी, मैं यह कहना चाहती थी कि ग्रब दूसरों को भी बोल लेने दीजिए। एक ही साथ सभी Lady Members को बोलने के लिए न कहें।

श्री ग्रथ्यक्ष: इसका मतलब यह है कि ग्राप बोलने को तैयार नहीं हैं [It means that she is not anxious to speak].

Shrimati Krishna Sethi: I will speak later Sir. I want to hear the views of some more hon. Members before I make my speech.

श्री ग्रध्यक्ष: देखिए मैंने ग्राप से वादा किया था कि ग्राज Lady Members को preserve दूंगा। श्रीर उनको बोलने के लिए उयादा वक्त दूंगा। ग्रगर ग्राप इसका फायदा न उठाएं तो ग्राप की मर्जी। जब closure move हो गया ग्रीर ग्राप को time न मिला तो फिर कोई शिकायत मत करना। (The hon. Lady Member may please listen. To day I had promised that I would

Mr. Speaker

give preference to Lady Members and also give them more time to speak. It is upto her to take advantage of this opportunity. If closure is moved and she does not get time to speak, then she should not complain about it).



ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : (ਬਾਰੀਵਾਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ society ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਦੀ। ਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਬੇਕਦਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਵਿਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿੰਥੋਂ ਤਕ agricultural land ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਜਿਤਨੇ ਮੇਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਵਜ਼ਨ ਕੰਵਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ resolution ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੌਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋ<sup>÷</sup> ਵਖਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ ਡੌਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ । ਅੱਜ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੁ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ case ਬੜੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੌਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਂ 🥇 ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਇਸ resolution ਦੋ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੇ mover ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕਵ ਦੇਣ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਫਿਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ । ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰ ਇਕ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਧਰ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ।

ਫਿਰ ਇਹ resolution ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੜਕੀ ਜੇਕਰ unmarried ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ? ਇਸ resolution ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ cases ਲਈ ਇਹ provision ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕਈ cases ਹੋਣ ਦੀ possibility ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ special ਧਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਵ ਲਈ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਬਣਨ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੌਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਕ ਬਾਪ ਦੇ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੌ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਪ ਜੇ ਕਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ 6 ਬਰਾਬਰ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੌ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 8 ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਕੌਈ ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ

## [ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ]

ਇਸ resolution ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ 🗼 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਇਤਨੀ ਨੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਆਪੌ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਤਨੇ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਕ ਬੁਢੇ ਦੇ ਪੁਤਰ ਵੀ ਹੌਣ ਤੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੌਣ ਤੇ ੲਢੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਹਤ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਢਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲ੩ਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜੈੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਸੀਹਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਵਸੀਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਲੌਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਸੀਹਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਤਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਾਪ ਵਸੀਹਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ। ਸੌ ਮੈਂ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾੳਂਦਾ ਹਾਂ।

खान ग्रब्दुल गफार खां (ग्रम्बाला शहर): जनाब स्पीकर साहिब, ग्राज जो resolution इस वक्त जेरेबहस है (Interruption)।

जनाबेवाला, फिर ग्राप कहेंगे कि मैं कुछ कह देता हूं इसलिए मैं ग्राप के पास शिकायत करता हूं कि यह मुझे speech नहीं करने दे रहे।

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री मंगल सेन : On a point of order Sir. क्या कोई मैम्बर साहिब ग्रंपनी टांग side में बैंच पर रख कर बोल सकते हैं ?

खान ग्रब्दुल गफार खां: हां बिल्कुल रख सकता हूं। ग्राप दोनों टांगें रख सकते है। (हंसी)। जनाबे वाला, मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि जो resolution इस वक्त जेरे बहस है ग्रौर जिसे मेरी बाई तरफ के पहलू में बैठे हुए मैम्बर साहिब ने पेश किया है, मैं इस की मुखालिफत करता हूं। ( Interruption)

श्री ग्रध्यक्ष :ग्राप ग्रभी उन की शिकायत कर रहे थे मगर ग्राप का उन के साथ प्यार भी बहुत है । Only a short while ago the hon. Member was complaining about him but it appears that he has got a soft corner for him.)

खान ग्रब्दुल गफार खां: जनाब प्यार तो बहुत है। मेरे दोस्त चौधरी साहिब फर-माते हैं कि यह प्यार पर मुनहसर है। मैं ग्रर्ज़ करता हूं कि प्यार प्यार की जगह पर है ग्रौर हक की गात कहना दूसरी चीज है। हक पर प्यार को भी कुर्बान किया जा सकता है। ग्रौर हक कहने के लिए हर चीज को कुरबान किया जा सकता है। लेकिन चौधरी साहिब किसी दूसरी चीज को छिपाने के लिए प्यार रख सकते हैं यह दूसरी बात है।

ग्रापने देखा है कि कितने तमतराक के साथ निहायत जोर डालने के लिए ग्रौर सिर्फ prop aganda के लिए यह कहा गया है कि भाई ग्रौर बहन में मुहब्बत ग्रौर प्यार जो है वह खत्म हो जायेगा । इन चीजों को जोश दिलाने के लिए कहा है ताकि लोगों के दिलों में जोशो खरीश पैदा हो । Resolution पर शिकायत इस तरह से कर रहे हैं जैसे यहां पर गुड़गांव से लेकर गुरदासपुर तक ग्रौर फिरोजपुर से लेकर पंजाब के उस हिस्से तक यानी तमाम पंजाब में लोग डांगोडांग हो जायेंगे ग्रौर यहां तलवारें चलेंगी ग्रौर खून की नदियां बह जायेंगी।

यह तमाम की तमाम चीजें दलील में दी गई हैं। यह नहीं कहा गया कि क्यों न उन को हिस्सा दिया जाए। बस यही दलील पेश करते हैं कि बरबादी हो जायगी ग्रौर खून की निदयां वह जायेंगी। स्पीकर साहिब, ग्राप भी जमींदार हैं ग्रौर मैं भी जमींदार हूं। हम जानते हैं कि जायदाद के लिए भाइयों को कत्ल किया जाता है। ग्राप ने भाइयों को कत्ल किया है, मां बाप को कत्ल किया है.....

माल मंत्री : On a point of order, Sir, म्राप को ऐड्रेस कर के कहते हैं कि ग्राप ने भाइयों को कत्ल किया बहिनों को कत्ल किया (हंसी) ।

खान ग्रब्दुल गफार खां: ज्ञानी जी बात को थोड़ा समझ लें। इन की बात तो यह है कि न घी बुलानी ग्रौर न नूह भेजनी (हंसी) (विघ्न)।

माल मन्त्री: इस लिए मेरी राए सब से ठीक होगी।

खानग्रब्दुल गफ्फार खां: तो जनाब ग्राली, मैं mover साहिब से पूछता हूं कि क्या वह नहीं जानते कि बहनों पर किस किस्म के मजालम तोड़े जाते हैं; भावजें किस तरह से बात २ पर तंग करती हैं। कहा गया कि हम तो उन को भाइयों के रहम पर पड़ने से छुट-कारा दिलाने के लिए यह चाहते हैं कि उन को ग्रपना हिस्सा ससुराल में मिले। मैं पूछता हूं कि क्या भाई के दिल में जो ग्रपनी बहन के लिए रहम होता है, देवर के दिल में उस से ज्यादा रहम होगा। ग्रगर एक ही मां के पेट से पैदा होने वाला भाई ग्रपनी बहन को बरदाश्त नहीं कर सकता तो भला देवर ग्रौर जेठ कहां करने लगे कि उस को जायदाद में हिस्सा मिले।

एक बात मैं श्रौर श्रर्ज करना चाहता हूं कि कहा तो यह जाता है कि इस एवान में हर बात को बड़े इतमीनान श्रौर संजीदगी से सुना जाए मगर जिस दिन यह resolution move हुश्रा तो मौलवी श्रब्दुल गनी के कन्यादान का नाम लेने पर कुछ हमारे दोस्तों का जोश उमड़ पड़ा श्रौर एक वजीर साहिब भी जोश श्रौर गुस्सा में श्रा कर कहने लग पड़े कि यह वृशा बात कही जाती है। (विघ्न)।

Mr. Speaker: No interruption please.

खान अब्दुल गफ्जार खां : फिर जनाब बहन ग्रौर भाई के प्यार की बात कही जाती है।

Expunged as ordered by the Chair.

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by Panjab Digital Library [बान ग्रब्दुल गफ्फार खां]

ग्राप ने बहन ग्रीर भाई का प्रेम ग्रीर मुहब्बत तो उसी दिन खत्म करने की कोशिश की जब बहनों को लावारिस करार दे कर उन को जायदाद के हक से महरूम कर दिया। जनाब श्राप ने कई दफा सुना होगा कि बंगाल और दूसरी तीसरी जगहों में लड़कियां अपने कपड़ों पर मिटटी का तेल डाल कर जल मरीं। श्रौर यह इस लिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें dowery नहीं मिलती ग्रौर दूसरी तरफ शांदी करवाने वाले यह मांगते हैं। इस की सैंकड़ों मिसालें बताई जा सकती हैं जहां कि लड़कियां इस तरह से जल मरीं। मुसलमानों में ऐसी वातें नहीं होतीं। इसलिए कि उनमें जहां ज्यादा हो ज्यादा ग्रौर जहां कम हो वहां कम दिया जाता है। इसलिए गंजायश नहीं रहती किसी ऐसी बात की। (विध्न) मेरे दोस्त बड़े तेज़ हैं ग्रौर Customary Law की बात करते हैं। ग्ररे भाई प्राचीन जमाने से एक गलत रिवाज चला श्राता था। उस गलती को दुरुस्त करने के लिए एक ऐक्ट पास किया गया जिसे Hindu Succession Act कहते हैं । क्या जुल्म नहीं है कि ग्राज उसी ऐक्ट के मुताल्लिक इस किस्म की बातें कही जाती हैं। वजाहर तो कहते हैं कि साहिब उन की इज्जत रहे मान रहे लेकिन ग्रगर वही बहन जायदाद की मालिक बन जाए तो वह उस का मान भी नहीं रहता श्रौर इज्जत भी नहीं रहती। जायदाद में उसका हिस्सा होते ही प्रेम भ्रौर मुहब्बत गायव हो जाते हैं भ्रौर बहन वहन नहीं रहती। यह मरदों की खुदगर्जी है कि वह चाहते हैं कि औरतों को हिस्सा न मिले। जब भाई भाई को कत्ल कर सकता है तो क्या उन में मुहब्बत रहेगी? मगर जब बहन को हिस्सा देने की बात ग्राई तो कहना शुरू कर दिया कि प्यार ग्रौर मुहब्बत खत्म हो रहे हैं। नहीं यह बात नहीं है, प्यार ग्रौर मुहब्बत तो रहेगा ग्रौर बढ़ेगा भी मगर खुदगर्जी की खुदगर्जी नहीं रहेगी। स्राज कहा जाता है कि दात देते हैं, dowery देते हैं। ठीक है देते हैं मगर वह लड़की को कहा देते हैं। अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए देते हैं, इस लिए देते हैं कि ग्राप का नाम हो। ग्राप तो उस को बखशिश देते हैं। देना हो तो उस का हक बना कर दें। वह वेचारी तो स्रनबोल हो कर रह गई है। हम चाहते हैं कि लड़की को right हो और श्राप उसे बखशिश न दें। हम चाहते हैं कि उन को बराबर का हक हो, वह मदौं के बराबर हो कर रहें। मैं कहता हूं कि ग्रगर मान साहिब के लड़के को जायदाद मिलती हो तब तो यह कहेंगे कि आ जाए मगर जब खुद देना पड़ता है तो कहते हैं कि भई इस तरह से प्यार श्रीर मुहब्बत खत्म हो जाते हैं।

यह कहते हैं भाइयों की मुहब्बत खत्म नहीं होती। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि अगर भाइयों की मुहब्बत मसनूई है, बहन भाई का प्यार बनावटी है तो यह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। यह तो एक खुदगर्जी है। एक मां के पेट में निकले हुए बहन भाई के रिश्ते को खत्म नहीं किया जा सकता। यह तो लालच है। इस लालच की इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और वह अपनी जायदाद से कुछ भी नहीं देना चाहते। वह नहीं चाहते कि लड़कियों को हिस्सा दिया जाए। आप से मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओं कि क्यों लड़की के बाप के जायदाद हक न मिले।

जो भी नृया कानून पास हो और जो पुरानी ग्रादत के और पुरानी फितरत के खिलाफ हो और जो कानून पुराने वतीरे के खिलाफ हो, पुर*ाने रस्*मो रिवाज के खिलाफ हो, ऐसे कानून के ेर् खिलाफ हमें शा प्रावाज उठती चली था रही है। जनावे वाला, श्राप देखते हैं कि जब ceiling लगाई गई और हिन्दुस्तान में इस तरह का इन्कलाबी कान्न पहले पहल पास हुया तो हां हूं मचाई गई। याज भी उमी तरह Succession Act के पास होने के बाद हां हूं मचाई जा रही है ताकि औरत को मर्द के बराबर हक न मिल सके। स्वतन्त्र पार्टी वाले ग्राए हैं ग्रीर वह कहते हैं कि हर चीज गलत है। जब कोई reform करना चाहेंगे तो मान साहिब जैसे लोग हमेशा मुखालफित करेंगे। इसलिए मैं यह कहूंगा कि Succession Act का मक-मद यह है कि वेटियों को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, बहनों को हिस्सा मिलना चाहिए। बहन ग्रीर बेटियों का लाजभी तौर पर बाप की जायदाद में हिस्सा होना चाहिए। जो शस्स यह हक अपनी बहनों ग्रीर बेटियों को नहीं देना चाहते वह लालच में पड़े हुए हैं। होगा वही जो कुदरत को मंजूर होगा। यह पिछड़ी हुई श्रेणी है, पिछड़ा हुग्रा तबका है इस को हमें ऊपर उभारना होगा। ग्रीर इसे उभारने के लिए ही वड़ी सोच ममझ कर Hindu Succession Act पाम किया गया था। इस तरह का resolution पेश करने से इन जातियों की शुराई होगी। ग्रीर मैं समझता हूं कि मान साहिब यह resolution पेश करके ग्रपना नाम बुरों में लिखवाना चाहते हैं। (Interruption)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੌ ਰੈਜ਼ੂ ਲਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੌਸਤ ਸਰਦਾਰ ਡੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ · ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰ ਜ਼ੌਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੌਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਆਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੌਚਦੇ ਹੌਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਵਿਚ ਮਰਦ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧੀ ਵਸੌਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਜ ਤਕ ਲੜਕੀ ਕੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੈ ਦੀ ਜੂਤੀ । ਇਕ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੂਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਅਗੇ ਜਾ ਖਲੌਤੇ ਹਨ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ

[ਭਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ] ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੰਡਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ Resolution ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੁਸਰਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਖੁਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਸਰ ਦੇ ਘਰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਸਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਖੁਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ Resolution ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਨੂਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪਿਆਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਤ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਦਿਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ<sup>ਦ</sup> ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਸ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ।

Sardar Bhupinder Singh Mann: We represent the people.

ਭਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : We want to improve the peoples' lot. ਇਹ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਵਾਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿਵੇ<sup>\*</sup> ਦਿਆਂ । ਜੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਗਲਾਂ ਹਨ ਅਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ।

ਅਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਉਤੇ ਇਕ ਚਿਟਾ ਸਿਤਾਰਾ ਝੁਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ reaction ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਾਂ ਖਿਚੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ideology ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵਿਰਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਦੀ ਲੌੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਇਸ Resolution ਸੂਟ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋ<del>ਂ</del> ਚੈਫ (ਤੁੜੀ) ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਇਸ ਰੇਜੋਲੀਉਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛੇ ਖਿਚ ਖਿਆਲਾਂ ਤਕਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਖ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ Co-operative Farming ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। Socialist pattern ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ । ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਪਰ ਹਦ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ Sector ਦੇ

ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਜ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਅਜ ਕਿਬੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਮਾਰਮੁਕਤਾਇਮ ਅਤੇ ਨਮੂਦਰੀਪਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਜੌ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਲਾ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪਰਚਲਤ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੌ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਕਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਿਬਾ ਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਇਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵੈਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਲੁ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਬਾਪ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋ<del>ਂ</del> ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਮਣੇ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Act ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੌਰ ਮਜ਼ਬਤ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ (Interruption by S. Bhupinder Singh Mann) ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੌਂ ਬਾਦ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਹਿਲੇ ੂਹਾਲਤ ਅਜੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਫਿਕਰ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਅੱਜ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ Succession Act ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੈਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਛੇ<sup>-</sup> ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਹ ਆਪ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੈਦਾਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ share ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ wife ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ death ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਰਾਹੀ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਧੜਾ ਧੜ ਵਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ consolidation ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ economic life ਵਿਚ uncertainty ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਅਜਿਹੇ cases ਹਨ ਜਿਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ uncconomic holding ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗੇ ਹੋਰ ਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਚੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਨੌਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ" ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ unparliamentary ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। (This is an unparliamentary expression. But no body has taken objection to it otherwise he would have to withdraw it)





ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ uncertainty ਤੋਂ relief ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਭੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ nature ਤੋਂ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ। ਏਹਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਫਿਲਹਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ।

ਜਦੇਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਨ (ਬਿਆਸ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ Resolution ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ) । ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ੌਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ੲਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਸਜਣ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਉਧਰ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਭੀ ਠਾਂਹ ਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਤੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ) ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਯੂਨਿ ਸਟ ਦੌਸਤਾਂ ਨੇ lecture ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏ-ਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਸਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੌਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇਦਾਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਨ]

ਕਈ ਦੌਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਹਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੌਹਾਂ > ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ provision ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੀ ਇਸ Resolution ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Opposition ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਏਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੌਕੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਘਟ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Resolution ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਗੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ check ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੌਕਿਆ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਾਂ ਤੇ ਡੈਣਾਂ ਵਿਚ ਜੌ ਵਿਤਕਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ Resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

बौधरी श्री चन्द (बहादुर गढ़): साहवे सदर, इस ऐक्ट के दो तीन पहलू हैं; एक aspect है economic, एक है सामाजिक ग्रौर एक है political। ग्रब देखना यह है कि ग्राया यह किसी मियार पर भी पूरा उतरता है या नहीं। प्लैंनिंग कमीशन एक ग्रसूल तय करता है ग्रौर उसके मुताबिक ग्राइंदा हिन्दुस्तान को 'लैन करना चाहता है ग्रौर उनका एक ग्रसूल है कि eliminate the middle man and give the land to the tiller यानी जिसकी जमीन हो वही उसकी काश्त करे। यह एक ग्रसूल है। इसके पेशे नजर दूसरा कोई ऐसा ग्रसूल नहीं होना चाहिए जो इससे टकराव खाता हो। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने 5 करोड़ के करीब स्पया खर्च करने का इरादा किया है कि जो छोटे छोटे holdings हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए। यानी जमीन की consolidation कर दी जाए ताकि काश्त करने में ग्रासानी हो ग्रौर जमीन की पैदावार बढ़े। देखना यह है कि ग्राया यह ग्रसूल इस बात पर पूरा उतरता है कि eliminate the middle man. ग्राज इस कानून के लागू होने से मेरी जमीन दो जगहों में हो जाती है।

Expunged as ordered by the Chair \*

मैंने तो गोत से बाहिर जा कर 20-30 मील के फासले पर शादी करवानी है। आज मेरी जमीन दो गांव में है। एक मेरी बीवी के गांव में ग्रौर दूसरी ग्रपने गांव में। जब मेरे लड़के की शादी होगी तो उस की जमीन तीन जगहों पर हो जाएगी, मेरे एक उसकी मां के गांव में, एक बीवी के गांव में ग्रौर एक तीसरा दुकड़ा उस के ग्रपने गांव में। इसी तरह जूं जूं नसल ग्रागे चलती जाएगी जमीन टुकड़े टुकड़े होती जाएगी और एक एक आदमी की कई कई गावों में ज मीन होगी। तो फिर मुझे समझ नहीं ग्राती कि Planning Commission का जो ग्रसूल है land to the tiller वाला उस पर किस तरह ग्रमल किया जा सकेगा। क्या वह श्रादमी हवाई जहाज पर उड़ कर जाया करेगा, इतने गावों में हल चलाने के लिए? उस जमीन पर tenant नहीं श्राएगा तो श्रीर क्या होगा। एक तरफ तो consolidation बड़े जोर पर है ग्रीर दूसरी तरफ जमीन के टुकड़े टुकड़े करने की ग्रीर कदम बढ़ाया जा रहा है। हमारे communist दोस्त जो जायदाद श्रौर वरासत के बारे में कुछ जानते नहीं वह यह कह रहे हैं कि हमें इस resolution के साथ इखतलाफ है श्रीर लड़िकयों को वरासत मिलनी चाहिए । स्पीकर साहिब, Communist दोस्त ग्रगर land to the tiller का नारा लगाते हुए Hindu Succession Act की ताईद करते हैं तो फिर मैं समझ ता हूं कि बे ड़ा ही गर्क होगा इस हिन्दुस्तान का अगर उन की हकूमत आ गई तो । जिस तरह से उन की अकल चलती है उस से यह जाहिर होता है कि उन का कोई असूल ही नहीं है। मैं प्रजं कर रहा था कि consolidation पर जो रुपया खर्च हो रहा है जो किसान पर 10 ग्राने या 14 ग्राने फी एकड़ के लगा कर खर्च किया जा रहा है वह सब जाया होगा। किसान के average बच्चे पांच हैं। किसी की दो लड़कियां तीन लड़के और किसी की तीन लड़िकयां और दो लड़के। जो जमीन उस की इकट्ठी की है वह पांच टुकड़ों में फिर तकसोम हो गई। फर्ज करो एक लड़की उस की अजमेर ब्याही हुई है, दूसरी अमृतसर में ब्याही हुई है वह अपने हिस्से की जमीन को बेच कर आती है या किसी tenant को दे कर श्राती है तो फिर consolidation के क्या मायने हुए। श्रगर वरासत का कानून ऐसा रखना है तो मैं कहुंगा कि जो 5 करोड़ रुपया consolidation पर खर्च किया जा रहा है यह जाया किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, अगर हमें यह नजर आए कि भाखड़ा डैम जो, हम बना रहे हैं वह 10/15 साल के बाद फिर उसी तरह पहाड़ बन जाना है जैसे पहले था तो फिर उस पर रुपया खर्च करना बेवकूफी नहीं तो ग्रौर क्या है । ग्राज यह जानते हुए कि 10/20 साल के बाद फिर जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं तो consolidation पर रुपया खर्च करना बेवकूफी नहीं तो ग्रौर क्या है। यह जो Hindu Succession का कानून बना हुन्ना है यह न तो consolidation के point of view से ठीक उतरता है और न ही Grow-more-food के असूल पर पूरा उतरता है और न ही tenant को eliminate करने के असूल पर कायम रहता है। Economic point of view से देखा जाए तो यह बिल्कुल बेफायदा सी चीज है जो Hindu Succession Act provide की हुई है। साहिबे सदर, अगर यह देखें कि सामाजिक तौर पर इस का असर क्या होगा तो मैं सच कहता हूं कि देहात का ग्रादमी कांप उठता है जब वह देखता है कि इस का असर क्या होगा। फर्ज करो एक हिन्दू जाट की लड़की सिख से ब्याही हुई है, दूसरी

[चौधरी श्री चन्द]
ग्रार्य समाजी जाट के साथ व्याही हुई है ग्रौर तीसरी सनातनी के साथ व्याही हुई है। जब वह
तीनों जवाई ग्रपने ससुराल के घर ग्रा बैठेंगे, एक गुरु ग्रन्थ साहिब लेकर बैठ जाएगा, दूसरा
हवन करेगा ग्रौर तीसरा कथा करवाएगा तो बताएं वह घर होगा या तमाशा होगा।

Expunged as ordered by the Chair

साहिबे सदर Hindu Succession का जो सामाजिक असर होगा वह मैं अर्ज करना चाहता हूं। हमारे मकानों का एक ही दरवाजा होता है लेकिन हमारे communist भाई जो कह रहे थे लड़िकयों को बरासत का हक मिलना चाहिए उन की कोठियों के बड़े बड़े बरामदे होते हैं और कई कई दरवाजे होते हैं लेकिन हमारे मकानों का एक हो दरवाजा होता है। जिल की दो-तीन लड़िकयां होंगी उस का एक जवाई रात के 11 बजे शराब पी कर आ जाता है, दूसरा एक बजे cinema देख कर आ जाता है और तीसरा जब दिल किया उठ कर वाहिर चला जाता है। मालिक बेचारा दरवाजा नहीं खोलता तो किवाड़ तोड़ देते हैं और अगर खुला रखता है तो कुत्ते चक्की चाटते हैं (हंसी) कोई नहीं सोचता कि Planning Commission क्या चाहता है consolidation पर इसका क्या असर होगा, land to the tiller के असूल को हम अपना सकते हैं या नहीं। जो मर्जी आए चुप चाप कानून बना देने हैं । जो साहिब इस resolution के against बोले हैं उन्हें मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी रामायण भी पढ़ी है। जब राम चन्द्र बनवास को जाने लगे तो सीता को कहने लगे कि तुम घर पर रहो क्योंकि जंगल में बहुत तकलीफें होती हैं। उस वक्त सीता उनको कहती है:—

''जिय बिनु देह मीन त्रिनु वारी । तैंपेहि नाथ पुरुष बिनु नारी ।।

हिन्दुम्रों की ग्रौरतें तो ऐसी हुम्रा करती हैं।

Expunged as ordered by the Chair.

हमारे हां तो पितत्रत धर्म बहुत ऊंचा समझा जाता है। कई Lady Members भी इस resolution के खिलाफ बोली हैं। हम उन्हें कहते हैं कि पित के साथ रहो। ले किन बह घर वापिस भागना चाहती है। वह पूजती तो पित को है लेकिन जायदाद के लिए कहाी है कि बाप के घर से लेंगे। मैं कहता हूं कि जायदाद उस खसम के घर से लो जिस का घर वसाना है। वचने उसके पैदा करती हैं और जायदाद बाप की लेती है (हंसी)।

Expunged as ordered by the Chair.

7

हमारे हां तो गांव की सब लड़िकयों को अपनी लड़िकयां ही समझा जाता है। साहिबे सदर, इस बात को हरेक जानता है कि साली के साथ मज़ाक करना बुरा नहीं। साली से बुरा या अच्छा मज़ाक सब कर सकते हैं। जब गांवों की लड़िकयां आधी बहनें और आधी सालियां होंगी तो वह गांव बसेगा। (हंसी) ! आज अगर कोई लड़की खेत में जाती है तो वह किसी की बहन और किसी की लड़की है। इस लिए कोई आदमी उस के साथ मज़ाक नहीं कर मकता। यहीं वजह है कि आज देहातों में परदा नहीं है। लेकिन हिन्दु Succession Act लागू रहे तो एक ही लड़की किसी की साली होगी किसी की बहन होगी। तो नतीजा यह होगा कि उसे मज़ाक किया जाया करेगा....

Expunged as ordered by the Chair.

मुसलमानों में परदा इसलिए है कि वह अपनी सगी बहन के सिवाए बाकी सब लड़ कियों से मजाक कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस Hindu Succession के कानून को amend न किया गया और मुसलमानों वाला रिवाज हो गया तो हमारी लड़ कियां परदे में बैठा दी जाएंगी। खान साहब ने देखा कि चूं कि मुसलमानों वाला रिवाज हिन्दु ओं में आ रहा है इस लिए वह nationalist बनकर इसकी ताईद करते हैं। \* \* \* \* \*

Expunged as ordered by the Chair.

मुझे मालूम है कि खान साहिव और इनके मुसलमानो ने लड़िकयों को कितनी जमीन दी है।

खान ग्रब्दुल गफ्फार खां : ग्रापको मालूम नहीं तो क्या मुझे मालूम है...... (Loud noise)

चौथरी श्री चन्दः मुझे माल्म नहीं कि ग्राज तक किसी मुसलमान ने ग्रपनी लड़की को जायदाद दी हो । मैं जानता हूं जो जायदादें मुसलमान ग्रपनी लड़कियों को देते हैं \* \* \*

Expunged as ordered by the Chair.

चौधरी श्री चन्दः में साहिबे सदर, यह बता रहा था कि जितना प्यार एक मुसलमान प्रपनी लड़की में करता है उतना ही बिल्क उससे ज्यादा प्यार एक हिन्दू अपनी लड़की से करता है।

Expanged as ordered by the Chair.

[चौधरी श्री चन्द]

मैं खान साहिब को बताना चाहता हूं कि मुझे भी ग्रपनी लड़की से उतना ही प्यार है जितना कि उनको ग्रपनी लड़की से है। लेकिन मैं नहीं बरदाश्त कर सकता कि कोई ग्रादमी यहां खड़ा के हो कर किसी मजहब को challenge करे ग्रौर उसके खिलाफ बोले। मैं जानता हूं मुसलमान क्या करते हैं। कौन नहीं जानता कि मेहर की रसम.....

चौधरी साधु राम: On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब, क्या कोई मैं म्बर यहां फिरकादाराना बातें कर सकता है? क्या यह बातें जो कह रहे हैं इस resolution से relevant है? (Loud noise and interruptions.)

श्री ग्रध्यक्ष : पहिले भी जब मौलवी साहिब ने कन्यादान के सिलिसले में बात छेड़ी तो इस हाउस में काफी गर्मी म्राई म्रौर काफी बदमज़गी पैदा हुई। इस लिए म्रब मेरा ख्याल नहीं था कि कोई उसी बात को फिर से छेड़ेगा जिस से पहिले ही काफी बद-मजगी पैदा हुई हो। लेकिन खान साहिब ने उस बात को न सिर्फ छेड़ा बल्कि काफी कुछ कहा। मुझे पता था कि इस का reaction ब्रा होगा। मुझे बहुत अपसोस है कि उसी बात को फिर से छेड़ा गया जिस ने पहले ही काफी गर्मी हाउस में पैदा की थी। चौधरी साहिब, अब आप छोड़ें आप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। (Previously, too when Maulvi Sahib referred to 'Kanyadan', it created much unpleasantness and tension in the House. I, therefore, thought that nobody would touch that matter again which had already caused lot of unpleasantness in the House earlier. But the hon. Member, Khan. Sahib, not only touched it but also spoke much about it. I knew that its reaction would be unfavourable. I am very sorry that a reference has again been made to that very matter which had already generated much heat in the House. I would request Chaudhri Sahib to leave this matter. He too has not lagged behind in hitting back.)

चौघरी श्री चंद: मुझे भी इस बात का ग्रफसोस है लेकिन ग्रगर कोई बात जिस जवान में कही जाए तो उसका जवाब उसी जवान में देना होता है....

Khan Abdul Gaffar Khan: On a point of personal explanation, Sir.

श्री ग्रध्यक्ष: इस वन त तो श्राप point of order पर ही खड़े हो सकते हैं personal explanation नहीं दे सकते हैं । जब उनकी तकरीर खत्म हो जाएगी उसके बाद ही श्राप personal explanation दे सकते हैं । (The hon. Member can only rise on a point of order and he cannot give his personal explanation at this stage. He can offer his personal explanation after the hon. Member has spoken.)

चौधरी श्री चंद: साहिब सदर, मैं ग्रर्ज कर रहा था कि जायदाद की बाबत जो बात है उसे तो लोग जैसे तैसे देख लेते मगर ग्रगर किसी की गैरत को challenge

किया जाए तो यह नाकाबिले बरदाइत है। खैर मै म्रर्ज करना चाहता हूं कि सामाजिक point of view से यह कान्न ठीक नहीं है और यह हमारे समाज की 🛪 जबरदस्त थक्का लगाएगा। हमें डर है कि हमारी,गांव की समाजी जिन्दगी दरहम बरहम हो जाएगी और हमारे गांव के सारे रसमोरिवाज बिगड़, जायेंगे। हमारे गांव में बहनोई बस जाएंगे ग्रौर हमारे गांव की ग्रावादी इस किसम की बन जाएगी जिस को न बनने देने की खातिर हमारे बुजुर्गे ने यह रसमो रिवाज कायम किए थे स्रौर सोच समझ के साथ कायम किए थे। इसलिए इस वरासत के कानून से लोग बहुत दुखी हैं। यहां यह कहा जाता है कि साहिब जब यह कानून पास किया गया तो कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुग्रा ग्रौर कोई agitation नहीं हुई। लेकिन मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि देहात के लोग को तो आम तौर पर पता ही नहीं लगता है कि क्या कानून पास किया जा रहा है। उनको तो तब पता लगता है जब उन के सिर पर चोट पड़ती है। वह बेचारे क्या जाने कि उनकी तबाही के क्या सामान हो रहे हैं। जब यह कानून पास हो गया श्रौर फिर जब कुछ गांव में यह दाखल खारज शुरू हो गए तो लोगों को पता चला कि कोई ऐसी बला और बिद्दत भी पैदा हो गई हैं और यह कानून पास हो गया है कि जिस से लड़कियों को भी जायदाद दी जानी है। यह स्याल करना कि हिन्दु भ्रों को लड़को प्यारी नहीं है बिल्कुल गलत ग्रौर लगव है। मैं कहता हूं कि हम तो लड़की को लड़के से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हर एक जानता है कि लड़के को तो हम धमका भी लेते हैं श्रौर पीट भी लेते हैं लेकिन मैं ने कभी नहीं देखा कि किसी ने लड़की को पीटा हो या धमकाया हो। लड़की को इतना प्यार करते हैं कि जिसकी हद नहीं। त्रगर उस घर में बहनोई ग्राकर लड़की के साथ बसेंगे तो देखना कितने नए झगड़े खड़ें होंगे: आप जानते हैं कि खाविन्द कभी २ बीवी को धमका भी देता है और कभी गुस्से में थप्पड़ भी मार देता है । ग्रब ग्राप देखें कि जब उस घर में सब इकट्ठे रहेंगे तो अगर किसी की बहन या लड़की को उसका खाविन्द धमका देता है या पीट देता है तो क्या उसके बाप या भाई से यह बात बरदाश्त होगी ? हरगिज नहीं क्योंकि यह चीजें गैरत को challenge करती हैं। इसलिए लोगों को इस कानून से बड़ा भारी दु:ख हो रहा है। मुझे मालूम नहीं होता ग्रौर बड़ी ग्रजीब बात है कि मेरे लड़के की बीवी उपर से अपने बाप की जायदाद साथ लाए और मेरी लड़की मेरी जायदाद उस तरफ ले जाए। श्रिखर यह क्या मन्तक है कि लड़की ले जाए श्रीर लड़के की बीवी ले आए। इस से बात क्या बनेगी कि एक इधर दे रहा है और दूसरा उधर से ला रहा बात तो वही है कि एक हाथ से दे रहा है भीर दूसरे हाथ से ले रहा है तो फिर इस देहाती निजाम को दरहम बरहम करने का काम किस फायदे को मद्देनजर रख कर किया जा रहा है। जब ग्राखिर बात वहां ही पहुंचनी है तो फिर क्यों जायदाद के टुकड़े कर रहे हो ग्रौर क्यों देहात के रिवाजों को मिलयामेट कर के ऐसा ग्रवसर गांव में श्राबादी का ला रहे हो जिसे कि हमारे रस्मो रिवाज 🛶 बरदाश्त नहीं करते । यह क्यों नहीं कहते कि लड़की जाकर श्रपने सुसर की जायदाद ले ले ताकि घर की चीज घर में तो रहे? मगर यह कोई नहीं कहता ग्रौर सोचता।

[चौधरी श्री 1न्द]
यही रट लगाए जा रहे हैं कि लड़की को वरावर का वारस बना दो। मैं कहता हूं कि
श्रगर ग्रापकी Salisfaction इसी बात में है कि लड़की के नाम जायदाद
लगे तो यह क्यों नहीं कहते कि वह श्रपने खाविन्द की जायदाद की हिस्सेदार बने। जब
लड़के का बाप मरता है तो जो जायदाद होती है वह ग्राधी खाविन्द के नाम कर दो ग्रीर
ग्राधी बीवी के नाम कर दो ग्रीर इस तरह सारी जायदाद एक जगह एक घर में रह
जाएगी ग्रीर इस तरह विद्दत नहीं खड़ी होती है (घंटी)

फिर दलील देते हैं कि साहिब जब भी कोई कान्न पास होता है और कोई नई बात होती है तो लोग उसकी मुखालिफत करते हैं लेकिन जब तजस्वा हो जाता है तो बात सही हो जाती है। मैं साहिबे सदर, यह कहना चाहता हूं ग्रौर फिर मुझे कहेंगे कि देहात ग्रौर शहर की बात करता हूं लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि ग्राखिर यह सारे तजरुबे देहात वालों पर ही क्यों करते हो। कोई बात हो कोई नया कानून हो उसका तजरुबा पहले देहात वालों पर होता है। जमीनों जायदादों के कानून बने तो उन का तजस्बा दिहात वालों पर हुग्रा, ग्रगर कोई नया कानून बनाना हो तो कहते हैं कि पहले देहात वालों पर तजरुबा करके देख लो, पंचायतों का नया तजरुबा करना है तो देहातों में कर लो। गर्जे कि सारे के सारे तजरुबे देहातों में पहिले होते हैं। मैं पूछता हूं कि श्राखिर उन लोगों को क्यों तबाह करने पर तुले हो। उन लोगों को भी कभी ग्राराम से बैठ लेने दो। ग्रगर कोई फर्क पडता हो और कोई फायदे की चीज हो तब भी वात बने लेकिन खाह मखाह उन लोगों को छेड़ कर ग्रौर उन के रिवाजों के खिलाफ चलने से क्या हासिल करोगे। रिवाज गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन यह रिवाज ऐसे हैं जिन को लोगों में मजहब का दरजा दिया हुआ है और अगर कोई इन में हाथ डालेगा तो लोग हरगिज बरदाश्त नहीं करेंगे। सारे रिवाज मजहब में दाखिल हो गए हैं। ग्रगर कोई कहने लगे कि यह क्या रिवाज हुम्रा कि गाए की इज्जत करो भ्रौर सूत्र्यर से नफरत करो। मगर यह भी रिवाज ही है जो मजहब की शकल ग्रस्तियार कर गया है ग्रौर इस पर अगर कोई हाथ डालेगा तो लोग वरदाशत नहीं करेंगे। ऐसे ही ग्रौर रिवाज हैं। ग्रगर कोई कहने लगे कि यह फेरे दिलाने की क्या जरूरत है और यह हवन करने और खाहमखाह ग्राग में बी डाल कर जाया करने की क्या जरूरत है यह तो फजूल खर्ची है तो लोग यह बात वरदाशत नहीं करेंगे। यह चाहे ठीक हैं या गलत लेकिन यह पुरानी चीजें हैं श्रौर लोग इन को मजहव का दरजा देते हैं। स्रगर कोई बात बिगड़ती है तब तो ठीक है लेकिन स्रगर किसी चीज से कोई फायदा नहीं तो फिर क्यों लोगों को छेड़ते हो। जैसा कि किसी की मर्जी में श्राए चले यह कहना ठीक नहीं देहात वालों पर उस का तजरुवा कर लो, चलो District Boards तोड़ो ग्रौर जिला परिषद वना कर देख लो ग्रौर जो किसी को रात को खाब ग्रा जाए उसका तजरुबा देहात में करके देख लो। गोया सारी दुनियां के तजरुबे देहात में ही होने हैं। मैं कहता हूं कि जमहूरियत के सारे तजरुबे देहात में हुए हैं ग्रौर हो रहे हैं। Athens ग्रौर sparta से जो जमहूरियत शुरु हुई थी उस से लेकर श्राज तक जो जमहूरियत है उस के सारे तजरुबे इन गरीब देहात वालों पर ही हुए हैं।

कम्युनिस्ट साहबान कहते हैं कि सीलिंग लगा लो। मैं कहता हूं लगा लो भाई अगर लगानी है लेकिन उन की ग़ैरत को challenge न करो। ग़ैरत एक ऐसी चीज है कि 5.00 p.m. यह आग लगा सकती है। एक लायक दोस्त गुस्सा में आकर मेरी तरफ देख रहे हैं। शायद उन्हें यह बातें चूभती हैं क्योंकि ये progressive बातें हैं। खान अब्दुल गफार खां: On a point of personal explanation Sir. जनाब अगर ऐसी बात है तो मैं माफी मागुगा। लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं कि यह गलत बात है कि मैंने मजहब की बिना पर मुआफकत या मुखालफत का इजहार किया है। चौधरी साहब ने फरमाया कि मैं बड़ा जमींदार नहीं हूं। मैं अर्ज कर दूं कि ग़ालिबन अब भी मेरे पास उन से ज्यादा जमीन होगी और मैं ने जो कुछ अर्ज किया है बतौर जमीदार के ही अर्ज किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मजहब के नाम पर कोई बात करने की कोशिश करें। अगर ऐसी बात होती तो अब्दुल गुफ़ार आज यहां न होता। इस लिये यह बात कतअन ग़लत है और लोगों को जोश दिलाने के लिये कही गई बरना मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा है कि चूंकि यह मुसलमान है इस लिये ताईद की है। मैं पूछना चाहता हं कि क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू मुसलमान है ?

श्री मंगल सैन (रोहतक) : श्राज हाउस के सामने जो प्रस्ताव विचाराधीन है यह महत्वपूर्ण है वह इस लिये कि इस देश में बसने वाली जनता धार्मिक विचारों को ले कर चलती है इस लिये यहां पर बहुत ज्यादा तादाद ऐसी है जो ऐसे कानूनों को नहीं चाहती। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि केवल धार्मिक ख्याल से इस प्रकार के मामलों पर विचार करने वाले लोग ही इस बात का विरोध नहीं करते बल्कि जो constitutional brains हैं, संविधान के विषय में पूर्ण जानकारी रखने वाले लोग हैं वे भी इस पर एतराज करते हैं। इस देश के ग्रन्दर जो प्रशासन चलाने वाली सत्तारूढ़ पार्टी है उस ने कहा था कि हम सेकूलर स्टेट चलाना चाहते हैं। सेकूलर स्टेट का ग्रभिप्राय है कि इस देश के राजनीतिक या इस देश के प्रशासक ईश्वर को याद करने की कोई निश्चित विधि निर्धारित नहीं करेंगे ग्रौर सरकार कोई ऐसा पग नहीं उठाएगी जिस का किसी विशेष सम्प्रदाय पर म्रिधिक म्रनुकूल म्रथवा प्रतिकूल प्रभाव पड़े किन्तु एक सेकुलर सरकार द्वारा हिन्दू सक्सेशन एक्ट पास करने की बात समझ में नहीं आती। Fundamental एतराज यह था कि भारत के ग्रन्दर रहने वाली जो हिन्दू समाज है, जो बहु संख्या में है उस के ग्रन्दर कुरीतियां हैं, दोष ग्रा गए हैं, ग्रवज्ञाएं ग्रा गई हैं उन्हें ठीक करने के लिये यह कानून पास किया जा रहा है। उन को एतराज था कि भारत के अन्दर ऐसे सम्प्रदाय हैं जिन के रस्मो रिवाज विचित्र हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दू धर्म ग्रौर समाज के खिलाफ ऐसा कानून पास करना सरकार की ग्रपनी सेकुलर नीति के विरुद्ध है। ग्रध्यक्ष महोदय श्राज प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले महानुभाव ने सदन में भाषण दिया। हम श्रच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई साधारण सदस्य इस बात को रखना तो मेरे ख्याल में इतने गम्भीर, विषद तथा भावपूर्ण विचार न स्राते जो कि हमारे सम्माननीय parliamentarian सदस्य प्रस्तावक महोदय ने सभा के सामने रखे हैं। भ्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 🧵 िक ग्राज इस कानून के कारण समस्त देश के ग्रन्दर वेचैनी है ग्रौर ग्रसंतोष है। लोग

## [ श्री मंगल सेन ]

न्न्रसंतुष्ट हैं। वे कह रहे हैं कि यह ग्रजीव सा कानून है। हैरान हो कर सोच रहे हैं कि इस से हमारा क्या बनेगा। मेरी बहन ने कहा कि लड़की को पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिया जाय । क्यों दिया जाय ? इस लिये कि भारत में नारी का स्थान वह नहीं रहा और भारत की नारी पुराने युग की नारी नहीं रही कि चुल्हे के अन्दर माथा मारती रहे, ईंधन के साथ अपने जिस्म को सूखाती रहे। ग्राज की नारी पारिवारिक काम में ग्रधिक रुचि नहीं रखती, घरेलू मामलों में ज्यादा दखल नहीं देती। युग में परिवर्तन हो गया है, जमाना बदल गया है। पुराने वक्तों की नारी नानी चेटी की कहानियों में चन्दा को मामा कहती थी किन्तू स्राज के युग में चन्द्र लोक की बात स्रा गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू समाज में नारी का जो चित्र मेरी बहन तथा अन्य सदस्यों ने अंकित करने का प्रयत्न किया है यह ग़लत बात है। जिन लोगों ने शास्त्रों का निर्माण किया था उस समय से ले कर म्राज तक यह प्रथा चली म्रा रही है। युग युगान्तरों से यह नियम चला म्रा रहा है जिसे इस सरकार ने समाज की कूरीतियों का नाम देकर बिना सोचे समझे ऐसा कानुन पास कर दिया है। ग्रध्यक्ष महोदय, कल्पना कीजिए कि लकडी को पिता की सम्पत्ति में ग्रधिकार दे रहे हैं जिस से मैं समझता हूं कि हिंदु परिवार के पवित्र, पावन तथा पुनीत प्रेम में विशृं-खलता स्रा जायगी। हमारा पारिवारिक स्नेह तहस नहस हो जायगा, बहन तथा भाई के पिवत्र प्रेम में एक ऐसा विष उत्पन्न हो जायगा जो हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसी कटता भर देगा कि उस परिस्थिति का समाधान दुष्कर ही नहीं श्रसम्भव हो जायगा। ग्रध्यक्ष महोदय, भारत में बहन ग्रौर भाई के ग्रनूठे प्यार की ग्रभिव्यक्ति जो हमारे ऋषियों मिनयों, लेखकों तथा कवियों की लेखनी ने की है संसार के किसी साहित्य के अन्दर वह नहीं मिलती। स्राज सम्पत्ति के बटवारे का बखेड़ा कर के उस इतिहास प्रसिद्ध मात प्रेम को खत्म करने का प्रयास किया गया है। ग्रध्यक्ष महोदय मैं ग्रच्छी तरह से जानता हं कि हमारी समाज के तथा पारिवारिक जीवन के जो नियम हैं वे इस कानून के बिल्कूल उलट हैं स्रौर इस कानून से हमारे पारिवारिक जीवन में काफी तबदीलियां स्रा जायंगी। यदि इस कानून के द्वारा कोई reform होता तो हम इस का स्वागत करते लेकिन इस का परिणाम यह हुआ है कि बहन और भाई के पारस्परिक सम्बन्ध में एक प्रकार की निष्ठुरता तथा कठोरता उत्पन्न हो गई है तथा श्रापस में झगड़े पैदा हो गए हैं। स्पीकर साहब, हम यह नहीं कहते कि लड़की को अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा निवेदन यह है कि उस को पिता की सम्पत्ति का भाग न दे कर उस के सुसराल की सम्पत्ति का भाग मिलना चाहिए। इस का अर्थ यह नहीं है कि लड़की को उस के भाई का पिता का सहयोग प्राप्त नहीं। बल्कि हमारे रस्मो रिवाज ऐसे हैं कि जैसे उस की सन्तान बढ़ती चली जाती है माता पिता उसे उसी प्रकार से सहयोग देते चले जाते हैं, सहायता करते रहते हैं। एक तरफ हमारे ग्रर्थ शास्त्री जो अपने आप को progressive और leftist कहते हैं यह स्रावाज उठाते हैं कि fragmentation of land नहीं होनी चाहिए। चकबन्दी करने के लिये योजनाएं बनाई गईं भीर सरकार ने इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया। Hindu Succession Act से fragmentation of holdings हो जाएगी । Y पैदाबार बढ़ने की बजाए कम हो जाएगी। जमींदार के लिये खेती बाड़ी करना किंठन हो जाएगा। स्पीकर साहिब, जहां इस का धार्मिक पहलू है वहां इस का ध्रार्थिक पहलू भी है। में धार्मिक पहलू मुलाहजा फरमाइये। ब्राह्मणों की क्या ग्रवस्था है। जब उन का दामाद उन के घर ग्राता है तो सारे घर वाले उस का सत्कार ग्रीर ग्रावभगत करते हैं। घर वाले तो दरिकनार पड़ौसी भी उस की सेवा करते हैं ग्रीर उस के साथ बैठ कर उस का मुख पूछते हैं। जब दामाद सुसर के घर जा कर बस गया ग्रीर साले बहनोई एक गांव में रहने शुरु हो गये तो फिर यह सारा ग्रादर ग्रीर प्यार खत्म हो जाएगा। जो लोग ग्राज बहुत तमतराक से बातें करते हैं मैं उन से कहूंगा कि चलो देहात में चौपाल में खड़े हो कर ग्रवाम से पूछें कि क्या वे दामाद को घर बसाने ग्रीर मामू ग्रीर भांजे को एक घर में बसाने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि रिश्तेदारी की सब पवित्रताएं नष्ट हो जाएंगी। कुछ ग्रानरेबल मैम्बर्ज ने कहा कि क्या कन्या नीलाम की जा सकती है? क्या कन्या भी कोई commodity है जो नीलाम हो सकती हो? ग्रगर वह इस बात की जानकारी चाहते हैं तो वह उस दलदल में क्यों फंसे रहते हैं, इधर ग्रा जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहां....

चौधरी साधु रामः On a point of order, Sir. क्या इस हाउस में conversion के मुतग्रक्लिक कहा जा सकता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में आ जाएं?

Mr. Speaker: It is not a point of order.

चौधरी साधु राम: स्पीकर साहिब क्या यह फिरकादाराना मुनाफरत फैला सकते हैं?

श्री ग्रध्यक्ष : उन्होंने क्या कहा था? (What did the hon. Member say?) चौधरी साधु राम : स्पीकर साहिब, उन्होंने कहा कि ग्रगर वह श्रेष्ठ धर्म की तालीम लेना चाहते हैं तो उस दलदल में क्यों फंसे रहते हैं।

Mr. Speaker: It is no point of order. A point of order always concerns the procedure.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਉਤੇ attack ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਦਲਦਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

श्री मंगल सैन: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी सामाजिक संस्था के बारे में मजाक करते हुए यह कहना ठीक नहीं कि यह कन्या दान करते हैं जैसे कोई लूट का माल दिया जा रहा है। स्पीकर साहिब, अपनी इज्जत श्रीर अपनी लख्ते जिगर को अलिवदाह करना श्रीर उस के मुतग्रल्लिक यह समझना कि यह लूट का माल है कितनी गैर-मुनासिब बात है।

श्री श्रध्यक्ष: मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मौलवी श्रब्दुल गनी ने कहा था उसे दोबारा repeat किया जाए। श्रगर उन्होंने कोई बात कह दी है तो उसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिये। (I do not like that whatever Maulvi Abdul Ghani had said should be repeated in the House. If he had said anything, it should not be given a religious tinge.)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिब, मैं श्राप से श्रर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दु समाज में कन्या का इतना उच्च श्रौर पिवत्र स्थान है कि कई एक स्थानों में ऐसा महात्म्य श्राया है कि स्नान-ध्यान करने के पश्चात कन्या के चरणों का स्पर्श कर के तब भोजन ग्रहण किया के जाता है। हमारे धर्म में कन्या के प्रति इतनी श्रद्धा श्रौर इतना मान रखा गया है।

श्री म्रध्यक्ष : ऐसी हिन्दी बोलिये जो म्रासानी से समझ में म्रा सके । (The hon. Member may please speak such Hindi language as may be easily understood.)

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर रहा था कि society के ग्रंदर लड़िकयों का बड़ा उच्च और सम्मान का स्थान है। यह कहना कि उन्हें उन के हकूक से वंचित किया जाता है यह सरासर गलत बात है। हमारे दिल में उन के प्रति बहुत इज्जत श्रौर मान है। इस तरह बाप की जायदाद में लड़िकयों को हिस्सा देने से हिन्दुस्तान के घर घर में फुट की स्राग लग जायेगी स्रौर पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहेगा (घंटी की स्रावाज) । मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हं कि यह कहा गया कि लड़की का पित मरने के बाद लड़की सुसराल में नहीं रह सकती, देवर उस से अच्छा व्यवहार नहीं करते। दुर्भाग्य से जितने ऐसे वाक्यात होते हैं वहां ऐसे हालात पैदा हो जाना कोई गैर-मामूली बात नहीं लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि छोटी सी बराई को दूर करने के लिये नई बुराइयों के पहाड़ इकटठे कर दिये जाएं। इस प्रकार से धर्म के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध श्रीर संस्कृति की मुखालफत करने वाला श्रीर सामाजिक ग्राचरण को नेस्तो नाबुद करने वाला यह कानून केन्द्रीय सरकार ने गलती से बना दिया है इस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास किया जाए। कई साहिबान कहते हैं कि progressive जमाने में पुरानी बातों को क्यों लिये फिरते हो progressive देश में यह हालात कायम नहीं रहने चाहियें। स्पीकर साहिब, मैं रूस जैसे progressive देश में जो स्त्री ग्रौर पुरुष के सम्बन्ध हैं वह बताना चाहता हूं। वहां स्त्री और पुरुष का साथ ऐसा है जैसे किसी ग्रादमी को प्यास लगे तो वह गिलास से पानी पी कर उसे छोड़ देता है--उस के बाद उसे उस गिलास से मोह ग्रौर ममता नहीं रहती। मैं progressive लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐक्ट से सांस्कृतिक -निर्माण न होकर के जंगी समाज के निर्माण होने का भय है (घंटी की स्रावाज) मैं स्पीकर साहिब, श्राप की घंटी की श्रावाज सुन कर श्रपने स्थान पर बैठ जाता हूं श्रौर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हं

श्री ग्रध्यक्ष: उस रोज एक लेडी मैम्बर इस कुर्सी पर विराजमान हुई थीं ग्रगर हाउस agree करे तो ग्राज श्री रूप सिंह फूल इस Chair को occupy करें। (The other day a lady Member occupied this Chair. Now if the House agrees Shri Rup Singh Phul may occupy this Chair today.)

Voices: Yes, yes.

श्रीमती कृष्णा सेठी: मैं ग्राप से माफी चाहती हूं मेरे कहने का मतलब यह था कि ग्राप पहले तीन चार भाइयों को सुन लें। उस के बाद मुझे भी बोलने के लिये वक्त दिया जाए। श्री ग्रध्यक्ष : यह बात बिल्कुल नहीं। बात यह थी कि सब बहनें कह रही थीं कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया। ग्राप को जरूर बोलने के लिये वक्त दिया जाएगा। (This was not the case. The thing was that the lady Members had stated that they had not been given time to speak. The hon. lady Members will certainly get time to speak.)

(At this stage Shri Rup Singh Phul occupied the Chair) (Cheers)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : (ਰਾਇਕੌਟ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ involved ਹਨ ਤੇ out right ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ Succession Act ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ Succession Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ reject ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ।

ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ extreme ਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ । ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਜ਼ਬ, ਧਰਮ ਸਭਯਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸਮੇਂ ਰਿਵਾਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਏਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ Hindu Succession Act ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ nullify ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੇ Communist ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਮੈਂ<sup>-</sup> ਐਸਾ ਨਹੀ<sup>-</sup> ਸਮਝਦਾ। Communist ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ reforms ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ progressive ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆੳਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ party ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ Communist ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੈੰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੌਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਸ ਕਰਕੇ ਇਹ reject ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। democratic ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ responsive ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਗੌਰਮੈ<sup>-</sup>ਟ ਨੂੰ ਏਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ electorate ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੈਦਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

人

7

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘੀ

(27)86

ਜੋ ਅਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿਚ--ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਨ—ਇਕ ਲੰਗੌਣੀ ਬੰਦ ਆਦਮੀ ਸੀ । ਉਹ ਗੳ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਅਤੇ Hindu Succession Act ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰ ਤੌੜ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਂਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਭਯਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਵੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ progressive ਜਮਾਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਨਵਾਂ social ਨਜ਼ਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ? ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ mover ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਉਹ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਲਕ ਦੀ ਸਭਯਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਦਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੌਰੋਂ ਅਤੇ ਪਾਂਡੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਾਂਡੋ ੇ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, mover ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਚਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ 4 ਕੰਵਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਚਲੌਂ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਉ । ਅਰਜਨ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਰੈਜ਼ੌਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਹੂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏਗੀ ਉਹ husband ਦੀ property ਨੂੰ inherit ਕਰੇਗੀ। ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਇਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਉ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਵਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ । ਇਸ ਰੌਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੋਂ ਨੂੰਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ । ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਵਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ । (ਘੰਟੀ) श्री चेयरमैन: बहुत सारे मेम्बर बोलना चाते हैं इस लिए ग्राप जलती खतम करें (Many hon. Members want to speak therefore the hon. Member should finish his speech soon.)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਠੂੰਨ ਨਾਲ fragmentation of holdings ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ fragmentation ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਯਾ ਲੜ**ਕੀ** ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ inherit ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ fragmentation ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ fragmentation ਨੂੰ ਰੌਕਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ 5 ਲੜਕੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਥਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ fragmentation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਬਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ fragmentation ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Fragmentation ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਯਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ inherit ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ fragmentation ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । (ਘੰਟੀ) ਜੇ fragmentation ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਭਰਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ profession ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ el pension ਵੀ ਹੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਸਰੇ ਡਰਾ ਜਾਂ ਡੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਛ sentimental ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। Economics ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। Politics ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ political ਹੈ । ਏਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ political ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਜੌ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੌਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਔਰਤਾਂ ਮੈੰਬਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ social consciousness ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਡਲੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੌਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ । (ਘੰਟੀ) ਏਸ ਤੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੈ public opinion ਲਈ publicise ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਤਅਨ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ Hindu Succession Act ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੌਰੀਆਂ ੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ । ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੋ ਹੈ । ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ

(ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ)

ਜੀ ਅਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਯਾ ਲੜਕੀ landed property ਨੂੰ inherit ਕਰੇ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ (ਰਾਜਪੁਰਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ resolution ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। (cheers) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਐਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ support ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ Communists ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ Communist Party ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ... ... ...

एक ग्रावाज : मैं ने Communist नहीं कहा था।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲੌਕ ਸਭਾ ਵਿਚ discuss ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ club f∈ਵ South Africa ਦੇ President Kruger ਚਲੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੌਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦ President Kruger ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। President Kruger ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਚੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੌਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ annex ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਚੰਦ ਨੂੰ annex ਨਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ member ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ Communists support ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੌਣਗੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੌ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ Communists ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ support ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੌਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇ ਆਏ । (interruptions) ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮੌਤਰਿਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈੰ- ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈੰ- ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਬਾਤੀ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਦੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ a woman must possess confidence of economic independence । हैवर

ਉਸ ਨੂੰ economic independence ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮੂਲਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ੍ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੁਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗ ਅਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ quantum ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੌਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਸਵਾਲ ਤਾਂ distribution ਦਾ ਹੈ ਕਿ distribution ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਇਸ view ਦਾ ਹਾਂ 'ਕ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ Hindu Succession Act ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤ ਹਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ**ਿਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦੋ**ਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੁਕ ਤੌਂ deprive ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ resolution ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀ<mark>ਂ ਇਹ ਨਹੀਂ</mark> ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੌਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਰੌਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰ ਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੌਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਇਕ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲਖਨਉ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਬਤੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ agrarian laws ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਭਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਸਾਭਾ ਪਹਿਲਾ principle ਹੈ custom is the first Rule of the Law. Agrarian reforms ভিলাপ্ত হিখ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ absentee landlordism ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਦੂਸਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ agrarian reforms ਵਿਚ Law ਉਪਰ ceiling ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ up set ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ tenants ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ Tenancy laws ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ Hindu Succession Act ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ agrarian set up ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ up set ਹੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ fragmentation point of view ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ absentee landlordlism ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਟਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ Hindu Succession Act ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ it creates discord in the family and not concord. It is not in time with our other legislation. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ undesirable marriages ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਾ ਭਾਵ

(ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ)

Incestuous marriage ਤੋਂ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਸੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਚੁੱਕਿ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੈੰਅਰਜ਼ ਕਰ**ਦਾ ਹਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ**ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ । ਲੌਕਿਨ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨੇ ਜਵਾਈ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੈਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ Hindu Succession Act ਬਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਉ ਧੀ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭੈਣ <mark>ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਇਕ ਧੀ ਪਿਉ</mark> ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗੀ । ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ challenge ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ wills ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੋਂ challenge ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ blessing ਹੋਵੇ, ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

श्री मुनि लाल कामरेड (शिमला): चेयर मैंन साहिब, यह जो प्रस्ताव मान साहिब ने पेश किया है मैं इस की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि न सिर्फ पंजाब में बल्कि तमाम हिन्दोस्तान में इस सिलसिले में बड़ा शोर मचा हुआ है और उस शोर को मान साहिब ने यहां तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर इस कानून में तरमीम न की गई तो अमन खतरे में पड़ जाएगा। और इस के और आगे बढ़ कर उन्होंने यह कहा कि तमाम पंजाब में लोगों का खून खौल रहा है। इस बात को सुन कर मैं समझता हूं कि आज से ही नहीं बल्कि जब से यह समाज बना है तब से ही मजहब की आड़ में exploitation होती रही है और आज भी मजहब को आगे रख कर जजबाती बातें कर के औरत के rights को over-shadow किया जा रहा है। इस समाज में औरत की economic subjugation करने के बाद exploitation के लिये उस को आलाकार बनाया जा रहा है।

जब कांग्रेस सरकार ने सन् 1956 में पहले पहल एक resolution पास किया और ग्रौरत को जायदाद में मर्द के बराबर का दर्ज़ा दिया तो उससे समाज के ग्रन्दर हमारा सिर ऊंचा उठा। बड़ा progressive कदम था। लेकिन ग्रब Treasury Benches की तरफ से ही जब यह resolution पेश हुग्रा तो मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस ग्रपने उस ग्रसूल से गिर गई है—पीछे हट गई है ग्रौर ग्राज इक्तदार की

हवस में ग्राकर उसने ग्रपने उस progressive ग्रसूल को, उस ग्रादर्श को बालाए ताक रख दिया है। इस का मतलब यह है कि सरकार उन मुखालिफ पार्टियों के प्रचार से डर गई है 🗐 जो कि वह देहातों के ग्रन्दर बड़ी तेजी से इस चीज़ के खिलाफ कर रही हैं। शायद उन से मुतासर होकर उन को नीचा दिखाने के लिये यह कदम उठाया है ताकि वह लोगों को जाकर कह सकों कि देख लो, हमने इस के खिलाफ प्रसेम्बली में resolution भी पास किया है और हम चाहते हैं कि इस कानून की तरमीम हो। मैं समझता हूं कि बजाए इस उठाए गए कदम को retrace करने के, बजाए मुखालिफ parties के propaganda से डर जाने के देहातों में जाकर अवाम को इस कानुन की अहमियत की बाबत समझाया जाता, उनकी गलतफहमियों को दूर किया जाता, उन्हें educate किया जाता श्रौर इस बात के लिये prepare किया जाता कि वह इस progressive कदम को welcome करते । हमेशा में यह बात चली ग्राई है कि जब भी कभी किसी से किसी चीज को छीनने की कोशिश की जाती हैतो वह resist करता है। यह एक natural बात है। जब इन्हीं मामलों पर फ़ी जमाना सगे भाइयों के दरम्यान, बाप बेटों के दरम्यान मकदमेबाज़ी हो जाती है तो उस वक्त मजहब और प्यार की बातें कहां जातीं हैं? क्या यह मज़हब <mark>स्रौर प्यार की भावनाएं उसी व</mark>क्त उठीं जब बहनों को जायदाद की हकदार बनाने का सवाल ग्राया ?

कहा जाता है कि बहन भाइयों में दुश्मनी हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि क्या ग्राप यह चाहते हैं कि उस सुसराल में फिर सगे भाइयों में दुश्मनी पैदा हो जाए जहां कि बयाह कर वह लड़की जाएगी ग्रौर जहां से बहनों ग्रौर लड़कियों ने ग्रागे ग्रपने ससुराल जाना है? क्या ग्राप यह चाहते हैं कि वहां जाकर वह हिस्सेदार बन जाए ग्रौर वहां से लड़कियां ग्रच्छी दहेज लेकर ग्रपने ससुराल में न जाएं ग्रौर वहां जाकर उन की जिन्दगी को खतरा पैदा हो जाए ग्रौर उन का ग्रादर सत्कार न हो? ग्राप सोचें कि जब वह जायदाद की हिस्सेदार बन कर वहां जाएंगी तो उस की इज्जत ग्रफजाई होगी चाहे दहेज ग्रच्छी हो या कम। ग्रगर उसे वहां जाकर हिस्सा मिला तो यह समझा जाएगा कि वह बाप के बेटों में एक foreign हिस्सेदार बन कर ग्रा गई है ग्रौर इस तरह भाइयों के दरम्यान दुश्मनी के बीज ज्यादा बढ़ेंगे।

हां, कुछ दलीलों में बेशक कुछ वजन है। यह कहा गया कि holdings की fragmentation बढ़ जाएगी। जमीन के टुकड़े २ हो जाएंगे, consolidation का मकसद फौत हो जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि यह डर महज लड़कियों को जायदाद में हिस्सेदार बनाने से क्यों पैदा हुआ? क्या पहले जायदादों को हिस्सों में नहीं बांटा जाता? क्या जब जायदाद सात-आठ लड़कों में बांटी जाती है तो उस वक्त fragmentation नहीं होती? क्या उस वक्त यह डर पैदा नहीं होता? मैं समझता हूं कि यह असूल की बात नहीं की जा रही, यह तो जहनियत का नंगा मुजाहिरा किया जा रहा है जिसके पीछे कम्यूनिस्टों की रूह नहीं बल्क उन बड़े २ जागीरदारों की रूह काम कर रही है जो आज Treasury Benches पर बैठे हुए हैं और जो गवर्नमेंट को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जो progressive step पहले उठाया गया था उसे back gear लगाया

[श्री मुनि लाल कामरेड ]

जाए। यह बात बिल्कुल ठीक है कि चूंकि ग्राज जागीरदार ग्रीर unionist party के लोग Treasury Benches को capture किए हए हैं इस लिये जो भी कानून या resolution होगा वह उन्हीं के हक्क की मांग करेगा। क्या मैं गवर्नमेंट से पूछ सकता हं कि fragmentation को रोकने का यही तरीका है कि constitution को बालाए ताक रख कर sex की बिना पर discrimination की जाए ? क्या लड़की को हक से इस लिये महरूम किया जाए ,क्योंकि वह लड़की है ? यह बात क्यों नहीं कहते कि ग्रगर वाकई ग्राप fragmentation चाहते हैं तो बड़े लड़के को ही जायदाद का हकदार बनाया जाए ? मैं समझता हूं कि इस वह anti-social ग्रीर reactionary forces काम कर रही हैं जो economic subjugation के तरीके से लड़िकयों को अपने जायज हक्क से महरूम रखना चाहती है। जनाव चेयरमैन साहब, एक progressive Act बना, उस में लड़िकयों को लड़कों के बराबर हक दिया गया (Interruption) चेयरमैन साहब, जिस कानून की amendment करने के लिए यह resolution पेश किया गया है, उसमें एक section ऐसी भी है जिस के जरिए बाप को वसीयत का भी हक हासिल है। जब वहां पर उसे वसीयत का हक हासिल है तो फिर कानून में तरमीम करने की गुजायश ही नहीं रह जाती। जो होशियार लोग हैं उन्होंने पहले ही कानून में यह provision करा रखा है ताकि लड़को को उस के हक से महरूम रखा जाए। बल्कि र मैं तो समझता हूं कि बजाय यह resolution लाने के यह चीज लाई जाती "Will" के इस right को उड़ा दिया जाय ताकि जो progressive कदम पहले उठाया गया था उसे श्रौर श्रागे बढ़ाया जाता। श्रगर सच्चे दिल से श्राप fragmentation को रोकना चाहते थे तो agricultural land का हकदार बड़े लड़के को बनाते ग्रौर co-perative farming के नारे पर progressively करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ग्रपनी कमजोरी इस को ग्रपने ग्रादशों ग्रौर ग्रसूलों से ही गिरा रही है। ग्राप. डरते हैं anti-social ग्रौर reactionary forces के से । श्राप डरते हैं इस issue पर उन से इलैक्शनों में मुकाबला propaganda करने में। इस लिए जिन बातों की, जिन policies स्रौर जिन स्रसूलों की वह parties मुखालफत कर रही हैं, उन्हीं के साथ ग्राप political compromise हैं। कितने श्रफसोस की बात है कि political इक्तदार को कायम रखने के लिये म्रादशों को कुर्बान करने की कोशिश की जा रही है। जो पार्टी किसी म्रादर्श के लिये खड़ी होती है उसमें moral हिम्मत होनी चाहिए courage होनी चाहिए कि उस के खिलाफ जो forces काम कर रही हैं उन को sace करे, उनका उटकर मुकाबला करे। लेकिन इस तरह ग्रपने श्रसूल से हट जाना वोटों की कशमकश में सौदेबाजी के सिवा ग्रौर कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि जायदाद की मलकियत के सिलसिले में fragmentation को रोकने के लिये, absentee landlordism का मुकाबला करने के लिये यह कोई हल नहीं कि लड़कियों के साथ हकतलुफ़ी की जाय विलक सरकार को चाहिए कि

Panjab Digital Library

इस की बजाय co-operative basis पर उन agricultural lands को cultivate कराए। चाहे लड़की हो या लड़का जो भी उस जमीन का हकदार है ु co-operative farming के ब्राधार पर उनका share उस को produce में मे मिल। Absentee landlords की category में लड़कियों को लाकर उन को उन के हक से महरूम रखना, मैं समझता हं कि उन के साथ सरासर बेइनसाफ़ी करना होगा। जब भी गवर्नमेंट कोई progressive कानून बनाए तो उस में critics श्रीर reactionaries का मुकाबला करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। बजाय इस के कि सरकार reactionary forces की तरफ से जो propaganda हो रहा है, उस का डटकर मुकाबला करती, उलटे यह उन के प्रचार से वबरा कर, उनसे डर कर कानून में ही तरमीम करना चाहती है। ग्रौर ग्रपने progressive कदम को पीछे ले जा रही है। Co-operative farming में भी आप ने यही किया और State Trading में इसी तरह से ग्राप डर गए । ग्रीर ग्रव इस resolution के पीछे जो काम कर रही है उसके आगे झुकते जा रहे हैं। क्या यही है आप की हिम्मत और आप की सिद्धान्तपरस्ती का मुजाहिरा ? चेयरमैन साहिब, चन्द एक, मुट्ठीभर लोग ही ऐसे हैं जो progressive forces के रास्ते में रुकावट बन कर खड़े हैं, वही यह प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने ही इतने भारी हुल्लड़ मचा रखा है । लेकिन मैं पूछता हूं कि ऐसा हुल्लड़ कब नहीं उठा ? जब भी पिछले सिस्टम को तब्दील करने का कदम उठाया जाता है तो माजी के बन्धे हुए लोग उस के खिलाफ़ भ्रावाज उठाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को डट कर उन का मकाबला करना चाहए। स्राज श्राप ने एक कानुन बनाया, उसकी मुखालफत हुई स्रौर स्राप ने वह step retrace कर लिया। कल को दूसरी बात की मुखालफत होगी तब भी श्राप उन के सामने माथा टेक देंगे। श्राखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या यही है आप का आदर्श और आप की policy ? मैं समझता हूं कि आप अपने ग्रसुल से भटक गए हैं। श्रव भी मैं ग्राप के जरिए सरकार को कहंगा कि ग्रगर वह इन reactionary forces का मुकाबला करे तो सभी progressive forces इस का साथ देंगी। इस लिये श्राखिर में मैं यही कहूंगा कि वह इस प्रचार का डट कर मुका-बला करे।

Dr. Bhag Singh: Sir, I beg to move—

That the question be now put.

श्री चेयरमैन: ग्रभी बहुत से मेम्बर साहिबान राए का इजहार करना चाहते हैं इस लिए मैं चौधरी सुन्दर सिंह का नाम लेता हूं, वह बोलेंगे (Still many hon. Members want to express their views on the subject. I, therefore, call upon Chaudhri Sunder Singh to speak.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਰੀਜ਼ਰਵਡ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਂਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ resolution ਆਇਆ ਿਚੌਧਰੀ ਸੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ

ਜਿਸਦਾ ਤਅੱਲਕ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਾਂ ਦੌਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਔਰ ਜਨਾਂਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੌ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਤਨਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ - ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਰਦ ਔਰ ਉਸ ਦੁਖ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੁਤਛਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕਚਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹਾਂ : ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਤਸੱਲੀਆਂ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ''ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਹਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਮੁਖਾਲਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ propaganda ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ '' ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ exploitation ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇਸ resolution ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣੌ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੌਡੀ ਜਾਐਗੀ। ਮੈ<sup>-</sup> ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ views ਬਿਲਕਲ- progressive ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ stagnation ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਸਤ ਇਸ ਮੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾਲਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖੈਰਖਾਹ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਉਸ progressive step ਨੂੰ vote out ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੌਸਤ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ—ਬੜੇ ਜ਼ੌਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ । ਇਥੇ economy ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੌਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰ ਲਉ ਇਸ economy ਨੂੰ ਜੱਛਾ। ਇਸ economy ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੌ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੌ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੁ ਰਖਦੇ ਹਨ। (Interruptions) ਮੈੰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ Parliament हिच प्रेप्न बीडा भी । ष्टिंग बाठुर Central Government हिच बड delay ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੇਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ 1

ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਣ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ Parliament ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ appreciate ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ progressive ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ progressive ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ।

श्री चेयरमैन: ग्राप इतने गुस्से में वोल रहे हैं कि शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे। (The hon. Member is speaking in such an angry tone that even his words are not clearly audible.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੋਰਿਵਾਜ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ......

'I was born as a Hindú. The blame was not mine. I will not die as a Hindu.'' ਇਹ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ' ਵੰਡ ਖਾਏ ਸੋ ਖੰਡ ਖਾਏ'। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਨਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ resolution ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਜ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਫਰਕਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Interruptions)

Mr. Chairman: Order, please.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ distinction ਕਿਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ economic ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਈ ਰਖ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਦੌਵੇ ਅਗੇ ਵਧ ਨਾ ਸਕਣ । ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ socialist pattern ਦੀ society ਕਿਥੇ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ

ਿਚੌਥਰੀ ਸੰਦਰ ਸਿੰਘ

(27)96

ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕਲ ਹੀ ਨਾਂ ਹਿਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ resolution ਦੀ ਮੌਂ ਭਰ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ resolution ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਿਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ (ਰੋਪੜ 'ਜਨਰਲ') ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ resolution ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਦੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰੌੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। (Interruption)

Mr. Chairman: Order, please.

ਸੰਤ ਸਾਧੁ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ Succession Act ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ 1937 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 1926 ਜਾਂ 1927 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਤਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ Universal ৰাইন Succession ঘাত ঘতাছিਆ নাই বিষ্টাৰি Hindu law ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ Universal ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ 1941 ਵਿਚ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ farm ......(Interruptions) (Noise)

श्री **चेयर मैन :** जिन्हों ने बातें करनी हैं वे lobby में चले जायें। (Those hon. Members who want to have a chat may please retire to the lobbies.)

ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਡ ਖੇਸ਼ ਕਰੇ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1944 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਧੌਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ report ਦੌ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦਾ प्रित िया Marriage धारे भी डे सूना विमा Succession धार ਸੀ । ਇਹ report ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੰਦ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚਿ 1944 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ report ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਕੱਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਖਤਲਾਵਾਤ Central Legislative Assembly ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਵਾ ਹੋਏ। ਸਿਹੜੇ hon. Member ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ 1951 ਵਿਚ ਇਹ report ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਤਦ ਸਾਡੇ Prime Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ

ਹਿੱਸਾ Hindu Marriage Act ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ Hindu Succesion Act ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ 1954 ਦੇ ਅੰਦਰ Hindu Marriage Act ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 1956 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ Hindu Succession Act ਸਾਡੀ ਲੌਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਚੇਅਰ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ hon. ਮੈਂ ਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ੨ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹਨ । ਮੈੰ<sup>-</sup> ਦਸਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਧੱਕਾ ਪੰਹੂਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਂਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ strong ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੌਂਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਲਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ <mark>ਹੋਨ ।</mark> ਮੈ<sup>-</sup> ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ disect ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੌਂ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ, ਇਕ widow ਤੇ ਇਕ mother ਪਿਛੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਅਗਰ maximum land ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ 30 standard ਏਕੜ ਜੋ ਕਿ ਬਹਤ ਹੀ ਬੋੜੇ ਲੌਕਾਂ ਕੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ 30 ਏਕੜ ਦੇ 7 ਹਿਸੇ ਹੌਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੌਸਤ ਇਸ ceiling ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਕੀ ਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। Chairman ਸਾਹਬ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ immovable property ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 30,000 ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੀ 7 ਟੁਕੜੇ ਹੌ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 4,000/-, 4,000/- ਦੇ ਹਿਸੇ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੌ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈ<sup>÷</sup> ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਤਸ਼ਫਸ਼ਾਂ ਪਹਾੜ ਫਟਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਤਲ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਮੈ<sup>-</sup> ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ । ਉਸ ਦੇ ਸਮੁਰਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ । ਤੜਕੇ ਫੁਕ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੌਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ resolution ਹੈ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਦੌਸਤਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ

[ ਸੰਤ ਸਾਧੁ ਸਿੰਘ ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ except Jammu and Kashmir, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਨਾਂ ਦੌਸਤਾਂ ਨੇ ਜੌ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਬਾਂ ਨਾਲ ਤੱਲਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ provinces ਦੇ ਅੰਦਰ Hindu Law apply ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ immovable urban property ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕ ਹਲ ਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ agriculturists ਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, Customary Law apply ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ majority of population ਤੋ Customary Law apply ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੌਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੌਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ Customary Law ਵਿਚ provision ਹੈ ਕਿ ਜੌ unmarried daughter ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਵਕਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ resolution ਨਿਹਾਇਤ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ (ਘੰਟੀ). ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्रीमती कृष्णा सेठी (श्रंब) : सभापित महोदय, जो प्रस्ताव यहां पेश हुश्रा है इस की बहस ने एक श्रजीब ही शक्ल इस्तयार कर ली है। House में कुछ इस किस्म के feelings हो गये हैं कि मानो स्त्री किसी श्रौर दुनियां में श्रौर पुरुष किसी श्रौर ही दुनियां में रहते हों। ऐसा प्रतीत होता है कि हम भूल गये हैं कि स्त्री श्रौर पुरुष दोनों एक ही परिवार के मैम्बर हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। पुराने वक्तों से दोनों स्त्री श्रौर पुरुष के समान श्रिषकार, समान कर्तव्य श्रौर समान नियम चले श्राते थे मगर वक्त के साथ श्राहिस्ता श्राहिस्ता हालात बदलते चले गये। हर चीज में जमीन श्रौर श्रासमान का फर्क श्रा गया है। इस लिए जरूरी है कि बदले हुए हालात के मुताबिक ही सारी बातें हों। मुझे याद श्रा गया। जब दिल्ली में Hindu Code Bill के बारे Seminar हुग्रा था तो पंडित जी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं श्राती कि लोग इस की मुखालिफत कैसे करते हैं। उदाहरण देते हुए कहा जब मैं बच्चा था तो क्या उन दिनों के कपड़े मेरे लिये तब भी ठीक होंगे जब मेरी उम्र 20 साल की होगी। यह बात उन्होंने कही श्रौर सच्ची कही। जमाना बदल गया हमें भी बदलना है। तभी हम उन्नति कर सकेंगे, देश का विकास कर पायेंगे मैं यह स्पष्ट कहना चाहती हूं कि मैं इस प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं।

सब से पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि Hindu Succession Act किस लिए बनाया गया जिस में श्राज यहां तब्दीली करने के लिये यह resolution लाया गया है।

इस Act को बनाने के यह objects हैं कि uniformity of law हो; एक fundamental principle of law यह है कि law certain simple और lucid हो और ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि जिस से कोई गलत meaning मिलें श्रौर disputes पैदा हों। मगर जो भाई कानून का इल्म रखते हैं वह श्रच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारा जो law है यह बड़ा anomalous है, इस में बड़ी inconsistencies है और जो बड़े २ कानूनदान है जैसे काने, मुल्ला और श्रायगर उन सब का कहना है कि the anomalies in the Hindu Law are unparalleled in the history of the world. ग्राप इस बारे में judges वकीलों से दरियाफ्त कर सकते हैं कि इन कानूनों के बारे उन की क्या राए है। हिन्दू law दो हिस्सों में बटा हुम्रा है मिताक्षर भीर दयाभाग भ्रौर हिन्दोस्थान के कुछ हिस्सों में एक ग्रौर दूसरों में दूसरा चालू था मिताक्षर में joint family का provision है और South of India के कुछ हिस्सों में लड़के और लड़की को बराबर के अधिकार दिये जाते हैं जहां matriarchal system चल रहा है सारे भारत में तो नया कानून ग्रब बना है, वहां तो यह चीज पहले से ही है। इन से जाहिर होता है कानून में नहीं थी जो होनी बड़ी जरूरी है। इसी लिये कानून को बदला uniformity गया। मैं यह सारी बातें विस्तार से बताती परन्त्र इतना time नहीं है। हमारे law में uniformity नहीं है, inconsistencies है और inheritance limited state स्त्रियों को दी गई थी पुराने कानून के अन्दर उस में किस प्रकार से दिक्कतें पेश ग्राती थीं। मैं यह सब कुछ इस वक्त नहीं बता सकती। इस लिये मैं ने nutshell में बताया है कि uniformity of law का होना बड़ा जरूरी है श्रौर यह बात सब बड़े २ लोग कहते हैं।

दूसरी बात जिस ने यह कानून बनाने के लिये हमें बाध्य किया वह थी विषमता। स्त्री पुरुष के बराबर नहीं मानी जाती थी हालांकि हमारी constitution के अन्दर बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, हमारे sacred rights हैं, fundamental rights हैं और sex birth और place के नाते कोई मत भेद नहीं रखा गया। जो पहले कानून था उस में मतभेद था इसी लिये नया कानून पास किया गया है।

तीसरी बात यह थी कि पहले जो कानून था उस में religious efficacy के आधार पर inheritance थी। ग्रब कानून में सम्पत्ति के बटवारे में प्यार का ग्रभाव है। पढ़ें लिखे लोगों में ग्रौर दूसरों में यह माना गया कि love ग्रौर affection से, मुहब्बत के तरीके से ग्रौर खून के रिश्ते से जायदाद का बटवारा किया जाए तो ग्रच्छा होगा। यह बात न केवल इस देश में बल्कि ग्रन्य देशों में भी मानी गई ग्रौर इसी basis पर जायदाद का बटवारा किया गया। इन्हीं तीन बातों को basis बना कर Hindu Succession Act पास किया गया है। इस के पास होने से Hindu Succession की conception में तीन बड़ी तबदीलियां ग्राई। एक तो यह कि Joint Hindu Family System खत्म हो गया। Mitakshara के कानून के में तबदीली लाई गई। फिर भी कुछ कमी ग्रभी भी रह गई है। हम खुश होते ग्रगर मान साहिब इस तरह की कोई amend-

[श्रीमती कृष्णा सेठी ]

ment लाते जो माज्दा नए कानून के अन्दर जो विषमता अभी भी रह गई है उस को दूर करती। जो disparity और discrimination है और अन्याय है वह ठीक करने के लिए यह कुछ amendments ला कर Centre को recommend करते कि वह इन तब्दीलियों को मान लें तब तो इसे progressive कहा जा सकता। मैं इस पर मान साहिब को धन्यवाद देती। यह जो amendment इन्होंने इस resolution के द्वारा लाने की तजवीज रखी है यह मैं समझती हूं कि impracticable है, reactionary है और short sighted है। कानून में इस तरह की तबदीली लाना दु:ख की बात है।

कुछ opposition पार्टियां इस विषय पर public को स्राज कल गुमराह स्रौर भड़का रही हैं और आज यह resolution उन के विचारों की ताईद करता है। कुछ भाई इसके विरुद्ध भी बोले हैं श्रीर श्रच्छा बोलें हैं। लेकिन इसके हक में बोलना मुनासिब नहीं कांग्रेस पार्टी की श्रोर में होकर resolution congress party के एक मेम्बर की तरफ से श्राया है। त्राज मान साहिव जो इस संस्था की नुमायंदगी करते हैं उनकी तरफ से ग्रगर इस तरह का resolution श्राए तो सर नीचा हो जाता है । मैं sentimental बात नहीं कहती बल्कि मुझे दू:ख श्राता है यह देख कर कि एक श्रमुली चीज के खिलाफ resolution पेश किया जाए । इतने पढ़े लिखे हो कर श्रौर कांग्रेस श्रादशों पर चलने की pledge भर कर कि हम सब को समान अधिकार देंगे इस तरह का resolution पेश करना अनुचित है। मैं यहां पर ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती कि किस तरह श्रौर कितने समय में यह Act पास किया गया। इस की बहस अब यहां इस वक्त करनी तो छोटा मृह बड़ी बात है लेकिन मैं इतना बता दुं कि इस Succession Act को पास करने में 16 वर्ष लगे। सन् 1941 में इसके बारे में मझे भी लाहौर Ali-India Women Conference की तरफ से पेश होना पड़ा था। एक कमेटी के सामने जिस का नाम Rao Committee था यह लोगों की राए लेने के लिए और इसके मुल स्राशय तथा सिद्धांत का प्रचार करने के लिए। कमेटी बनाई गई. सारे पक्षों पर विचार किया गया और public opinion मांगी गई। इस कमेटी की report में लिखा है कि पंजाब State में इसके बारे में कोई राए नहीं दो । मैं पूछती हूं कि मान साहिब उस वक्त कहां पर थे।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

Hindu Succession Act को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक साधारण ऐक्ट है ग्रौंर इ,सके basis विश्व-ब्यापी हैं। इस के पास हो जाने से पहली बार स्त्री तथा पुरुष में समानता लाने का प्रयत्न किया गया। ग्राज उसे कुछ interested persons उसेड़ना चाहते हैं। ग्रगर इस Act में कोई बुराई है तो उसे किसी ग्रौर ढंग से बदला जा सकता है लेकिन इस तरह का resolution लाकर इसके basis को नहीं बदला जा सकता। इस conception को नहीं बदला जा सकता कि लड़की को बाप की जायदाद में इव न मिले। क्या वह मेम्बर साहिबान जो इस resolution के हक इं दें की समझने का सकता कि लड़की को बाप की जायदाद में इव न मिले।

उन्हें sovereign body में faith नहीं रहा जिन्होंने कि Hindu Succession Act को पास किया है ? हमें उस पार्टी के महान नेता को धन्यवाद पेश करना है जिस party की par-liament में maority थी ग्रीर जिसने यह कानून पास करवा कर स्त्री जाति को समानता प्रदान की । जिस नेता ने स्त्रि जाति को सम्मानित किया । हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता मिली है ग्रीर इसके साथ ही कुछ प्रधिकार मिले हैं । इस बात की प्रसन्नता है लेकिन हमारे सामाजिक ग्रधिकार पहले इस तरह के नहीं थे जिनका ग्रब Hindu Marriages Act पास होने से सूत्रपात किया गया है । इस Act के पास होने से हमें सामाजिक समानता के ग्रधिकार मिले हैं जिनके लिए मैं ग्रपने देश के नेता की ग्राभारी हूं जिन्होंने इसे Parliament में पास करवाया । परन्तु सामाजिक ग्रधिकारों के साथ साथ जब तक ग्रार्थिक ग्रधिकार नहीं मिलते तब तक हम पूर्ण विकास नहीं कर सकते । ग्रीर हमारा ग्रार्थिक विकास के न होने से देश उन्नति नहीं कर सकता । देश ग्रागे नहीं बढ़ सकता जब तक स्त्रि जाति को ग्रार्थिक ग्रधिकार नहीं दिए जाते । कांग्रेस का नारा है समाजवादी ढांचा बनाना । परन्दु हम कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग दे सकती हैं जब तक ग्रार्थिक , सामाजिक ग्रौर राजनैतिक समानता हम कायम न करें । क्या हम कांग्रेस के इस लक्ष्य का विरोध करना चाहते हैं इस तरह के resolutions लाकर ग्रौर इस तरह की सिफारिशात पेश करके ?

# OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER REG. EXPUNCTION OF OBJECTIONABLE REMARKS

श्रो ग्रध्यक्ष : मैंने चन्द observations करनी हैं। म्राज जो चौधरी सिरी चन्द जी ने तकरीर की है, इसको मैंने देखा है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वह भ्रच्छे न हीं। खास तौर पर नाम ले ले कर कहना है कि इस्लाम में यह है, करानशरीफ में यह लिखा है। पहली बार तो मझे पता न लगा फिर मैंने द्बारा इनकी speech को देखा है। इस तरह के remarks ग्रच्छे न थे। इसके बाद खान साहिब ग्रौर चौधरी साहिब की श्रापस में झड़प शुरू हो गई श्रौर हाऊस में गर्मी पैदा कर दी गई। यहां तक कह दिया गया कि किसी खास community की ग्रौरतें हीरा मंडी में बैठती हैं ग्रौर brothal house में बैठती हैं यह सब ग्रन्छे taste में नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस तरह के remarks जहां कहीं भी इनकी स्पीच में आते हैं expunge कर दिए जाएं। साथ ही में प्रैस वालों से कहूंगा कि वह भी नोट कर ले कि ग्राज की proceedings से ऐसे remarks को expunge कर दिया गया है। (Order please. I have to make a few observations. I have seen the text of the speech delivered by Chaudhri Sri Chand today in this House. Some of the expressions used by him do not appear to be in good taste, particularly mentioning of things pointedly that Islam permits this or that or that the Holy Quran enjoins this or that practice. In the first instance I could not understand the import of the speech but when I read it I found that remarks of this kind were not desirable. After that altercations took place

Mr. Speaker

between Khan Sahib and Chaudhri Sahib, and these created tension in the House. Hot words were used to this extent that women of a certain community sit in brothel houses in Hira Mandi. All this was said in a bad taste. I have therefore, decided that all such remarks wherever they occur in the speech of the hon. Members, should be expunged. I would at the same time request the Press to note that such remarks occurring in today's proceedings stand expunged.)

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE RESOLUTION REGARDING AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 ETC.

श्रीमती कृष्णा सेठी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का object यह है कि अगर लड़कियों को अपने सुसराल से जायदाद का हक दिया जाए तो बेहतर होगा। यह एक unreal भौर impracticable बात है। यह तो utopian ख्यालात सुसराल में जा कर लड़कियों से जो व्यवहार होता है ग्रौर उनके रोज़मर्रा के जीवन को जिस तरह से दूभर बनाया जाता है वह किसी से भूला हुआ नहीं। अच्छे परिवारों में भी आज जो हालात हैं उनसे ग्राप परिचित हैं। इस तरह के हालात को देखते हुए कि जहां सुस-राल में दहेजों पर लड़ाइयां हों ग्रौर लड़की से ग्रच्छा यवहार न हो वहां पर यह कैसे माना जा सकता है कि मान साहिब के इस resolution के अनुसार overnight वह change हो जाएंगे स्रौर स्रपनी बहु को जायदाद का हक देने के लिए तैयार हो यह हो नहीं सकता और इससे complications ज्यादा पैदा हो जाएंगी। क्या मैं मान साहिब से पूछ सकती हूं कि यह जो हक वह सुसराल की जायदाद में लड़की को देना चाहते हैं क्या इस property में लड़की की absolute ownership होगी। अगर यह right होगा तो इससे मर्दो के साथ बेइनसाफी होगी। श्रौर न ही श्रौरत इसे पसंद करती है। यह तो देखने वाली बात है। एक ग्रादमी की शादी होती है वह समझता है कि उस पर भोझ पड़ गया है स्रौरत के पालन पोशण का स्रौर सारी उमर का बोझ है और अगर यह resolution पास कर दिया जाए तो इससे औरत जीवन और दूभर हो जाएगा भ्रौर सुसराल में उसे ताने दिए जाएंगे कि तुमां बाप के घर से क्या लाई है। तुझे पैदा करके वह छोड़ गए हैं। ग्रौरत ग्रपने मांबाप के खिलाफ कभी एक लफज भी सुसराल वालों से नहीं सुन सकती। उस का जीना मुश्किल कर दिया जाएगा ऐसे ऐसे लफज उसे सुनने पड़ेंगे कि तेरे बाप ने क्या दिया है जायदाद तो हमारे बाप की है। सामाजिक जीवन खराब हो जाएगा भ्रौर पारिवारिक वातावरण में एक संघर्ष शुरू हो जाएगा और इससे complications पैदा हो जाएगी जिन्हें दूर करना कठिन होगा।

इस प्रस्ताव के हकं में बोलने वालों ने दूसरी बात यह कही कि ग्रगर लड़की को मां बाप की जायदाद में हिस्सा मिला तो जमीन के ग्रौर भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह भी उन का एक एतराज था। Fragmentation of holdings का solution लड़िकयों को जायदाद में हिस्सा न देने में

नहीं होता । ऐसी तजबीज में वजन नहीं पाया जाता । हां अगर वह कहते कि सारी जायदाद का मालिक बड़ा लड़का व लड़की आगे से हों तो कुछ बात बनती है और Fragmentation हक जाती । Law of primogeniture लाने से ठीक रहता । मेरी समझ में तो fragmentation की बुराई को दूर करने के लिए consolidation co-operative a joint farming के तरीके का इस्ते-माल करने से हम पैदाबार को बढ़ावा देने में सही तरीके से मदद दे सकते हैं।

तीसरा एतराज यहां पर किया गया कि ग्रगर लड़िकयों की जायदाद भाईयों के बराबर दी गई तो बहन ग्रौर भाई का ग्रागे जैसा प्रेम नहीं रहेगा। यह सुन कर मुझे बड़ा ग्रचंम्बा होता है। जायदाद देने से 'यार खत्म हो जायेगा मेरे विचार में तो यह ग्रौर भी बढ़ेगा, बहनों भाईयों की धन्यवादी होगी जिन्होंने उन के हक को दे कर ग्रपने प्रेम का सबूत दिया है। जायदाद बांट कर लेने से सनेह नहीं बहिन भाई में रहता तो वह सनेह ही कैसा है वह तो सच पूछिए स्नेह कहलाने के योग्य ही नहीं।

मरे भाई जिन्होंने इस प्रस्ताव के हक में यहां बोला है उन्होंने इस Hindu Succession Act को सब धाराश्रों को पूरी तरह समझने की कोशिश भी नहीं की। श्रगर समझ होती तो वह ऐसे कई एक एतराज यहां न उठातें। जिसमें उन्होंने कहा जमीनों के झगड़े बढ़ जाते हैं। इस कानून की section 4 के द्वारा यह एक किसी भी State के जमीनों के बारे में कानून जो fixation of Ceiling and Fragmentation और consolidation से सम्बन्ध रखते हों उन की provisions को यह succession एकट over ride नहीं कर सकता, मतलब इस का उन पर कोई श्रसर नहोगा।

फिर section 17 के अनुसार कोई स्त्रि वे औलाद मर जाती है तो उस की जायदाद जहां से उसने inherit की हो उसी family के वारसों को revert हो जाती है। इस कानन के मुताबिक लड़िकयों को यह हक हासिल नहीं कि वह अपने मां माप से मिले हुए घर में अपने हिस्सा को बेच सकें या उन में जा कर रह सकें। कुछ हालतों में स्त्रियां इस dwelling house को partition करवा सकती हैं जबिक वह बेवा हो जाती हैं या divorce ले लेती हैं और छोड़ दी गई होती हैं। इस तरह से Joint family के हकों को माफ्ज रखने का भी प्रयत्न किया गया है।

मेरी मान साहिब के आगे यह आखिर में प्रारर्थंना है कि वह इस प्रस्ताव को वापिस ले लेवें क्योंकि यह कोई progressive ख्यालात का सज़त नहीं देता। मुझे इस बात का फिकर नहीं कि यह अगर पास हो जायेगा तो यह Act निशचय ही बदल जायेगा। यह होने काला नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि Central Government इन सिफारिशों को सुनेगी नहीं। जो इस प्रस्ताव में दी रखी हैं और हमें अपने मृह की खानी पड़ेगी?

सरदार करतार सिंह दीवाना (बरनाला) : जनाब स्पीकर साहिब, श्रापके तशरीफ लाने से पहले, चौधरी सुन्दर सिंह जी ने मुझें कुछ वहा था। इस के मुतादिल क मै कुछ श्रजं कर देना चाहता हूं। श्रापते कह हैं कि मैं शहरी श्रीर दिहाती का सवाल पैंदा करता हूं। [सरदार करतार सिंह दीवाना]
मगर मैं अर्ज कर दूं कि आपकी और मेरी दिवानगी में 6" का फर्क है। शक है मैं शहरी के और दिहाती का सवाल पैदा करता हूं। मैंने ऐसी बातें की और करता रहंगा।

ਹਸ ਖੇਲ ਵੇਂ ਅਮਾਂ ਦਿਆ ਜਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭੌਂ ਵੰਡਣੀ ਏ (in terruption)

श्री ग्रध्यक्ष: दीवाना जी ग्राप यह क्या तकरीर करने लगे हैं। मै ने तो ग्राप को call नहीं किया। (I have not called the hon. Member. How has he started making a speach.)

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : (ਕਰਨਾਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ Resolution House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਏਥੇ definition ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਡੈਣ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਗਏ ਹਨ ਇਸ House ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ Resolution ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਆਇਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਖੌਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਇਸ ਰੈਜ਼ੇਲੀਉਸ਼ਨ ਦੀ ਏਬੈ ਮੰਗ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ welcome ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੌ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ fragmentation ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 30-40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿਚੌਂ ਪਾਲੀ ਪੌਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫੌਰ <mark>ਉਹ ਏਬੌਂ</mark> ਹਿਸਾ ਵੀ ਲਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ admit ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸ਼ਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੌਂ ਹਿਸ਼ਾ ਨਾ ਲਵੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ<u>ਂ</u>ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮ ਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ । ਔਰਤ ਵਿੱਚ female ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਓਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੜਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਰਦ ਭਾਵੇਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਬਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ, ਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ

ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਏ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਲਗਦੀਆਂ । ਇਕ ਕਿੱਸਾ ਡਹਿਸੀਲ ਬਰੌਂਡੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਢੂੰਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਕੋਸ਼ਜ਼ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਕਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਈਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿਚ ਬਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । A. D. M. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ I. G. Police ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਫ਼ ਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

(Shri Ram Piara was still on his legs when the House adjourned.)

6-30 p. m.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 25th March, 1960).

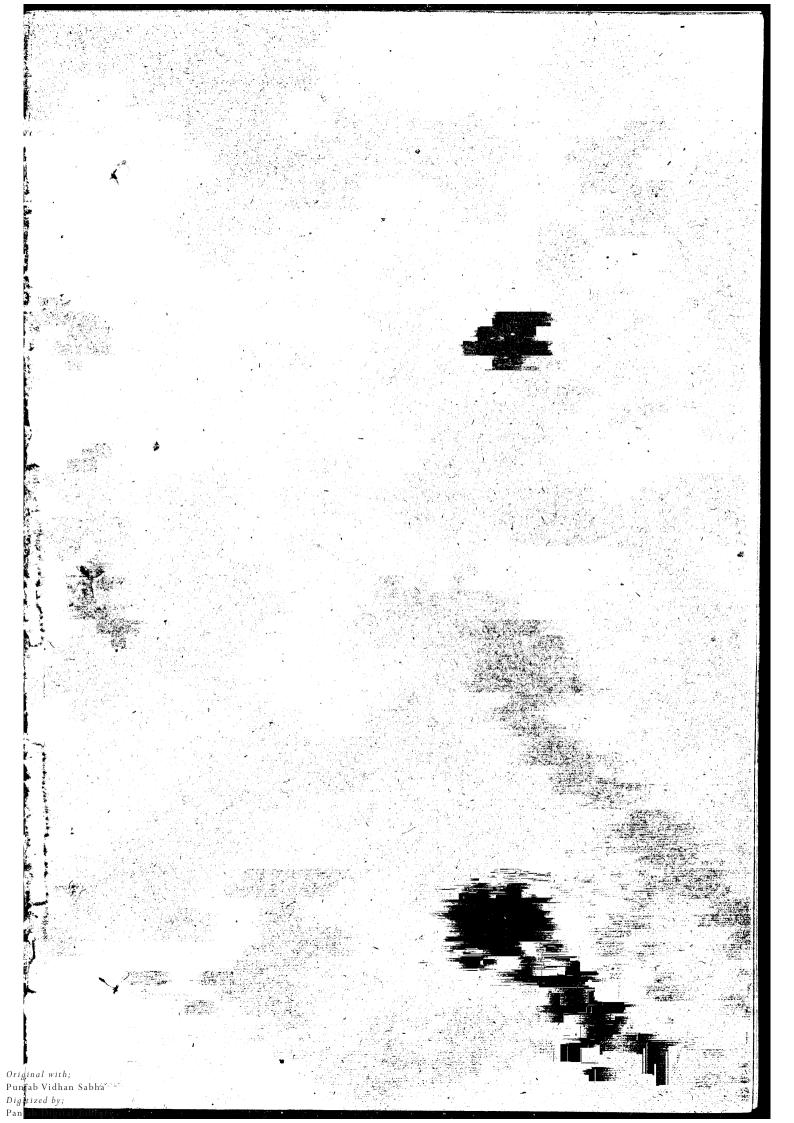

(1961)

Published under the authority of the Punjab Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing & Stationery, Punjab. Chandigarh.

Original with; Punj b Vidhan Sabha Digirized by;

# Punjab Vidhan Sabha Debates

25th March, 1960. Vol. I—No. 28 OFFICIAL REPORT



## **CONTENTS**

Friday, the 25th March, 1960.

|                                                                                     | PAGE        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Starred Questions and Answers                                                       | (28) 1      |
| Unstarred Questions and Answers                                                     | (28) 61     |
| Observation by the Speaker on the Opposition Party in the Sabha ceasing to exist    | (28) 61     |
| Bill(s)—(Leave to introduce)                                                        |             |
| The Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment)—, 1960                     | (28) 66     |
| The Punjab Laws (Extension No. 7)—1960                                              | (28) 66     |
| The Punjab Laws (Extension No. 8)—, 1960                                            | (28) 66     |
| Reference of the Punjab Laws (Extension No.8)—, 1960 to the Regional Committees     | (28) 67     |
| The Punjab Repealing-, 1960                                                         | (28) 67     |
| Bill—                                                                               |             |
| The Punjab Gram Panchayat (Amendment)—, 1959 as reported by the Regional Committees | (28) 67—100 |
| (Resumption of consideration)                                                       | • •         |

CHANDIGARH:
Printed by the Controller Printing and Stationery, Punjab,
1960

Price Es. 4.10 nP.

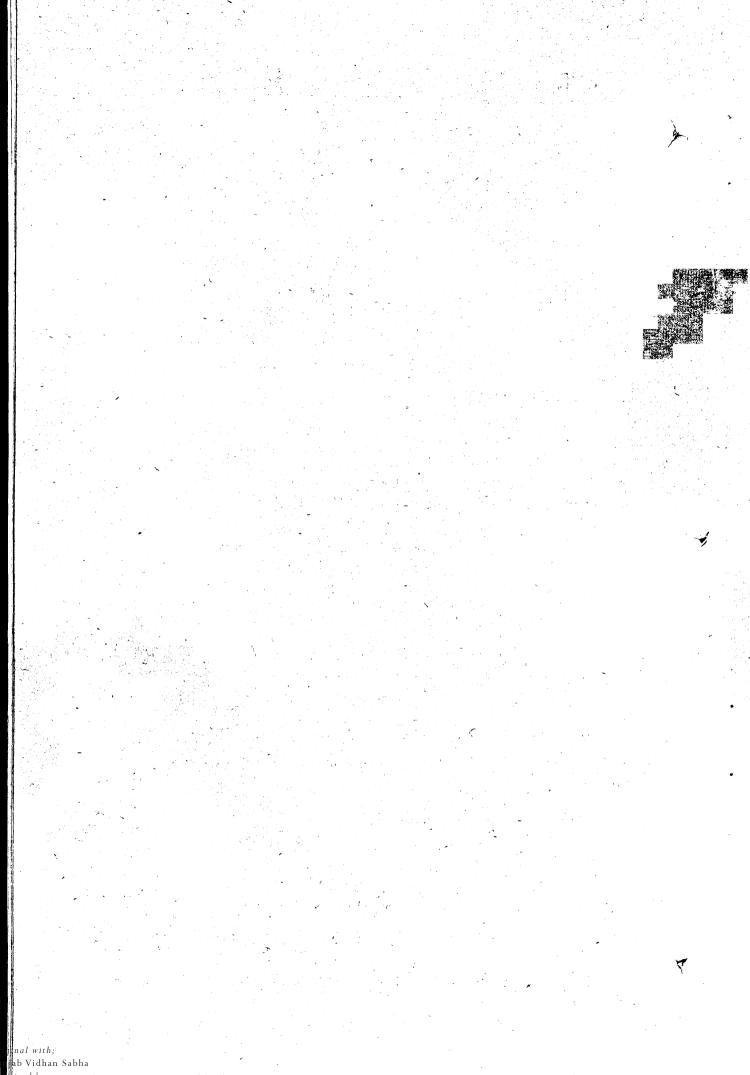

ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. 1, No. 28, dated the 25th March, 1960

| Read              | for                                             | on page         | <b>]</b> ine   |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ਗਲਾ               | ਗਲਾਂ                                            | (28)1           | 10             |
| road              | raod                                            | (28)2           | 9              |
| y <b>e</b> ar     | yaar                                            | (28)3           | 13             |
| Sewak             | Sawak                                           | (28)4           | 19             |
| Read "be pleased  | to" for "to please"                             | (28)11          | 27             |
| Pingalwara        | Pingl wara                                      | (28)11          | 32             |
| President         | Presdient                                       | (28)19          | 5              |
| Commissioner      | Commrssioner                                    | (28)20          | 13             |
| item              | ite <b>m</b> s                                  | (28)24          | 30             |
| overseer .        | oversees                                        | (28)25          | 24             |
|                   | ocurring in col. 3, line pefore "the" occurring | • •             | 22—33          |
| recommendation    | recommendations                                 | (28)26          | 39             |
| discussed         | diseussed                                       | (28)28          | Second         |
| decision          | decission                                       | (28)28          | Second         |
| delete the word ' | 'तो''                                           | <b>(28)4</b> 3° | Last but one   |
| financial         | Finanoial                                       | (28)54          | 12             |
| जाता              | जता                                             | (28)55          | 3rd from below |
| Government        | Governmen                                       | <b>(2</b> 8)55  | 2nd from below |
| reversion         | reveriens                                       | (28)59          | Heading        |
| Deputy            | Depute                                          | <b>(28)</b> 60  | Top margin     |
| ils               | S                                               | (28)62          | 11             |
| ਪੰਚਾਇਤਾਂ          | ਖੰਚਾਇਤਾਂ                                        | (28)69          | 3              |

Original, with; Punjab Vidhan Sabha Digirized by;

| Read             | for                    | on page | line           |   |
|------------------|------------------------|---------|----------------|---|
| presumptions     | presumtions            | (28)74  | 15             |   |
| Read the sign "1 | " after the word "षां" | (28) 75 | 12             |   |
| Bare Majority    | Bear Majority          | (28)75  | 2nd from below |   |
| ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ        | ਨੁਮਾਂਇੰ ਗੀ             | (28)76  | 11             |   |
| ਚੰਗੀ             | चँगी                   | (28)76  | 6th from below |   |
| ਦੁੰਗੀ<br>ਚੰਗੀ    | <b>ਚੂੰਗੀ</b>           | (28)77  | 2              | 1 |
| .surcharge       | snrcharge              | (28)77  | 14             | S |
| falls            | fall                   | (28)78  | 6th from below |   |
| वसीह             | वसीय                   | (28)81  | 10             | į |
| ਹਨ               | <b>ਨ</b> ਹ             | (28)82  | 5th from below |   |
| ਚਾਹੀਦੀ           | ਕਾਹੀਦੀ                 | (28)86  | 8th from below | 1 |
| ਉਗਰਾਹੀ           | ਉਗਰਾਈ                  | (28)86  | 4th from below |   |

P

### **PUNJAB VIDHAN SABHA**

### Friday, 25th March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9-30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the chair.

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

श्री ग्रध्यक्ष : सरदार ग्रात्मा सिंह, श्राप ग्रपने कल के सवाल पर supplementaries पूछ लीजिए। (Sardar Atma Singh may please ask supplementaries on his question of yesterday.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਗਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ।

মূী মধীৰ : ठीब ਹੈ, देव ਪੁਛ ਲੈਣਾ। (Very well, He may ask them next time.)

## ENQUIRY AGAINST CONSOLIDATION STAFF IN VILLAGE PALAHI, DISTRICT KAPURTHALA

\*5297. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

- (a) whether any enquiry against the consolidation staff in village Palahi, district Kapurthala, is pending; if so, since when and the names of the persons involved;
- (b) whether the matter is proposed to be referred to the Vigilance Department for enquiry; if so, when?

Rao Birendar Singh: (a) Yes; since 16th July, 1957.

The following officers/officials are involved:—

- 1. Shri Gurcharan Singh, Consolidation Officer.
- 2. Shri Pritam Mal, Assistant Consolidation Officer.
- 3. Shri Shadi Lal, Assistant Consolidation Officer.
- 4. Shri Dilbagh Singh, Inspector, Consolidation of Holdings.
- 5. Shri Sukhdev Singh, Assistant Consolidation Officer.
- 6. Shri Jaginder Singh, Kanungo.
- 7. Shri Sawaran Singh, Kanungo.

## [Minister for Irrigation and Power]

- 8. Shri Naranjan Singh Sub-Inspector, Consolidation of Holdings.
- 9. Shri Shamsher Singh, Sub-Inspector, Consolidation of Holdings.
- 10. Shri Prem Singh, ex-Patwari.
- (b) No; as there is no charge of corruption in the case.

### BAGHAPURANA-MUDKI ROAD IN FEROZEPUR DISTRICT

- \*5461. Sardar Gurmit Singh 'Mit': Will the Minister for Public Works be pleased to state
  - (a) the stage at which the proposal to construct Baghapurana-Mudki raod in district Ferozepur is at present;
  - (b) whether Government propose to complete the said road during the Second Plan period?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister): (a) There is no proposal to construct this road during the Second Five-Year Plan.

(b) The question does not arise.

## BAGHAPURANA-NATHANA ROAD IN DISTRICT FEROZEPUR

- \*5462. Sardar Gurmit Singh 'Mit': Will the Minister for Public Works be pleased to state
  - (a) whether there is any proposal to carry out the preliminary survey etc. of Baghapurana- Nathana Road in district Ferozepur; if so, when;
  - (b) the amount provided for the said purpose during the current year;
  - (c) the time by which the said road is likely to be completed?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister): (a) No.

(b) and (c) Does not arise.

## GRANTS TO VARIOUS SOCIAL SERVICE ORGANISATIONS INSIDE AND OUTSIDE THE STATE

\*5530. Sardar Rajinder Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the amount granted to each of the various social service organisations in or outside the State (including the Bharat Sevak Samaj) working amongst the masses for development during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 separately and also the criterion kept in view for allotment of such funds in each case?

Shri Mohan Lal: (a) The amounts granted to each of the various Social Welfare Service Organisations in or outside the State during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 are shown in the enclosed statement.

(b) The criteria kept in view for allotment of funds in each case and the quantum of grant-in-aid are (i) past performance of the institution (ii) the scope and utility of the future programmes of the institution (iii) needs of the different areas with particular reference to their backwardness and the number of voluntary welfare institutions already functioning there.

# Statement showing the amounts granted to each of the various Social Service organisations

| S   | No Name of the Institution / Organisation                                  |         | Amount |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| (a) | In the State—  During the yaar 1957-58                                     |         | Rs     |
|     | 1 Pracheen Kala Kendra, Chandigarh                                         |         | 3,000  |
|     | Pepsu Harijans Sewak Sangh, Patiala                                        |         | 1,000  |
|     | 3 Valmiki Sabha (Registered) Simla                                         | . • •   | 1,500  |
|     | 4 Bharat Sewak Samaj, Chandigarh                                           | • •     | 15,000 |
| 4   | Sarvodya Balashram, Simla-I                                                |         | 2,000  |
| 6   | Gram Istri Shiksha Kendra Bhatnoora, district Jullundur                    |         | 1,000  |
| 7   | Indian Academy of Fine Arts, Amritsar                                      |         | 7,000  |
| 8   | Family Planning Association, Chandigarh                                    |         | 500    |
| 9   | S.D.O.(Civil) Kulu.<br>(Free distribution of milk amongst the poor)        |         | 10,000 |
| 10  | Vidhwa Sahaik Sabha (Registered), Jullundur                                |         | 1,000  |
| 11  | Shri Hari Ballabh Sangeet Maha Sabha, Jullundur                            |         | 1,000  |
| 12  | National Embroidery and Tailoring School for Women, Tarac district, Karnal | ori<br> | 3,000  |
| 13  | Rajinder Deva Orphanage, Patiala                                           |         | 3,000  |
| 14  | Simla Mazdoor Sabha, Simla                                                 |         | 1,000  |
| 15  | All-India Pingalwara Society, Amritsar                                     |         | 5.000  |
| 16  | The Deaf and Dumb School, Jullundur                                        |         | 1,000  |
| 17  | Shardhanand Anathalya, Karnal                                              |         | 2,500  |
| 18  | Pracheen Kala Kendra, Chandigarh                                           |         | 5,000  |
| 19  | Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari                                     |         | 6,000  |
| 20  | Sarvodya Balashram, Simla                                                  |         | 2,000  |
| 21  | Bharat Mahila Shilpa Vidyala, Chandigarh                                   |         | 1,000  |
|     |                                                                            |         | •      |

## [Minister for Industries]

| S. No.                                                    | Name of the Institution/Organisation                                                                       | Amount           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (a) In the State —                                        |                                                                                                            | Rs               |
| •                                                         | Sewing School, Fatchchand College for Women,                                                               |                  |
| Hissar                                                    | ·                                                                                                          | . 1,000          |
| 23 Panchal Lalit Ka                                       | ala Academy, Simia .                                                                                       | . 8,000          |
|                                                           | Total .                                                                                                    | 81,500           |
| (b) Outside the State—                                    | - ·                                                                                                        |                  |
| Indian Polo Tear                                          | m, Jaipur .                                                                                                | . 5,000          |
| (a) In the State—    S.D.O. (Civil) K                     | During the year 1958-59                                                                                    |                  |
|                                                           | £ £00 and - and - amend the ant)                                                                           | 5,500            |
| 2 S.D.O. (Civil) K<br>Freight charges<br>paration of milk | ulu.<br>of 12000 cartons and other expenditure in pre-<br>c and freight charges from Kulu to Sub-Centres). | 24,000<br>24,000 |
| 3 Bharat Sewak Sa                                         | maj, Chandigarh .                                                                                          | . 5,000          |
| 4 Nari Shilp Niket                                        | an, Ferozepur .                                                                                            | . 5'000          |
| 5 Bharat Sawak Sa                                         | maj, Chandigarh .                                                                                          | . 10,000         |
| 6 S.D.O. (Civil) K<br>Dussehra Fair,                      | (ulu.<br>1958) .                                                                                           | . 2,000          |
| 7 Samaj Sewa Nik                                          | etan, Jagroan .                                                                                            | . 600            |
| 8 Saket Council, C                                        | handigarh .                                                                                                | . 30,000         |
| 9 Apahaj Ashram,                                          | Jull undur .                                                                                               | . 500            |
| 10 District Council f                                     | for the Welfare of the Handicapped, Ferozepur                                                              | 1,000            |
| 11 Institute for the I                                    | Blind, Amritsar .                                                                                          | . 1,210          |
| 12 Women's Welfare                                        | e Association, Kasturba Sewa Mandir, Rajpura .                                                             | . 500            |
| 13 Deaf and Dumb                                          | School, Jullundur .                                                                                        | . 500            |
| 14 Home of Hopes,                                         | Ludhiana .                                                                                                 | . 2,000          |
| 15 The Punjab State                                       | Council for Child Welfare, Chandigarh .                                                                    | . 5,000          |
| 16 Institute for the E                                    | Blind, Amritsar                                                                                            | . 2,000          |
| 17 Bapu Charkha S                                         | Sangh, Ludhiana                                                                                            | 1,000            |
|                                                           | Total .                                                                                                    | . 95,710         |
| b) Outside the State—                                     |                                                                                                            | •                |
| I Shankar's Weekly                                        | y, New Delhi .                                                                                             | . 1,000          |
| 2 All India Women                                         | 's Conference, New Delhi .                                                                                 | . 5,000          |
|                                                           | Total                                                                                                      | 6,000            |

| S.No.                     | Name of the Institution/Organisation                                                                    | A      | amount |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Care and Assessed Secured | During the year 1959-60                                                                                 |        | Rs     |
| (b) Ir                    | n the State—                                                                                            |        | Ko     |
| i                         | Vidhwa Vivah Sahaik Sabha, Jullundur                                                                    | • •    | 1,000  |
| 2                         | Gandhi Bal Bhawan, Rajpura                                                                              | ••     | 2,000  |
| 3                         | Punjab State Council for Child Welfare, Chandigarh                                                      |        | 20,000 |
| 4                         | Institute for the Blind, Ambala                                                                         |        | 5,000  |
| , 5                       | Gandhi Vanita Ashram, Jullundur                                                                         | • •    | 2,000  |
| 6                         | Bharat Sewak Samai, Chandigarh                                                                          |        | 3,500  |
| 7                         | District Shelter, Jullunudr                                                                             | • • .  | 17,000 |
| 8                         | Bharat Sewak Samaj, Chandigarh                                                                          |        | 5,000  |
| 9                         | S.D.O.(Civil) Kulu (To cover expenditure relating to transporation charges from to further Sub-Centre). | n Kulu | 10,000 |
| 10                        | Indian Red Cross Society, Chandigarh                                                                    |        | 1,600  |
| 11                        | Saket Council, Chandigarh                                                                               |        | 11,800 |
| 12                        | District Council for the Handicapped, Ferozepur                                                         | • •    | 2,000  |
| 13                        | Gandhi Bal Bhawan, Rajpura                                                                              |        | 2,000  |
| 14                        | National Embroidery and Tailoring School for Women Tara<br>Karnal.                                      | nori,  | 2,000  |
| 15                        | Bharat Sewak Samaj, Chandigarh                                                                          | .i. e  | 10,000 |
| 16                        | Apahaj Ashram, Jullundur                                                                                | • •    | 1,500  |
| 17                        | Institute for the Blind, Amritsar                                                                       | • •    | 3,000  |
|                           | Total                                                                                                   | • •    | 99,400 |
| (b) O                     | outside the State—                                                                                      |        |        |
| 1                         | Shankar's Weekly, New Delhi                                                                             | ••     | 1,000  |
| 2                         | Indian Conference of Social Work, Bombay                                                                | 3• • · | 2,000  |
| 3                         | Tata Agricultural and Rural Training Centre for the Blind,                                              | Bombay | 2,000  |
|                           | Total                                                                                                   | ••     | 5,000  |
|                           |                                                                                                         |        |        |

Sardar Umrao Singh: Are there any conditions attached to the giving of these grants?

उद्योग मंत्री: Criteria तो ग्रभी बतला दिया है लेकिन condition का तो पता नहीं है।

### FACILITIES IN BACKWARD AREA OF TEHSIL NAKODAR

\*5546. Sardar Umrao Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether any area of Tehsil Nakodar in District Jullundur has been declared as a Backward area; if so, which and the facilities, if any, specially provided for the development of this area?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): A list of villages of Nakodar Tehsil declared as Backward on the 7th September, 1956, (Annexure A), is placed on the Table of the House. Such facilities as are available to other Backward areas in the State, are also available to the areas mentioned in the list. In Nakodar Tehsil the development work is in progress. Out of the villages, mentioned in the list (Annexure 'A') 26 villages are in the Nakodar Block, which is in the pre-extension stage. A list of these 26 villages (marked Annexure 'B') is also laid on the Table.

### ANNEXURE 'A'

### TEHSIL NAKODAR

| 1 Bara Jodh Singh. 2 Gidar Pindi. 3 Nasir Pur. 4 Quatabewal. 5 Yusafpur Darewala. 6 Chak Yusafpur Darewal. 7 Yusafpur Alowal. 8 Jamalewala . 9 Manu Machhi. 10 Tibi Ranga. 11 Tibi Badra. 12 Tibi Taib 13 Mundi Kalan. 14 Laloowala. 15 Mahlewala. 16 Chak Singh. 17 Bara Suleman. 18 Chak Khana. 19 Gatta Mundi Kasoo. 20 Mundi Shahrian. 21 Mundi Kasoo. 22 Mundi Chohlian. 23 Parrana. 24 Jalalpur Kalan. 25 Sher Garh. 26 Nawanpind Khalewala. 27 Jalalpur Khurd. 28 Theh Kishen Garh. 29 Mirajwala. 20 Mirajwala. 21 Mundi Kalan. 22 Janian Chahal. 23 Janian Chahal. 24 Jalaloowala. 36 Janian Chahal. 37 Janian Chahal. | S.No. | Village                | S. No. | Village              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|----------------------|
| 3 Nasir Pur. 4 Quatabewal. 5 Yusafpur Darewala. 6 Chak Yusafpur Darewal. 7 Yusafpur Alowal. 8 Jamalewala. 9 Manu Machhi. 10 Tibi Ranga. 11 Tibi Badra. 12 Tibi Taib 13 Mundi Kalan. 14 Laloowala. 15 Mahlewala. 16 Gatta Mundi Kasoo. 17 Mundi Shahrian. 18 Mundi Kasoo. 19 Mundi Kasoo. 20 Mundi Kasoo. 21 Mundi Kasoo. 22 Mundi Chohlian. 23 Parrana. 24 Jalalpur Kalan. 25 Sher Garh. 26 Nawanpind Khalewala. 27 Jalalpur Khurd. 28 Theh Kishen Garh. 29 Mirajwala. 20 Mirajwala. 30 Janian Chahal. 31 Chak Bundala.                                                                                                        | 1     |                        |        | Bara Suleman.        |
| 4 Quatabewal.  5 Yusafpur Darewala.  6 Chak Yusafpur Darewal.  7 Yusafpur Alowal.  8 Jamalewala .  9 Manu Machhi.  10 Tibi Ranga.  11 Tibi Badra.  12 Tibi Taib  13 Mundi Kalan.  14 Laloowala.  15 Mahlewala.  20 Mundi Shahrian.  21 Mundi Kasoo.  22 Mundi Chohlian.  23 Parrana.  24 Jalalpur Kalan.  25 Sher Garh.  26 Nawanpind Khalewala.  27 Jalalpur Khurd.  28 Theh Kishen Garh.  29 Mirajwala.  30 Janian Chahal.  31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                 | 2     | Gidar Pindi.           | 18     | Chak Khana.          |
| 5 Yusafpur Darewala. 6 Chak Yusafpur Darewal. 7 Yusafpur Alowal. 8 Jamalewala . 9 Manu Machhi. 10 Tibi Ranga. 11 Tibi Badra. 12 Tibi Taib 13 Mundi Kalan. 14 Laloowala. 15 Mahlewala. 21 Mundi Kasoo. 22 Mundi Chohlian. 23 Parrana. 24 Jalalpur Kalan. 25 Sher Garh. 26 Nawanpind Khalewala. 27 Jalalpur Khurd. 28 Theh Kishen Garh. 29 Mirajwala. 30 Janian Chahal. 31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | Nasir Pur.             | 19     | Gatta Mundi Kasoo.   |
| 6 Chak Yusafpur Darewal.  7 Yusafpur Alowal.  8 Jamalewala .  9 Manu Machhi.  10 Tibi Ranga.  11 Tibi Badra.  12 Tibi Taib  13 Mundi Kalan.  14 Laloowala.  15 Mahlewala.  26 Mundi Chohlian.  27 Jalalpur Kalan.  28 Theh Kishen Garh.  29 Mirajwala.  30 Janian Chahal.  31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | Quatabewal.            | 20     | Mundi Shahrian.      |
| 7 Yusafpur Alowal. 23 Parrana. 24 Jalalpur Kalan. 9 Manu Machhi. 25 Sher Garh. 10 Tibi Ranga. 26 Nawanpind Khalewala. 11 Tibi Badra. 27 Jalalpur Khurd. 12 Tibi Taib 28 Theh Kishen Garh. 13 Mundi Kalan. 29 Mirajwala. 14 Laloowala. 30 Janian Chahal. 15 Mahlewala. 31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | Yusafpur Darewala.     | 21     | Mundi Kasoo.         |
| 8 Jamalewala . 24 Jalalpur Kalan. 9 Manu Machhi. 25 Sher Garh. 10 Tibi Ranga. 26 Nawanpind Khalewala. 11 Tibi Badra. 27 Jalalpur Khurd. 12 Tibi Taib 28 Theh Kishen Garh. 13 Mundi Kalan. 29 Mirajwala. 14 Laloowala. 30 Janian Chahal. 15 Mahlewala. 31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | Chak Yusafpur Darewal. | 22     | Mundi Chohlian.      |
| 9 Manu Machhi. 10 Tibi Ranga. 26 Nawanpind Khalewala 11 Tibi Badra. 27 Jalalpur Khurd. 12 Tibi Taib 28 Theh Kishen Garh. 13 Mundi Kalan. 29 Mirajwala. 14 Laloowala. 30 Janian Chahal. 15 Mahlewala. 31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     | Yusafpur Alowal.       | 23     | Parrana.             |
| 10 Tibi Ranga.  11 Tibi Badra.  12 Tibi Taib  13 Mundi Kalan.  14 Laloowala.  15 Mahlewala.  26 Nawanpind Khalewala.  27 Jalalpur Khurd.  28 Theh Kishen Garh.  29 Mirajwala.  30 Janian Chahal.  31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8     | Jamalewala .           | 24     | Jalalpur Kalan.      |
| 11Tibi Badra.27Jalalpur Khurd.12Tibi Taib28Theh Kishen Garh.13Mundi Kalan.29Mirajwala.14Laloowala.30Janian Chahal.15Mahlewala.31Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9     | Manu Machhi.           | 25     | Sher Garh.           |
| 12Tibi Taib28Theh Kishen Garh.13Mundi Kalan.29Mirajwala.14Laloowala.30Janian Chahal.15Mahlewala.31Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    | Tibi Ranga.            | 26     | Nawanpind Khalewała. |
| <ul> <li>13 Mundi Kalan.</li> <li>14 Laloowala.</li> <li>15 Mahlewala.</li> <li>29 Mirajwala.</li> <li>30 Janian Chahal.</li> <li>31 Chak Bundala.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | Tibi Badra.            | 27     | Jalalpur Khurd.      |
| <ul> <li>14 Laloowala.</li> <li>15 Mahlewala.</li> <li>30 Janian Chahal.</li> <li>31 Chak Bundala.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12    | Tibi Taib              | 28     | Theh Kishen Garh.    |
| 15 Mahlewala. 31 Chak Bundala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13    | Mundi Kalan.           | 29     | Mirajwala.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14    | Laloowala.             | 30     | Janian Chahal.       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15    | Mahlewala.             | 31     | Chak Bundala.        |
| 16 Bara Kaloowala. 32 Kan Khurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16    | Bara Kaloowala.        | 32     | Kan Khurd.           |

| S.No. Village         | S.No. Village         |
|-----------------------|-----------------------|
| 33 Kakar Khurd.       | 65 Betlan.            |
| 34 Kakar Kalan.       | 66 Hujra.             |
| 35 Jokoopur Kalan.    | 67 Khurshaidpur.      |
| 36 Kotha.             | 68 Aidalpur.          |
| 37 Chak Gadaipur.     | 69 Bajwa Khurd.       |
| 38 Gatti Raipur.      | 70 Salehpur.          |
| 39 Gatti Pir Bux.     | 71 Bopa Rai.          |
| 40 Kamalpur.          | 72 Langewal.          |
| 41 Poonian.           | 73 Sandhanwala.       |
| 42 Rehroo.            | 74 Thanuwal.          |
| 43 Talwandi Butian.   | 75 Chak Singhpur.     |
| 44 Taharpur.          | 76 Rampur             |
| 45 Rame.              | 77 Sandh.             |
| 46 Talwandi Butian.   | 78 Bahoopur.          |
| 47 Bahamnian.         | 79 Rame Taharpur.     |
| 48 Chak Bahmanian.    | 80 Chak Narawal.      |
| 49 Danewal            | 81 Chak Bhura.        |
| 50 Naurangpur.        | 82 Chak Jandra,       |
| 51 Chak Hathiana.     | 83 Chak Kanian Khurd. |
| 52 Parjian Khurd.     | 84 Chak Kanian Kalan. |
| 53 Noorewal.          | 85 Gatti Jatan.       |
| 54 Bahadurko.         | 86 Chak Fatehpur.     |
| 55 Bahgian.           | 87 Gag Kalan.         |
| 56 Sherewal.          | 88 Raipur Gujran.     |
| 57 Hiawala.           | 89 Ghunuwala.         |
| 58 Khairullahpur.     | 90 Akoowala           |
| 59 Kanian Hussaine.   | 91 Chhaula.           |
| 60 Loh Garh.          | 92 Raipur Araian.     |
| 61 Parjian Beharipur. | 93 Babar.             |
| 62 Madeh Pur.         | 94 Raimwala.          |
| 63 Gaunsuwal.         | 95 Umrewala.          |
| 64 Jhogian.           | 96 Bghela.            |

## [Deputy Minister]

| S.1 | No. Village     | S. No. Village       |
|-----|-----------------|----------------------|
|     |                 |                      |
| 97  | Awan Khalsa.    | 102 Bir Baloki.      |
| 98  | Umerwala Billa. | 403 Baloki.          |
| 99  | Sangoowal.      | 104 Khera Mushtarka. |
| 100 | Adarman.        | 105 Singhpur.        |
| 101 | Bangiwala.      |                      |

### ANNEXURE 'B'

### PRE-EXTENSION BLOCK, NAKODAR.

| 1  | Baghian.           | 14 | Raipur Gujran.   |
|----|--------------------|----|------------------|
| 2  | Share Wal.         | 15 | Chhaula.         |
| 3  | Hiatwala.          | 16 | Raipur Araian.   |
| 4  | Khairullah Pur.    | 17 | Umarwala.        |
| 5  | Kanian Hussaine.   | 18 | Baghela.         |
| 6  | Loh Gar            | 19 | A wan Khalsa.    |
| 7  | Parjian Heharipur. | 20 | Umarwal Billa.   |
| 8  | Madehpur.          | 21 | Adarman.         |
| 9  | Gaunsu Wal.        | 22 | Bangiwala.       |
| 10 | Batlan.            | 23 | Bir Baloki       |
| 11 | Hujra.             | 24 | Baloki           |
| 12 | Khurshaidpur.      | 25 | Khera Mushtarka. |
| 13 | Gag Kalan.         | 26 | Singhpur.        |

Sardar Umrao Singh: May I know the facilities that are being provided to the other backward areas in the State?

उप मंत्री : वहां के कुछ students को concession मिलता है और development के मुताल्लिक जो भी programme हो, students को preference मिलता है।

Sardar Umrao Singh: May I know whether any particular facilities to the Bet areas in tehsil Nakodar have been given; if so, what?

श्री ग्रध्यक्ष : उन्हों ने नकोदर तहसील का बताया कि काम चल रहा है। (He has stated that the work in Nakodar Tahsil is in progress.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ।

### ALLEGED DEATH OF SHRI SITA RAM IN POLICE CUSTODY

- \*5044. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Chief Minister be pleased to state
  - (a) whether it is a fact that one Sita Ram was arrested by the Jandiala Police, district Amritsar, in the month of January, 1960;
  - (b) whether it is a fact that he was subjected to torture in police custody as a result of which he died;
  - (c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether any enquiry into the matter has been held; if so, with what result and if not, the reasons therefor?

## Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) No.

- (b) No. However, one Sita Ram died of heart failure in Hospital in Jandiala on 7th January, 1960.
  - (c) Question does not arise.

ਪੰਡਤ ਟਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ; ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕ Adjournment motion ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ heart failure ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਮੈਨਿਆ ਜਾਏ ?

ਉਪ ਮੰਤੀ: ਮੈਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ inconsistency ਨਹੀਂ ਹੌਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ separate ਨੌਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## RESOLUTION PASSED BY NAGAR SUDHAR SABHA KARNAL

\*5076. Shri Ram Piara; Will the Chief Minister be pleased to state whether he, the I.G. Police, the D.I.G. Police, Ambala Range and the S.P., Karnal have received copies of resolutions passed by the Nagar Sudhar Sabha, Karnal during the period from August, 1959 to February, 1960, regarding the high-handedness of the police in Karnal; if so, the number of resolutions received and the action, if any, taken thereon?

Shri, Harbans Lal (Deputy Minister): Yes; copies of 3 resolutions alleging high-handedness on the part of Karnal City Police were received from the Secretary, Nagar Sudhar Sabha. The allegations were looked into, but on being found false and frivolous were filed.

भी राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि किस officer ने उन की enquiry की है ?

उप मंत्री: D.I.G. साहिब ने S.P. करनाल से report मांगी थी। ग्रौर जो वहां से report ग्राई है उस के basis पर मैं ने जवाब दिया है।

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि Additionaर I.G. के खिलाफ enquiry करने के लिए D.I.G. competent authority है ?

उप मंत्री: इस में यह सवाल नहीं कि वह competent है या नहीं। सवाल यह है कि जो charges थे उन के मुताबिक हम ने जो report मंगवाई है उस से कोई prima facie case establish नहीं होता। ग्रगर case बनता तो हम further enquiry करवाते।

Mr. Speaker: The position is that in this case the enquiry against the Additional Inspector-General of Police was held by the Deputy Inspector General of Police, who is a Subordinate Officer. The honourable Member has asked the question whether the D.I.G. was competent to hold this enquiry against his superior Officer. He wants to know whether this position is wrong or right. But this is a question of opinion and he cannot compel the Deputy Minister to express his opinion, though this practice of holding enquiry by a Subordinate Officer against his superior may be bad otherwise.

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि वह कौन से allegations थे जिन की enquiry D.I.G. या S.P. करनाल ने की है?

उप मंत्री: Hon. Member का सवाल यह था कि जो Nagar Sudhar Sabha से resolution भ्राया था क्या उस के मुताबिक enquiry की है। जो कुछ उस resolution में था वही allegations थे।

श्री राम प्यारा : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वह कौन से allegations थे जिन को Government ने frivolous करार दिया है ?

उप मंत्री : जो allegations resolution में थे उन को enquiry हुई है ग्रीर वह frivolous साबित हुए हैं।

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि D.I.G. ग्रौर S.P. साहिब ने जो report की है वह क्या है ?

Minister for Industries: It is not in public interest to disclose the contents of the report submitted by individual Officers.

डाक्टर परमानन्द : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि करनाल के S.H.O. को इस लिए तब्दील किया गया था क्योंकि उस ने Additional I.G. के उन खास ग्रादिमयों को arrest किया था जो सट्टा खेलते थे ?

Mr. Speaker: This is not a supplementary question please.

CANCELLATION OF ARMS LICENCES IN AMRITSAR DISTRICT

\*5423. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons in Amritsar district whose Arms licences have been cancelled during the current year, the kind of arms held by each and the reasons for cancellation in each case?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

EMPOWERING MUNICIPAL COMMITTEES TO ESTABLISH THEIR OWN POLICE.

\*5434. Shri Rup Singh 'Phul': Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to confer powers on Municipal Committees in the State of establishing their own police; if so, the details thereof?

Shri Mohan Lal: There is no such proposal under the consideration of the Government.

Representation against Police Officers of Police Station Patti district Amritsar

\*5520. Chaudhri Inder Singh: Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) whether any representation against the Police Officials of Police Station, Patti, district Amritsar has recently been received by the authorities from the Harijans of village Phagupur situated within the same police station;
- (b) if answer to (a) above be in the affirmative, the date when the said representation was received and the action, if any, taken thereon?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) No such complaint was received recently.

(b) Question does not arise.

ANNUAL GRANT FOR GULAB DEVI, T.B. HOSPITAL AND PINGALWARA AMRITSAR.

\*5424. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister to please state —

- (a) the total annual grant sanctioned during the current year for the Gulab Devi T.B. Hospital, Amritsar together with the number of T.B. patients at present in the said Hospital;
- (b) the total amount of annual grant sanctioned for the Pinglwara at Amritsar together with the number of T.B. and other patients admitted in the said Pingalwara during the current year;
- (c) whether there is any proposal under the consideration of Government for the increase of the grant for the said Pingalwara; if so, the time within which it is likely to be implemented?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister): (a) (i) Rs. 30,000/-

- (ii) 144.
- (b) (i) Rs. 4,000/-
  - (ii) T.B. patients 344 Other patients — 704
- (c) No.

## INDUSTRIAL AREA IN PANIPAT, DISTRICT KARNAL

\*5091. Shri Ram Piara: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) with reference to the reply to Starred Question No. 3304 printed in the list of questions for 11th March, 1959, whether any action against the ex-Accountant has been taken; if so, what;
- (b) whether any amount which the accountant collected and did not deposit in the Treasury has since been recovered from him; if so, when and how much;
- (c) whether any other person is also involved in the said case; if so, his name and the action, if any, taken against him?

Shri Mohan Lal: (a) The ex-Accountant stands suspended from service and his case is under investigation with the local police authorities. They have been reminded to expedite.

- (b) No.
- (c) No other person has been reported as involved in the case so far.

श्री राम प्यारा : क्या Minister साहिब बतायेंगे कि वह ex-Accountant कितने ग्रसें से suspended है ग्रीर कितने ग्रसें से उस के खिलाफ enquiry चल रही है ?

Minister: The case was registered with the Police on the 29th March, 1958 and the Accountant was arrested on the 23rd July, 1958.

श्री राम प्यारा : क्या Minister साहिब बताएंगे कि जब वह Accountant इतने श्रसें से suspended है तो enquiry करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है ?

मंत्री : Police के पास enquiry है ; उस को हम ने request की है कि जल्दी expedite करे।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उस ने कितनी रक्म ग़बन की है श्रीर कितनी खज़ाने में जमा करवाई है ?

मंत्री: Investigation हो रही है। उस के बाद पता लगेगा।

डाक्टर परमानन्द : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जो ex-Accountant इतने ग्रसें से suspend है उसके बारे में ग्राखरी फैसला करने में क्या देरी है ?

मंत्री: मैं इस का जवाब दे चुका हूँ।

श्री राम प्यारा : वजीर साहिब ने फरमाया है कि पुलिस को reminder दिया गया है। क्या वह बताएंगे कि वह reminder कब दिया गया ?

मंत्री: तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब कोई approximate date बता सकते हैं जब कि यह enquiry complete हो जाएगी ?

मंत्री: मैं ने ग्रर्ज किया है कि पुलिस enquiry कर रही है ग्रौर मैं नहीं कह सकता कि यह कब तक complete होगी।

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब वताएंगे कि क्या और ग्रफसर भी इस में involved था कि जिस को निकालने के लिए यह इतनी देरी हो रही है ?

Mr. Speaker: No please. It does not arise.

## ALLOTMENT OF COAL DEPOTS IN AMRITSAR

\*5425. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) the names of persons, who were allotted coal depots in Amritsar during the current year, together with the names of those whose depots were cancelled later on and the reasons for cancellation in each case;
- (b) the criterion kept in view while making the said alletment?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister): (a) (i) The names of persons who have been allotted coal depots in Amritsar during current year are given below:—

Serial No. Name

- 1 Shri M.L.Karol.
- 2 Shri Gulzar Singh.
- 3 Shri G.C.Devgan.
- 4 Shri Brij Kumar Peshwaria.
- 5 Shri Sohinder Singh Kohli.
- (ii) No coal depot was cancelled during the period under reference.
- (b) The selection of persons/parties for the allot ment of coal depots was made from amongst Political Sufferers, Social workers, Co-Operative Societies, Harijans and other deserving persons etc. without any inter se priorities to the best advantage of the area and the public.

### OCTROI CHARGES BY MUNICIPAL COMMITTEES

\*5474. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state whether there are any Municipal Committees in the State which are not charging octroiduty; if so, their names, district-wise, the total strength of the members of such committees and the number of voters in each ward of each such committee?

**Professor Yashwant Rai** (Deputy Minister): Part I.—Yes. The following Municipal Committees do not charge octroi:—

- (1) Morinda (Ambala District).
- (2) Kurali (Ambala District).
- (3) Alawalpur (Jullundur District).
- (4) Chheherta (Amritsar District).

It is not obligatory for the Municipal Committees to levy tax though most of the Committees have done so. If the local conditions of a particular Municipal Committee are such that it can provide the necessary amenities without the levy of octroi, Government would not compel it to levy this tax.

Part II.—A statement is placed on the Table of the House :—

| Statement            |                              |                                                                                     |   |                                                                     |                                                        |  |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Name of the District |                              | Names of the<br>Municipal Com-<br>mittees which are<br>not charging octroi-<br>duty |   | Total strength of voters in each such Municipal Committee, wardwise |                                                        |  |
| <i></i>              | mittees which not charging o |                                                                                     |   | Ward No.                                                            | Strength of the voters                                 |  |
| 1                    | 2                            |                                                                                     | 3 | 4                                                                   | 5                                                      |  |
| Ambala               | . Kurali                     |                                                                                     | 8 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                          | 489<br>564<br>219<br>607<br>262<br>170<br>604          |  |
|                      | Morinda                      |                                                                                     | 8 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                               | 383<br>391<br>797<br>351<br>878<br>383                 |  |
| Amritsär             | . Chheharta                  | ••                                                                                  | 9 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                | 841<br>713<br>467<br>1,833<br>728<br>784<br>732<br>620 |  |
| Jullundur            | Alawalpur                    | ••                                                                                  | 8 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                               | 522<br>488<br>296<br>249<br>487                        |  |

श्री बलराम दास टंडन : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि पिछले साल जो उन्होंने octroi duty खत्म करने के लिए कहा था उसके बारे में क्या फैसला हुआ है?

उद्योग मंत्री : ग्रभी तक यह मामला जेरे ग़ौर है ग्रौर गवर्नमैंट ने कोई फैसला नहीं किया है।

श्री बल राम दास टंडन : क्या वह बता सकते हैं कि इस बारे में कतई फैसला कब तक हो जाएगा ?

मंत्री : पिछले सवाल के जवाब में भुझ से एक बात कहनी रह गई है कि गवर्नमैंट ने octroi duty को खत्म करने का कोई एलान नहीं किया है। यह मामला जेरे ग़ौर है।

श्री बल रामदास टंडन : मैं ने तो यह पूछा है कि इस बारे में कर्तई फैसला कब तक हो जाएगा क्योंकि लगातार एक साल से इस बारे में Ministerial Benches की तरफ से कहा जा रहा है। तो इस बात का फैसला करने में कितनी देर लगे गी?

मंत्री: यह बहुत important मसला है। इस के कुछ पहल् ओं के लिए तो इस हाउस की एक कमेटी मुकरर्र की हुई है कि वह जांच पड़ताल करके report करे। इस मसला की जो दूसरी implications हैं उनको इस वक्त अलहदा level पर examine किया जा रहा है। इस लिए मैं यकीन से नहीं कह सकता कि कब इस बात का करई फैसला करने की पोजीशन में होंगे।

# RAISING THE STATUS OF MUNICIPAL COMMITTEE, AMRITSAR AND OTHERS

\*5475. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state —

- (a) whether Government have received any recommendations from the Municipal Committee, Amritsar, to the effect that the status of the said Municipal Committee be raised to that of a Corporation; if so, the details of the recommendation and the main changes suggested;
- (b) whether Government have considered the said recommendation and the decision, if any, taken thereon;
- (c) whether the status of any other Municipal Committee in the State is proposed to be raised to that of a Corporation; if so, their names and the time by which their status is expected to be raised?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) Yes.

The Committee recommended that in view of its population, area, financial resources, as a premier Municipality of the State, coupled with its political, economic and cultural importance, the Amritsar Municipality should be given the status of a Corporation.

## [Deputy Minister]

(b) Yes.

Government have approved in principle the proposal for upgrading the Amritsar Municipality to a Corporation. Steps will be taken to enact necessary Legislation.

(c) For the present there is no proposal to upgrade any other Municipality to the status of a Corporation.

श्री बल राम दास टंडन : क्या डिप्टी वजीर साहिब बताएंगे कि गवर्नमैंट ने श्रमृतसर Municipality को corporation के status तक पहुँचाने में क्या २ steps लिए हैं ?

उद्योग मंत्री: ग्रभी तो हम ने legislation लानी है ग्रौर हमारे पास कोई ऐसा ऐक्ट नहीं है जिस की रू से हम ऐसा कर सकें। ग्रंब वह ऐक्ट बनाने का यत्न किया जाएगा ग्रौर जब वह बन जाएगा तो इस बारे में कार्रवाई की जाएगी।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि वह Act कब यहां ग्रमैम्बली के सामने पेश किया जाएगा ?

मंत्री: ग्रब तक महकमा दूसरे Municipal Act की तैयारी में लगा रहा। ग्रब वह काम खत्म हो चुका है ग्रौर वह बिल हाउस में ग्राने वाला है। ग्रब इस बिल की drafting ग्रौर दूसरी details work out की जाएंगी।

## LOCAL BODIES CONFERENCE HELD AT JULLUNDUR

\*5476. Shri Balram Das Tandon: Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the names and status of the persons, district-wise, who were invited to attend the recent Local Bodies Conference held at Jullundur and of those who actually attended the same;

(b) the details of the decisions arrived at the Local Bodies Conference and the time by which these are expected to be implemented;

(c) the details of the decisions arrived at the Local Bodies Conference held last year and the extent to which these have been carried out?

**Professor Yashwant Rai** (Deputy Minister): (a), (b) and (c): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House:—

#### Statement

Representatives of all the Municipal Committees were invited to attend the Urban Local Bodies' Conference at Jullundur in the following manner:—

- (1) 1st Class Municipal Committees .. President and two members
- (2) 2nd Class Municipal Committees .. President and one member
- (3) 3rd Class Municipal Committees .. President or a nominee of the Committee in the absence of the President
- (4) Superseded Municipal Committees .. Administrator

2. In addition to the above-stated persons the Executive Officers and the Secretaries of the following selected Municipal Committees were also invited:—

### Executive Officers

- (1) Amritsar
- (2) Jullundur
- (3) Pathankot
- (4) Ambala
- (5) Panipat
- (6) Patiala
- (7) Rewari
- (8) Sangrur (9) Jind
- (10) Kapurthala

#### Secretaries

- (1) Ferozepore
- (2) Batala
- (3) Gurgaon
- (4) Karnal
- (5) Gobindgarh
- 3. Besides this, the M.L.C.s, returned from Local Bodies Constituencies as shown in the attached list (Annexure 'A') representatives of All-India Local Authorities Federation, Punjab, and Municipal Subordinate Services Federation, were also invited to attend the Conference.
  - 5. A list of the persons who attended the Conference is attached (Annexure 'B').
- 6. The Agenda and details of decisions taken at this Conference will be found at Annexure 'C' while the disposal of the recommendations of the last conference is shown at Annexure 'D'.

### ANNEXURE 'A'

### List of M.L.C.s who were invited to attend the Conference

- 1. Shri Umrao Singh, M.L.C., Advocate, Patti.
- 2. Shri Tek Chand, M.L.C., Hoshiarpur.
- 3. Shri Shri Chand, M.L.C., Sangrur.
- 4. Shri Raghuvir Saran, M.L.C., Ambala.
- 5. Shri Ranjit Singh, M.L.C., village Nainewala, District Sangrur.
- 6. Shri Prem Sukh Dass, M.L.C., Sirsa, District Hissar.
- 7. Shri Prem Singh, Lalpur, M.L.C., Lalpur, District Amritsar.
- 8. Shri Kundan Lal Ahuja, M.L.C., Abohar, District Ferozepore.
- 9. Shri Krishan Lal, M.L.C., Jullundur.
- 10. Shri Darbari Lal Gupta, M.L.C., Simla.
- 11. Shri Dayal Krishan, Advocate, M.L.C., Jind.
- 12. Shri Dina Nath Sagar, M.L.C., Ludhiana.
- 13. Shri Gulab Singh, M.L.C., Yamuna Nagar, District Ambala.
- 14. Shri Gurbaksh Singh, M.L.C., District Hoshiarpur.
- 15. Shri Hari Singh, M.L.C., District Hissar.
- 16. Shri Kalyan Singh, M.L.C., Palwal, District Gurgaon.

### [Deputy Minister]

### ANNEXURE 'B'

### List of M.L.C.s who attended the Conference

Shri Raghuvir Saran, M.L.C. Shri Shri Chand, M.L.C. Shri Darbari Lal Gupta, M

M.L.C.

Daya Krishan, M.L.C. Ranjit Singh, M.L.C. Shri

Shri

Gurbaksh Singh, M.L.C. Shri

Umrao Singh, M.L.C. Shri

Shri Krishan Lal, M.L.C.

### Representatives of Government

- Shri Mohan Lal, Minister Incharge, Local Government.
- Shri Yashwant Rai, Deputy Minister, Local Government.
- Shri R.S. Randhawa, Commissioner, Jullundur Division. 3.
- Shri R.I.N. Ahooja, Secretary to Government, Punjab, Housing and Local Government Departments.
- 5. Shri S.C. Chabbra, Deputy Commissioner, Jullundur.
- Shri Jangi Lal Jain, Assistant Secretary, Local Government Department.
- Shri R.M.L. Bhatnagar, Examiner, Local Fund Accounts.
- Shri Shamsher Chand, Divisional Inspector, Local Bodies, Patiala Division.
- Shri G.N. Modawal, Deputy Director, Indian Standards Institute (I.S.I.), New Delhi.
- 10. Shri Kanwarjit Singh, Controller, Weight and Measures, Punjab.
  Districtwise list of the Persons who attended the Conference

### District Hissar

Shri S.P. Badari, S.V., President. Hissar

Shri Ambar Mall, Municipal Commissioner.

Bhiwani Shri V.R. Mehtani, Administrator.

Tohana Shri Lila Ram Thakar, Secretary.

Jakhal Shri P.C. Singal, Secretary.

Uklana Mandi .. Shri R.C. Singh, Secretary.

Fatehabad Shri Parma Nand, Vice-President.

### District Rohtak

Rohtak Shri Pritam Singh, Administrator.

Shri Ram Kumar, President. Bahadurgarh

Shri Sant Lal, Municipal Commissioner. Shri Sukhi Ram, Secretary.

Gohana Shri Bishan Sarup, Administrator.

District Gurgaon

Gurgaon Shri Rup Dev Sharma.

Rewari Shri Vaid Shiv Dayal, Senior Vice-President.

Shri Mohinder Parshad, Municipal Commissioner.

Shri Jugal Kishore, Executive Officer.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS Palwal Shri Mitha Ram, Vice-President. Hodal Shri Mohinder Singh, Secretary. Ferozepore Jhirka Shri Roshan Lal, President. Shri Durga Parshad, Secretary. Ballabhgarh Shri Bhim Singh, Presdient. Shri Nand Lal, Vice-President. Faridabad Shri Banarsi Dass, President. Shri Karam Singh, Municipal Commissioner. Pataudi Shri Har Bhagwan, Municipal Commissioner. Bawal Shri Ishar Dass, President. District Karnal Karnal Shri Ram Lal, President. Shri Arjan Dass, Municipal Commissioner Shri Anand Parkash, Municipal Commissioner. **Panipat** Shri Hargopal Malhotra Executive Officer. Kaithal Shri Behari Lal Mehra, Administrator. Thanesar Shri Sohan Lal, President. Shri Mohar Singh, Giani, Municipal Commissioner. Shahabad Shri Gurbachan Singh, Administrator.

Ladwa Shri Tilak Raj Sethi, Municipal Commissioner.

Radaur Shri Krishan Chand, President.

District Ambala

Ambala Shri H.K. Bhatnagar, Executive Officer.

Rupar Shri Ram Lal, President.

Shri S.L. Suri, Executive Officer

Kharar Shri Shiv Charan Malhotra, Administrator.

Kurali Shri Khushi Ram, President.

Shri Faqir Chand, Municipal Commissioner.

Sadhauna Shri D.D. Jasrai, Secretary.

District Kangra

Kangra Shri Chander Shekhar, President.

Palampur Shri Bhup Singh, Vice-President.

Nurpur Shri Satya Paul Gupta, Vice-President.

Kulu Shri Madan Lal Sud, President.

District Hoshiarpur

Hoshiarpur S. Iqbal Singh, Administrator.

Shri Baldev Mittar Bali, Municipal Commissioner. Shri A.S. Mahant, Municipal Commissioner Urmar Tanda

Garh diwala Shri Joginder Chander, Municipal Commissioner. [Deputy Minister]

Shri Om Parkash, Municipal Commissioner. Dasuya

Shri Roshan Lal, President. Garhshankar

District Jullundur

Jullundur

Shri Durga Dutt, President. Shri Amar Nath Dogra, Member. Shri G.D. Thapar, Executive Officer.

Shri Brij Lal, Municipal Commissioner. Kartarpur

Shri Fateh Chand, President. Nakodar

Shri Hakam Rai, Municipal Commissioner.

Shri Lachman Dass, Secretarv.

Phillaur Shri Amarnath, Vice-President.

Shri Ishar Dass, Municipal Commrssioner.

Shri Baldev Raj, President. Nur Mahal

Shri Sadhu Ram, Vice-President.

Nawanshahar

Shri Guwardhan Lal, Vice-President. Shri Shakti Parshad, Municipal Commissioner.

Shri Hargobind, Secretary. Alawalpur

Shri Sat Pal Joshi, President. Rahon

District Ludhiana

Shri Kidar Nath Gupta, Municipal Commissioner. Jagraon

Shri Thirath Dutt, Secretary.

Raikot Shri Mangat Rai, Municipal Commissioner.

Shri Durga Dass, Vice-President.

Shri Dharam Pal, Vice-President. Khanna

Shri Mohindar Singh, President. Samrala

District Ferozepore

Shri L.D. Kochhar, President. Ferozepore

Shri Hans Raj, Vice-President.

Shri Ram Nath, Secretary.

Tankanwali Shri D.R. Malhotra, President.

Giddarbaha Shri Behari Lal, Vice-President.

Shri D.L. Gupta, Secretary.

Guru Har Sahai ... Shri Karam Singh Sodhi, President.

Dharamkot Shri Sham Sunder, Administrator.

District Gurdaspur

Gurdaspur

Shri Gurdarshan Singh, Vice-President. Shri Barkat Ram, Municipal Commissioner.

Dinanagar Shri Ram Lal, President.

Shri Dharam Varat Ohri, Vice-President. Shri Sat Pal, Municipal Commissioner.

Batala .. Shri Kartar Chand, Executive Officer.

Shri Gurdial Singh Bajwa, President. Shri Satnam Singh Bajwa, Vice-President. **Qadian** 

**Pathankot** Shri Ajit Singh, Senior Vice-President.

Shri Khushi Ram, Municipal Commissioner.
Shri J.S. Pathania, Executive Officer.
Shri Ram Singh, Convener, All-India Local Authorities Con-

vention, Punjab.

Dalhousie Shri P.N. Gamsher, Senior Vice-President.

**Dhariwal** Shri Mela Ram, President.

Siri Hargobindpur Shri Gurdip Singh, Municipal Commissioner.

Shri Chaman Lal, President. Sujanpur

District Amritsar

Amritsar Shri D.D. Bhatia, President.

Shri Rajinder Singh, Municipal Commissioner.

Shri Gian Chand Kharbanda, Municipal Commissioner. Shri Mubarak Singh, Executive Officer. Shri Narain Dass Vij, Secretary.

Jandiala Shri Khazanchi Ram Jain, Vice-President.

Chherhta Shri Satya Pal Dang, Municipal Commissioner.

Tarn Taran Shri Mansa Singh Arora, President.

Majitha Shri Ram Saran Sangury, Secretary.

District Patiala

Patiala Shri Hardyal Singh, Executive Officer.

Shri Jaspal Singh, Administrator. Nabha

Rajpura Shri Sundar Lal, President.

Shri A.K. Ahluwalia, Executive Officer.

Shri Amar Nath Sharma, Municipal Commissioner. Dera Bassi

Shri Munshi Ram, Municipal Commissioner.

Nalagarh Shri R.C. Suri, Secretary.

Banur Shri Pritam Singh, Vice-President.

Shri Sham Lal, Municipal Commissioner. Bassi

Sirhind Shri Ram Singh, Secretary.

Shri Ishar Singh, Vice-President. Doraha

Shri T.R. Sharma, Secretary.

Shri Mathra Dass, Vice-President. Amloh

Shri Jagan Nath Bedi, Municipal Commissioner. Gobindgarh

Shri Kishori Lal, Secretary.

District Sangrur

Shri P.N. Misra, Vice-President. Sangrur

Shri Bhagwant Singh, Executive Officer.

Shri Ram Kanwar, Vice-President. Jind

Shri Lakhi Ram, Municipal Commissioner. Shri Hari Parkash, Executive Officer.

.. Shri Shiv Parshad, Administrator. Safidon

Shri S.R. Chopra, Administrator. Ahmadgarh

Shri Des Raj, President. Barnala

Shri Bachan Singh, Municipal Commissioner.

Shri Raghbir Singh, Vice-President. Sunam

Shri Anand Sarup Gupta, Municipal Commissioner.

Julana Shri Kishan Lal, President.

Uchana Shri Ravi Datt, President.

District Bhatinda

Faridkot Shri G.S. Mann, Administrator.

Rampura Phul Shri S.R. Singal, Municipal Commissioner.

Shri Inder Singh.

Mansa Shri Siri Ram, Municipal Commissioner.

.. Shri N.S. Sethi, Secretary. Bhucho Mandi

Shri Madan Mohan, Secretary. Sangat

Jaitu Shri Manohar Singh, Administrator.

Budhlada Shri N.T. Abhlashi, President.

Shri Munshi Ram, Municipal Commissioner.

Shri S.S. Sunghanda, Executive Officer.

District Kapurthala

Shri Madan Lal, Municipal Commissioner. Shri Kirpal Singh, Municipal Commissioner. Kapurthala

Shri Bhagwant Singh Bajwa, Executive Officer.

Shri B.N. Patina, Municipal Committee, Phagwara. Shri N.K. Taneja, Executive Officer. Phagwara

Shri Sita Ram, Administraor. Sultanpur

Shri Bhadur Singh, Secretary.

District Mohindergarh

Narnaul

Shri Baldev Raj, President. Shri Chuni Lal Sharma, Municipal Commissioner.

S.D. Mahant, Municipal Commissioner. Shri

#### ANNEXURE 'C'

Statement showing the decisions arrived at in the local Bodies Conference held at Jullandar on the 6thth of February, 1960.

| Serial<br>No. | Items discussed | Decisions arrived at |
|---------------|-----------------|----------------------|
|               |                 |                      |
| 1             | 2               | 3                    |

Proposal that the present procedure for obtaining technical and Administrative approval for Municipal Works was very lengthy and as such should be modified.

The Conference recommended to Government that procedure for obtaining technical and administrative approvals to the Municipal works and for the grant of loans may be reviewed with a view to remove all bottle-necks and delays. Government may be requested to make amendments to the Rules where necessary.

| Serial<br>No. | Items discussed                                                                                                                                                                                                        | Decision arrived at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2             | Proposal that the procedure for obtaining loans and grants for different projects require modification as it is very lengthy.                                                                                          | As against S. No. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3             | Proposal that the President and Members of the Committees be paid some reasonable allowance.                                                                                                                           | These items were withdrawn by the movers.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4             | Proposal that the members of municipal Committees be imparted education in respect of Municipal Administration.                                                                                                        | As against S.No. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5             | Proposal that proceeds of taxes like entertainment tax, sales tax, passenger tax and duty on the transfer of property within the Municipal limits which now go to the State Government be transferred to Local Bodies. | The Conference strongly recommended that Government should withdraw from the sphere of local bodies taxes like property tax and other taxes, recommended by the Local Finance Enquiry Committee of the Government of India, and transfer them to the Municipal Committees.                                                             |
| 6             | Proposal that Local Publicity through beat of drums etc. be deemed sufficient for the purpose of publication of notices under rule 5 of the general Rules.                                                             | The Conference resolved that Government may be moved to amend the rules so that the procedure for the publication of notices under Rule 5 of the General Rules is simplified and publication by means of beating of drum, distribution of hand-bills alongwith publication of notices on the notice-board should be deemed sufficient. |
| 7             | Proposal that the system of pre-audit should be introduced in all municipalities.                                                                                                                                      | The Conference resolved that the item should be dropped.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8             | Proposal that the posts of Executive Officers, Secretaries and Accountants should be provincialised.                                                                                                                   | The consensus of opinion was definitely against the provincialization of the posts though it favoured the grant of reasonable security to the services by means of rigid observance of rules before an employee could be dismissed, removed from the service or otherwise punished.                                                    |
| 9             | Proposal that steps should be taken for<br>the proper drainage schemes to save<br>the towns from the effects of water-<br>logging.                                                                                     | This item is not of general interest,<br>but the conference agreed that there<br>would be no objection if the neces-<br>sary action is taken on merits,                                                                                                                                                                                |
| 10            | Proposal that a grant of 50 per cent at least may be given by Government for water-supply schemes.                                                                                                                     | The Conference resolved that—  (1) the Government may be requested that the grants for water-supply, drainage and sewerage schemes may be raised substantially; and  (2) departmental charges may be waived in the interest of national health.                                                                                        |

| Serial<br>No. | Items discussed                                                                                                                                                      | Decision arrived at                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11            | Bodies may be provincialised or Government should at least pay 50                                                                                                    | The first part of the proposal was withdrawn by the movers.  Regarding the second part, the Conference resolved that Government may be approached to give suitable grants-in-aid to the Committees which are running dispensaries.                                                              |
| 12            | Proposal that the Punjab Government should cease to take contribution from the Local Bodies, towards the provincialization of Local Bodies Schools.                  | (1) The Conference resolved that every Committee should formulate its definite opinion by means of a resolution in the sense of the decision taken in Patiala Conference, specifically declaring whether the schools should be deprovincialized or not.                                         |
|               |                                                                                                                                                                      | (2) The consensus of opinion was that the Municipal Committees which would like to have their schools provincialised should not be called upon to pay contributions and those which would like to have the schools back should be assured of their normal grants from the Education Department. |
| 13            | Proposal that the Local Bodies Works Division should be abolished.                                                                                                   | The Conference agreed to drop this items.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14            | Proposal that Government may make rules under section 240 of the Punjab Municipal Act, regarding constitution and functioning of Unions of Employee of Local Bodies. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15            | Proposal that the half-yearly audit of Local Bodies having income of 2 lacs should revert to the original system of annual audit.                                    | The Conference recommended that the audit of their accounts should be held only once a year.                                                                                                                                                                                                    |
| 16            | Proposal for the appointment of Municipal Magistrates may be for two or three Municipal Committees jointly.                                                          | The Conference resolved that Government may be approached with a request that a special Magistrate be appointed in each District to try the cases of Municipal Committees.                                                                                                                      |
| 17            | Proposal that Government should come forward with substantial monetary grant to take up the Sewerage Schemes.                                                        | As against S. No. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18            | Proposal that Section 45 of the Punjab Municipal Act, should be deleted.                                                                                             | Dropped.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19            | Proposal that the contribution towards Local Bodies Works Division, should be reduced.                                                                               | As against S. No. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Serial<br>No. | It ems discussed                                                                                                                                                                                                                                   | Decision arrived at                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                     |
| 20            | Proposal that Municipal employees be paid gratuity at the time of retirement                                                                                                                                                                       | The Conference recommend that Government should consider the proposal for the grant of payment of gratuity to the Municipal employees at the time of their retirement |
| 21            | Proposal that Provident Fund deduction be raised from 8 per cent to 10 percent                                                                                                                                                                     | The item was dropped                                                                                                                                                  |
| 22            | Proposal that the Committees should<br>be exempted from the payment of<br>electricity duty on the price of the<br>energy consumed for the street light-<br>ing purposes                                                                            | The proposal was accepted for consideration by Government                                                                                                             |
| 23            | Proposal that speedy execution of Drainage Works should be ensured                                                                                                                                                                                 | As against S.No. 10                                                                                                                                                   |
| 24            | Proposal that President or the Executive Officer should be invested with magisterial powers for the disposal of summary cases                                                                                                                      | The item was dropped in view of resolution passed in regard to item No. 16                                                                                            |
| 25            | Proposal that the oversees of (C) Class<br>Municipal Committees should be con-<br>sidered as Municipal Engineer in the<br>terms of Rule XIII. 12 of Municipal<br>Code                                                                              | The Conference resolved that the recommendation may be considered by Government                                                                                       |
| 26            | Proposal that the exemption limit of House Tax should be lowered from Annual value of Rs. 120 P.A. to Rs. 60 and should apply only to residential houses occupied by owners                                                                        | Resolved that status-quo may continue                                                                                                                                 |
| 27            | Proposal that a Co-operative Bank of<br>the Municipal Committee may be<br>formed                                                                                                                                                                   | The Conference accepted the proposal for the formation of a cooperative Bank of Municipal Committees. The proposal may be referred to the Co-operative Department     |
| 28            | Proposal that amendment be made in<br>the Punjab Municipal (E.O.'s) Act, 1931<br>so that the Executive Officer, may<br>exercise powers under section 219 of the<br>Punjab Municipal Act                                                            | Dropped                                                                                                                                                               |
| 29            | Proposal that Section 7 of the Punjab<br>Municipal (E.O.'s) Act, be amended so<br>that the powers under section 39 may be<br>delegated to the President, Executive<br>Officer, Vice-President, Secretary to<br>Municipal Medical Officer of Health | As against S. No. 28                                                                                                                                                  |
| 30            | Section 219 of the Punjab Municipal<br>Act, 1911, may be amended to em-<br>power the fine of Rs. 500 to offenders<br>who make an unauthorised construc'-<br>tion, encroachment                                                                     | The proposal was recommended fo consideration with the new Bill                                                                                                       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                     |

| Serial<br>No. | Items discussed                                                                                                                                                                                                                                                                      | Decision arrived at                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                           |
| 31            | Proposal that lands of Local Bodies be formed with the power of forcible acquisition of lands and they be exclusively entrusted the schemes of Zoning, Planning, Housing. Development and Improvement, etc.                                                                          | Rejected                                                                                                                    |
| 32            | Proposal that early steps need be taken to implement the recommendations of the Local Finance Enquiry Committee, appointed by Government of India, as contained in their report                                                                                                      | As against S.No. 5                                                                                                          |
| 33            | Immovable Property Tax levied by the State Government should be withdrawn so as to encourage building activity relieving the housing problem which is so acute                                                                                                                       | Ditto<br>-                                                                                                                  |
| 34            | Proposal that the President of a Municipal Committee be officially considered as first Citizen of the Town                                                                                                                                                                           | The Conference recommended that to the proposal should be brought the notice of the Chief Secretary in the Political Branch |
| 35            | Proposal that the State Government<br>should reconsider the matter of<br>Provincialization of Local Bodies<br>Schools                                                                                                                                                                | As against S.No. 12                                                                                                         |
| 36            | Proposal that the Municipal Works Rules should be amended suitably so as to increase the competance of Municipal Committees in matters of according administrative approval and technical sanction as also steps be taken to reduce the departmental charges, etc., on deposit works | As against S.No. 1                                                                                                          |
| 37            | Proposal that the Municipal Committees should invariably be authorised to collect tehbazari fee in respect of the P.W.D. roads passing through Municipal limits                                                                                                                      | The Conference adopted this recommendations                                                                                 |
| 38            | Proposal that the Punjab P.W.D. be asked to submit accounts to Municipal Committees concerned after due verification by the Accountant-General, Punjab, relating to deposit works regularly every year                                                                               | Ditto                                                                                                                       |
| 39            | Proposal that in service training of Municipal empolyees be introduced                                                                                                                                                                                                               | Ditto                                                                                                                       |
| 40            | Proposal that the Municipal Act, should<br>be amended so as to empower the<br>Municipal Committees to register<br>the private sweepers                                                                                                                                               | The item was dropped                                                                                                        |

| Serial<br>No. | Items discussed                                                                                                                                                                                                                                                       | Decision arrived at                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                     |
| 41            | Proposal that the Police Department may readily extend help to the Municipal Committees for the enforcement of Bye-Laws                                                                                                                                               | The Conference recommended that Government may make Police help available to the Munici pal Committees on payment                                                                     |
| 42            | Proposal that steps be taken to ensure<br>that prosecution filed against Muni-<br>cipal Bye-laws and proceedings lodged<br>for the recovery of arrears, are ex-<br>peditiously disposed of                                                                            | •                                                                                                                                                                                     |
| 43            | Proposal that the Municipal Commit-<br>tees should be given some share in<br>running their buses and transport                                                                                                                                                        | As against S.No. 5                                                                                                                                                                    |
| 44            | Proposal that the relevant rules in the Punjab Municipal Account Code may be amended as to permit the Municipal Committees, to allow the benefit of provident Fund on the amount of full D.A. drawn by the Municipal empolyees                                        | The item was withdrawn                                                                                                                                                                |
| 45            | Proposal that the State Government<br>should grant liberal subsidies to the<br>Municipal Committees to remove<br>Dairies, creameries, Skin and Hide<br>Tanneries etc., from the towns                                                                                 | The Conference adopted this item                                                                                                                                                      |
| 46            | Proposal that the Government of India may be moved to amend the Evacuee Property Act so as to make possible recovery of Municipal dues through the Civil Courts                                                                                                       | Withdrawn                                                                                                                                                                             |
| 47            | Proposal that Latrines and Urinals with septic tanks may be provided with Government subsidy, particularly in small Municipal Committees, where underground sewerage does not exist                                                                                   | The Conference accepted the propos for consideration by Government                                                                                                                    |
| 48            | Campaign for family planning should be intensified with State help                                                                                                                                                                                                    | Withdrawn                                                                                                                                                                             |
| 49            | Proposal that utility services such as the maintenance of Fire Brigades, Infectious Diseases Hospital and compost making etc. should be maintained by the District Headquarters Municipal Committees on joint basis with the other urban Local Bodies of the District | The Conference adopted the suggestion made in this item that the various Committees not necessarily in the same district may join with others for the maintenance of utility services |
|               | Proposal that octroi collections which had been collected by the erstwhile States of Pepsu be paid to the Municipal Committees                                                                                                                                        | It was resolved that individual cases may be referred to Government                                                                                                                   |
| 51            | Proposal that the Employees of Government on deputation with the Committees should be withdrawn                                                                                                                                                                       | The Conference resolved that such employees may be considered as Municipal employees for the purposes of control and conditions of service                                            |

| rial N | o. Items diseussed                                                                                                                                                                                                                                          | Decission arrived at                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                  |
| 52     | Proposal that the Government may be moved to form a common institution for the smaller Committees by employing technical staff which should help these committees in the preparation of suitable schemes for the 3rd Five-Year Plan                         | The item was withdrawn                                                                                                             |
| 53     | Proposal that the members should be vested with the powers for inspection and check the octroi barriers                                                                                                                                                     | Ditto                                                                                                                              |
| 54     | Proposal that the President should be authorised to work as executive officer                                                                                                                                                                               | Ditto                                                                                                                              |
|        | when the latter is on casual leave                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| 55     | Proposal that the programme and Commitments relating to roads, drainage, streetlighting, water supply, Model towns harticulture, etc. in respect of New Townships, should be carried out by the Departments concerned                                       | Resolved that individual cases may be referred to Government                                                                       |
| 56     | Proposal that relaxations be made for<br>the experience and qualification in<br>respect of recruitment of Municipal<br>Engineers                                                                                                                            | The Conference accepted the proposal                                                                                               |
| 57     | Proposal that the Administrator in superseded committees may also be selected from Secretaries and Executive Officers of Important Municipal Committees                                                                                                     | Withdrawn                                                                                                                          |
| 58     | Proposal that proviso to rule 8 of the Municipal Election Rules, 1952 regarding preparation of rolls, should not be applied to municipalities where the Punjab Legislative Assembly Electoral rolls can serve the purpose as required by rule 8 <i>ibid</i> | The Conference resolved that fresh electoral rolls instead of the legis lative electoral rolls be prepared for Municipal elections |
| 59     | Proposal that local Bodies may be given<br>the rights of ownership of Shamlat<br>Deh falling in their limits                                                                                                                                                | The Conference resolved that the matter may be referred to Government along with the case of thir class forests in Kangra District |
| 60     | Income derived from the cattle fairs may be given to the Local Bodies                                                                                                                                                                                       | The proposal was not pressed a<br>the Chairman informed the Confe<br>rence that the matter is unde<br>consideration                |
| 61     | Percentage of other taxes imposed by Government from time to time may be entrusted to Local Bodies                                                                                                                                                          | As against S.No. 5                                                                                                                 |
|        | Additional item moved by the Indian Standard Institute that Municipal Committees in obtaining their requirements of Stores, etc. should give preference to the goods certificated by the I.S.I.                                                             | Adopted                                                                                                                            |
| acce   | These recommendations will be considered pted, will be implemented as soon as possible.                                                                                                                                                                     | by Government and those, which as                                                                                                  |

# ANNEXURE 'D'

# Statement showing disposal of the recommendations of the last years' Conference

| Item discussed                                             | Decision taken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | How far implemented                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Party factions in Municipal Committees—Causes and Cures | The Council considered the question of causes of party faction in Municipal Committees and their cure from all parties but could not register any definite conclusions. The Conference, however, suggested the following principal measures for consideration of Government as cures are palliative for factionalism in Municipal Committees:—  (i) Elections to Municipal Committees may be fought on party system which should not, however, influence the actual working of these bodies. Instructions should be issued to officers to eschew scrupulously political bias in their dealings with Municipal Bodies (ii) Municipal laws and rules should be codified (iii) A hand book on pamphelt style should be prepared for the guidance of councillors vote of the Local Government Electors.  (v) There should be an agreement among the major political parties not to introduce party system in Local Bodies | <ul> <li>(i) Instructions have already been issued by Government that all cases should always be dealt with on merits.</li> <li>(ii) Municipal laws and Rules have been codified.</li> <li>(iii) A hand book will be published after Municipal Act has been revised and rules have been framed thereunder.</li> <li>(iv) Considered and rejected.</li> <li>(v) Government are not concerned.</li> <li>(vi) The subject was discussed in the conference held at Jullundur.</li> <li>(vii) Considered and rejected.</li> <li>(viii) Under consideration.</li> </ul> |

₩.

Proposal that the Municipal Property should be exempted from payment

ω.

of property tax

4

4

Proposal in regard to problem relating to Drainage and Drinking Water

Ś

| [I                  | Depu | ıty :                                         | Minis                                                           | ter]                                        |                                                                                                                        |
|---------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| How for implemented | 3    |                                               |                                                                 |                                             | No action                                                                                                              |
| Decision taken      | 2    | (vi) Districtwise seminar should be organized | (vii) The Vice-President should be the nominee of the President | (viii) A chart of Do's and Don'ts should be | 2. Proposal for provincialization of the 2. The Conference resolved that the item 2 services of the Municipal Account- |
| Item discussed      | -    |                                               |                                                                 |                                             | 2. Proposal for provincialization of the services of the Municipal Account-                                            |

| The Conference adopted this item                                                                                        | ÷;            | 3. The proposal is still under consideration of Government                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Conference urged that the amounts of loans available for drainage and watersupply Projects should be fully utilized | <del>4.</del> | The Conference urged that the amounts of 4. In the current years Budget a provision of loans available for drainage and water-supply Projects should be fully utilized the Municipal Committees under the National Water-Supply and Drainage Scheme out of this an amount of Rs 29,50,000 has so far been sanctioned to the Committees. Steps have been taken to exhaust the entire amount. |

The matter is under consideration of Govern-Š. The Conference recommended that a formula should be framed determining the sphere of District Boards and the Municipal Committees in the sense that :— (i) Municipal Committees should be allowed to hold fairs where District Board does not hold the fair at present Ś Proposal that the Municipal Committees should be allowed to hold Cattle Fairs

held under the joint auspicious of the District Board and Municipal Committee and the receipts from the fairs Where a District Board holds a fair within the Municipal limits, the Fair should be should be equitably distributed between the two parties (E)

| *            |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · <u>*</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ´ <b>v</b>   | Proposal regarding slum clearance 6. scheme in the Municipal Committees                                                                             | The Conference resolved that individual Municipal Committees should formulate their demands and send it to Government                                                                                                                                                                                 | 6. No action on Government part, the Housring Department has written to all Municipal Committees to prepare slum clearance schemes. Some Municipal Committees have prepared the schemes which are already being implemented. One of these is at Moga. Schemes for Amritsar, Jullundur, Ludhiana are about to be finalized. |
| 7            | Proposals relating to provincialization of Schools                                                                                                  | 7. The Conference considered the question of provincialization of Local Bodies Schools in all its bearings and resolved that a Municipal Committee may pass a Resolution by at least 3/4ths of majority in favour of deprovincialization of Schools and send it to Government for their consideration | 7. No action is required on Government part as no reference has so far been received from any Municipal Committee                                                                                                                                                                                                          |
| ∞            | 8. Proposal that the Municipal Sanitary Inspectors should be vested with the powers of the Inspectors under the Prevention of Food Adulteration Act | 8. The Conference resolved that the proposal to invest a Municipal Sanitary Inspector with the powers of Inspector under the Prevention of Food Adulteration Act should be accepted by Government                                                                                                     | 8. The Health Department has been moved in the matter                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - <b>5</b> 1 | 9. Proposal that the functions of the Municipal Committees should                                                                                   | 9. The Conference agreed to drop this item                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. No action                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>~</b>     | egard to interference<br>nment in the Municipal                                                                                                     | 10. The Conference recommended that Government should consider these matters while finalizing legislation on the basis of recommendations of Local Government Urban Enquiry Committee                                                                                                                 | <ol> <li>The matter is under consideration of Government</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <del></del>  | <ol> <li>Proposal that the Municipal Com- 11. mittees be exempted from the pro visions of the Minimum Wages Act?</li> </ol>                         | The Conference recommended that Government may examine the proposal to exempt the Municipal Committees from the provisions of the Minimum Wages Act with a view to approach the Labour Department                                                                                                     | <ol> <li>The proposal had been referred to the Labour<br/>Department earlier, but was rejected</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.          | Proposal for the exemption of the Municipal Property from the operation of Rent Restriction Act                                                     | 12. The Conference recommended that the proposal to exempt Municipal Property from the operation of East Punjab Rent Restriction Act may be adopted by Government                                                                                                                                     | <ol> <li>A notification exempting the Municipal<br/>Committee's Properties has since issued</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |

| 13. Proposal for the removal of stray cattle action that the quota of the ment served for the Municipalities of Patiala Division  14. Proposal that the probable of the Government servants on deputation with Municipal stooperate with Municipal authorities and the performance of the probable action and that no blanket measures with Municipal authorities of their statutory duties  15. Proposal that the police should consider the Municipal to action and that no blanket measures against such employees would be feasible action and that no blanket measures against such employees would be feasible in the performance of their statutory duties                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Conference recommended the following measures to tackle the problem of Stray Cattle:—  1) Local public effort;  1) Setting up of Gow Sadans;  1) Local Officers should take strict measures under the existing law to check the menace of Stray Cattle  The Conference recommended to Government that for the supply of controlled commodities, appropriate priority should be given to the Municipal Committees who have any specific complaints against Government servants in their employ should refer them to Government for suitable action and that no blanket measures against such employees would be feasible  The Conference resolved that the proposal in this item should be adopted |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| •   |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Proposal for deletion of Sections 14, 16, 232 and 238 from the Punjab Municipal Act, 1911             | 17. | The - zrence recommended that Govern- 17. The matter is under the consideration ment should consider these matters while Government finalizing legislation on the basis of recommendations of Local Government Urban Enquiry Committee                                                    | nsideration of                                                                                              |
| 18. | the Shamlat situated within the Municipal limits should be handed over to the Municipal Committees    | 18. | The Conference resolved to adopt this item 18. The proposal was considered and rejected                                                                                                                                                                                                   | ind rejected                                                                                                |
| 19. | <ul> <li>Proposal with regard to certain de-<br/>mands of the Municipal employees</li> </ul>          | 19. | resolved that a Sub-Com- be constituted to go into the Municipal Employees and to Government. It also Professor Yashwant Rai, Professor Yashwant Rai, ar for Local Government, at the Committee and act                                                                                   | nesh constituted ands, etc., of the the Committes The cases of ittees such as ad, etc., have settled by the |
| 20. | ). Proposal for the recovery of taxes due from the Custodian, Evacuee Properties                      | 20. | as its convener  The Conference recommended that Govern- 20. Instructions have been issued to the Deputy ment should take up the matter so that payment Commissioners to supply complete inforolf dues to Municipal Committees by the mation in regard to arrears  Custodian is expedited | ed to the Deputy<br>complete infor-                                                                         |
| 21. | Municipal Committee be declared as official visitors to the Local Hospitals, jails, Schools, etc.     | 2.  | The Conference recommended for the con- 21. Necessary instructions have been sideration of Government that at the time of making appointments to advisory Committees and Boards, Government should give due consideration to the claims of President of Municipal Committees.             | een issued to<br>rs in the State                                                                            |
| 22. | Proposal that Section 50 of the Punjab Municipal Act, 1911, regarding surcharge of Members be deleted | 22. | The Conference recommended that Govern- 22. The matter is under consideration and the finalizing legislation on the basis of recommendations of Local Government Urban Enquiry Committee                                                                                                  | ation and the<br>porated in the<br>t Bill                                                                   |

23.

श्री बलराम दास टंडन : वज़ीर साहिब ने 1st Class Municipal Committee के सम्बन्ध में कहा है कि President के इलावा दो मैम्बर और उस conference को attend करने के लिए बुलाएं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके लिए कोई procedure तै किया गया था कि वह मैम्बर किस ढंग से आएं, चुनाव हो कर आएं या किसी और ढंग से आएं?

उद्योग मंत्री: ऐसा कोई rigid procedure मुकरर नहीं किया गया था। यह तो committees का काम था कि जिन को मुनासिब समझें भेज दें ग्रौर फैसला कर लें। श्री बल राम दास टंडन: यह जो committees की list मुझे दी गई है उस के मुताबिक ग्रमृतसर Municipal Committee के President ग्रौर दो कांग्रेसी सदस्य ग्राए हैं। इस बारे में बात चीत करने के बावजूद उन्हों ने कहा कि मैं ग्रपने ग्राप चुन लूंगा। क्या इस बारे में कोई हिदायत थी?

मंत्री : इस में कोई मुमानित नहीं थी।

श्री बलराम दास टंडन: Annexure 'C' के item No. 5 पर जो agenda बताया गया है कि proposals that proceeds of taxes like entertainment tax, sales tax, passenger tax and duty on the transfer of property within the Municipal limits which now go to the State Government be transferred to local bodies इसके बारे गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है?

मंत्री: यह जो इस साल की proposals हैं ग्रभी हम ने examine नहीं की हैं। श्री बलराम दास टण्डन: यह जो proposal है ग्रीर जो उसका फैसला conference ने किया है क्या वह गवर्नमेंट के जेरे गौर ग्राया है ग्रीर इस के बारे में कब तक

फैसला हो जाएगा?

मंत्री: श्रभी यकीनी तौर से नहीं कह सकते कि कब फैसला होगा श्रौर क्या फैसला हु होगा श्रौर यह बात पहले भी कई दफा कह चुके हैं। इस तीसरे पांच साला प्लान के वक्त तो कोई न कोई फैसला इन taxes का हमें करना ही पड़ेगा।

ENQUIRY INTO EXPORT OF RICE FROM KARNAL DISTRICT

\*5090. Shri Ram Piara: Will the Minister for Industries be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 3303 printed in the list of questions for the 11th March, 1959, the names of the officers who conducted the enquiries together with the names of the officers who were warned as a result of the enquiry.

Shri Mohan Lal: (a) The enquiry was made by the Secretary Food.

(b) It is not in public interest to give names of officers who were orally asked to be careful in tuture.

श्री राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि कौन सी वजूहात हैं जिन के कारण उन ग्रफसरों के नाम नहीं बताए जा सकते हैं जिन्हों ने कि अलती की है ? उद्योग मंत्री : मैं ने बयान कर दिया है कि श्रफसरों के नाम इस ढंग से हाउस में लेना मुनासिब नहीं है ।

10 a.m.

श्री राम प्यारा : यह verbal warning मिनिस्टर साहिब ने दी, चीफ मिनिस्टर साहिब ने दी या किसी और ने दी ?

Mr. Speaker: It relates to departmental procedure. How are you concerned with it?

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, इस में position काफी बदल चुकी है। गवर्नमैंट ने position यह ली है कि permit नहीं दिए।

Mr. Speaker: Question Hour is meant only for interpellations but you start making a speech during Question Hour. I shall not allow it any further.

श्री राम प्यारा : जिन को verbal warning दी गई है वह किस ने दी है ?

मंत्री: गवर्नमैंट ने।

श्री राम प्यारा : गवर्नमैंट से मतलब मिनिस्टर है या सैकेटरी ?

Mr. Speaker: This question does not arise. The hon. Member should know what is Government. Government is something very very long and wide. (Laughter)

श्रो राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि warning उन्हीं को दी गई है जिन का कसूर था या किसी ग्रौर को भी दी गई है ?

#### STOCKS OF FOODGRAINS IN THE STATE

\*5358. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Industries be pleased to state the quantity of foodgrains in stock at present with the Government and whether the same is sufficient to meet the requirements of the State?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister): It is not in the public interest to divulge the information asked for by the honourable Member.

श्री मंगल सेन : मैं ने पूछा है कि स्टाक sufficient है । इस में पोशीदा रखने वाली कौन सी वात है ? /

उद्योग मंत्री : इतना मैं बता सकता हूँ कि stock sufficient है ।

RATIONING OF FOODGRAINS IN THE STATE

\*5359. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Industries be pleased to state whether in view of the daily soaring prices of foodgrains, Government propose to introduce rationing if so, when?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister): No

#### SHORTAGE IN THE SUPPLY OF ATTA

\*5360. Shri Mangal Sein: Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government are aware that one of the reasons for the shortage in the supply of atta in the State is the fact that wheat is being given to the big mills only for being ground; if so, whether Government have considered desirability of supplying wheat to the chakkis also and with what result?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister): The roller flour mills had been meeting the full demand of atta for fair price shops till recently when their electric supply was reduced, with the result that there was shortage of atta. The Punjab Electricity Board has now restored the cut in power supply for the mills, and production of atta has increased. To cope with the recent increased demand for atta, chakki atta is also now being issued at some places where there are no roller flour mills, and this has had a salutary effect on the supply and price of wheat/wheat atta.

#### UNAUTHORIZED SALE OF SUGAR

\*5543. Dr. Bhag Singh: Will the Minister for Industries be pleased to state whether any holders of sugar depots or Managers of Co-operative Societies entrusted with the sale of sugar in the State were apprehended for selling sugar in the black market since sugar became a controlled commodity if so, their names districtwise?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister): Yes. The statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

List of Sugar depot-holders who were apprehended for selling sugar in blackmarket since sugar became a controlled commodity

| Name of      | Serial | Name of Sugar depot-holders                                                                                                               |                                          |  |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| District     | No.    | Co-operative Societies                                                                                                                    | Others                                   |  |
| 1            | 2      | 3                                                                                                                                         | 4                                        |  |
| Sangrur .    | . 1    | • •                                                                                                                                       | Shri Sham Lal, Sunam                     |  |
|              | 2      | ••                                                                                                                                        | Messrs Kaka Ram-Puran<br>Chand, Barnala  |  |
| •            | 3      | •                                                                                                                                         | Shri Mukand Lal, Narwana                 |  |
| Hissar .     | . 4    | ••                                                                                                                                        | Shri Bhagwan Dass, Hissar                |  |
|              | 5      | ••                                                                                                                                        | Shri Parshotam Dass, Hissar              |  |
|              | 6      | ••                                                                                                                                        | Shri Ram Partap, Hissar                  |  |
|              | 7      | ••                                                                                                                                        | Messrs Sat Narain-Prem<br>Chand, Bhiwani |  |
|              | 8      |                                                                                                                                           | Messrs Mehtab Singh-Sadhu<br>Ram, Hissar |  |
|              | 9      | ••                                                                                                                                        | Messrs Kesho Ram-Ram<br>Chand, Hissar    |  |
|              | 10     | ••                                                                                                                                        | Messrs Tulsi Ram-Daya Ram                |  |
|              | 11     | ••                                                                                                                                        | Shri Harbilas Rai, Kulanwali             |  |
|              | 12     |                                                                                                                                           | Messrs Des Raj Surinder<br>Kumar, Hansi  |  |
| Mohindergarh | 13     | Shri Siri Ram, son of Ganpat<br>Rai Ahir, an employee of<br>the Narnaul Marketing-cum-<br>Processing Co-operative<br>Society, Ltd., Ateli |                                          |  |

| Name of Se |     | Name of sugar Depot I                     | Name of sugar Depot Holders                      |  |  |
|------------|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| District   | No. | Co-operative Societies                    | Others                                           |  |  |
| 1          | 2   | 3                                         | 4                                                |  |  |
| ∧mritsar   | 14  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | Messrs Tirlok Nath-Gia<br>Chand, Amritsar Cantt. |  |  |
|            | 15  |                                           | Messrs Des Raj-Bhagwa<br>Singh, Amritsar         |  |  |
|            | 16  | ••                                        | Messrs Jai Ram and C<br>Amritsar                 |  |  |
|            | 17  |                                           | Messrs Mehar Sin<br>Gurcharan Singh, Amrit       |  |  |
|            | 18  | ••                                        | Messrs Ranga Singh-Bh<br>Singh, Tarn Taran       |  |  |
|            | 19  |                                           | Messrs Swarn and Co., Am                         |  |  |
|            | 20  | ••                                        | Messrs Gian Chand-Piare I<br>Amritsar            |  |  |
|            | 21  | •••                                       | Shri Kishan Singh, Amri                          |  |  |
|            | 22  |                                           | Messrs Prem Singh-Ja<br>Singh, Amritsar          |  |  |
| Patiala    | 23  |                                           | Messrs Lal Chand Bajaj a others, Patiala         |  |  |
|            | 24  | ••                                        | Messrs Dewan Chand a others, Patiala             |  |  |
|            | 25  | ••                                        | Messrs Chandu Ram a others, Patiala              |  |  |
|            | 26  | ••                                        | Messrs Charanji Lal a<br>others, Patiala         |  |  |
|            | 27  | The Patiala Co-operative Society, Patiala |                                                  |  |  |
| Gurdaspur  | 28  |                                           | Messrs Raj Kumar-R<br>Parkash, Batala            |  |  |
|            | 29  |                                           | Messrs Faqir Chand-Bakur<br>Lal, Batala          |  |  |
| r          | 30  | ••                                        | Shri Gian Chand, Dinanagan                       |  |  |
|            | 31  | ••                                        | Shri Paras Ram, Dinanagan                        |  |  |
|            | 32  | ••                                        | Messrs Jagan Nath-Hans F<br>Pathankot            |  |  |
|            | 33  |                                           | Messrs Kartar Singh-Ichh<br>Dhari, Pathankot     |  |  |
|            | 34  | ••                                        | Messrs Hans Raj Jos<br>Pathankot                 |  |  |

| Nameof           | Serial | Name of sugar depot-holders                                                          |                                                    |  |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| District         | No.    | Co-operative Societies                                                               | Others                                             |  |
| 1                | 2      | 3                                                                                    | _ 4                                                |  |
| Gurdaspur Concle | d— 35  | Wadda Bangar Thrift and Credit Co-operative Society, Ltd., tehsil Gurdaspur          | ••                                                 |  |
|                  | 36     | Khunda Good Luck Multi-<br>purpose Co-operative Socie-<br>ty, Ltd., tehsil Gurdaspur | ••                                                 |  |
|                  | 37     | Madhopur Co-operative Thrift<br>and Credit Society, Ltd.,<br>tehsil Pathankot        |                                                    |  |
|                  | 38     | Sidhpur Co-operative Thrift<br>and Credit Society, tehsil<br>Gurdaspur               | ••                                                 |  |
| Jullundur        | 39     |                                                                                      | Shri Ram Saran Kohli,<br>Jullundur                 |  |
|                  | 40     | Model House Co-operative Society, Jullundur                                          | ••                                                 |  |
|                  | 41     | ••                                                                                   | Messrs Balkrishan-Mohan Lal,<br>Jullundur Cantt.   |  |
|                  | 42     | •••                                                                                  | Messrs Gian Chand-Walaiti<br>Ram, Jullundur City   |  |
|                  | 43     | ••                                                                                   | Messrs Gurbax Lal-Om<br>Parkash, Jullundur         |  |
|                  | 44     | ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • •                                             | Messrs Pritam Singh-Des<br>Raj, Jullundur          |  |
| •                | 45     | ••                                                                                   | Messrs Nikka Mal-Sat Pal,<br>Jullundur             |  |
|                  | 46     | ••                                                                                   | Shri Dhanpat Rai, Jullundur<br>City                |  |
|                  | 47     | ••                                                                                   | Messrs Piara Lal-Krishan<br>Lal, Jullundur, Cantt. |  |
|                  | 48     |                                                                                      | Shri K. L. Shamas, Jullundur<br>City               |  |
| Karnal           | 49     | Thrift and Credit Co-operative Society, Gharaunda                                    | ••                                                 |  |
|                  | 50     | The Bhagwanda Co-operative<br>Society, Radhaur, tehsil<br>Thanesar                   | ••                                                 |  |

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਨਾਂ black-marketeers ਨੂੰ apprehend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵ੍ਹਾਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸਹੀ; ਕੌਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

उद्योग मंत्री: हमेशा की जाती है।

Suitable action has already been taken against the defaulting depotholders.

# ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : Suitable ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ?

मंत्री: 50 depot holders हैं जिन के मुताल्लिक complaints मिली हैं। हरेक पर अलहदा अलहदा action लिया गया होगा। Separate सवाल पूछें तो मैं बतला दुंगा।

श्री राम प्यारा : जिन 50 के खिलाफ शिकायत ग्राई क्या उन में से किसी का कोटा भी suspend कर दिया गया है ?

उप मंत्री : Separate नोटिस दें।

EMPLOYEES IN PUNIAB PAVILION IN WORLD AGRICULTURAL FAIR, DELHI

\*5531. Sardar Rajinder Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

- (a) the names with designations of permanent Government employees working in the Punjab Pavilion in the World Agricultural Fair being held at Delhi;
- (b) whether any temporary employees have been recruited for the said Pavilion, if so, their names with the work assigned to each one of them and the salary paid in each case together with the manner in which such persons were recruited?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) (a) and (b). A statement is laid on the Table.

# Statement regarding employees in Punjab Government Pavilion in Agricultural Fair, Delhi

- (a)—
  (1) Shri M.D. Ahooja, I.A.S., Administrator.
  - (2) Shri Gulbahar Singh Gill, P.S.S., Personal Assistant to Administrator.
  - (3) Shri V.P. Dhamija, Architect.
  - (4) Shri Raghbir Dass, Deputy Superintendent Administrator's Office.
  - (5) Shri B.K. Bhatnagar, Assistant.
  - (6) Shri Inderpal Singh, Auditor.
  - (7) Shri Tilak Raj Tuli, Stenographer.
  - (8) Shri Ram Mohan Rai, Cashier.
  - (9) Shri Hari Singh, Peon.
  - (10) Shri Bir Singh, Peon.
  - (11) Shri Mohinder Singh, Agricultural Inspector.
  - (12) Shri Amrik Singh, Assistant on Animal Husbandry side.
  - (13) Shri H.C. Sachdeva, Assistant on Public Relation side.

(b)—

| Name Work assigned Salary paid Manner in which recruited  1. Shri Manohar Lal Clerk-cum-Typist Rs 535.00 (Total) Recruited locally  2. Shri Satish Chander Assistant Rs 623.00 (Total) Ditto  3. Shri Baldev Chowkidar Rs 179.06 (Total) Ditto Rs 65 per mensem  4. Shri Padam Bahadur Do Rs 327.17 (Total) Ditto Rs 65 per mensem  5. Shri Kotwal Singh Stock Assistant Rs 161.46 (Total) Ditto Rs 65 per mensem  6. Shri Romesh Clerk Rs 276.13 (Total) Ditto Rs 65 per mensem  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto  8. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto  9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) Ditto Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) Ditto  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) Ditto  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto  16. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto  17. Shri Piare Lal Do Ditto Rs 85 per mensem | -   |                     |                  |                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------|----------------------------------------|----------|
| 2. Shri Satish Chander Assistant Rs 623.00 (Total) Ditto  3. Shri Baldev Chowkidar Rs 179.06 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  4. Shri Padam Bahadur Do Rs 327.17 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  5. Shri Kotwal Singh Stock Assistant Rs 161.46 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  6. Shri Romesh Clerk Rs 276.13 (Total) Ditto Chander  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto  8. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto  9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) @ Ditto  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                           |     | Name                |                  | Salary paid                            | in which |
| 3. Shri Baldev Chowkidar Rs 179.06 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  4. Shri Padam Bahadur Do Rs 327.17 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  5. Shri Kotwal Singh Stock Assistant Rs 161.46 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  6. Shri Romesh Clerk Rs 276.13 (Total) Ditto Chander  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto B. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto Ditto Ps Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto Ditto Ps Ditto Rs 208.00 (Total) Ditto Ditto Ditto Ps Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.  | Shri Manohar Lal    | Clerk-cum-Typist | Rs 535.00 (Total)                      |          |
| Rs 65 per mensem  4. Shri Padam Bahadur Do Rs 327.17 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  5. Shri Kotwal Singh Stock Assistant Rs 161.46 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  6. Shri Romesh Clerk Rs 276.13 (Total) Ditto Chander  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto B. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto Ditto Pshri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto Ditto Ditto Pshri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto Ditto Pshri Kesar Singh Guard Rs 233.66 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.  | Shri Satish Chander | Assistant        | Rs 623.00 (Total)                      | Ditto    |
| Rs 65 per mensem  5. Shri Kotwal Singh Stock Assistant Rs 161.46 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  6. Shri Romesh Clerk Rs 276.13 (Total) Ditto Chander  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto  8. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto  9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.  | Shri Baldev         | Chowkidar        |                                        | Ditto .  |
| Rs 65 per mensem  6. Shri Romesh Clerk Rs 276,13 (Total) Ditto  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto  8. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto  9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) Ditto  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) Ditto  14. Shri Tribhavan Nath Singh Rs 146.81 (Total) Ditto  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.  | Shri Padam Bahadu   | r Do             |                                        | Ditto    |
| Chander  7. Shri K.C. Mathew Typist Rs 248.50 (Total) Ditto  8. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto  9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) Ditto  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) Tito  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) Tito  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.  | Shri Kotwal Singh   | Stock Assistant  |                                        | Ditto    |
| 8. Shri Parkash Sethi Storekeeper Rs 187.31 (Total) Ditto  9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) Ditto Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) Ditto Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.  |                     | Clerk            | Rs 276.13 (Total)                      | Ditto    |
| 9. Shri Sadhu Ram Chowkidar Rs 113.79 (Total) @ Ditto Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Singh  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.  | Shri K.C. Mathew    | Typist           | Rs 248.50 (Total)                      | Ditto    |
| Rs 65 per mensem  10. Shri Arjan Singh Artist Assistant Rs 1,114.81 (Total) Ditto  11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) Ditto  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) Ditto  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.  | Shri Parkash Sethi  | Storekeeper      | Rs 187.31 (Total)                      | Ditto    |
| 11. Shri Beli Ram Peon Rs 208.00 (Total) Ditto  12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) Ditto  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) Ditto  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.  | Shri Sadhu Ram      | Chowkidar        |                                        | Ditto    |
| 12. Shri Kesar Singh Head Guard Rs 448.83 (Total) Ditto  13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) @ Ditto  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto  Singh Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10. | Shri Arjan Singh    | Artist Assistant | Rs 1,114.81 (Total)                    | Ditto    |
| 13. Shri Battan Singh Guard Rs 233.66 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. | Shri Beli Ram       | Peon             | Rs 208.00 (Total)                      | Ditto    |
| Rs 85 per mensem  14. Shri Tribhavan Nath Do Rs 146.81 (Total) @ Ditto Singh Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. | Shri Kesar Singh    | Head Guard       | Rs 448.83 (Total)                      | Ditto    |
| Singh Rs 85 per mensem  15. Shri Piare Lal Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. | Shri Battan Singh   | Guard            |                                        | Ditto    |
| D 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14. |                     | Do               |                                        | Ditto    |
| 20 per managem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15. | Shri Piare Lal      | Do               | Rs 70.34 (Total) @<br>Rs 85 per mensem | Ditto    |
| 16 Shri Kaure Ram Do Rs 120.65 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16  | Shri Kaure Ram      | Do               |                                        | Ditto    |
| 17. Shri Kamal Singh Do Rs 76.77 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. | Shri Kamal Singh    | Do               |                                        | Ditto    |
| 18. Shri Manohar Lal Do Rs 219.35 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. | Shri Manohar Lal    | Do               |                                        | Ditto    |
| 19. Shri Pehlad Singh Do Rs 219.35 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. | Shri Pehlad Singh   | .Do              |                                        | Ditto    |
| 20. Shri Arjan Singh Do Rs 87.74 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. | Shri Arjan Singh    | Do               |                                        | Ditto    |
| 21. Shri Raghbir Singh Do Rs 70.34 (Total) @ Ditto Rs 85 per mensem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. | Shri Raghbir Singh  | Do               |                                        | Ditto    |

Besides this some staff on daily wages was engaged as Guides Announcers in the Punjab Pavilion for guiding the visitors in the pavilion. Their particulars are as under—

| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Work<br>assigned              | Salary<br>paid                                                                                   | Manner in<br>which<br>recruited                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Raj Rani Chopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ••  | Guide                         | Total Rs<br>385.00                                                                               | Recruited Locally                                                                   |
| 2. Mrs. Laj Bedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ••  | Do                            | 880.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 3. Mrs. Pramila Kaushal                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Do                            | 50.00                                                                                            | Ditto                                                                               |
| 4. Mrs. Manjit Ahluwalia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Do                            | 920.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 5. Miss. Sushima Malhotra                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Do                            | 455.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 6. Mrs. Darshan Kaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Do                            | 440.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 7. Shri Jagdish Sethi                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Do                            | 920.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 8. Shri Rana Partap Seth                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Do                            | 920.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 9. Mrs. Rama Singh                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Do                            | 920.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| <ol> <li>Mrs. Surinderjit Kaur</li> <li>Mrs. Kamal Kapur</li> <li>Miss Vijay Luxmi</li> <li>Mrs. Usha Sarain</li> <li>S. Harcharan Singh</li> <li>Miss Luxmi Devi</li> <li>Shri Kulbhushan Suri</li> <li>Shri Hari Ram</li> <li>Shri R.K. Sethi</li> <li>Mrs. Amarjit Kaur</li> <li>Shri Inder Raj Narula</li> </ol> |     | Do | 870.00<br>870.00<br>880.00<br>870.00<br>865.00<br>870.00<br>605.00<br>690.00<br>664.34<br>495.00 | Ditto |
| <ul><li>21. Shri Manjit Singh</li><li>22. Shri Subhash Chander</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             | • • | Do                            | 880.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| <ul><li>22. Shri Subhash Chander</li><li>23 Shri B.K. Ganghar</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              | ••  | Do<br>Do                      | 290.00<br>290.00                                                                                 | Ditto<br>Ditto                                                                      |
| 24. Shri Malany<br>25. Mrs. Nirmala Wasan                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••  | Do<br>Do                      | 290.00<br>494.66                                                                                 | Ditto<br>Ditto                                                                      |
| 26. Shri Surinder Singh                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • | Do                            | 345.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 27. Miss. Pushpa Arora                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Do                            | 335.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 28. Miss. Pushpa Chopra                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••  | Do                            | 115.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 29. Mrs. J. Daniels                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Do                            | 290.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 30. Miss. Sudesh Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • | Do                            | 410.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 31. Sushila Sharma                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • | Do                            | 405.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 32. Shri S.D. Varma                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Do                            | 670.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 33 Shri Devinder Singh Thapa                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Do                            | 400.00                                                                                           | Ditto                                                                               |
| 34. Shri Har Saroop                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••  | Do                            | 220.81                                                                                           | Ditto                                                                               |

# RECOGNITION OF URDU AS A REGIONAL LANGUAGE IN THE STATE

\*5045. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to recognize 'Urdu' also as a Regional Language in the State; if so, the steps being taken for its development?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): At present there is no proposal under the consideration of Government to recognize 'Urdu as a Regional Language in the State.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੁੜੋਲੀਆਂ: ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਹੀ ਰਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੂਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ? ਉਰਦੂ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ time ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

उप मन्त्री: जो पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ रहे हैं।

श्री रूप सिंह फूल: गवर्नमैंट उर्दू जबान को जिन्दा रखने के लिए क्या step ले रही है ?

उप मन्त्री: मैं ने कहा है कि जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं उन का इन्तजाम किया गया है ?

Mr. Speaker: I think the hon. Minister for Education has already cleared this point in his speech.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ: ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿਓ ।

Mr. Speaker: I think the Minister for Education has categorically referred to this matter a number of times in his speech that there is no bar on those who want to take up Urdu as one of the subjects.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ?

Mr. Speaker: This question does not arise out of the original question.

# Non-Payment of salaries of Teachers of some Local Body Schools before Provincialization

- \*5522. Sardar Ramdayal Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—
  - (a) whether it is a fact that some local bodies in the State did not pay the salaries of teachers working in their schools for some periods before their schools were provincialized;
  - (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether he has received any representations from such teachers in this connection;
  - (c) the names of the local bodies against which the said representations were received;
  - (d) the action taken on the said representations? Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) Yes.
    - (b) Yes.
    - (c) District Boards Ambala and Karnal.
  - (d) The matter regarding the payment of such arrears is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ salaries ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ representation ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?

ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ enquiry ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ salaries pay ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ pay ਕਰੋ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ salaries pay ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ pay ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ enquiry ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ reasons ਹਨ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੌਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ । ਵਖ ਵਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਬੌਰਡਾਂ ਦਾ ਵਖ ਵਖ ਜਵਾਬ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Local Bodies ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ assets ਤੇ liabilities ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੋਣ-ਗੀਆਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ salaries liabilities ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ assets ਤੇ liabilities ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ teachers ਦੀਆਂ salaries ਦੇਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ । ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ।

श्री राम प्यारा:- क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह payment local Lodies करेंगी या गर्वनमैट ?

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕਈਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੌਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਚ ਮੂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਪਤਾਕਰ ਕੇਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ।

#### PANCHAYAT OFFICERS, ETC., APPOINTED AS B.D.O.S IN THE STATE

\*5180. Shri Rup Singh Phul: Will the Minister for Community Development be pleased to state the names of the Panchayat Officers and Tehsil Panchayat Officers who have recently been appointed as Block Development Officers in the State together with the names of those among them who are Harijans or belong to Backward Classes, separately?

Sardar Gurbanta Singh: (i) The following Panchayat Officers have been appointed as B.D.O.s: -

- (1) Shri R. K. Mohan.
- (2) Shri Bhagwant Singh.
- (3) Shri Jagdish Singh.(4) Shri Ram Kishen.
- (5) Shri Balbir Singh.
- (6) Shri Thakur Dass.
- (7) Shri Charan Dass.
- (8) Shri Ude Singh.
- (9) Shri Roshan Lal.
- (10) Shri Karnail Singh.
- (11) Shri Karam Singh.
- (ii) Name of Scheduled Castes and Backward Shri Thakur Dass Class

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ B.D.O. ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ: seniority ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਹਰੀਜਨ senior ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ appoint ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਕੀ B.D.O. ਨੂੰ appoint ਕਰਦੇ ਵਕਤ seniority ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ qualifications ਦਾ ?

ਮੰਤਰੀ: B. D. O. ਦੇ ਵਾਸਤੇ B.A. qualification ਹੈ। seniority ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ B. D. O. appoint ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਕਿਸੇ B. D. O. ਦੇ case ਵਿਚ qualifications ਨੂੰ relax ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

Minister: No.

श्री रूप सिंह 'फूल' : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि क्या सरकार B.D.O.s की qualifications को कम करने का इरादा रखती है ?

Minister: No.

#### EXECUTION OF JANAURI DAM IN HOSHIARPUR DISTRICT

- \*5764. Pandit Ram Kishan Bharolian: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) Whether there is any proposal under the consideration of Government to construct Janauri Dam in Hoshiarpur District; if so, the time when it is likely to be started and completed;
  - (b) Whether any storage dams are also proposed to be constructed along the Shivalik hills; if so, the details thereof and the expenditure likely to be incurred thereon?

Rao Birendar Singh: (a) Yes. The construction of the dam will be undertaken after the Project Report and estimate which are under technical scrutiny are approved. Its construction is likely to take two years.

(b) Yes, on hill torrents as they emerge out of the foot of the hills. Investigations are being carried out as a result of which schemes would be prepared if technically feasible. No precise details and likely expenditure can be given at this stage.

# IRRIGATION FACILITIES IN BET AREA OF TEHSIL NAKODAR

- \*5547. Sardar Umrao Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—
  - (a) Whether Government are aware of the fact that no irrigation facilities are available in the Bet area of Nakodar tehsil, District Jullundur:
  - (b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government have prepared any scheme or plan for providing any irrigation facilities in the said area; if so, the details thereof and the time, within which it is likely to be implemented?

#### Rao Birendar Singh: (a) Yes.

(b) The Bet area of Nakodar Tehsil lying by the side of the river is low-lying and is open to flooding on account of inundation on the river. No irrigation channel can, therefore, run in this area and as such no scheme for extension of irrigation there can be executed.

Sardar Umrao Singh: Sir, may I know whether irrigation channel is the only means of irrigation or there is some other source of irrigation?

Minister for Irrigation and Power: I require notice for this.

Sardar Umrao Singh: May I know whether tubewells are being installed by the Government for irrigation purposes?

Minister for Irrigation and Power: I need a separate notice for this.

Sardar Umrao Singh: Sir, I have asked whether tubewells are being installed by the State Government and I think it must be in the knowledge of the hon. Minister.

Minister for Irrigation and Power: You want to know if there is any scheme or plan for providing irrigation facilities in a particular area.

Sardar Umrao Singh: I want to know whether the State Government is providing irrigation facilities by means of tubewells in the State.

Mr. Speaker: The Minister says that he needs notice.

Sardar Umrao Singh: What I would like to know is whether Tubewells are being installed by the State Government for irrigation purposes.

Mr. Speaker: But the hon. Minister needs notice.

Sardar Umrao Singh: Sir, I think the Irrigation and Power Minister would be able to answer my question.

मंत्री: इस particular area के मृतग्रित्लिक मैं नहीं कह सकता। जहां तक स्टेट का ताल्लुक है पहले tube-wells लगाए गए थे ग्रौर श्रायंदा के लिए tube-wells की construction रोक दी गई है।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: ਜਿਸ area ਵਿਚ canals ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਥੇ tube-wells ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ proposal ਹੈ ?

मंत्री: ग्रब गवर्नमैंट की पालिसी है कि लोग ग्रीर पंचायतें tube-wells लगाएं ग्रीर गवर्नमैंट से loans ले लें।

# STOPPAGE OF FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL SUFFERERS OF KARNAL DISTRICT

\*5129, Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the financial assistance being given to any Political Sufferers of Karnal District has recently been stopped; if so, their names and the reasons for stopping the financial assistance in each case;
- (b) Whether before stopping the said assistance Government had made any enquiries; if so, from what source?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) and (b) Yes. The necessary information is contained in statements I, II and III which are laid on the Table. A copy of the criteria laid down by the State National Workers (Relief and Rehabilitation) Board, for the grant of financial assistance to political sufferers is also attached for the information of the hon. Member.

#### STATEMENT I

The list of Political Sufferers whose financial assistance was stopped with effect from 1st April, 1958. (In this connection kindly see paras 3(i), 5 and 6 of the criteria laid down by the State National Workers (Relief and Rehabilitation) Board.

| Serial<br>No. | Name and address of the political sufferers                                                                                              |                                          | opping the financial istance                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Shri Ram Lal, son of Shri Mool Chand,<br>House No. 419/V, Mohalla Pathana<br>Wala, Sawan Gate, post office Kai-<br>thal, district Karnal | Income above<br>Rs 75 per mensem         | Information given by the political sufferer himself in his application, affidavit |
| 2             | Shri Gurbax Singh, son of Nidhan<br>Singh, House No. A/819, Sadar Bazar,<br>Karnal                                                       | Ditto                                    | Ditto                                                                             |
| 3             | Shri Anokh Singh, son of Shri Waskha<br>Singh, village and post office Dachaur,<br>Karnal                                                | Imprisonment period less than six months | Ditto                                                                             |
| 4             | Shrimati Isar Kaur, w/o Wassan Singh,<br>Village and post office Jalwan, tehsil<br>and district Karnal                                   | Ditto                                    | Ditto                                                                             |
| 5             | Shri Jaimal Singh, son of S. Sada<br>Singh, village Sankhara, tehsil and<br>district Karnal                                              | Ditto                                    | Ditto                                                                             |
| 6             | Shri Mauji Ram Kalayan, village and post office Mandi, tehsil Panipat, district Karnal                                                   | Ditto                                    | Ditto                                                                             |
| 7             | Shri Amer Singh, son of S. Mahna<br>Singh, village and post office Dachaur,<br>district Karnal                                           | Ditto                                    | Ditto                                                                             |
| 8             | Shri Ram Lal, son of Shri Pheru Mal,<br>Gram Sewak, Rai, District Karnal                                                                 | Government servant                       | Ditto                                                                             |

#### STATEMENT II

The list of the political sufferers whose financial assistance has been stopped with effect from 30th September, 1958, because their period of imprisonment as mentioned by them ranged between six months and one year. In this connection kindly see para 12(i) of the criteria laid down by the State National Workers (Relief and Rehabilitation) Board (copy attached and placed on table).

| Serial<br>No. | Name and address of the political sufferers                                                                                 | Reasons for s<br>cial ass | topping the finan-<br>istance                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Shri Anokh Singh, son of Bahadur<br>Singh, village Pacca Khera, post office<br>Padha, tehsil and district Karnal            | 9 months                  | Information given by the political sufferer himself in his application/affidavit |
| 2             | Shri Abhe Ram, son of Muni Ram, village Gagsina, police station Gharaunda, tehsil and district Karnal                       | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 3             | Shri Bhola, son of Shri Man Singh, village and post office Gagsina, district Karnal                                         | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 4             | Shri Bahadur Singh, son of Shri Sukha<br>Singh, village Pacca Khera, post<br>office Padha, tehsil and district<br>Karnal    | 9 months                  | Ditto                                                                            |
| 5             | Shri Bhaj Raj Kumar, son of Shri Lok<br>Nath, E-75 Mughalan Mohalla,<br>Karnal                                              | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| . 6           | Shri Bhagmal, son of Shri Ram Lal, village Migdu, district Karnal                                                           | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 7             | Shri Bishamber Nath Chopra, son of Shri Dewan Harbilas, House No. 499/6, Model Town, Karnal                                 | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 8             | Shri Babu Ram, son of Shri Chhanga<br>Ram, Mohalla Dayalpura, Karnal                                                        | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 9             | Shri Chandan, son of Shri Raimat, village and post office Gagsina, tehsil and district Karnal                               | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 10            | Shri Dewan Chand, son of Shri Bura<br>Mal Arrora, Barrack No. 16, Kothi<br>No. 17, Jamna Camp, Karnal                       | 9 months                  | Ditto                                                                            |
| 11            | Shri Durga Singh, son of Shri Karam<br>Singh, village and post office Salwan,<br>tehsil Kaithal, district Karnal            | 6 months                  | Ditto                                                                            |
| 12            | Shri Dhaja Dhari alias Dhiraj Singh, son of Shri Ram Mohra, village and post office Assandh, tehsil Kaithal district Karnal | 9 months                  | Ditto                                                                            |
| 13            | Shri Dayal Singh, son of Shri Makhan<br>Singh, village and post office Dachaur,<br>district Karnal                          |                           | Ditto                                                                            |

| Seri          |    | Name and address of the political sufferer                                                                                                             | Reasons for | stopping the financial assistance                            |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ,             | 14 | Shri Des Raj, son of Shri Khushi Ram,<br>House No. E-636, Mohalla Shish<br>Mahal, Karnal                                                               | 10 months   | Information given<br>by the political<br>suffere plimself in |
|               | 15 | village Pacca Khera, post office                                                                                                                       | 9 months    | his application/<br>affidavit                                |
|               | 16 | Padha, tehsil and district Karnal  Shrimati Gendi, wd/o L. Parma Nand, c/o L. Ram Sarup, Ex-Municipal, Commissioner, Shahbad Markanda, district Karnal | 8 months    | Ditto<br>Ditto                                               |
|               | 17 | Shri Gian Sarup, son of Shri Baij Nath<br>Brahman Mohalla Dhobian, Karnal                                                                              | 6 months    | Ditto                                                        |
|               | 18 | Shri Gian Singh, son of Shri Sham<br>Singh, village Jalmana, tehsil and<br>district Karnal                                                             | 9½ months   | Ditto                                                        |
|               | 19 | Shri Gian Chand, son of Pt. Mela Ram<br>Brahman, D/260, Kalandri Gate,<br>Karnal                                                                       | 8 months    | Ditto                                                        |
| •             | 20 | Shri Ganesh Dass, son of Shri Tahlia<br>Ram, c/o Dr. Kanahya Lal, H.M.B.<br>Chaura Bazar, Karnal                                                       | 11 months   | Ditto                                                        |
| •             | 21 | Shri Hans Raj, son of Devat Ram,<br>Mohalla Lal Kuan, House No. 203,<br>Karnal                                                                         | 6½ months   | Ditto                                                        |
|               | 22 | Shri Hukam Chand, son of Nihal Chand, House No. R/76, Ward No. 9, Panipat district Karnal                                                              | 9 months    | Ditto                                                        |
|               | 23 | Shri Hukam Singh, son of Maghar Singh, village and post office Pehowa tehsil Kaithal, district Karnal                                                  | 6 months    | Ditto                                                        |
|               | 24 | Shri Hari Singh, son of Jawahar<br>Singh Duggal, House No. R/159,<br>Ward No. 9, Panipat, district Karnal                                              | 8 months    | Ditto                                                        |
|               | 25 | Shri Jamadar Singh, son of Shri Jhand<br>Singh, village and post office Salwan,<br>tehsil Kaithal, district Karnal                                     | a 6 months  | Ditto                                                        |
|               | 20 | Shri Jala Singh, son of Surja Singh, village and post office Salwan, via Gharaunda, tehsil Kaithal, district Karnal                                    | 6 months    | Ditto                                                        |
|               | 2  | 7 Shri Jaswant Singh, son of Kanahya<br>Singh, Room No. 6, Barrack No. 79,<br>Jamna Canal Camp, post office<br>Prem Nagar, Karnal                      | 6 months    | Ditto                                                        |
| <b>&gt;</b> : | 2  | 8 Shri Jyoti Parshad alias Darde Wattar<br>son of Nayandermal, care of Congre<br>Committee, Panipat, district Karnal                                   |             | Ditto                                                        |

| Serial<br>No. | Name and address of the political sufferer                                                                                                                            |                   | pping the financial istance                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29            | Shri Kanahya Lal, son of Shri Mool<br>Chand, H. M. B.' Calcutta', Senior<br>Vice President, Municipal Committee,<br>Karnal                                            | 1 year            | Information given<br>by the political<br>sufferer himself in<br>his application/<br>affidavit |
| 30            | Shri Kartar Singh, son of Shri Kam<br>Singh, Rajput, village and post office<br>Salwan, tehsil Kaithal, district<br>Karnal                                            | 7½ months         | Ditto                                                                                         |
| 31            | Shri Khazan Singh, son of Shri Todar<br>Singh, village and post office Hathi-<br>wala, police station Samalkha, tehsil<br>Panipat, district Karnal                    | 6 months          | Ditto                                                                                         |
| 32            | Shri Lakshman Kumar alias Lakh-<br>shman Singh, son of Shri Somey<br>Singh alias Shri Nar Singh, village<br>and post office Salwan, tehsil Kaithal<br>district Karnal | 6 months          | Ditto                                                                                         |
| 33            | Shri Lilu, son of Jamna, village Gag-<br>sina, tehsil and district Karnal                                                                                             | 1 year            | Ditto                                                                                         |
| 34            | Shri Lorinda Lal, son of Thakar<br>Gowardhan Lal, Miran Ghati, Maha-<br>bir Mandir, Karnal City                                                                       | 1 year            | Ditto                                                                                         |
| 35            | Shri Lachhman Singh, son of Des Raj,<br>village and post office Salwan, tehsil<br>Kaithal, district Karnal                                                            | 7½ months         | Ditto                                                                                         |
| 36            | Shri Lila Krishan, son of Shri Roshan<br>Dass, Inside Qalandri Gate, House<br>No. D/174, Karnal                                                                       | 6 months 10 day   | s Ditto                                                                                       |
| 37            | Shri Mohan Dass Gosain, son of Shri<br>Ralla Ram, Committee Bazar, Shah-<br>bad Markanda, district Karnal                                                             | 6 months          | Ditto                                                                                         |
| 38            | Shri Mai Ram, son of Shri Bahal<br>Singh village and post office Gagsina,<br>district Karnal                                                                          | 1 year            | Ditto                                                                                         |
| 39            | Shri Madho Ram Azad, son of Shri<br>Majja Ram Shop No. 17, Nai<br>Mandi, Karnal                                                                                       | 6 months          | Ditto                                                                                         |
| 40            | Shri Nand Lal, son of Shri Swaya<br>Ram, c/o Manga Singh, Tailor Master,<br>near Gurdwara Manji Sahib, Karnal                                                         | 1 year            | Ditto                                                                                         |
| 41            | Shri Punjab Ram, son of Bhawani<br>Dass, c, c Funjab Hotel, Outside Raily<br>Station, Karnal                                                                          | 10½ months<br>way | Ditto                                                                                         |

| Serial<br>No. | Name and address of the political sufferer                                                                                              | Reasons     | for stopping the financial assistance                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42            | Shri Parma Nand, son of Kewal Ram, village and post office Thal, tehsil Thanesar, district Karnal                                       | 7½ months   | Information given<br>by the political<br>sufferer himself in<br>his application/<br>affidavit |
| 43            | Shri Prabhu Singh, son of Mangal<br>Singh, village Pehowa, post office<br>Lakhmari, district Karnal                                     | 8 months    | Ditto                                                                                         |
| 44            | Shri Pashori Lal, son of Gursahai,<br>c/o Mast Ram, Pan Farosh, Chowk<br>Phalali Bazar, Ludhiana                                        | 10 months   | Ditto                                                                                         |
| 45            | Shri Raghunath Sahai, son of S. Chanda<br>Ram, village Samalkha, district<br>Karnal                                                     | gi 6 months | Ditto                                                                                         |
| 46            | Shri Ram Sarup, son of Udmi Ram, village Gagsina, tehsil and district Karnal                                                            | 9 months    | Ditto                                                                                         |
| 47            | Shrimati Sant Kaur, wd/o S. Ala Singh, No. 307, Model Town, Karnal                                                                      | 1 year      | Ditto                                                                                         |
| 48            | Shri Sadhu Ram, son of Shri Munshi<br>Ram, village Khera, post office Judri,<br>district Karnal                                         | 6 months    | Ditto                                                                                         |
| 49            | Shri Sultan Singh, son of Chaudhari<br>Chattar Singh, village Salwan, tehsil<br>Kaithal, district Karnal                                | 7½ months   | Ditto                                                                                         |
| 50            | Shri Sucha Singh, son of Mangal<br>Singh, village Budhanpur Viran, police<br>station Nirang, tehsil and district<br>Karnal              | 6 months    | Ditto                                                                                         |
| 51            | Shrimati Shakuntla Rani, wd/o Dr.<br>Guranditta Mal, c/o Mohan Lal<br>Malhotra, Assistant Station Master,<br>Gharaunda, district Karnal | 1 year      | Ditto                                                                                         |
| 52            | Shri Shiv Nath, son of Kala Ram, village and post office Gagsina, district Karnal                                                       | 7 months    | Ditto                                                                                         |
| 53            | Shri Sadhu Singh, son of Nathu Singh, village Balahi, post office Dabakri, tehsil Thanesar, district Karnal                             | 7 months    | Ditto                                                                                         |
| 54            | Shri Takhat Singh, son of Jawahar Singh, village Behlolpur Mushtraka, post office Balu, tehsil and district Karnal                      | 10 months   | Ditto                                                                                         |

#### STATEMENT III

The list of the political sufferers whose financial assistance was not released because their cases are still under consideration. These are either under enquiry through the Deputy. Commissioners or are incomplete for want of affidavits or some other information from the Political Sufferers.

- 1. Shri Hans Raj, son of Shri Munshi Ram, Mohalla Para Akaliana, Kaithal, Karnal.
- 2. Shri Harbans Lal, son of Net Ram Gaur, village Gagsina, post office Pundri, tehsil Kaithal, district Karnal.
- 3. Shri Hukam Chand, son of Shri Kania Lal, House No. B. 1104, Mohalla Tek Hajri, Outside Balu Gate, Karnal.
- 4. Shri Rajinder Singh, son of Shri Sawal Singh, village Belholpur, post office Baloo, tehsil and district Karnal.
- 5. Shri Akhey Ram, son of Har Chand, village and post office Balah, tehsil and district Karnak
- 6. Shri Duni Chand, son of Shri Ram Lal, House No. C/864, Mohalla Kori, Karnal.
- 7. Shri Thakur Dass, son of Shri Rehmal Dass, R-684, Ward No. 8, Panipat, district Karnal.
- 8. Shri Dalip Singh, son of Chaudhari Kalu Ram, village and post office Gagsina, tehsil and district Karnal.
- 9. Shri Lachhman, son of Munshi, village and post office Salwan, tehsil Kaithal, district Karnal.
- 10. Shri Suraj Parkash, son of Shri Amer Nath, D/250, Inside Qalandri Gate, Karnal.
- 11. Shri Kanshi Ram, son of Shri Rama Nand, village Mohamedpur, post office Kunjpura, tehsil and district Karnal.
- 12. Shri Sohan Singh, son of S. Wadhawa Singh, village and post office Gundu, tehsil and district Karnal.
- 13. Shri Santa Singh, son of Shri Sunder Singh, village Balu, tehsil and district Karnal.
- 14. Shri Saudagar Singh, son of Jhanda Singh, village Malikpur, Deh, district Karnal.
- 15. Shri Kala Singh, son of Dula Singh, Punjabi Karkhana, Railway Road, Karnal.
- 16. Shri Mehnga Singh, son of Wadhawa Singh, village Thaska Miranju, tehsil Thanesar, district Karnal.
  - 17. Shri Attar Singh, son of Phula Singh, village Sonkara, district Karnal.

#### Criteria for the grant of Financial Assistance to the Political Sufferers

- 1. Any person who has undergone imprisonment, or suffered otherwise in connection with certain movements recognised by Government as National Movements, is a Political Sufferer for the purposes of grant of financial assistance from the State National Workers' Relief Fund.
- 2. The following movements have so far been recognised as National Movements by Government:—
  - (i) Civil Disobedience Movements.
  - (ii) Akali Movement.

- (iii) Babar Akali Movement.
- (iv) Khilafat Movement.
- (v) National Volunteer Corps Movement.
- (vi) Naujawan Bharat Sabha Movement, and
- (vii) Indian National Army Movement, including some specific General Military Cases.
- (viii) Kirti Movement.
- (ix) Kisan Morcha Movement.
- (x) Praja Mandal Movement, and
- (xi) Kama Gata Maru Ship Movement. (Period of stay abroad the ship not to be taken into account).
- 3. (i) No financial assistance is to be given to a Political Sufferer who has undergone less than 6 months imprisonment.
- (ii) The criterion of imprisonment lays down only one form of National Service for eligibility to financial assistance, but did not preclude consideration of other forms of service to nation, in special case.
- 4. No financial assistance is to be given to Political Sufferers who have their domicile outside the Punjab, but in cases where it has already been sanctioned, it will continue.
- 5. Financial assistance is not to be given to those Political Sufferers whose income is Rs 75 per month or more.
- 6. Political Sufferers who are now in Government employ are not entitled to this concession.
- 7. Transfer of financial assistance is not allowed. If a Political Sufferer already in receipt of financial assistance from the State National Workers' Relief Fund dies, the grant of the same is to be discontinued forthwith and is not to be continued in favour of his widow, minor children or any other descendant. Where such a transfer has already been allowed in favour of the widow, it will continue so long as she is alive, does not remarry.
- 8. No financial assistance is to be given to a Political Sufferer who has received assistance already in the form of land grants or rehabilitation grants etc.
- 9. Any Political Sufferer who was permanently disabled due to his participation in the recognised National Movements is entitled to financial assistance irrespective of the fact whether or not he underwent any imprisonment.
- 10. No financial assistance is to be given to any descendants of political sufferers even though minor, except widows.
- 11. Widows of Martyrs are to be given financial assistance at the maximum rate admissible under the rules.
- 12. The amount of financial assistance to Political Sufferers is determined on the following basis:—

Period of actual Imprisonment undergone

The amount of financial assistance to be given

- (i) From 6 months up to 1 year .. (1) To be paid at old rates only up to 30th September 1958, and nothing thereafter in cases where the Political Sufferers have been getting financial assistance during the previous years.
  - (2) A lump-sum amount of Rs 250 once for all in fresh cases.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

- (ii) Above one year up to two years Rs 15 per mensem.
- (iii) Above two years
- .. Rs 20 per mensem.
- (iv) The amount of financial assistance to be given to permanently disabled persons is to be determined according to the percentage of their disability.
  - (v) Widows of Martyrs are to be given financial assistance at Rs 20 per mensem.
  - 13. Financial assistance in special cases is determined ad hoc.
- 14. In the case of widows, normally financial assistance should not be transferred to the widow of Political Sufferer. However, this can be done in special cases with the approval of the Board. (This implies that the Political Sufferer had been getting financial assistance for some period before his death).
- 15. In cases where a Political Sufferer dies before his case could be considered by the Board, fresh application from his widow could be entertained and finanoial assistance granted to her if she is found eligible under the normal rules on the basis of her husband's sacrifices.
- 16. In ad hoc cases on the death of a Political Sufferer, his widow should be given half the amount of ad-hoc grant or the amount admissible to her under the rules whichever is more.

श्री राम प्यारा : जो statement दिया गया है उस में Financial assistance देने का criterion बताया गया है....

No financial assistance is to be given to a political sufferer who has undergone less then six months 'imprisonment' किसी ग्रादमी ने छ: महीने, किसी ने सात महीने सजा भुगती है। क्या वजह है कि छ: महीने सजा भुगतने के बावजूद भी उन की Financial assistance बन्द कर दी गई है?

उप मंत्री: इसके इलावा एक ग्रौर criteria भी है। जिन्हों ने 6 महीने से ले कर एक साल तक कैंद भुगती है उनको यह assistance 30 सितम्बर, 1958, तक मिलनी थी, उस के बाद नहीं मिलनी।

श्री राम प्यारा : Item No. 5 में लिखा है Financial assistance is not to be given to those political sufferers whose income is Rs 75 per month or more तो क्या Deputy Minister साहिब बतलाएंगे जिन की ग्रामदन गवर्नमैंट खजाने से 75 रुपए से ज्यादा है उनकी Financial assistance बन्द कर दी गई है ?

उप मंत्री : ग्रीर कोई specific case notice में लाएंगे तो जवाब दूगा।

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बतलाएंगे कि क्या गवनेमेंट के पास इस किस्म की शिकायतें पहुँची हैं कि कुछ political sufferers ऐसे हैं जिनकी income 75 रुपए से ज्यादा है इसके बावजूद उन्हें pension या जमीन मिली है ?

उप मंत्री : इसके लिए separate notice चाहिए।

Note.—For calculating the period of imprisonment undergone only such periods of detention or the period spent as under trial prisoners were to be counted as were either 6 months or more i.e., periods of detention or that spent as under-trial prisoner which were less than 6 months in length collectively were not to be counted as imprisonment.

# Tour of Deputy Minister for Local Bodies in Ludhiana District

- \*5426. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—
  - (a) whether the Deputy Minister for Local Government toured Kaonke Kalan, Malik, Dholan and Gagra Villages in district Ludhiana during January, 1960; if so, the purpose and dates of the said visits;
  - (b) the total amount of T. A. and D. A. drawn by him and the quantity of petrol consumed by his staff car during the said tour?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) He visited Kaonke Kalan and Dholan only, but the visit was private.

(b) Does not arise.

Relief granted due to Damage to Houses by Accidental Fire in Kangra District

\*5435. Shri Rup Singh 'Phul': Will the Chief Minister be pleased to state whether the Deputy Commissioner, Kangra, received any applications from the residents of Kangra District for granting relief to them on account of cam use caused to their residential houses by accidental fire during the current inancial year; if so, their number together with the number of those which have been disposed of and the amount of relief given?

#### Giani Kartar Singh: (i) Yes.

- (ii) Thirty-one cases were reported during the current financial year. Out of these 30 cases have been disposed of.
- (iii) Rs 1,145 were sanctioned as gratuitous relief out of the heads "54—Famine".

Abolition of Caste Distinction in the State

- \*5437. Shri Rup Singh 'Phul': Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have taken any steps to abolish the caste distinction in the State; if so, What?
- Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): Yes; Instructions have been issued to all Heads of Departments, etc., that references to caste or sub-caste in the various forms and registers used in Jail, Police, Education, Services and other Departments and also in judicial proceedings should be eliminated except where these are absolutely necessary for administrative reasons or for the fulfilment of a statutory obligation.

श्री रूप सिंह 'फूल' : मुस्तलिफ नामों के बाद जो 'शर्मा', 'पुरी' श्रौर 'पंडित' वग़ैरह लिख दिया ज**ता** है यह कब abolish होगा ?

उप-मंत्री : हम ने Government Departments को हिदायतें कर दी हैं। ग्राप भी तो श्रपने ग्राप को 'फुल' लिखते हैं।

श्री रूप सिंह 'फूल' : यह sub-caste लिखना कब abolish किया जाएगा ? उप-मंत्री : नई census में, इसके लिए हिदायत कर दी गई है।

श्री रूप सिंह' 'फूल' : क्या individuals को हिदायात हो गई हैं कि वह अपने नाम के साथ caste वर्ष रह लिखना बंद कर दें ?

उप-मंत्री: इसका जवाब दे दिया गया है।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ instructions ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ courts ਯਾ ਦੁਸਰੀਆਂ proceedings ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

उप-मंत्री : Instructions जारी हो चुकी हैं ; जब बंद हो जाएंगी तो ग्रापको पता लग जाएगा।

DEPUTY COMMISSIONERS WHO HAVE UNDERGONE TRAINING COURSES IN DEVELOPMENT WORK

\*5532, Sardar Rajinder Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the names of Deputy Commissioners working as such at present in the State who have undergone the training course in Development work at the Nilokheri Training Centre or at the Mussoorie Institute, run by the Government of India to train officials and non-officials in Community Development work?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): Shri Shri Chand Chhabra atttended the training course at the Mussoorie Institute from 8th November, 1959 to the 12th December, 1959.

None of the existing Deputy Commissioners has undergone training at the Nilokheri Training Centre.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਸ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ development ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ Deputy Commissioner ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ development ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ working ਦੀ ਕਿਸੇ training ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ?

ਉਂਪ-ਮੰਤਰੀ: Training ਦੇਣ ਦੀ ਲੌੜ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ training ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ seats ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਤਨੀਆਂ institutes ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ course ਵਿਚ ਇਕ ਅਫਸਰ training ਵਾਸਤੇ ਡੇਜਿਆ ਸਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੀਲੌਖੇੜੀ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਵੱਲੌਂ allot ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ >ਿਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾ ਨਹੀਂ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਵਾਸਤੇ separate notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ training ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਨਸੂਰੀ, training ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲ। ਕਾਫੀ training ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਂ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ।

ARMS LICENCES GRANTED IN KARNAL DISTRICT

\*5130. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the number of persons in Karnal District who have been given arms licences during the period from 1st April, 1958 to date;
- (b) whether any of the persons mentioned in part (a) above made any contributions to the District Relief Fund or the Red Cross Fund or invested in the Small Savings Scheme; if so, the amount of contribution or investment in each case;
- (c) whether any applications for arms licences in the said district are pending with the authorities; if so, their number and the reasons why these are pending;
- (d) the amount collected by way of fees for the grant of the said licences during the said period in the said district?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) It is not in public interest to disclose the information asked for.

(b—d) The time and labour involved in collecting the information will not commensurate with the benefits aimed at.

Any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

श्री राम प्यारा : (b) से (d) parts के जवाब में Deputy Minister साहिब ने बतलाया है कि information collect करने के लिए time and labour ज्यादा involve होती है। क्या लोग National Savings Scheme के लिए रुपया voluntarily देते हैं या यह compulsion है कि licence उस वक्त दिया जाएगा जब इसके लिए पैसे जमां करवाएगा ?

उप मंत्री : कोई compulsion नहीं है।

PROMOTIONS ETC., OF POLICE OFFICIALS IN KAPURTHALA DISTRICT

\*5469. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) the names of Police Officials of Kapurthala District who were promoted or demoted, respectively, since November, 1959, with reasons therefor in each case;
- (b) whether any of the promotions referred to in para (a) above involved any supersessions; if so, the number of such promotions?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) The list showing the names of Police Officials of Kapurthala District who were promoted or demoted, respectively, since November, 1959, with reasons therefor in each case is placed on the Table.

(b) No.

Statement showing the names of Police officials of the Kapurthala District, who were demoted or promoted respectively since November, 1959.

| Seria<br>No. |                                                                                                                              | Date of reversion and promo-<br>tion and reasons thereof                                                                                                                                                                                                                                 | Remarks                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|              | DEMOTIONS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 1            | Constable Jarnail Singh<br>No. 346                                                                                           | Reverted from temporary selection grade with effect from 6th November, 1959. Temporary Selection Grade to Constables under Police Rule 13.5 (4) are granted when they are posted on onerous and responsible jobs and they cease to hold them as soon as they are removed from such duty. | He was not borne on<br>any promotion list |
| 2            | Officiating Head Constable Rajinder Singh, 124                                                                               | Reverted as Constable time-<br>scale with effect from 19th<br>De cember, 1959, for grave mis-<br>conduct                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 3            | Head Constable Gurdit<br>Singh, No. 200,<br>Head Constable Ajmer<br>Singh No. 119,<br>Head Constable<br>Narinjan Singh No. 9 | Reverted from probation to of-<br>ficiating Head Constables due<br>to the implementation of Cadre<br>Committee's recommendations<br>with effect from<br>22nd January, 1960                                                                                                               | 4                                         |

| Serial<br>No. | Name, rank and number                                                                                                                                                  | Date of reverions and promotic and reasons thereof                                                                                                                                                               | on Remarks                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>≻</b> -4 ( | Officiating Head Constable Shiv Dutt Kumar, No. 306, Officiating Head Constable Tarlok Singh No. 214 Officiating Head Constable Ram Labhaya, No. 241                   | Reverted from Officiating Head<br>Constables to Constables<br>Selection Grade due to the im-<br>plementation of Cadre Com-<br>mittee's decision with effect<br>from 22nd January, 1960                           |                                                                                                                                       |
| 5             | Constable Balkar Singh, No. 154, Constable Thakar Singh, No. 283, Constable Kamal Kishore, No. 294, Constable Jaswant Singh, No. 138, Constable Sukhdev Singh, No. 112 | Reverted from temporary selection grade to time-scale Constables due to the implementation of Cadre Committee's decisions with effect from 22nd January, 1960                                                    |                                                                                                                                       |
| 6             | Constable Ujagar Singh<br>No. 191                                                                                                                                      | Reverted from temporary selection grade to that of Constable Time-scale with effect from 11th February, 1960 to absorb Constable Jaswant Singh, No. 138, who was directly appointed as Constable Selection Grade | •<br>-                                                                                                                                |
| 7 C           | Constable Gurnam Singh<br>No. 25                                                                                                                                       | Reverted from temporary selec-<br>grade to Constable time-<br>scale with effect from 19th<br>February, 1960 due to retrench-<br>ment of temporary strength<br>and by transfer to Amritsar.                       |                                                                                                                                       |
| Seria<br>No.  | l Name and rank                                                                                                                                                        | Reasons for Promotions                                                                                                                                                                                           | Remarks                                                                                                                               |
|               | PROMOTIONS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| 1             | Sub-Inspector Bachint<br>Singh No. J/131                                                                                                                               | Was promoted to the 4th selection grade in the rank of Sub-Inspector. Promotion to the selection grade are made by selection.                                                                                    |                                                                                                                                       |
| 2             | Head Constable Pritam<br>Singh No. 400                                                                                                                                 | His name was brought on promotion list 'D' in 1958 and he was promoted to officials as Assistant Sub-Inspector on turn.                                                                                          |                                                                                                                                       |
| 3             | Head Constable Mangal<br>Singh, No. 189                                                                                                                                | His name was brought on promotion list 'D' (Provisional) on 29th December, 1959. Had an excellent record and was promoted to officiate as Assistant Sub-Inspector                                                | The Cadre of Assistant sub-Inspectors and Sub Inspectors is based on Range basis. The promotion of these two Head Constables invloved |
| <b>4</b>      | Head Constable Mohinde<br>Singh, No. 43                                                                                                                                | r His name was brought on promotion list 'D' on 1st February, 1960. was tested in parade along with others when admitted to list'D'. Had a good record.                                                          | supersession of 12<br>Head Constables,<br>but none of them<br>belonged to the<br>Kapurthala District                                  |

#### [Depute Minister]

| Seri<br>No |                                                               | Reasons for Promotions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remarks |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6          | Constable Bhag Singh No. 324 Constable Mohinder Singh No. 122 | Promoted as temporary selection grade with effect from 6th November, 1959, for outstanding work in arresting a proclaimed offender, viz., Udham Singh, who was wanted in several cases of the State-                                                                                                                                                  |         |
| 7          | Constable Kamal Kishore<br>No. 294                            | Was reverted due to shortage of vacancies on account of Cadre Committee recommendations. Had been directly enlisted as selection grade. Was re-promoted as Constable Selection Grade vice Constable Mehnga Ram, - Constable Selection Grade transferred to district Jullundur.                                                                        |         |
| 8          | Constable Jaswant Singh,<br>No. 138                           | He too was reverted from the selection grade with effect from 22nd January. 1960, due to shortage of vacancies on account of implementation of Cadre Committee recommendations. Had been directly enlisted as Selection Grade Constable. Was re-promoted with effect from 11th February 1960, vice Constable Ujagar Singh reverted to the time-scale. |         |

GUN FIRE IN VILLAGE THATTA, POLICE STATION SULTANPUR,
DISTRICT KAPURTHALA

\*5470. Sardar Atma Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the Superintendent of Police, Kapurthala ever received any complaint from the residents of village Thatta, police station Sultanpur, district Kapurthala, regarding a gun fire incident in the Gurdwara of the said village in the presence of a large gathering of the public; if so, when;
- (b) whether any enquiry into the said complaint was held; if so, by whom and when;
- (c) the name of the person who fired the gun referred to in part (a) above;
- (d) the result of the enquiry mentioned in part (b) above; and the action; if any, taken thereon?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): The reply to the question is as under:—

(a) No. However, one such complaint was received by the S. H. O., police station Sultanpur, sometime in January, 1958.

- (b) Yes. The enquiry was held by S. I. Jawahar Singh, S. H. O., Sultanpur, A.S.I. Dalip Singh, H.C. Harsarup Singh, during January, 1958.
  - (c) Shri Gajjan Singh, licensee of village Thatta.
- (d) The enquiries revealed that since no "ATASHBAZI" was available for display at the time of "JAIKARA" after the "ARDASA" of the special Dewan held to celebrate 1st of Magh festival in the local Gurdwara at village Thatta, therefore, it was unanimously decided by the village Panchayat and the respectable persons that the above-mentioned Shri Gajjan Singh, who is a licensee of M.L. gun, should fire a shot in the air with his gun at the time of the "JAIKARA". Shri Gajjan Singh, therefore, acted accordingly. No action was taken against him because of his bona fides in the matter.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਮੌਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ supplementaries ਕਰਾਂਗਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੂੰ continue ਰਹਿਣ ਦਿਉ। [Very well let the supplementaries to this question be continued on the next sitting.]

### UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

CONSTRUCTION OF GOHANA-SAFIDON AND GOHANA-JIND ROAD

2463. Shri Shri Krishan Shashtri Vaid: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether work on the Gohana-Safidon and Gohana-Jind Road which were proposed to be constructed during the Second Five-Year Plan period has been started; if not, the reasons therefor?

Chaudhari Suraj Mal: There is no provision in the Second Five-Year Plan for Gohana-Safidon Road and as such the question of its construction during this Plan period does not arise. Jind-Gohana Road in Sangrur District: The work on this road in Sangrur District is being started.

## OBSERVATIONS BY THE SPEAKER ON THE OPPOSITION PARTY IN THE SABHA CEASING TO EXIST.

श्री ग्रध्यक्ष : डिटी मिनिस्टर ग्रपने Ministers के पास क्यों नहीं बैठते ? मैं ने देखा है कि लोक सभा में Deputy Ministers ग्रपने Ministers के ीछे बैठते हैं। इस से काम भी श्रच्छी तरह से होता है श्रीर वक्त भी जाया नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि यहां भी यही तरीका होना चाहिये।

ग्रब एक चीज ग्रौर है जिस की इसलाह मैं हाउस को देना चाहता हूँ। मुझे चौधरी नान्हू राम जी से यह पत्र श्राया है, उन्हों ने लिखा है— [श्री ग्रन्यक्ष]
''श्रीमान जी.

सेवा में निवेदन है कि मैं Independents, Socialists and Democratic Front Party से, जिस के लीडर पण्डित श्री राम शर्मा हैं. इस्तीफा देता हूँ । इस लिए मेरी सीट दूसरी जगह लगाई जाए श्रीर ग्रापोजीशन के श्रीडर का टोबारा चुनाव करवाया जाए। बड़ी मेहरबानी होगी—

ग्राप का सेवक,

नान्हू राम. M.L.A.'

इस चिट्ठी से पहले मुझे पिष्डत श्री राम शर्मा जी से भी एक पत्र मिला। उन्हों ने लिखा है कि चूंकि इस मामले का सारे हाउस से वास्ता है इस लिए इसे हाउस में पढ़ दिया जाए। इस में लिखा है—

"To

The Hon. Speaker, Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

Sir,

I along with some of my colleagues in the Independents and Socialists Front which is recognised by you as the Opposition Party have decided to dissociate ourselves from this party and as the total strength just entitles it to recognition, I am afraid it cannot continue to exist as the Opposition Party and I as the Leader of Opposition.

In the present state of affairs in the party, you were perfectly right when you once or twice observed in the House that you might be constrained to withhold its recognition. On the other hand the Chief Minister was also not wrong when he declared in the House the other day that he would break the party at his will.

In these circumstances and in the face of the results to the Upper House as far as the Opposition party is concerned I feel that I must quit the party and lay down the office which I hold on its behalf.

I hold, in a democratic set up as a bad and corrupt Government is a curse to Democracy and the people so s an unprincipled and indisciplined Opposition a bane to Democracy.

I would request you to allot me a seat as an independent and unattached member of the House.

I thank you very much for the kind consideration which you have been showing to the recognised Opposition Party and particularly to me as the Leader of the Opposition. You may read out this letter of mine to the House as it also concerns the House as a whole. With regards.

Chandigarh, the 25th March, 1960.

Yours sincerely, SHRI RAM SHARMA (Leader of Opposition)" चूं कि seats की अदला बदली के लिए Seating Plan को reprint करवाना पड़ेगा और असेंम्बली चंद दिन ही इजलास में रहेगी इस लिए मेरा ख्याल है कि ऐसे ही काम चला लिया जाए। ताहम अगले सेशन में seats को बदल दिया जाएगा। (Interruptions) अगर कोई मैम्बर बोल रहा हो तो और बात है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब स्पीकर बोल रहा हो तो आप क्यों interrupt करते हैं।

Democracy की successful working के लिए Opposition का होना एक ज़रूरी चीज है। मेरा विचार है कि अगर हाउस में एक recognised Opposition Party होगी तो हाउस का काम खुश ग्रस्लूबी से चलेगा। चुनाचि मुख्तलिफ Opposition Groups ने हाउस में एक Opposition पार्टी बनाई ग्रौर मैं ने उस की जरूरत को सामने रखते हुए उस को recognise कर दिया। लेकिन मैं ने देखा है कि Opposition Party के different groups के मैम्बरों में views का बहत सारा इस्तलाफ रहा और वह हाउस में अलग अलग नजरिए को अपनाते रहे । Polititeal Science ने हमें पढ़ाया है कि एक Political Party के मैम्बर एक ही ideology में यकीन रखते हैं श्रौर हाउस के श्रन्दर भी श्रौर बाहर भी उसी principle को support करते हैं। इस तरह से एक political party में homogeneous element होता है। ग्रब तजहबे ने यह चीज साबित कर दी है कि यही ठीक position है। म्रब यह स्पष्ट हो गया है कि उस भ्रापोजीशन पार्टी को जिस के मैम्बर important मामलों में मस्तिलिफ नज़रिया रखते हों recognise करना ठीक नहीं है । Recognition claim करने के लिए पार्टी में ऐसे मैम्बर होने चाहिएं जिन का एक common programme हो ग्रौर विभिन्न विचार रखने वाले लोग नहीं होने चाहिएं। सो एक Opposition Party बनाने के लिए केवल यही काफी नहीं होगा कि दो तीन groups मिल कर एक पार्टी बना लें ग्रीर recognition मांगें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ उन का एक common programme होना चाहिए, हाउस के अन्दर भी और बाहर भी, ग्रौर important matters पर उन के एक जैसे views होने चाहिएं।

In future, only that party will be recognised as Opposition Party which functions homogeneously both inside and outside the House. The party which is defunct outside and functions only inside the House, will not be recognised.

मेरा विचार है कि हमें पंडित जी को दाद देनी चाहिए कि उन्हों ने यह महसूस कर लिया है कि ग्रापोजीशन पार्टी भानुमित का पटारा है जिस में ऐसे मैम्बर शामिल हैं जो कि एक common programme में यकीन नहीं रखते हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो उन को इस तरह से support देता रहा हूँ जिस तरह पंजाबी में कहावत है कि "थिम्मयां दे दे कर खड़ा करना" यह श्रापोजीशन पार्टी बनी रहे ग्राँ रहा उस में एक unit की तरह काम करती रहे। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं यह मुमिकन नहीं हो सका। अब Leader of the Opposition ग्रीर Leader of the House के दरम्यान time का झगड़ा भी नहीं रहेगा। वैसे मैं तो अपनी तरफ से यह कोशिश करता रहा हूँ कि बावजूद थोड़ा number होने के Opposition Party को काफी वक्त दिया जाए।

[Mr. Speaker]
(Why do the Deputy Ministers not sit near their respective Ministers? I have observed that in Lok Sabha the Deputy Ministers sit behind the Ministers to whom they are attached. This leads to co-ordination of work and elimination of wastage of time. I feel that this practice should be followed here also.

Now there is another thing about which I want to inform the House. I have received the following letter from Chaudhri Nanhu Ram.

''श्रीमान जी.

सेवा में निवेदन है कि मैं Independents Socialist and Democratic Front Party से जिस, के लीडर पंडित श्री राम शर्मा हैं, इस्तीफा देता हूं। इस लिये मेरी सीट दूसरी जगह लगाई जाए श्रीर ग्रापोजीशन के लीडर का दोबारा चुनाव करवाया जाए । बड़ी मेहरबानी होगी।

ग्राप का सेवक नान्ह्र राम, M.L.A.,"

Prior to the receipt of this letter. I received a letter from Pandit Shri Ram Sharma also. He has stated that since this matter concerns the whole House, the letter may be read out to the House. It reads:

"To

The Hon. Speaker, Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

Sir.

I along with some of my colleagues in the Independents and Socialist Front which is recognised by you as the Opposition Party have decided to dissociate ourselves from this party and as the total strength just entitles it to recognition, I am afraid it cannot continue to exist as the Opposition Party and I as the Leader of Opposition.

In the present state of affairs in the party, you were perfectly right when you once or twice observed in the House that you might be constrained to withhold its recognition. On the other hand the Chief Minister was also not wrong when he declared in the House the other day that he could break the party at his will.

In these circumstances and in the face of the results to the Upper House as far as the Opposition Party is concerned I feel that I must quit the party and lay down the office which I hold on its behalf.

I hold, in a democratic set up as a bad and corrupt Government is a curse to Democracy and the people so is an unprincipled and indisciplined Opposition a bane to Democracy.

I would request you to allot me a seat as an independent and unattached member of the House.

I thank you very much for the kind consideration which you have been showing to the recognised Opposition Party and particularly to me as the Leader of the Opposition. You may read out this letter of mine to the House as it also concerns the House as a whole.

With regards.

Yours sincerely,

SHRI RAM SHARMA, (Leader of Opposition)"

Chandigarh, The 25th March, 1960

The re-adjustment of seats would involve reprinting of the Seating Plan and since the Assembly would hold a few sittings, I think we should carry on with the present Seating arrangement. This will, however, be changed during the next Session. (Interruptions) If a member while speaking, is interrupted, then it is a different thing. But I fail to understand why the Speaker is interrupted when he is on his legs.

say that the existence of an Opposition is Well, I was going to most essential for the successful functioning of a Democracy. I am there is a recognised Opposition Party in a view that if the can be accomplished in a very satisfactory manner. House its work coalesced to form an this House different Opposition groups Party and I, keeping in view the necessity of an Opposi-Opposition tion party accorded recognition to it. But I observed that Members of the different groups in the Opposition party h ld contrary views and supported different view points in the House. Political Science has taught us that the Members belonging to any one Political Party believe in one ideology and support the same principle both inside and outside the House. In this way a Political party consists of homogeneous elements, and experience has shown that this is a correct position. Now it is cyrstal clear that it is not desirable to accord recognition to an Opposition Party, members of which hold divergent views on important matters. In order to merit recognition a party should have members with one common programme and should not consist of heterogeneous sections holding divergent views. So to form an Opposition Party it would not be sufficient if just two or three Opposition groups merely unite and ask for recognition. As I have already stated they should have a common programme both inside and outside the House and hold similar views on important matters. In future only that party will be recognised as Opposition Party which functions homogen ously both inside and outside the House. The party which is defunct outside and functions only inside the House will not be recognised.

I think Pandit Ji deserves credit in realising that the Opposition party was a heterogeneous body whose members did not subscribe to one common programme. So far as I am concerned I have been giving all possible support to it and as we say in Punjabi giving it props to enable it to hold its own so that an Opposition Party as such might continue to function as one unit in the House. But this, as we see, was not possible.

Now there will be no dispute regarding allotment of time to the Leader of the Opposition and the Leader of the House. I have ,however, been trying to give enough time to the Opposition parties irrespective of the fact that their number was small.

#### **BILLS (LEAVE TO INTRODUCE)**

#### THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE

(Punjab Amendment) Bill, 1960

Minister for Irrigation and power (Rao Birendar Singh): Sir, I beg to move for leave to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker: Motion moved-

That leave be granted to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker: Question is—

That leave be granted to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

The leave was granted.

Minister for Irrigation and Power: Sir, I introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 7) BILL, 1960

Minister for Industries: (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill.

Mr. Speaker: Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill.

Mr. Speaker: Question is—

That the leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries: Sir, I introduce the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill.

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION No. 8) BILL, 1960

Minister for Industries: (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill.

Mr. Speaker: Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill.

Mr. Speaker: Ouestion is—

That leave be granted to introduce the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries: Sir, I introduce the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill.

### REFERENCE OF THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 8) BILL, 1960 TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) Sir, I beg to move—

That the Punjab laws (Extension No. 8) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st of July, 1960.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st of July, 1960.

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Laws (Extension No. 8) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st of July, 1960.

The motion was carried.

THE PUNJAB REPEALING BILL, 1960

Minister for Industries: (Shri Mohan Lal): Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Repealing Bill.

Mr. Speaker: Motion moved-

That leave be granted to introduce the Punjab Repealing Bill.

Mr. Speaker: Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Repealing Bill.

The leave was granted.

Minister for Industries: Sir, I introduce the Punjab Repealing Bill.

#### BILL

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, 1959 AS REPORTED BY THE REGIONAL COMMITTEES, (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Speaker: Now the House will resume consideration of the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill as reported by the Regional Committees. Sardar Bhupinder Singh Mann was in possession of the House when it adjourned on the 24th February, 1960. He may resume his speech.

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸਮਾਨਾ-ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲ-ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਅਤੇ ਦਰ ਰਸ ਨਤਾਇਜ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੀ (The other day the hon. Member had sufficiently discussed it.)

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ, ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ points ਹੀ discuss ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ: ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਣਾ view-point ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਮੈਂ- ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੌਂ ਵਿੱ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ capacity develop ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਖਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇ<mark>ਹ ਇਤਨੀਆਂ ਵਸੀਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ</mark> ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਹੀ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਰਸ ਨਤਾਇਜ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਦੂਰ ਰਸ ਨਤਾਇਜ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਅਜੇ ਤਕ postpone ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁੰਕਿ ਇਸ ਦੀ importance ਇਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਮੌਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਹੀ ਹੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈ<sup>-</sup> ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ।

ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਤਨ cohesion ਅਤੇ community of interests develop ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਂ ਉਥੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਲਾਸਵਾਰ ਦੌ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਮਫ਼ਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ introduce ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ classwise ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ castewise ਪੰਚਾ/ਝਤਾਂ ਵਿਚ ਗੱਟ ਤੇ ਧੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖਿਚੌਤਾਣ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ **।** ਬਜਾਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਆਪੌ ਵਿਚ ਸਲੁਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ development ਦੇ ਕੰਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ<sup>-</sup> ਜ਼ਿਆ**ਦਾ** clutches ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸਨੂਈ ਇਮਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੋਰ ਇਮਦਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, security of service ਮੌਜੂਦ ਹੈ, rules ਮੌਜੂਦ ਹਨ, socialistic ਅਤੇ Welfare State ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ constitutional provisions ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਸਨੂਈ ਇਮਦਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈੰ- ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਗਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।  $\mathcal{L}(Interruptions)$  ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆulletਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ

ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ (Laughter)। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਖੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਦ ਹੀ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ unity of interests ਹੋਵੇ। ਜੇ castewise ਅਤੇ Communitywise ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ representation ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ experiment fail ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਉ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ elections ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਮਕੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸਾਂ Locust Control Act ਵਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਸਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੱਕੜੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਆਫਤ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੌ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਕੜੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਬਲਾ ਕਿੳ<sup>-</sup> ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਅਜ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸੇਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿੳਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੌਂ ਸੇਮ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਢਦੇ ਹੋ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌ- ਜਿਹੜਾ point lay ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ ਸਰੇ ਨੌਂ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

(ਸਰਦਾਰ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)

ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮਫਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ । ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਅਸਲ ਮਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਟੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਫ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੌਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਸਕਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਿਚੌਂ ਲਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਏ ਜਦ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਹੌਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵਾਂਗੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਨ-ਮਹਾਂ-ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਢਿੰਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨ ਭੈਣ ਉਥੇਂ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਥੇਂ ਵਾੜ ਵਿਚੋਂ ਢਿੰਗਰ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਭੈਣ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਾੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪਰਚਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੂਕੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵੀ ਤੌੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ trespass ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ clause ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ

ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੋ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤੱਲਕਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ nominate ਕਰੇਗੀ।

श्री कर्म चन्द सिन्धू : जहर करेंगे।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ welcome ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇਪਣ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿਥੇ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੌਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤਾਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੀਜਨ ਪਾਸ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਸਲੌਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਹੌਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਕ ਦਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਸਦਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ । ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, ਮੈੰ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ <mark>ਵਾ</mark>ਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੋ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ nominate ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕੌਈ ਗੈਰ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੌ ਗੈਰ ਹਰੀਜਨ ਮੈੰਬਰ ਵੀ nominate ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ] ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ class interests ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਐੱਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੀਜਨ ਤੇ backward classes ਦੇ ਮੈਂ ਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕ ਅੱਧ ਮੈਂ ਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ—ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀ ਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀ ਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਮੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰ ਮੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੁਕਣ ਲਈ ਇਹ ਛੇ ਰੁਪਏ ਇਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ manure-pits ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ । Înspection ਕਰੋ । ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਆਪਣੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ

ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਟੋਏ ਵਿਚ ਰਖੋ ਤਾਂ ਕਿਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ.....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) [The hon. Member is speaking in such a way as if he belongs to some Harijan village.] (Laughter)

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ Bill ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ elections ਵਿਚ, taxes ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ । ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ High Court ਦੇ ਇਕ Judge ਨੇ ਸਾਡੀ printed attention ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਰਹਿਬਰੀ ਜਾਂ guidance ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗੋ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀ guidance ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮੁਨਾਸਬ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Panchayat Act ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸੌਂਪਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੰਗ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ

ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੌਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 3 Mulhorities ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। Land Utilisation Act ਹੇਠ ਇਕ Special Office: ਜੋ Chief Engineer ਦੇ status ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, appoint ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ Director of Panchayats ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ Revenue Authorities ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੋਹੀਨੀ ਰਕਮ ਤੋ 20, 20 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੰਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ resolution ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਆਨਾ ਫੀ ਬਿੱਘੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਆਨੇ ਫੀ ਬਿੱਘੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਪਏ ਰੁਪਏ ਫੀ ਬਿੱਘੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਲਾਤਾਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਾਣਾ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ । ਜ਼ਿਮੀ ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 2,500 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ  $r \epsilon cord$  ਵਿਚ ਸਿਰਫ 400 ਜਾਂ 500ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ resolutions ਪਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਆਨੇ ਫੀ ਬਿੱਘੇ ਤੇ 20, 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਖਾਸਤ 🗡 ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਵਜ਼ੀਰ`ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੌਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ Revenue Authorities ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ D. C. ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਵਰਦਾ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਰੁਝੇਵੇ<sup>-</sup> ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ- ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੌਰ ਲਾ ਕੇ, political pressure ਪਵਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ case ਕਢਵਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ case ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ । ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ competent ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ immediate ਅਤੇ ultimate ਅਫਸਰ ਮਕੱਰਰ ਕਰਨ ਜੌ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਕ ਬਾਅਖਤਿਆਰ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਲੌਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ।

ਹੁਣ ਮੈੰ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ 5, 6 per cent ਹੀ ਹੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਂਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਕੱਰਰ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡ [ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]
ਵਿਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ? ਅਗਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਛੋੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਂਇਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ? (Interruptions) ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਦਮੀ ਦੇ behaviour ਤੇ sobriety ਦਾ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਜ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਉਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰੋਗੀ ਅਸਰ ਮੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਅਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: On a point of order, Sir. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ inference ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਕੁਚਜੇ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਰਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ presumtions arrogance ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। (ਹਾਸਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ.....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। (ਹਾਸਾ) (I agree with the hon. member in this because I too know Sardar Ram Dyal Singh) (Laughter)

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ influence ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਦੌਜ਼ਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਬ, ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ.....

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ time ਲਵੋਗੇ ? (How much more time will the hon. member take ?)

Sardar Bhupinder Singh Mann: I will not take more than half an hour. I will raise just one more point. (Interruptions)

Clause 4 ਇਸ ਸਾਰੇ Act ਵਿਚ....

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਉ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਫਜ਼ੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ time ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਸਤ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ interruption ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਗਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਜਿਸ strength ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ Section 6 ਦੀ Clause 4 । ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

"6 (4). The election shall be by secret ballot and direct vote in the manner prescribed and the prescribed number of candidates securing the highest number of valid votes shall be deemed to have been duly elected."

ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ clause ਹੈ। ਕਿਉਂਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੌਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੌੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਬਾਸੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੌਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ Sub-clause ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ election ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਵੇ । ਮੰਨ ਲਓ 100 ਵੇਂਟਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੈ ਨੇ Cumulative vote ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 51 ਮੈਂਬਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਜਾ ਚੜਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 51 ਲਹਿੰਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅਲ੍ਹਾ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 100 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 51 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 49 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਆ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ nominate ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੰਨਾ ਨਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ nominate ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੰਨਾ ਨਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ nominate ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ single transferable vote ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 31 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।

ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ; ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ–ਸਿਫ਼ਾਈ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਬਨਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ development ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੌਸਲਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਆਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ elections ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ rules ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। Bear majority ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਧੜੇ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]
ਲੋਕ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਰਗੜੀਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections
ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੜੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ
ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਧੜੇ-ਬੰਦੀ
ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇ-ਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ
ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। majority ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ-ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ majority party ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਣ ਲਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ proportional representation ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਰਫ ਇਕ point ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ taxation ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੌਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਂ ਕੌਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ Rules ਬਨਾਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ directions ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੌ ਮੈੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ taxes ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਇਕੋ ਸਾਧਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੌਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 10%ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Section 81 (2) ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈ<sup>-</sup>ਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੌ 10% ਹਿੱਸਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ rules ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੌਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਣ ਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਮਸੂਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋ<del>ਂ</del> ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੌਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੌਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਜੇਕਰ Revenue ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੍ਰ Sales Tax ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ

ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੌੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Sales Tax ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੇਚੇ, ਰਹਿਨ ਰਖੇ ਜਾਂ ਹਿਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੌਵੇਗੀ। ਕਲਾਜ਼ 82 (c) ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:——

82 (c). "If so authorised by the Government a duty on transfers of property in the form of a surcharge on the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899, on instruments of sale gift and mortgage with possession of immovable property..." so on and so forth.

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਜਾ ਟੈਕਸ special snrcharge ਹੈ ਭੀਸਰਾ produce Tax ਫਿਰ octroi Tax ਹੈ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ Indian Stamp Act ਹੇਠ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਇਸ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ 2% ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ, ਹਿਬਾ ਕਰੋ ਰਹਿਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ । ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਉਗਰਾਹਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ unpopular ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ । ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੌਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈੰ- ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ donation ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ donate ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਲਾਕੇ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਹਾ ਬਨਵਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮਸਾਲਾ ਬਨਵਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਾਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ Bailiff ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੌਟੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੌਕਸ ਉਗਰਹਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਾਜ਼ 82 (c) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 10% ਦੇਵੇ, 12% ਦੇਵੇ ਜਾਂ 20% ਦੇਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੈਵਨੀਊ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ amount ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। (ਇਕ ਮਾਨ. ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ: ਅੱਜ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।) ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇਕ ਵਾਹਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ Subordinate

[ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]
Legislation ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮੈਂ-ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ- ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੜੋਲੀਆਂ ਜੀ, ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ । ਕਲਾਜ਼ 25 ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਨੀ ਹਨ । ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਹੋਣੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ੌਰ ਪਕੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:—

"25. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the principal Act as amended by this Act, the State Government may, by order notifed in the Official Gazette, make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty."

ਪਹਿਲੀ ਆਖਿਰ ਹਰਿਜਨ ਕੌਲ €ਾਰ ਇਸ ਪਦੇਸ਼ **ਭੁਗਵਾਂ** ਆਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਖੀ ਦੇ ਫੇਰ ਸਧਾਰ ਦੀ ਲੌੜ ਹੋਵੇ ਮਾਸਟਰ ਗਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾ ਦੇਣ । ਇਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼. ਮੈ<sup>-</sup> ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ omnibus ਕਲਾਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ provision ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਜਾਏ ਮੈੰ- ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ reject ਕਰ ਦੇਣਾ। (Let it come before the House. The hon. Member may reject it at the time.)

ਸਰਾਦਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਆਪਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਰਾਏ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ, Subordinate Legislation ਬਾਰੇ ਮੈਂਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ।

"At a sitting of the Committee on Subordinate Legislation of Lok Sabha day before yesterday a member referred to the extraordinary powers given to the Punjab Government under Section 25 of the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1959 even to modify the provisions of this Act or of the Principal Act and asked if the matter fall within the purview of the Committee on Subordinate Legislation of Lok Sabha. I told him that this was a matter which concerned the Committee on Subordinate Legislation of the Punjab Vidhan Sabha and I would bring the provision of this enactment to the notice of the Chairman.

Accordingly I am bringing this matter in your notice".

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, AS REPORTED (28)79
BY THE REGIONAL COMMITTEES

Mr. Speaker: We will be establishing a bad precedent if we accept such a clause giving wide and unusual powers.

ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੌਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੌਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ provision ਰੱਖਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। I am very thankful to you for the indulgence shown to me.

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) स्पीकर साहिब, मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिए खड़ा हुन्ना हूँ। इस बिल के पास होने से, जैसा कि यह कहा जाता है कि जम्हूरियत की बुन्यादें मजबूत होंगी, यह नहीं होगा। Government Decentralisation of power कर रही है, मगर इस में जो खामियां हैं वह बाद में जहूर में आएंगी और जो पिछला तजस्वा पंचायत राज Act का और दीगर कानूनों का हम ने देखा है हम उन को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को draft करने के बाद दुबारा इस पर गौरोखीज कर रहे हैं।

सब से पहले मैं यह बात लुंगा कि जो इस में सरपंच का direct election है, यह मेरी समझ में नहीं ग्राया। मगर इस के मुताल्लिक मैं पहले यह बात ग्रर्ज कर दूं कि U.P. ग्रौर Pepsu में यह तजरुबा पहले नाकामयाब रहा है। हमारे प्रधान मंत्री की direct election नहीं होती। फिर सूबों में Chief Minister की direct election नहीं होती। दुनिया में democracy के दो system हैं--एक American है और दूसरा English है। हम English system की copy करते हैं। वहां पर 3 responsibilities का सवाल है। पंचायतें State Government को जवाब देह हैं ग्रौर State Government House के members को ग्रौर हम लोगों को जवाब देह हैं। इसी तरह से सरपंच की election इस बात के मंतव पर रौशनी नहीं डालती । स्रगर ऐसा होगा तो यह एक बड़ी भारी जलती होगी। स्रगर कोई ऐसी पंचायत हो जिस में पंच के ख्यालात सरपंच से न मिलें या ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं जो जम्हरियत से नावाकिफ हों तो ऐसा करके हम एक और गलती करेंगे। मुखतलिफ ख्यालात के लोग इकट्ठे हो कर वहां पर ठीक ढंग से पंचायत नहीं चला पाएंगे। इस लिए direct election की कोई बहुत ज़रूरत महसूस नहीं होती। अगर करते हैं तो तीन responsibilities का जो मुद्दा है वह जायल हो जाता है। जब हम पंचों या सरपंचों की election करते हैं या इस House में भी जो member elect होकर ग्राते हैं वह election इस जगह इस लिए होती है कि जो majority party है वह जमहरी श्रमूलों को चलाए। यही फर्ज पंचायतों के पंचों ग्रौर सरपंचों का है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह है नामीनेशन के बारे में। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जिन लोगों का यकीन जमहूरियत में है वह लोग नामीनेशन की मुखालफत जरूर करेंगे और उनको करना चाहिए। यह कहना कि चूंकि हरिजन बेचारे अनपढ़ हैं इसलिए [श्री मुनी लाल कामरेड]

नामीनेशन करना जरूरी है, में ऐसा महसूस नहीं करता। मैं तो इस बारे में मिनिस्टर साहिब को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है वह रिजर्वेशन की बात करें तो उपादा ठीं क होगा, लेकिन मैं नामीनेशन की मुखालफत करता हूँ। क्योंकि जब सरकार नामीनेशन करती है तो हो सकता है कि उसकी intention अच्छी हो लेकिन सरकार mislead हो सकती है और फिर लोगों में एक misunderstanding पैदा हो सकती है और लोग यह समझने पर मजबूर हो सकते हैं कि सरकार इन पंचायतों को अपनी पालिसी के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर सरकार को हरिजनों के बारे में ज्यादा हमदर्दी है तो रिजर्वेशन करे और इसकी तरफ ध्यान दे। मैं तो इनकी नामीनेशन की मुखालफत करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की नामीनेशन करनी है तो वह औरतों की की जानी चाहिए क्योंकि लेडीज, जो हिन्दुस्तान में आज एक वैकवार्ड तबका गिना जाता है, वह आगे आ सकेगा।

मेरे फाजिल दोस्त श्री मान जो ने बड़ी ग्रच्छी तकरीर की ग्रीर ग्रंपनी शानदार contribution की ग्रीर जो उनकी दलीलें हैं वह काफी काबले कदर हैं। लेकिन एक वात समझ में नहीं ग्राई जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले जब किसी गांव पर कोई मुसीबत ग्राती श्री तो सारे गांव के लोग मिल कर मुकाबिला करते थे लेकिन ग्रंब हालात ऐसे हैं कि हरिजन साथ नहीं देते। मैं मान साहिब की खिदमत में ग्रंब करना चाहता हूँ कि उनका विचार, उनकी सोच ग्रंपने जमाने की है। हरिजन पहले ग्रंपने ग्राप को जागीरदारों का गुलाम समझते थे इस लिए जैसा जागीरदार चाहते थे, जैसा उनका इशारा होता था वह किया करते थे लेकिन ग्रंब ग्राजादी ग्राने के बाद हालात बदल गए हैं ग्रीर उनकी भी समझ में ग्राने लगा है कि जिस तरह से मुसीबत में साथ देने की जिम्मेदारी उनकी बन जाती है उसी तरह से गांव की मलकियत में भी उन का हिस्सा बन जाता है। इस लिए ग्रंपर ग्राज हरिजनों का गांव की मलकियत में हिस्सा हो जाता है, उनकी साझ हो जाती है तो वह जरूर हो मुसीबत के बक्त साझे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि ग्रंपर वह यह चाहती है कि देहात में लोग शानाबशाना खड़े हों तो उनका मलकियत में हिस्सा होना चाहिए।

इसके बाद, स्पोकर साहिब, मैं ग्रापक जिरए मिनिस्टर साहिब को यह कहना चाहता हूँ कि जो टैक्स वसूली का काम पंचायत के जिम्मे रखा गया है वह नहीं होना चाहिए क्योंकि जो लोग चुने जाते हैं वह टैक्स वसूली का काम नहीं कर सकते ग्राँर ग्रगर वह करेंगे तो उनकी popularity पर हरफ ग्राएगा। इसलिए वह चुने हुए ग्रादमी जिन्हें यह फिक रहता है कि लोग उनसे नाराज न हो जाएं, टैक्स वसूल नहीं कर सकते। इसलिए टैक्स वसूलों का जो काम है वह Executive की तरफ ही होना चाहिए ग्रीर पंचायत वालों पर नहीं छोड़ना चाहिए।

श्राज हम पंचायत की माली हालत श्रच्छी होने की बातें, उसकी बेहतरी होने की बातें करते हैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जब तक पंचायतों को फाइनैंशली साउंड नहीं किया जाता तब तक इनके हालात श्रच्छे नहीं हो सकते। श्राप 25 फीसदी लैंड रैवेन्यू में से

# THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL AS REPORTED (28)81 BY THE REGIONAL COMMITTEES

पंचायतों को aid देने की बात करते हैं लेकिन मैसूर की बात मैं कहाँगा। जहां तक मुझे knowledge है, वहां पर पंचायतों को 50,60 फीसदी तक का अधिकार है। उनको लैंड रैवेन्यू का 50 या 60 फीसदी मिले। तो सरकार ने यह बात नहीं कहीं कि पैचायतों को मालिया में से हिस्सा देंगे। हिली एरिया में लोगों के पास कोई जराए नहीं हैं लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैं फिर यह बात कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार पंचायतों को फाइनैंशली साउंड नहीं करती तब तक सही मक़सद पूरा नहीं होगा।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हैं कि जहां तक मेरा अपना तजुरबा है, मैं यह महसूस करता हूँ कि पंचायत अफसर ही नहीं बल्कि सरकल सैंकेटरीज के भी श्रक्तियारात वसीय हो गए हैं। तमाम काम उनके ही इशारे पर चलता है। इसका नतीजा यह होता है कि तमाम जनता यह समझने लगी है कि इससे लोगों का भला होने वाला नहीं ग्रौर टैक्स देने के लिए ग्रासानी से तैयार नहीं होती क्योंकि वह जानती है कि उर्मके रुपए का नाजायज इस्तेमाल होता है। इसी तरह पंचायत के फैसले भी बहुत ग़लत होते हैं। मुझे बैकवार्ड एरिया का तजुरबा है, सारे पंजाब की तो मैं नहीं कहता। एक पंचायत ने दरखतों को नीलाम कराया। उससे गवर्नमैंट को ब्राठ दस हजार रुपए का नुक्सान हो रहा था। जब यह बात मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाई गई तब उन्हों ने मुदाखलन की व पंचायत के म्रार्डर को कैंसल कराया। ग्रगर यह इसी तरह से नीलाम हो जाते तो सरकार को नुकसान हो जाता। इसलिए मैं यह कहना चाहता है कि इस महकमे पर पूरा पूरा चैक होना चाहिए और जो अस्तियारात पंचायत अकसर को दिए गए हैं अगर वह पंचों को दिए जाएं तो स्यादा बेहतर होगा। अगर पंचों को हटाने का अस्तियार पंचायत अफसर को होगा तो वह उनकी अनपढ़ता का फायदा उठायेगा। यह बात एक मरतबा नहीं हुई, कई मरतबा हुई है। स्पोकर साहिब, मैं इस बात का अहसास करता हूँ कि पंचायतें ग्रमो initial stages में हैं लेकिन इस बात को भी नजरग्रन्दाज नहीं किया जा सकता कि जम्हूरियत को हम जो बुन्यादें रख रहे हैं ग्रगर इन में कोई कमजोरी रह गई तो लोगों का जम्हूरियत से यकीन उठ जाएगा। मैं इस बात का भी अहसास करता हूँ कि अगर पहले ही दौर में अनपढ़ लोगों को या उन लोगों को जिन को तजुरबा नहीं है पूरे अस्तियार दे दिए जाएं तो democracy के sail होने का डर है। लेकिन इस के साथ balance रखना भी जरूरी है कि कितने ग्रस्तियार Officers को दिए जाएं ग्रीर कितने ग्रस्तियार लोगों को दिए जाएं। हम ने देखा है कि जब ग्रस्तियारात देने का balance खराव होता है तो फिर उन का misuse होना शुरू हो जाता है। इस लिए इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। इस के इलावा मैं यह request करूँगा कि इस Bill को इतनी जल्दी में नहीं पास करना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूँ कि पंचायतों के elections late हो चुके हैं और लोग Government को याद दिलाना चाहते हैं कि जो election करवाने का वादा किया था वह ग्रभी तक पूरा नहीं किया। लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि चूंकि elections जल्दी करवाने हैं इस लिए इस Bill को पास कर दिया नाए, चाहे इस में कितनी ही खामियां क्यों न रह जाएं। Government को चाहिए

[श्री मुनी लाल कामरेड]
कि इस Bill के बारे में जो suggestions मिलें उन के पेशे नज़र इस Bill को वापिस ले कर उन बातों पर ग़ौर कर के इसे better बना कर पेश किया जाए ताकि हम जो जम्हूरियत की बुन्याद रखने लगे हैं, राम राज जो हम लाना चाहते हैं, श्रौर् decentralization of powers के काम को पूरा करने के लिए जो हम कदम उठाने लगे हैं उस में किसी किस्म की कमी न रह जाए। इन अलकाज के साथ मैं ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ । 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੌਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਦੌ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ uniform ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾੜੀ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੌਜਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ । ਉਹ ਇਹ  ${
m check}$  ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 🌱 ਕੋਲੋਂ approval ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ check ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ embezzlement ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੌਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਰਖਣ ਦਾ ਪਰੌਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਇਸਤਗੀ ਆਵੇਗੀ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ proceedings ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਚੰਗੀ language ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਮੈ<sup>-</sup> ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ **ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ** ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਵਜ਼ੀਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਠ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮਹਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। The Deputy Minister, is (present in the House)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ∱ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿਚ prescribed authority ਦਾ ਲਵਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ prescribed authority ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਰਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ candidates ਹੋਣ ਉਥੇ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਨਾਨੀ co-opt ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ prescribed authority ਨੇ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ prescribed authority ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ suit ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ । ਮੈੰ<sup>-</sup> ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇਂ ਉਥੇ ਅਗਰ ਦੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ candidates ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੌਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਦੋ ਦੋ ਵੌਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ casting vote ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ Prescribed authority ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇ- ਹੀ Prescribed authority ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਿਚ ਘਸੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੌਣਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ineffective ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੌਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੌਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੌਟ ਦਾ ਹਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ nominate ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੌ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਮੈੰ- ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ voice ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ nominate ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਵੌਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ meetings ਵਿਚ ੍ਰਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘੀ

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਗਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਟਨੀਆਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲੇਡੀ ਘਾਹ ਪੁਟਦੀ ਪੁਟਦੀ ਵਾੜ ਵੀ ਪੁਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੌਟਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੌਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈੰਬਰ ਹੋ ਜੌ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹੌ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ intelligence ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਲੇਸੀ carry out ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ socialistic pattern of society ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡਣਾ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਾਹ ਪੁਟਣ ਜਾਂ ਰੌਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ population ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ uplift ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੌਰੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੌਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਰੀਜਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ । ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ prescribed authority ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਲਈ, ਜੋ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਵਧ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ prescribed authority nominate ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ prescribed authority ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਧ ਵੋਟ ਲੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈੰਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ prescribed authority ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ nominate ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ nominate ਼ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਕੇ *ਝਾਂ* ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ<sup>ੱ</sup> ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ 🦼 ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਕੰਮ

ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੀ procedure ਨਹੀਂ adopt ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਉ ਬਾਰੇ ਇਹ provision ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ special powers confer ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਉ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ special powers ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ particular ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ particular ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣਾਉ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ special powers ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ democratic measure ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ democratic ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ 20, 30 ਜਾਂ 40 ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ special powers ਕੁਝ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਉ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ population ਦੇ ਗਲਤ basis ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ provision ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ prescribed authority nominate ਕਰ ਦੇਵੇਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜਦੋਂ voters ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਮਹਿਜ਼ hypothetical ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ provision ਗਲਤ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ voters ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁਣਾਉ ਦੀ ਸਿਰਫ date ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ 10 voters ਹੋਣ, 20 ਹੋਣ ਜਾਂ 40 ਹੋਣ ਚੁਣਾਉ ਕਰਾ ਦਿਉ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ prescribed authority ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਜ਼ 25 ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ draft ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ cabinet ਸੌਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Legal Remembrancer ਦੀ opinion ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਸੌਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਇਹ power ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ difficulty ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ remove ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌੜ ਤੌੜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ

ਸਿਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘੀ

ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੌੜ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ provision ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੌ ਜਿਹੀ ਰੱਦੌਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਰ ਵੀ Power ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੌ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ Assembly ਤੋਂ ਮਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ difficulties remove ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ Power ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਦੌ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਬਾਰੇ ਜੌ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈੰ∸ ਉਸ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ 12.00 noon ਚੋਣ ਨੂੰ welcome ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ? ਲੌਕ ਅਨਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਚ ਸਕਣ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ majority ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ prevail ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਕੁਝ independent ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ mercy ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਕਣਾ ਪੈ<sup>-</sup>ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਕੇ action ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ election ਵਾਜਬ ਹੈ । ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ agree ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ taxes ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ **ਹਿ**ਦਾਇਤਾਂ ਹੌਣ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੌ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਪਛੱਦਾ ਹਾਂ ਕਿ taxes ਦੇ ਕਿੰਨੇ arrears ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਣੀ ਕਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੌੜੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ tax ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਟ ਦੇ ਪਾਸ tax ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਟ ਟੰਬਾ ਚਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਕੌਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ provision ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ income ਵਧ ਜਾਏ। -ਲੇਕਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ

ਫੇਰ ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ land-holder, ਜੋ 5 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, land revenue pay ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ land revenue ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਦੀ ਬਜਾਏ 20% ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ taxes enforce ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ resources ਹਨ, ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ luxury ਲਈ provision ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ land revenue 10% ਦੀ ਬਜਾਏ 20% ਕਰ ਦਿਉ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। Professional Tax ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਏਨੇ ਲਫਜ਼ ਕਿਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਕੇ ( ਸੁਨਾਮ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਬੰਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹਰੀਜਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘਾ ਖੇਤਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾੜ ਵੀ ਪੁਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ—ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਘੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਟਿਆ । ਘੁਮਾਰੀ ਦਾ ਘੁਮਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ, ਉਹ ਖੇਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਨ ਲਗ ਪਈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪੁਰਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਥਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੈਂਕੜ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਰਖਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਪੰਧ ਰਖਦਾ ਹੌਵੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ, ਪਾਤ, ਦੇ ਬਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਡਦੀ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਕੇ]

ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਟੂਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣ । ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਨਾਂ ਬਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਹੁਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ । ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਢਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ law ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ lecture ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਵਲ ਵੇਖੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਿਚਵੀਂ ਪੱਗ ਕੋਣ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ lecture ਕੋਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ**ਹੀ** ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ parliamentarian ਹਨ । ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀਂ ਮੰਤਖਿਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਡੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ! ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਜੌ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲਗਾ ਹੈਂ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਡਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਲ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਵੌਟਾਂ ਪੈਂ-ਦੀਆਂ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਿਥੇ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੌਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨ ।

Mr. Speaker: Please don't be personal.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਕੇ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੌੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵਛੇਰਾ ਚੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੌਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ direct election ਨਾਲ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ direct Election ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਖੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ election ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਤਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ elections ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ elections ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ check ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ elections ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ): ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections 1953 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ elections ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1956 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਫੌਰ 1959 ਵਿਚ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ 1,18,800 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ elections ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ bogus ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ  $\frac{2}{3}$  ਅੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ reservation ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ provision ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਚਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ backward ਲੌਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਡ ਕਢਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ Co-opt ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। Rules ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਖੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, Co-opt ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਡੜੋਲੀਆਂ]

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈ<sup>-</sup> ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ voters ਦੀਆਂ ਵੌਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Adalti Panchayats ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਮ ਵੌਣਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਆਮ 🙏 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ Adalti Panchayats ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ । ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੌਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ provision ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੌਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ progress ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜ ਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਉਹ ਆਮ ਲੌਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਏਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੌਰੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੌਰੀਆਂ ਹਨ ਮੈ- ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਸ purpose ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ purpose ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਹਮੀਅਤ ਹੈ । ਇਸ  $\dot{f B}ill$  ਦੇ ਵਿਚ ਨੁਕਾਇਸ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਕਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ majority ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਏਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋ<sup>-</sup> ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ 20, 30, 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਇਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕੱਟ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਤਰਮੀਮ ਹੌਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਕ request ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੈ<sup>-</sup> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੌਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਨੰਬਰ 1-ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਸ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ election ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੌਣ ਲਈ ਵੀ ਏਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੌਣ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਵੌਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ M.L.A. ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੌਟਰ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ? 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਲਈ ਵੌਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਮੁਲਕ ਐੱਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੌਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ  $\mathring{N}^+$  ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੌਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10% ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੌਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੌਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੂਰ ਸਟੇਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 60% ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਰੇਲਾ ਸਰਕਾਰ 50% ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਧਯ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 35% ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ: ਇਹ figures ਕਿਥੋਂ ਲਏ ਹਨ ?

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ figures ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੌਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੌਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹਨ । ਮੈਂਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 60 % ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ challenge ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ challenge ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰ-ਮੇਂਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50% ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 59 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50 % ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਟੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 10 % ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 % ਦਿਤਾ ਜਾਏ ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ⁺ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ∗ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 16 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ [ ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ । ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕੌਲ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਟੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਓਥੇ pumping sets ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ tube-wells ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗੇ ਬੀਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ arrear ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਐਵੇਂ ਲੱਦ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੌਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਗਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੌਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਛੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ੨ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਕਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅਤੇ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਲਾਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ

1958-59 ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਅਜੇ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਕ ਗਲ ਮੈੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਪੂਰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਗੜੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀ ਲੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ development council ਦੀ ਇਕ meeting ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾਂ ਦੇ A. D. M. ਮੌਜੂਦ ਸਨ, Deputy Commissioner ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਮੈੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ S. D. O. (civil) ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅੱਠ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠੇ ਗਲਤ ਸਨ । ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸਨ । ਉਥੇ ਇਕ ਰਾਏ ਸੁਮਿਤਾ ਚੰਦ ਇਕੱਲਾ Land lord ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਵਿਚ ਖਦਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਪਰ ਸਨ । ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਛਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਜਾਗੀਰ-ਦਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੈ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਪਸ਼ਤਾਂ ਤੌਂ ਇਕ ਮਜ਼ਾਰਾ ਬੈਂਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ''ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਏ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾਂ ਢੰਦ''। ਮੈ<del>ਂ</del> ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਦਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਚਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਕੱੜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਪਿੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ] ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਸਬੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ੌਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਵੀਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰੌਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ corruption ਨੂੰ ਰੌਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੈ -- (Interruptions)

श्री ग्रध्यक्ष : Order please. पंडित जी, ग्राज तो ग्राप पटवारियों के खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन ग्राप की पार्टी तो strike करने में उन की मदद करती थी। (Order please. Today the hon. Member is speaking against the Patwaris but his party had been helping them in resorting to the strike.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਵੱਢੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵਜੋਹ ਉਧਰ ਲਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ । ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ **ਡ**ਰਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੇਣੇ ਪੈ<sup>-</sup>ਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਾਜ਼ਦਫਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਜਾਂ  $1\frac{1}{2}$  ਘੁਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋ<sup>-</sup> ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ control ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈ<del>ਂ</del> ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਕਲ Red Cross ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੋਣ ਲਈ, District Relief Fund ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ ਲਈ Small Savings Scheme ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ Variety Show

ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਦਿਉ। ਕਦੀ Co-operative Society ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰੋ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੌਰ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ । ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚੌਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਦ ਤਕ, ਸਪੀਕਰ, ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, request ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਠਧਰਮੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਤਾਂ opposition ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, majority ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਫੇਰ ਅਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫੇਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ opposition ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ suggestions ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ Cabinet ਵਿਚ ਰਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਉ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਲੌਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋੜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਫਲ ਜਾਣਗੇ। ਐੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

चौधरी चम्बेल सिंह (बुटाना) : स्पीकर साहिब, श्राज इस House में पंचायत बिल पेश है। इसपर बहुत चर्चा हो चुकी है। गांव में रहने के कारण ही नहीं बिल्क पंचायत का सरपंच होने के नाते आठ दस साल से पंचायतों के काम करने में जो दिक्कतें महसूस हुई हैं उनकी बिना पर मैं श्राप के जरिए मिनिस्टर साहिब की खिदमत में कुछेक suggestions देना चाहता हूँ। यह दिक्कतें ऐसी हैं जो शायद यह बिल भी दूर नहीं कर सकता इसलिये मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इन बातों पर खास तौर से ध्यान देंगे।

सब से पहली चीज जो इस बिल के अन्दर रखी गई है वह यह है कि सरपंच की election direct तरीके से होगी यानी गांव में बसने वाले हर voter को अधिकार होगा कि वह अपना बोट देकर जिसको चाहे पंचायत का सरपंच चुन ले। मैं मानता हू कि direct election का तरीका कोई बुरा नहीं है। मैं इस को अच्छा समझता हूँ क्योंकि गांव की—सारे गांव की उसमें representation होगी। यह बात ठीक है कि सरपंच को चुनने का अधिकार सिर्फ चार पांच पंचों को नहीं होना चाहिए बिल्क सारे गांव को होगा चाहिए। लेकन सवाल इस बात का है कि इस के बाद जो यह step उठाया गया है कि जो बाकी के पंच होंगे वह उसकी executive होगी; यह कहां तक कामयाब

[चौधरी चम्बेल सिंह]

साबित होगा। दरग्रसल चाहिए तो यह था कि ग्रगर सरपंच direct election से चुना जाता है तो उसे पंचायत के बाकी मैम्बरों को चुनने का खुद ग्रधिकार हो। यह ग्राम कायदा है कि जो President direct election के जिरए चुना जाता है उसको ग्रपनी executive खुद चुनने का ग्रधिकार होता है। मेरी समझ में नहीं ग्राता कि जो सरपंच चुना गया हो उसके विचार ही ग्रगर बाकी पंचों के साथ न मिलें तो गांव की पंचायत उस उद्देश्य को पूरा करने में कैसे सफल होगी जिसके लिए उन्हें बनाया जा रहा है? ग्रगर उनके विचार उस के साथ न मिलें तो वह कैसे उनसे काम करवा सकता है? इस तरह पंचों ग्रौर सरपंच में ही ग्रापसी झगड़े चलते रहेंगे। इसलिए मेरी एक suggestion तो यह है कि सरपंचों को ही ग्रपनी executive चुनने का ग्रधिकार दिया जाए। उस में किसी तरह की कोई खराबी नहीं होगी। हां, इतनी पाबन्दी बेशक लगा दी जाए कि इतने per cent Scheduled Castes या हिरजन भाइयों को उस में जरूर नुमाइंदगी देनी पड़ेगी।

दूसरी वात इसमें यह रखी गई है कि अगर किसी गांव में हिरजनों की आबादी 10 per cent हो तो उनके दो मैम्बर पंचायत में लिए जाएंगे। मेरा point यह है कि वह अपनी दस दस या बीस वीस वोटें देकर दो Scheduled Castes के मैम्बरों को तो भेज ही देंगे लेकिन जो और voters होंगे वह बाकी पंचों में से भी कुछ अपनी मरजी' के भेज देंगे यानी इस तरह से दो की जगह पर पंचायत के अन्दर उन के तीन या चार पंच आ जाएंगे। मतलब यह है कि अगर उनको right देना है तो उन के दो नुमाइन्द ले लो, लेकिन उनको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि तीसरा और चौथा नुमाइन्दा भी भेज दें।

सब मैं funds के बारे में सर्ज करना चाहता हूँ। मैं अपने तजहबे की बिना पर कह सकता हूँ कि पंचायतों के अन्दर जो भी tax लगाए जाते हैं उनकी वसूली करना कोई सासान काम नहीं होता। पहले चूल्हा टैक्स लगता था और उसे House tax कहा जाता है। पहले तो उसकी तशखीस ही नहीं होती और अगर तशखीस हो जाए तो वसूली नहीं होती। उसकी वजह यह है। कि उसकी शरह बहुत ज्यादा रखी जाती है। जमींदारों और दुकानदारों के लिए पांच हपए, दस्तकारों के लिए दो हपए और जो मजदूर हों या मुलाजमत में हों, चाहे उनकी ग्रामदन दो सौ, चार सौ या पांच सौ हपया हो, उनके लिए एक हपया का rate रखा हुआ है। यह बहुत पुराने rates रखे हुए हैं। इनको तब्दील किया जाना चाहिए और इस tax की वसूली का कोई अच्छा इन्तजाम होना चाहिए। इसके लिए पहले Act में एक provision है कि A.D.M. या D.M. को लिख कर मेज दिया जाए और फिर वह बतौर arrears of land revenue वसूल किया जाए। मुझे अपनी पंचायत का तजहबा है कि दो-तीन बार हमने defaulters के cases भेजे लेकिन ग्रभी तक कोई action नहीं हुआ। ग्राखर A.D.M. या D.M. को इतनी फुर्सत ही कहां होती है कि वह पंचायतों के कामों में दिलचस्पों ले सकें। ठोक है कि ग्रब थोड़े से अधिकार पंचायत ग्रकसरों को दिए गए हैं तािक उनकी मदद से वसूली की जा

सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि वसूली होनी बहुत मुश्किल है। इसके लिए जैसा कि पहले भी hon. Members की तरफ से तजबीज को गई है, land revenue की मद से अगर पंचायतों को ज्यादा रकम देदी जाए तो वह बेहतर होगा। जो taxes लगाए जाते हैं उनकी बसूली ग्राम पंचायतों के जरिए होना बहुत impracticable सी बात है।

एक चीज श्रीर कही गई है कि श्रशलती पंचायतें वनेंगी। जिस ढंग से यह श्रशलती पंचायतें बनाई जा रहो हैं यह इत्साफ वालो बात नहीं है । मैं समजता हूँ कि अगर अदालतो पंचायतें बनानी हो हैं तो उनमें लिए कोई हलका मकरर्र कर दें--चाहे 10 पंचायतों का कर दें, 15 का कर दें या 20 का कर दें। उन पंचायतों के पंचों को ही यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने हलके को अदालती पंचायत के पंचों को चुनें। जैसा कि महता कमेटी की रिवोर्ट में यह सिकारिश को गई है कि पंचायतें सहायक समितियों को चुनेंगी और सहायक समितियां अले जिता परिषद् का चुनाव करेंगी, इसो तरह अदालती पंचायतों का चुनाव भो उस हलके को पंचायतों के जरिए हो होता चाहिए । जब हम सारा सिलसिजा एक democratic तरीके से चलाने जा रहे हैं तो panches की nomination करनी या selected punchayats को हो श्रशालता गंवायतीं को चुनने का अधिकार देना मुनासित ग्रोर इनसाफ वालो बात न होगी। ग्रगर ग्राप इस तरह से करेंगे ग्रोर सभी पंचायतों को यह अधिकार न रेंगे ता panches और असलती panches में friction पैदा होते का डर है (interruptions) श्रव भी बेशुमार तादाद श्रनपढ पंत्रों की है। कई जगहतो सरांच भा अनगढ़ हैं। और सैकेटरो साहिबान हो सारा काम करते हैं। ऐसे cases भी हमारे notice में भाते हैं। जहां पंचायत के अन्दर समो के समो रंत अतरह होते हैं श्रोर सैकेटरो साहिबान कार्रवाई लिखकर उन से श्रंगूठे लगवा लेते हैं। पंचों को पता हो नहीं होता कि उसमें फैसला क्या लिखा गया है। हमारे notice में ऐसे cases भी आए हैं कि पंचायत ने फैसला कुछ और किया होता है और सैकेंग्रो कुछ ग्रौर लिख देते हैं। उस पर ग्रंग्ठा लगवा लेते हैं ग्रौर 15--20 दिन के वाद जब दूसरो meeting में पंचायत पूछती है तो उसको बताते हैं कि आपने यही फैमला दियाथा। पंचकहो है कि हमने तो यह फैसला नहीं दिया।

जब तक ये difficulties हैं, जब तक पंच पढ़े-लिखे नहीं होंगे उस वक्त तक वे अप ने अस्तियारात का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं कर सकेंगे; उस वक्त तक उन्हें secretaries के सहारे चलना पड़ेगा। उस वक्त तक उन्हें उन पर depend करना पड़ेगा। यह बात तो है नहीं कि पंचों की election के लिए यह जरूरी हो कि सिर्फ पढ़े-लिखे ही खड़े हों, यह अधिकार तो अनपढ़ों को भी है। पंचायत का election तो क्या, अन-पढ़ लोग तो असे म्बली का election भी लड़ सकते हैं। इसलिए अनपड़ों से पंचायत का election लड़ ने का हक छीनना कोई उन्याफ बाली बात न होगी। इसलिए secretaries की powers पर सरकार को बड़ा व्यान रखना चाहिए ताकि वे पंचों और सरपंचों के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा न उठाएं।

[चौषरी चम्बेल सिंह]

फिर, स्पीकर साहिब, दस, दस और बारह २ पंचायतों के लिए एक secretary मुकर्रर होता है। इसलिए वह अपनी duty को पूरी तरह निभा भी नहीं सकता और बाज पंचायतों में तो वह तीन २ या चार २ महीने पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए उन की निष्टा क्षा पंचायतों में तो वह तीन २ या चार २ महीने पहुँच ही नहीं पाता। इसलिए उन की निष्टा क्षा वारे में secretaries की यह शिकायत भी है कि उन की कोई graded तनखाहें मुकर्रर नहीं हैं। फी पंचायत उन्हें पांच या छः रुपए मिलते हैं। अगर गवर्न मेंट चाहती है कि सैकटरीज ठीक प्रकार से काम करें तो उन के वाकायदा grade हों और वे वाकायदा सरकारी मुलाजिम हों। दो मामले चल रहे हैं। एक तो यह कि secretaries के बाकायदा grade मुकर्रर हों और दूसरा यह कि उन्हें गवर्न मेंट service में ने लिया जाए। इस तरह जब वे आप के under होंगे तो काम भी ठीक तरह से करेंगे। इस वक्त एक तो उन के grades का सवाल है और एक उन की तरक्की का सवाल है। इस वक्त जो उन्हें fixed पैसे मिलते हैं इस की वजह से वे अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते।

एक बात सरदार राम दयाल सिंह ने यह कही थी कि पंचायतों के जो सरपंच है वे direct election द्वारा लिए जाने चाहिए क्योंकि वे ऐसी बातें करेंगे जो मारे गांव को मंजूर हों। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे अधिकार केवल सरपंच के पास हों। सरपंच के पास न मौजूदा ऐक्ट में कोई इस किस्म का अधिकार है और नहीं इस बिल में है। अधिकार तो सारी पंचायत के पास होते हैं और सरपंच के पास कोई अलहदा अधिकार नहीं है। यह ठीक है कि बाज दफा कहीं २ कोई थोड़ा कमजोर पंच या सरपंच आ जाए तो यह बात बेशक हो जाए कि कोई अपने दबाव से अपनी मर्जी चला ले बरना ऐसा नहीं होता। वैसे पार्टी बाजी तो हर जगह होती है लेकिन अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता और जो चीजें पंच या सरपंच करते हैं वह पंचायत as a whole करती है। सरपंच को कोई बीज अपनी मर्जी से करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैं यह चाहता हूँ कि मास्टर गुरबन्ता सिंह जी इम बात का ध्यान रखें कि आप power को इस बिल द्वारा decentralize करने जा रहें हैं और पंचायतों को अख्तियारात देने जा रहे हैं। दरअनल बात यह है कि अख्तियारात तो न उन्हें पहले ही कुछ मिले हैं और न अब मिलने हैं; बिल्क मैं तो कहूँगा कि उन के अख्तियारात ज्यादा limited होते जा रहे हैं और बजाए decentralize होने के यह ज्यादा centralize होते जा रहे हैं। जैसा कि अभी यहां पर कई मैम्बर साहिबान ने बताया है हर जगह पर और हर stage पर इस बिल में prescribed authority के इलफाज आ जाते हैं। Power decentralize करते हुए हरेक दात में अपना हाथ रख लेना गवर्नमैंट के लिए मुनासित बात नहीं। अगर आप उन पर इस तरह से restrictions डालेंगे तो यह intolerable हो जाएगा। अगर आप इस तरह से उन के काम में ज्यादा दखल देने लगेंगे तो यह democratic तरीका नहीं होगा। आप उन्हें latitude दीजिए और अगर उन्हें अख्तियारात देने हैं तो फराख दिली से दीजिए। आप का बांगू तो यहां पंचायत राज्य कायम करना है। इस लिए अगर आप पंचायत राज्य कायम करना है।

करना चाहते हैं तो उन्हें restricted powers न दीजिए। यह ठीक है यह powers उन्हें यकदम नहीं देनी चाहिएं लेकिन यह ज्यादा जरूरी है कि जितनी powers उन्हें छाप दें उन में आप दखल न दें। उन में इस तरह में दखल देना ठीक नहीं है। आप उन्हें powers दें और अगर वे उन का ठीक इस्तेमाल न कर मकें तो फिर आप पर कौनमी बन्दिश है कि वे आप वापस न ले सकेंगे? अगर पंचायतें अपने अस्तियारात को abuse करें तो आप उन से वह अस्तियारात हर वक्त वापस ले सकते हैं। यह आप की powers में है।

इतनी चीजें कह कर मैं बजीर साहिब से दरखास्त करता हूँ कि इस बिल पर दोबारा विचार करने के लिए आप या तो ज्यादा time ले लें और इस में amendments लायें या इसे वापस ले कर फिर इसे ज्यादा अच्छे ढंग से लायें ताकि इस में जो २ किमयां रह गई हैं वह दूर हो जायें।

(At this stage the Minister for Community Development wanted to rise to speak.)

श्री ग्रध्यक्ष : यह बड़ा ग्रहम बिल है। ग्रौर हाउस भी खाली है ग्रौर बहुत ने मैम्बर साहिबान जो नहीं ग्राए उन्हों ने ग्रभी बोलना है। ग्राप देहात की जनता के राज्य की बुनियाद रख रहे हैं इसलिए ग्रभी ग्रौर कई मैम्बरों को बोल लेने दें। ग्रभी तो सिफं पांच या सात मैम्बर ही बोले हैं। (This is a very important Bill. Although the attendance in the House today happens to be very thin yet many hon. Members who are absent would like to speak on it. Since the Government is laying the foundations of the Panchayat Raj in the State by this legislation, the hon. Minister should let others express themselves on it. So far only five to seven Members have taken part in the discussion.)

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) : स्पीकर साहिब, हमारी गवर्नमैंट पंचायतों के बारे में जो यह बिल लाई है हम ने इस को भी देखना है ग्रौर जो मौजूदा ऐक्ट है उस के तहत जो पंचायतें बनी हुई हैं उन की working को भी देखना है। बाज देहात के ग्रन्दर जहां २ पंचायतें काम कर रही हैं वहां मैं गया हूँ ग्रौर वहां मैं ने देखा है कि पंचायतों के जो मैं मबर चुन कर बने हैं वहां उन में पार्टी बाजी है....

श्री श्रध्यक्ष : इस से पहले कि मैं House को adjourn करूँ मैं यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि 28 श्रीर 29 तारीख़ को बैठिक नहीं होगी श्रीर 30 तारीख़ को जब कि हाउस लग रहा है उस दिन P.A.C. श्रीर Estimates कमेटियों के मैम्बरों की election होगी। इसलिए मैं सुबह का time रख रहा हूँ। श्राप में से शायद कई मैम्बर साहिबान को यही स्थाल हो कि हाउस दो बजे लगेगा। इसलिए मैं उन को यह खास तौर पर बता देना चाहता हूँ कि उस दिन हाउस सुबह 11 बजे से लेकर  $3\frac{1}{2}$  बजे बाद दुपहर तक लगेगा।

[श्री ग्रध्यक्ष]

जो मैम्बर साहिबान चले गए हैं उन्हें डाक के जिएए इत्तलाह भेज दो जाएगी। (Before I adjourne the House, I feel it necessary to inform the hon. Members that the Assembly would not meet on the 28th and 29th March. But on the 30th March, when it meets again, election of Members to the public Accounts Committee and the Estimates Committee will be held. I am, therefore, fixing the meeting of the Assembly in the morning instead of in the afternoon. Some of the hon. Members may be having this impression that the Assembly would meet at 2 p.m. on that day. I would particularly draw their attention to the fact that the House would meet on that day at 11 a.m. and adjourn at 3.30 p.m. Those hon. Members who have already left would be informed accordingly by post.)

1 .p m.

(The Sabha then adjourned till 11 a.m. on Wednesday, the 30th March, 1960.)

8898P.V.S.-349-23-8-60 C.P. and S. Po. Chandigarh.

Pur

Dig

Chief Reporter
Punjab Vidhan Sabha
Chandigarn

Origina with; Punjab idhan Sabha Digitiza by;



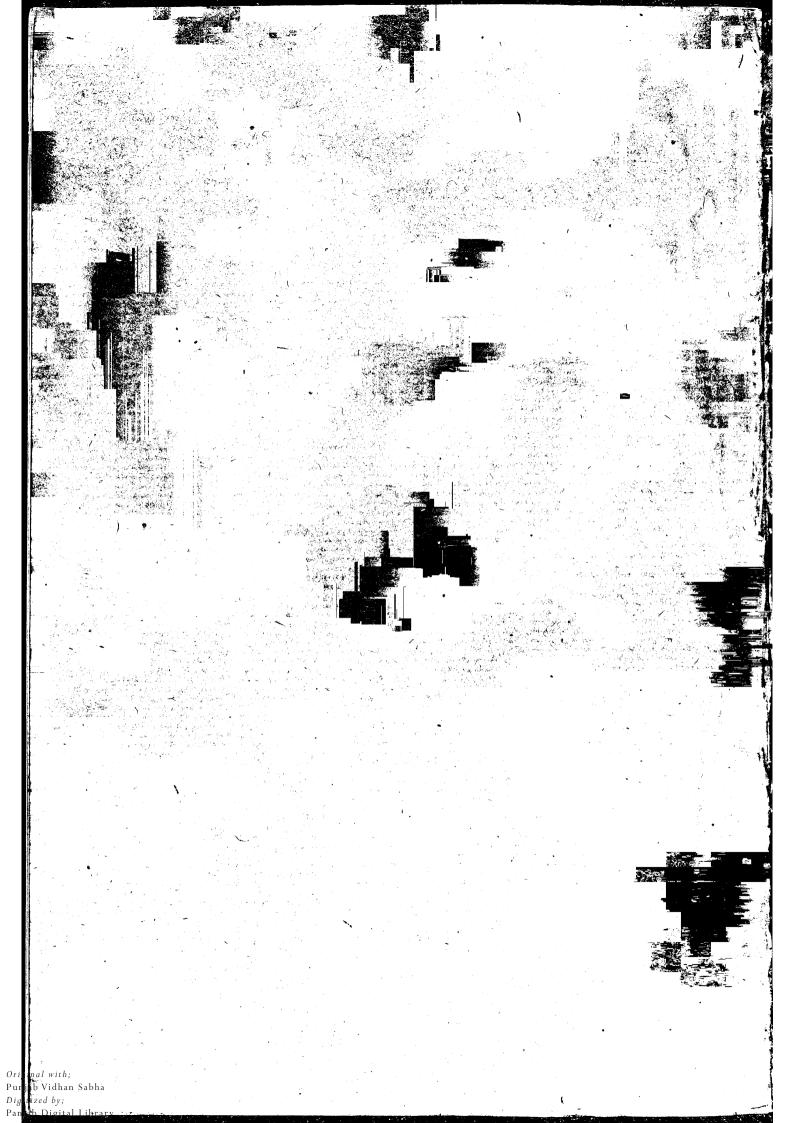

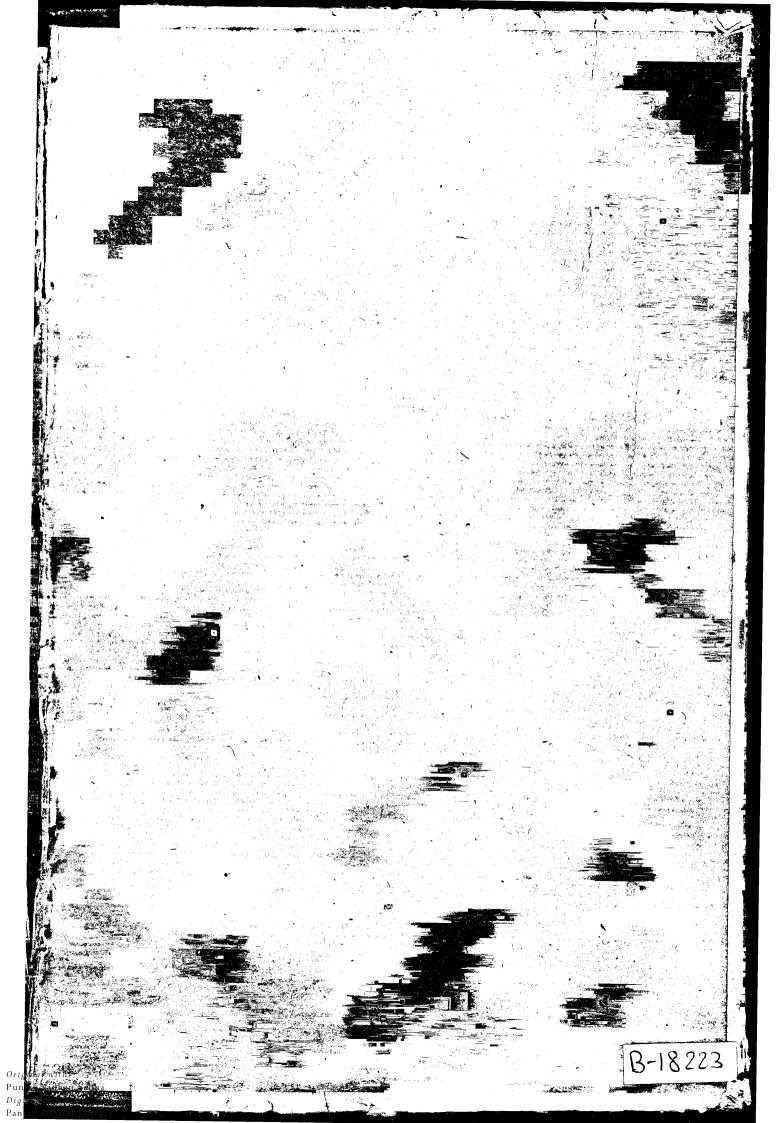

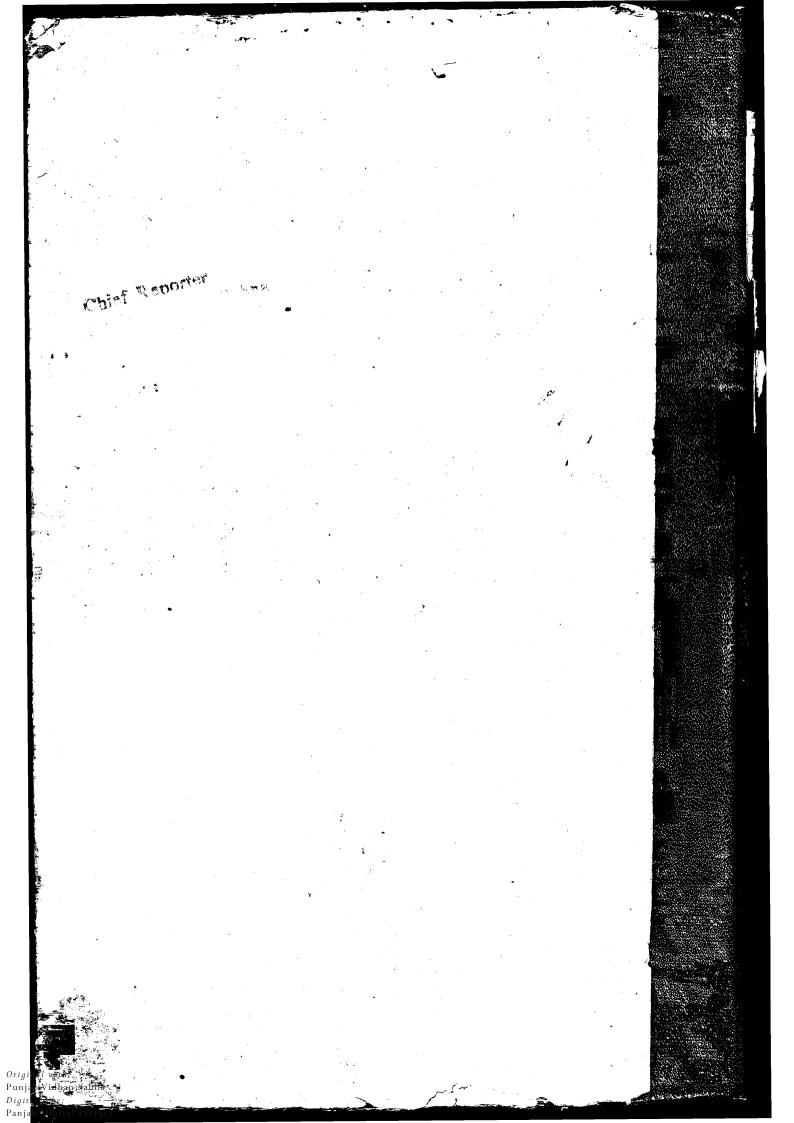